

पिछले चालीस सालों से उर्द भाषा में लाखों की तादाद में प्रकाशित होकर क़्रुआनी उल्प को बेशुमार अफ़राद तक पहुँचाने वाली बेनज़ीर तफ़सीर

# मआ़रिफ़ुल-क़ुरआन

जिल्द (2)

### उर्दु विफ्सीर

हज़रत मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद शफ़ी देवबन्दी रह.

(मुफ्ती-ए-आज्म पाकिस्तान व दारुल-उल्म देवबन्द)

हिन्दी अनुवादक

मौलाना मुहम्भद इमरान कासमी बिज्ञानवी (एम. ए. अलीग.) रीडर अल्लामा इकबाल यूनानी मैडिकल कॉलेज मुज़फ़्फ़र नगर (उ.प्र.)

फ़रीद बुक डिपो (प्रा.) लि.

2158, एम. पी. स्ट्रीट, पटौदी हाऊस, दरिया गंज नर्ड दिल्ली-110002

सर्वाधिकार प्रकाशक के लिए सुरक्षित हैं \*\*\*\*\*\*\*\*\*

# तफ़सीर मआ़रिफ़ुल-क़ुरआन

हज्रत मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद शफ़ी साहिब रह.

(मुफ़्ती-ए-आज़म पाकिस्तान)

हिन्दी अनुवाद

मौलाना मुहम्मद इमरान कासमी बिज्ञानवी एम. ए. (अलीग.) मौहल्ला महमूद नगर, मुज़फ़्फ़र नगर (उ. प्र.)

<sub>२</sub>एला नरुनूद नगर, सुणुप्पुर नगर (उ. प्र.) फोन न. 0131.2442408, 09456095608

जिल्द (2) सूरः आले इमरान --- सूरः निसा

प्रकाशन वर्ष जून 2012

प्रकाशक

फ़रीद बुक डिपो (प्रा.) लि.

2158, एम. पी. स्ट्रीट, पटौदी हाऊस, दरिया गंज, नई दिल्ली-110002





## समर्पित

- अल्लाह सुब्हानहू व तआ़ला के कलाम कुरआन मजीद के प्रथम व्याख्यापक, हादी-ए-आ़लम, आख़िरी पैगम्बर, तमाम निबयों में अफ़ज़ल हज़रत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के नाम, जिनका एक-एक कृौल व अ़मल कलामे रब्बानी और मन्शा-ए-इलाही की अ़मली तफ़सीर था।
- © दारुल-उल्लूम देवबन्द के नाम, जो कुरआन मजीद और उसकी तफ़सीर (हदीसे पाक) की अ़ज़ीमुश्शान ख़िदमत और दीनी रहनुमाई के सबब पूरी इस्लामी दुनिया में एक मिसाली संस्था है। जिसके इल्मी फ़ैज़ से मुस्तफ़ीद (लाभान्यित) होने के सबब इस नाचीज़ को इल्मी समझ और क़ुरआन मजीद की इस ख़िदमत की तौफ़ीक़ नसीब हुई।
- उन तमाम नेक रूहों और हक् के तलाश करने वालों के नाम, जो हर तरह के पक्षपात से दूर रहकर और हर प्रकार की कठिनाईयों का सामना करके अपने असल मालिक व ख़ालिक के पैगाम को क़ुबूल करने वाले और दूसरों को कामयाबी व निजात के रास्ते पर लाने के लिये प्रयासरत हैं

मुहम्मद इमरान कासमी बिज्ञानवी

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

## दिल की गहराईयों से शुक्रिया

मोहतरम जनाब अल-हाज मुहम्म नासिर ख़ाँ साहिब (मालिक फरीद बुक डिपो नई दिल्ली) का, जिनकी मुहब्बतों, इनायतों, कद्रदानियों और मुझे अपने इदारे से जोड़े रखने के सबब कुरआन मजीद की यह अहम खिदमत अन्जाम पा सकी।

ॐ मेरे उन बच्चों का जिन्होंने इस तफ्सीर की तैयारी में मेरा भरपूर साथ दिया, तथा मेरे सहयोगियों, सलाहकारों, शुभ-चिन्तकों और हौसला बढ़ाने वाले हज्ररात का, अल्लाह तआ़ला इन सब हज़्ररात को अपनी तरफ से ख़ास जज़ा और बदला इनायत फ्रमाये। आमीन या ख्बल्-अलमीन।

मुहम्मद इमरान कासमी बिज्ञानवी

### प्रकाशक के कुलम से

अल्लाह तआ़ला का लाख-लाख शुक्र व एहसान है कि उसने मुझे और मेरे इदारे (फ़रीद बुक डिपो नई दिल्ली) को इस्लामी, दीनी और तारीख़ी किताबों के प्रकाशन के ज़रिये दीनी व दनियावी उलुम की ख़िदमत की तौफीक अता फरमाई।

अल्हम्दु लिल्लाह हमारे इदारे ते खुरआन पाक, हदीस मुबारक और दीनी विषयों पर बेशुमार किताबें शाया हो चुकी हैं। बल्कि अगर यह कहा जाये कि आज़ाद हिन्दुस्तान में हर इल्म व फन के अन्दर जिस कद्र किताबें फरीद बुक डिपो देहली को प्रकाशित करने का

सौभाग्य नसीब हुआ है जतना किसी और इदारे के हिस्से में नहीं आया तो यह बेजा न होगा। कोई इदारा फ्रीद बुक डिपो के मुकाबले में पेश नहीं किया जा सकता। यह सब कुछ अल्लाह के फुल्ल व करम और उसकी इनायतों का फल है। फ्रीद बुक डिपो देहली ने जुर्दू, अरबी, फ़ारसी, गुजराती, हिन्दी और बंगाली अनेक भाषाओं में किताबें पेश करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है। हिन्दी ज़बान में अनेक किताबें

भाषाओं में किताबें पेश करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है। हिन्दी ज़बान में अनेक किताबें इदारे से शाया हो चुकी हैं। हिन्दी भाषा हमारी मुल्की ज़बान है। पढ़ने वालों की माँग और तलब देखते हुए तफ्सीरे खुरआन के उस अहम ज़ख़ीरे को हिन्दी ज़बान में लाने का फ़ैसला किया गया जो पिछले कई दशकों से इल्मी जगत में धूम मचाये हुए है। मेरी मुराद तफ़्सीर म्यारिफ़ुल-खुरआन से है। इस तफ़्सीर के परिचय की आवश्यकता नहीं, दुनिया भर में यह एक मोतबर और विश्वस्वीय कफ़्सीर मानी जाती है।

भौलाना मुहम्पद इमरान कासभी विज्ञानवी ने फ्रीद बुक डिपो के लिये बहुत सी मुफीद और कारामद किताबों का हिन्दी में तर्जुमा किया है। हज़रत मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद तकी उस्मानी के इस्लाही खुताबात की 15 जिल्दें और तफ़्सीर तौज़ीहुल-क़ुरुआन उन्होंने हिन्दी में मुन्तिकृत की हैं जो इदारे से छपकर मक़बूत हो चुकी हैं। उन्हों से यह काम करने का आग्रह किया गया जिसे उन्होंने कुबूल कर लिया और अब अल्हम्तु लिल्लाह यह शानदार तफ़्सीर आपके हाथों में पहुँच रही है। हिन्दी ज्वान में क़ुरुआनी ख़िदमत की यह अहम कड़ी आपके सामने हैं। उम्मीद है कि आपको पसन्द आयेगी और क़ुरुआन पाक के दैमाम कड़ी आपके सामने हैं। उम्मीद है कि आपको पसन्द आयेगी और क़ुरुआन पाक के दैमाम

को समझने और उसको आम करने में एक अहम रोल अदा करेगी।

मैं अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ करता हूँ कि वह इस ख़िदमत को क़ुबूल फ्रमाये
और हमारे लिये इसे जखीरा-ए-आखिरत और रहमत व बरकत का सबब बनाये आमीन।

खादिम-ए-क्रुरआन **मुहम्मद नासिर खान** 

मैनेजिंग डायरेक्टर, फरीद बक डिपो. देहली

### अनुवादक की ओर से

الحمد لله رب العالمين. والصلوة والسلام على رسوله الكريم. وعلى آله وصحبه اجمع

برحمتك ياارحم الراحمين.

तमाम तारीफों की असल हकदार अल्लाह तआ़ला की पाक ज़ात है जो तमाम जहानों की

पालनहार है। वह बेहद मेहरबान और बहुत ही ज़्यादा रहम करने वाला है। और बेशुमार दुरूद व सलाम हों उस जाते पाक पर जो अल्लाह तआ़ला की तमाम मख़्तुक में सब से बेहतर हैं, यानी हमारे

आका व सरदार हज़रत महम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम। और आपकी आल पर और आपके सहाबा किराम पर और आपके तमाम पैरोकारों पर।

अल्लाह करीम का बेहद फज्ल व करम है कि उसने मझ नाचीज को अपने पाक कलाम की एक और खिदमत की तौफीक बख्शी। उसकी जात तमाम खुबियों, कमालात, तारीफों और बन्दगी की

हकदार है। इससे पहले सन 2003 ईसवी में नाचीज ने हकीमूल-उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली

थानवी रह. का तर्जुमा हिन्दी भाषा में पेश किया जिसको काफी मकब्लियत मिली, यह तर्जुमा इस्लामिक बक सर्विस देहली ने प्रकाशित किया। उसके बाद तफसीर इब्ने कसीर मकम्मल हिन्दी

भाषा में पेश करने की सआदत नसीब हुई, जो रमजान (अगस्त 2011) में प्रकाशित होकर मन्जरे आम पर आ चुकी है। इसके अलावा फरीद बुक डिपो ही से मौजदा जमाने के मशहर आलिम शैखाल-इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती मुहम्मद तकी उस्मानी दामत बरकातुहम की मुख्तसर

तफसीर तौजीहल-करआन शाया होकर पाठकों तक पहुँच रही है। उर्द भाषा में जो मकबुलियत क़रजानी तफसीरों में तफसीर मआ़रिफ़ुल-क़्रजान के हिस्से में आयी

शायद ही कोई तफसीर उस मकाम तक पहुँची हो। यह तफसीर हज़ारों की संख्या में हर साल छपती और पढ़ने वालों तक पहुँचती है. और यह सिलसिला तकरीबन चालीस सालों से चल रहा है मगर आज तक कोई तफसीर इतनी मकबलियत हासिल नहीं कर सकी।

हिन्द महाद्वीप की जानी-मानी इल्मी शिख्सयत हजरत मौलाना मुफ्ती महम्मद शफी साहिब देवबन्दी (मफ्ती-ए-आजम पाकिस्तान) की यह तफसीर क्ररआनी तफसीरों में एक बड़ा कीमती सरमाया है। दिल चाहता था कि हिन्दी जानने वाले हजरात तक भी यह उलूम और क्ररआनी मतालिब पहुँचें मगर काम इतना बड़ा और अहम था कि शुरू करने की हिम्मत न होती थी।

जो हजरात इल्मी काम करते हैं उनको मालूम है कि एक ज़बान से दूसरी जबान में तर्जमा करना कितना मश्किल काम है, और सही बात तो यह है कि इस काम का पूरा हक अदा होना बहुत ही मंत्रिकल है। फिर भी मैंने कोशिश की है कि इबारत का मफ़्हम व मतलब तर्ज़में में उत्तर आये। कहीं-कहीं ब्रेकिट बढ़ाकर भी इबारत को आसान बनाने की कोशिश की है। तर्जुमें में जहाँ तक संभव हुआ कोई छेड़छाड़ नहीं की गयी क्योंकि उलेमा-ए-महक्किकीन ने इस तर्जमे को डल्हामी तर्जमा करार

तफसीर मआरिफूल-कूरजान जिल्द (१) अनवाटक की ओर से दिया है। जहाँ बहुत ही जुरूरी महसुस हुआ वहाँ आसानी के लिये कोई लफ्ज बदला गया या बुकिट के अन्दर मायनों को लिख दिया गया।

अरबी और फारसी के शे'रों का मफ्हम अगर मसन्तिफ की डबारत में आ गया है और हिन्दी पाठकों के लिये जरूरी न समझा तो कुछ अश्आर को निकाल दिया गया है, और जहाँ जरूरत समझी वहाँ अरबी, फारसी शे'रों का तर्जुमा लिख दिया है। ऐसे मौकों पर अहकर ने उस तर्जुम के अपनी

तरफ से होने की वज़ाहत कर दी है ताकि अगर तर्जुमा करने में गुलती हुई हो तो उसकी निस्बत साहिबे तफसीर की तरफ न हो बल्कि उसे मझ नाचीज की इल्मी कोताही गरदाना जाये। हल्ले लगात और किराअतों का इंद्रितलाफ चैंकि इल्मे तफसीर पर निगाह न रखने वाले, किराअतों के फन से ना-आशना और अरबी ग्रामर से नावाकिफ शब्स एक हिन्दी जानने वाले के

लिये कोई फायदे की चीज़ नहीं, बल्कि बहुत सी बार कम-इल्मी के सबब इससे उलझन पैदा हो जाती है लिहाजा तफसीर के इस हिस्से को हिन्दी अनवाद में शामिल नहीं किया गया। हिन्दी जानने वाले हजरात के लिये यह हिन्दी तफसीर एक नायाब तोहफा है। अगर खद अपने

मताले से वह इसे पूरी तरह न समझ सकें तब भी कम से कम इतना मौका तो है कि किसी आलिम से सबकन सबकन इस तफसीर को पढ़कर लाभान्वित हो सकते हैं। जिस तरह उर्द तफसीरें भी सिर्फ उर्द पढ़ लेने से परी तरह समझ में नहीं आतीं बल्फि बहुत सी जगह किसी आलिम से रूज करके पेश आने वाली मश्किल को हल किया जाता है, इसी तरह अगर हिन्दी जानने वाले हजरात परी तरह इस तफसीर से फायदा न उठा पायें तो हिम्मत न हारें, हिन्दी की इस तफसीर के जरिये उन्हें करआन पाक के तालिब डल्म बनने का मौका तो हाथ आ ही जायेगा। जो बात समझ में न आये वह किसी

मोतबर आलिम से मालम कर लें और इस तफसीरी तोहफे से अपनी इल्मी प्यास बुझायें। अल्लाह का शक भेजिये कि आप तफसीर के तालिब इत्म बनने के अहल हो गये वरना उर्द न जानने की हालत में तो आप इस मौके से भी मेहरूम थे।

फरीद बक डिपो से मेरी वाबस्तगी पच्चीस सालों से है। इस दौरान बहत सी किताबें लिखने. प्रफ रीडिंग करने और हिन्दी में तर्जुमा करने का मुझ नाचीज़ को मौका मिला है। इदारे के संस्थापक जनाब महम्मद फरीद खाँ मरहूम से लेकर मौजूदा मालिक और मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब अल-हाज महम्मद नासिर खाँ तक सब ही की ख़ास इनायतें मुझ नाचीज पर रही हैं। मैंने इस इदारे के लिये

बहुत सी किताबों का हिन्दी तर्जुमा किया है, हज़रत मौत्ताना कारी मुहम्मद तैयब साहिब मोहतिमम दारुल-उल्म देवबन्द की किताबों और मज़ामीन पर किया हुआ मेरा काम सात जिल्दों में इसी इदारे से प्रकाशित हुआ है, इसके अलावा "मानुमात का समन्दर" और "तज़किरा अल्लामा महम्मद इब्राहीम बिलयावी" वगैरह किताबें भी यहीं से शाया हुई हैं। जो किताबें मैंने उर्दू से हिन्दी में इस डदारे के लिये की हैं उनकी तायदाद भी पचास से अधिक है, इसी सिलसिले में एक और कड़ी यह

जुड़ने जा रही है। इस तफसीर को उर्दू से मिलती-जुलती हिन्दी भाषा (यानी हिन्दुस्तानी ज़बान) में पेश करने की

कोशिश की गयी, हिन्दी के संस्कृत युक्त अलफाज़ से परहेज़ किया गया है। कोशिश यह की है कि मजमई तौर पर मजमून का मफ़्टूम व मतलब समझ में आ जाये। फिर भी अगर कोई लफ़्ज़ या

मके। वस्सलाम

किसी जगह का कोई मज़मून समझ में न आये तो उसको नोट करके किसी ज़ालिम से मालम कर लेला चाहिये। तफसीर की यह दूसरी जिल्द आपके हाथों में है इन्शा-अल्लाह तआ़ला बाकी की जिल्दें भी बहत

जल्द आपकी खिदमत में पेश की जायेंगी। इस तफसीर की तैयारी में कितनी मेहनत से काम लिया गया है इसका कुछ अन्दाजा उसी वक्त हो सकता है जबकि उर्द तफसीर को सामने रखकर मकाबला किया जाये। तब मालम होगा कि पढ़ने वालों के लिये इसे कितना आसान करने की कोशिश की गयी है। अल्लाह तआ़ला हमारी इस मेहनत को क़बल फरमाये और अपने बन्दों को इससे ज्यादा से ज्यादा फायटा उठाने की तौफीक अता फरमाये आमीन।

इस तफसीर से फायदा उठाने वालों से आजिजी और विनम्रता के साथ दरख़्वास्त है कि वे मुझ

नाचीज़ के ईमान पर ख़ात्मे और दुनिया व आख़िरत में कामयायी के लिये दुआ़ फरमायें। अल्लाह करीम इस ख़िदमत को मेरे माँ-बाप और उस्ताजों के लिये भी मगफिरत का जरिया बनाये, आमीन। आख़िर में बहुत ही आजिजी के साथ अपनी कम-इल्मी और सलाहियत के अभाव का एतिराफ

करते हुए यह अर्ज़ है कि बेऐब अल्लाह तआ़ला की जात है। कोई भी इनसानी कोशिश ऐसी नहीं जिसके बारे में सौ फीसद यकीन के साथ कहा जा सके कि उसके अन्दर कोई ख़ामी और कमी नहीं रह गयी है। मैंने भी यह एक मामूली कोशिश की है, अगर मुझे इसमें कोई कामयाबी मिली है तो यह महज अल्लाह तआ़ला का फुल्ल व करम, उसके पाक नबी हज़रत मुहम्मद सल्ललाह अलैहि व सल्लम के ज़रिये लाये हुए पैगाम (क़्रूरआन व हदीस) की रोशनी का फैज, अपनी मादरे इल्मी दारुल-उलुम देवबन्द की निस्वत और मेरे असातिज़ा हज़रात की मेहनत का फल है, मुझ नाचीज़ का इसमें कोई कमाल नहीं। हाँ इन इल्मी जवाहर-पारों को समेटने, तरतीव देने और पेश करने में जो गलती, खामी और कोताही हुई हो वह यकीनन मेरी कम-इल्मी और नाकिस सलाहियत के सबब है। अहले नज़र हज़रात से गुज़ारिश है कि अपनी राय, मश्चिरों और नज़र में आने वाली गुलतियों व कोताहियों से मुत्तला फुरमायें ताकि आईन्दा किये जाने वाले इल्मी कामों में उनसे लाभ उठाया जा

तालिबे दुआ

महम्मद इमरान कासमी बिज्ञानवी

79. महमद नगर, गली नम्बर 6, मुज़फ़्फ़र नगर (उ. प्र.) 251001 95 मर्ड 9019

फोन:- 0131-2442408, 09456095608, 09012122788 E-mail: imrangasmialig@yahoo.com

#### एक अहम बात

क्रुरजान मजीद के मतन को अरबी के अलावा हिन्दी या किसी दूसरी माषा के रस्मुलख़त (लिपि) में रूपान्तर करने पर अक्सर उलेमा की राय इसके विरोध में है। कुछ उलेमा का ख़्याल है कि इस तरह करने से क्रुरजान मजीद के हफ्तें की अदायगी में तहरीफ़् (कमी-चेश्री और रद्वोबदल) हो जाती है और उनको भय (डर) है कि जिस तरह इन्जील और तौरात तहरीफ़ का शिकार हो गई बैसे ही ख़ुदा न करे इसका भी वही हाल हो। यह तो ख़ैर नामिन्कन है, इसकी हिफाज़त का वायदा अल्लाह तआ़ला ने ख़ुद किया है और

करोड़ी डॉफिज़ों को कुरजान गजीद ज़बानी याद है।

इस सिलिसिले में नाचीज़ सुहम्मद इमरान कासमी बिज्ञानबी (इस तफ़सीर का हिन्दी अनुगादक) अर्ज़ करता है कि इक़ीक़त यह है कि अरबी रस्नुल्इत के अलावा दूसरी किसी भी भाषा में कुरजान मजीद को कतई तौर पर ती फ़ीसद सही नहीं पढ़ा जा सकता। इसलिए कि हफ़ों की बनावट के एतिबार से भी किसी दूसरी भाषा में यह गुंजाईश नहीं कि वह अरबी ज़बान के तमाम हुरूफ़ का मुतबादिल (विकल्प) पेश कर सके। फिर अगर किसी तरह कोई निशानी मुक़र्रर करके इस कभी को पूरा करने की कोशिश भी की जाए तो 'मख़ारिजे हुरूफ़,' यानी हुरूफ़ के निकालने का जो तरीक़ा, मक़ाम और इल्म है वह उस वैकल्पिक तरीक़े से हासिल नहीं किया जा सकता। जबिक यह वह जा मालूम है कि सिर्फ़ अलफ़ाज़ के निकालने में फ़र्क़ होने से अरबी ज़बान में मायने बदल जाते हैं। इसलिय अ़रबी मुतत की जो हिन्दी दी गयी है उसको सिर्फ़ यह समझे कि वह आपके अन्दर अरबी कुरजान पढ़ने का शौक़ पढ़िय करने के लिये हैं। तिलावत के तिये अरबी ही पढ़िये और उसी की सीखिय। यसना हो सकता है कि किसी जगह गुलत उच्चारण के सबब पढ़ने में सवाब के बजाय अ़ज़ाब के हक़दार न बन जायें।

मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि जितना मुझसे हो सके इस तफ्सीर को आसान बनाऊँ मगर फिर भी बहुत से मकामात पर ऐसे इल्मी मज़ामीन आये हैं कि उनको पूरी तरह आसान नहीं किया जा सका, मगर ऐसी जगहें बहुत कम हैं, उनके सबब इस अहम और कीमती सरमाये से मुँह नहीं मोड़ा जा सकता। अगर कोई मकाम समझ में न आये तो उस पर निशान लगाकर बाद में किसी आलिम से मालूम कर लें। तफ्सीर पढ़ने के लिये

और कीमती सरमाये से मुँह नहीं मोड़ा जा सकता। अगर कोई मकाम समझ में न आये तो उस पर निशान लगाकर बाद में किसी आ़लिम से मालूम कर लें। तफ़सीर पढ़ने के लिये यक्सूई और इत्मीनान का एक वक्त मुकर्रर करना चाहिये, चाहे वह थोड़ा सा ही हो। अगर इस लगन के साथ इसका मुताला जारी रखा जायेगा तो उम्मीद है कि आप इस कीमती

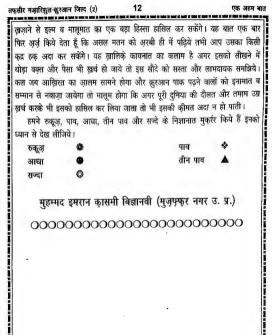

### बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

# पेश-लफ्ज

वालिद माजिद हजरत मौलाना मुफ्ती महम्मद शफी साहिव मद्द जिल्लुहम की तफसीर 'मआरिफ्ल-क्रुआन' को अल्लाह तआ़ला ने अवाम व ख्वास में असाधारण मकबूलियत अता फरमाई, और जिल्दे अव्यल का पहला संस्करण हाथों हाथ खत्म हो गया। दसरे संस्करण की छपाई के वक्त हजरत मसन्निफ मद्द जिल्लाहम ने पहली जिल्द पर मुकम्मल तौर से दोबारा नज़र डाली और उसमें काफ़ी तरमीम व इज़ाफा अमल में आया। इसी के साथ हजरते वाला की इच्छा थी कि दूसरी बार छपने के वक्त पहली जिल्द के शुरू में क़रआनी उत्तम और उसुले तफसीर से मताल्लिक एक मुख्तसर मुकद्दिमा भी तहरीर फरमायें, ताकि तफसीर के मताले (अध्ययन) से पहले पढ़ने वाले हजरात उन जरूरी मालूमात से लाभान्वित हो सकें, लेकिन लगातार बीमारी और कमजोरी की बिना पर हजरत के लिये बजाते ख़ुद मुकहिमे का लिखना और तैयार करना मश्किल था, चुनाँचे हजरते वाला ने यह जिम्मेदारी अहकुर के सुपूर्व फुरमाई। अहकर ने हक्म के पालन में और इस सौभाग्य को प्राप्त करने के लिये यह काम शरू किया तो

यह मकदिमा बहुत लम्बा हो गया. और क्ररआनी उलम के विषय पर खास मफस्सल किताब की सरत बन गई। इस पूरी किताब को 'मआरिफ़ल-क़रआन' के शुरू में वतौर मुकदिमा शामिल करना मुश्किल था. इसलिये हजरत वालिद साहिब के इशारे और राय से अहकर ने इस मुफस्सल किताब का खुलासा तैयार किया और सिर्फ वे चीजें बाकी रखीं जिनका मताला तफसीर मआरिफल-क्ररआन के मताला करने वाले के लिये जरूरी था. और जो एक आम पाठक के लिये दिलचस्पी का सबब हो सकती थी। उस बड़े मज़मून का यह ख़ुलासा 'मज़ारिफ़ुल क़ुरआन' पहली जिल्द के इस संस्करण में मुक़दिमे के तीर पर शामिल किया जा रहा है, अल्लाह तआ़ला इसे मुसलमानों के लिये नाफे और मफीद (लाभदायक) बनाये और इस नाचीज़ के लिये आख़िरत का ज़ख़ीरा सावित हो।

इन विषयों पर तफसीली इल्मी मबाहिस (बहसें) अहकर की उस विस्तृत और तफसीली किताब में मिल सकेंगे जो इन्शा-अल्लाह तआ़ला जल्द ही एक मुस्तिकल किताब की सरत में प्रकाशित होगी (अब यह किताब 'उलुमुल-क़्रुआन' के नाम से प्रकाशित हो चुकी है)। लिहाजा जो हजरात तहकीक और तफसील के तालिब हों ये उस किताब की तरफ रुज फरमायें। य मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह.

अलैहि तवक्कलत् व इलैहि उनीव।

अहकर

महम्मद तकी उस्मानी दारुल-उलम कोरंगी, कराची- 14 23 रबीउल-अब्बल 1394 हिजरी

## मुख़्तसर विषय-सूची

मज़ारिफ़ुल-क़ुरआन जिल्द नम्बर (2)

|   | उनवान                                                                   | पेज |
|---|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| 0 | समर्पित                                                                 | 5   |
| 0 | दिल की गहराईयों से शुक्रिया                                             | 6   |
| 0 | प्रकाशक के क्लम से                                                      | 7   |
| 0 | अनुवादक की ओर से                                                        | 8   |
| 0 | पेश <del>-ल</del> फ़्ज़                                                 | 13  |
| 0 | एक अहम बात                                                              | 11  |
|   | सूरः आले इमरान                                                          | 27  |
| 0 | तौहीद की तरफ़ दावत तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का अमल रहा है             | 32  |
| 0 | दुनिया की मुहब्बत फ़ितरी है मगर इसमें हद से बढ़ना घातक है               | 44  |
| 0 | आयत 'शहिदल्लाहु' के फज़ाईल                                              | 51  |
| 0 | 'दीन' और 'इस्लाम' के अलफाज़ की वज़ाहत                                   | 52  |
| 0 | इस जुमाने में निजात इस्लाम में सीमित है, ग़ैर-मुस्लिम के नेक आमाल       |     |
|   | और अच्छे अख़्लाक भी मकबूल नहीं                                          | 55  |
| 0 | इस आयत के नाज़िल होने का मौका और ख़न्दक की लड़ाई का वाकिआ               | 61  |
| 0 | जो चीज़ें आ़दतन् बुरी समझी जाती हैं अन्जाम के एतिबार से वो भी बुरी नहीं | 62  |
| 0 | काफिरों के साथ मुसलमानों के ताल्लुकात कैसे होने चाहियें?                | 68  |
| 0 | नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की तसल्ली के लिये                    |     |
|   | पहले निबयों का तज़िकरा                                                  | 74  |
| 0 | हज़रत ज़करिया अ़लैहिस्सलाम की दुंआ़ और उसकी हिक्मत                      | 82  |
| 0 | हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम के उत्तरने की एक दलील                            |     |
|   | बड़ी उम्र में भी हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम का कलाम मोजिज़ा ही है           | 86  |
| 0 | आयत के अहम अलफ़ाज़ का बयान                                              | 93  |
| 0 | ज़िक्र हुई आयत में हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम से अल्लाह तआ़ला के पाँच वायदे | 97  |
| 0 | इस्राईल की मौजूदा हुकूमत से इस पर कोई शुब्हा नहीं हो सकता               | 98  |
| 0 | ईसा अलैहिस्सलाम के ज़िन्दा होने और उतरने का मसला                        | 99  |

| 15 | मस्तरार | विषय-सूर्व         |
|----|---------|--------------------|
|    |         |                    |
|    |         | ST 1001 2 100 0 10 |

|   | उनवान                                                                | पेज |
|---|----------------------------------------------------------------------|-----|
| 0 | दुनिया की मुसीबतें काफिरों के लिये कफ्फ़ारा नहीं होतीं               |     |
|   | मोमिन के लिये कप्रफारा होकर मुफीद होती हैं                           | 104 |
| 0 | कियास का हुज्जत और दलील होना                                         | 106 |
| 0 | मुबाहले की परिभाषा                                                   | 106 |
| 0 | मुबाहले का वाकिआ़ और शियों का रद्द                                   | 107 |
| 0 | किसी ग़ैर-मुस्लिम के अच्छे गुणों की तारीफ करना दुरुस्त है            | 115 |
| 0 | अहद की परिभाषा और उसके ख़िलाफ़ करने वाले पर चन्द वर्ददें             | 117 |
| 0 | अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के मासूम (गुनाहों से सुरक्षित) होने की एक दलील | 119 |
| 0 | अल्लाह तआ़ला के तीन अहद                                              | 123 |
| 0 | 'मीसाक' से क्या मुराद है और यह कहाँ हुआ?                             | 123 |
| 0 | तमाम अम्बिया से ईमान के मुतालबे का फायदा                             | 124 |
| 0 | हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की नुबुव्वते आ़म्मा            | 124 |
| 0 | इस्लाम की परिभाषा और उसका निजात का मदार होना                         | 126 |
| 0 | एक शुन्हे का जवान                                                    | 129 |
|   | चौथा पारा                                                            | 130 |
| 0 | उक्त आयत और सहाबा किराम रज़ियल्लाह अन्हुम का जज़्बा-ए-अमल            | 132 |
| 0 | इस आयत में लफ्ज़ बिर्र तमाम वाजिब और नफ़्ली सदकों के शामिल है        | 133 |
| 0 | सदका करने में एतिदाल चाहिये                                          | 134 |
| 0 | महबूब माल से क्या मुराद है?                                          | 134 |
| 0 | फालत सामान और जरूरत से ज्यादा चीज़ें                                 | 1   |
|   | अल्लाह की राह में ख़र्च करना भी सवाब से ख़ाली नहीं                   | 135 |
| Ö | वैतुल्लाह के फ़ज़ाईल और उसके निर्माण का इतिहास                       | 139 |
| 0 | बैतुल्लाह की बरकतें                                                  | 142 |
| 0 | बैतुल्लाह की तीन विशेषतायें                                          | 144 |
| 0 | मकामे इब्राहीम                                                       | 146 |
| 0 | बैतुल्लाह में दाख़िल होने वाले का सुरक्षित होना                      | 146 |
| 0 | बैतुल्लाह का हज फुर्ज़ होना                                          | 148 |
| 0 | मुसलमानों की सामूहिक ताकृत के दो उसूल-                               |     |
|   | तकवा और आपसी इत्तिफाक                                                | 153 |
| 0 | सक्वे का हक क्या है?                                                 | 154 |

|   | उनवान                                                                         | पेर |
|---|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 0 | मुसलमानों की सामूहिक ताकृत का दूसरा उसूल 'आपसी इत्तिफ़ाक़'                    | 15  |
| 0 | पूरी मुस्लिम कौम का इत्तिफ़ाक सिर्फ इस्लाम ही की बुनियाद पर                   |     |
|   | हो सकता है, नसबी और वतनी एकता से यह काम नहीं हो सकता                          | 15  |
| 0 | मुसलमानों का आपसी इत्तिहाद अल्लाह तआ़ला की फ़रमाँवरदारी पर निर्भर है          | 16  |
| O | मुसलमानों की क़ौमी और सामूहिक कामयाबी दो चीज़ों पर निर्भर है                  | 16. |
| 0 | वैचारिक मतभेद में कोई पहलू बुरा नहीं होता, उसकी आलोचना जायज़ नहीं             | 17: |
| 0 | एक ज़रूरी तंबीह                                                               | 172 |
| 0 | चेहरे की सफ़ेदी और सियाही से क्या मुराद है?                                   | 174 |
| 0 | सियाह चेहरे वाले और सफ़ेद चेहरे वाले कौन लोग हैं?                             | 17  |
| 0 | चन्द अहम फायदे                                                                | 176 |
| 0 | आदमी सज़ा अपने ही गुनाहों की पाता है                                          | 17  |
| 0 | उम्मते मुहम्मदिया का सब उम्मतों से बेहतर होना                                 |     |
|   | और इसकी चन्द युजूहात                                                          | 178 |
| 0 | यहूद पर ज़िल्लत व ग़ज़ब का मतलब                                               |     |
|   | मौजूदा इस्राईली हुकूमत से शुब्हा और उसका जवाब                                 | 181 |
| 0 | मुसलमानों की फ़तह व कामयाबी का नुस्ख़ा                                        | 191 |
| 0 | जंग-ए-उहुद का पसे-मन्ज़र                                                      | 198 |
| 0 | हुज़ूरे पाक सल्ल. की जंगी तस्तीब ग़ैरों की नज़र में                           | 194 |
| 0 | जंग की शुरूआ़त                                                                | 195 |
| O | उहुद के वाक़िए से चन्द सबक                                                    | 196 |
| 0 | बदर की अहमियत और उसका स्थान                                                   | 200 |
| 0 | फ़रिश्तों की इमदाद भेजने का सबब और असल मक्सद                                  |     |
|   | तथा फ़रिश्तों की संख्या विभिन्न अ़दद में क्यान करने की हिक्मत                 | 204 |
| 0 | रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की इताअ़त                                |     |
|   | को अल्लाह से अलग करके बयान करने की हिक्मत                                     | 208 |
| 0 | अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने के लिये ज़रूरी नहीं कि माल ही ख़र्च किया जाये | 219 |
| 0 | तंगी और खुशहाली के ज़िक्र में एक और हिक्मत                                    | 220 |
| 0 | अपने किसी नेक अ़मल पर नाज़ नहीं करना चाहिये                                   |     |
|   | बल्कि हर हाल में अल्लाह से मगुफ़िरत और नेक अ़मल पर क़ायम रहने                 |     |
|   | की दुआ़ करते रहना चाहिये .                                                    | 232 |
| 0 | अल्लाह तआ़ला के नज़दीक सहाबा किराम का बुलन्द मकाम                             |     |

|   | उनवान                                                                                      | पेर |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|   | और उसकी रियायतें                                                                           | 23  |
| 0 | कुछ सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम के दुनिया के इरादे का मतलब                             | 23  |
| 0 | उहुद की मुसीबतें सज़ा नहीं बल्कि आज़माईश थीं                                               |     |
|   | और जो ख़ता कुछ सहाबा किराम से हुई वह माफ़ कर दी गई                                         | 24  |
| 0 | उहुद के वाकिए में मुसलमानों पर मुसीबतों के असबाब क्या थे?                                  | 24  |
| 0 | एक गुनाह दूसरे गुनाह का भी सबब हो जाता है                                                  | 24  |
| 0 | अल्लाह तआ़ला के नज़दीक सहाबा किराम का ऊँचा रुतबा                                           |     |
|   | और उनकी ख़ताओं पर माफ़ी व दरगुज़र का बेमिसाल मामला                                         | 24  |
| 0 | सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के मुताल्लिक आम                                             |     |
|   | मुसलमानों के लिये एक सबक्                                                                  | 24  |
| 0 | रहनुमा व मुरब्बी की ख़ास सिफ्तें                                                           | 249 |
| 0 | पहला मसला- लफ्ज़ 'अम्र' और 'शूरा' की तहकीक                                                 | 252 |
| 0 | दूसरा मसला- मश्चिर की शरई हैसियत                                                           | 253 |
| 0 | तीसरा मसला- रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का सहाबा किराम<br>से मश्चिरा लेने का दर्जा |     |
| ^ |                                                                                            | 255 |
| 0 | चौद्या मसला- इस्लामी हुकूमत में मश्चिरे का दर्जा क्या है?                                  | 256 |
| 0 | पाँचवाँ मसला- मश्चिरे में मतभेद हो जाये तो फ़ैसले की क्या सूरत होगी?                       | 259 |
| 9 | एक इश्काल और उसका जवाब                                                                     | 260 |
|   | छठा मसला- हर काम में मुकम्मल तदबीर करने के बाद अल्लाह पर                                   |     |
|   | भरोसा करना                                                                                 | 261 |
| ) | माले गुनीमत में चोरी ज़बरदस्त गुनाह है, किसी नबी से ऐसे गुनाह                              |     |
|   | की संभावना व गुमान भी नहीं हो सकता                                                         | 268 |
| 9 | वक्फ़ के मालों और सरकारी ख़ज़ाने में चोरी 'ग़लूल' के हुक्म में है                          | 269 |
| ) | रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का वजूद मुबारक पूरी                                    |     |
|   | इनसानियत पर सबसे बड़ा एहसान है                                                             | 269 |
| ) | उहुद के वाकिए में मुसलमानों को वक्ती शिकस्त और ज़ख़्म व कत्ल                               |     |
|   | की मुसीबतें पेश आने के कुछ कारण और हिक्मतें                                                | 271 |
| ) | अल्लाह की राह में शहीद होने वालों के ख़ास फज़ाईल और दर्जे                                  | 272 |
| 9 | किसी काम के लिये सिर्फ़ कोशिश और जान क़ुरबान                                               |     |
|   | करना काफ़ी नहीं जब तक इख़्लास न हो                                                         | 277 |
| 0 | हुक्मे रसूल दर हक़ीकृत अल्लाह ही का हुक्म है                                               | 27  |

| - | उनवान                                                                | पेज  |
|---|----------------------------------------------------------------------|------|
| 0 | एहसान का मतलब                                                        | 278  |
| 0 | तकवे की परिभाषा व मतलब                                               | 278  |
| 0 | खौफे खुदा से क्या मुराद है?                                          | 281  |
| 0 | काफ़िरों का दुनियावी ऐश व आराम भी हक़ीक़त में उन पर अज़ाब ही         |      |
| • | की एक शक्त है                                                        | 283  |
| 0 | मोमिन व मनाफिक में फर्क 'वही' के बजाय अमली तौर पर करने की हिक्मत     | 285  |
| 0 | ग़ैबी मामलात पर किसी को बाख़बर कर दिया जाये तो वह इल्मे-ग़ैब नहीं    | 285  |
| 0 | कन्जसी का मतलब और उस पर सज़ा की तफ़सील                               | 290  |
| 0 | कक्र व नाफरमानी पर दिल से राज़ी होना भी ऐसा ही बड़ा गुनाह है         | 291  |
| 0 | आख़िरत की फ़िक्र सारे गुमों का इलाज और तमाम शुब्हों का जवाब है       | 293  |
| 0 | हक वालों को बातिल वालों से तकलीफ़ें पहुँचना एक क़ुदरती चीज़ है       |      |
|   | और इसका इलाज संब्र व तकवा है                                         | 294  |
| 0 | इल्मे दीन को छुपाना हराम और बग़ैर अमल किये उस पर तारीफ व प्रशंसा     |      |
|   | का इन्तिज़ार व एहतिमाम बुरा और निंदनीय है                            | 296  |
| 0 | आसमान व ज़मीन के पैदा करने से क्या मुराद है                          | 301  |
| 0 | रात और दिन के अदलने-बदलने की विभिन्न सुरतें                          | 301  |
| 0 | तपुज़ 'आयात' की तहक़ीक़                                              | 301  |
| 0 | अक्ल वाले सिर्फ़ वही लोग हैं जो अल्लाह तआ़ला पर ईमान लाते            |      |
|   | और हर हाल में उसका ज़िक्र करते हैं                                   | .302 |
| 0 | हिजरत और शहादत से सब गुनाह माफ हो जाते हैं, मगर कर्ज़ वग़ैरह         |      |
|   | बन्दों के हुक्कूक की माफी का वायदा नहीं                              | 312  |
| 0 | रिबात यानी इस्लामी सरहद की हिफाज़त का इन्तिज़ाम                      | 314  |
| 0 | जमाञ्जत की नमाज़ की पाबन्दी एक नमाज़ के बाद दूसरी नमाज़ के इन्तिज़ार |      |
|   | में रहना भी अल्लाह के रास्ते में रिबात है                            | 316  |
|   | सूरः निसा                                                            | 317  |
| 0 | 'सिला-रहमी' के मायने और इसके फजाईल                                   | 322  |
| 0 | यतीमों के हुक्क और उनके मालों की हिफाजत                              | 324  |
| 0 | यतीम लड़िकयों की हक-तल्फी पर रोक                                     | 327  |
| 0 | नाबालिंग के निकाह का मसला                                            | 328  |
| 0 | कुरआन में अनेक शादियाँ और इस्लाम से पहले दुनिया की कीमों में         | 540  |
|   | इसका रिवाज                                                           | 329  |

|   | उनवान                                                                | पेज |
|---|----------------------------------------------------------------------|-----|
| 0 | इस्लाम ने ज़्यादा बीवियाँ रखने पर ज़रूरी पाबन्दी लगाई और इन्साफ़     |     |
|   | व बराबरी का कानून जारी किया                                          | 330 |
| Q | हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के लिये अनेक बीवियाँ           | 331 |
| 0 | अगर कई बीवियों में बराबरी और इन्साफ़ पर ताक़त न हो तो सिर्फ़         |     |
|   | एक बीवी पर सब्र किया जाये                                            | 336 |
| ۵ | एक शुब्हा और उसका जवाब                                               | 338 |
| G | माल ज़िन्दगी का सरमाया है और इसकी हिफाज़त लाज़िमी है                 | 345 |
| 0 | औरतों, बच्चों और कम-अक्लों को माल सुपूर्द न किये जायें               | 345 |
| 0 | नाबालिगों की समझ और काबलियत जाँचने का हक्म                           | 347 |
| 0 | बालिग होने की उम्र                                                   | 348 |
| 0 | समझदार होना किस तरह मालूम होगा? इस संबन्ध में                        |     |
|   | 'तुम उनमें होशियारी देखों' की वजाहत                                  | 348 |
| 0 | यतीमों के माल बेजा ख़र्च करने की मनाही                               | 349 |
| 0 | यतीम का वली उसके माल में से ज़रूरत के हिसाब से कुछ ले सकता है        | 349 |
| 0 | माल सुपुर्द करते वक्त गयाह बनाना                                     | 350 |
| 0 | औकाफ़ और दूसरी मुल्की व मिल्ली सेवाओं का मुआ़वज़ा                    | 350 |
| ٥ | माँ-बाप और दूसरे क़रीबी रिश्तेदारों के माल में मीरास का हक्          | 353 |
| Q | मीरास का हकदार होने का ज़ाब्ता                                       | 354 |
| 0 | यतीम पोते की विरासत का मसला                                          | 355 |
| 0 | मरने वाले की मिल्कियत में जो कुछ हो सब में विरासत का हक है           | 356 |
| 0 | मीरास के निर्धारित हिस्से अल्लाह तआ़ला की ओर से तथशुदा हैं           | 356 |
| 0 | विरासत एक जबरी मिल्क है इसमें मालिक होने वाले की रज़ामन्दी शर्त नहीं | 356 |
| 0 | मीरास से मेहरूम रिश्तेदारों की दिलदारी ज़रूरी है                     | 357 |
| 0 | अल्लाह से डरते हुए मीरास तकसीम करें                                  | 358 |
| 0 | जुल्म करके यतीम का माल खाना अपने पेट में अंगारे भरना है              | 359 |
| 0 | मीरास के बंटवारे से पहले के हुक्रूक                                  | 365 |
| 0 | औलाद का हिस्सा                                                       | 365 |
| 0 | लड़िकयों को हिस्सा देने की अहमियत                                    | 366 |
| 0 | माँ-बाप का हिस्सा                                                    | 367 |
| 0 | शौहर और बीवी का हिस्सा                                               | 370 |
| 0 | 'कलाला' की मीरास                                                     | 372 |

|   | उनवान                                                      | पेज |
|---|------------------------------------------------------------|-----|
| 0 | भाई-बहन का हिस्सा                                          | 373 |
| 0 | वसीयत के मसाईल                                             | 373 |
| 0 | 'गै-र मुज़ार्रिन' की तफसीर                                 | 375 |
| 0 | रिर्धारित हिस्सों के मुताबिक तकसीम करने की ताकीद           | 376 |
| 0 | मीरास के अहकाम का बाकी बयान                                | 377 |
| 0 | मुसलमान काफिर का वारिस नहीं बन सकता                        | 377 |
| 0 | कातिल की मीरास                                             | 378 |
| 0 | पेट में जो बच्चा है उसकी मीरास                             | 378 |
| 0 | इद्दत वाली औरत की मीरास                                    | 378 |
| 0 | असबात की मीरास                                             | 379 |
| 0 | ग़ैर-फ़ितरी तरीके से जिन्सी इच्छा पूरी करने का हुक्म       | 383 |
| 0 | क्या इरादे व इंख्रितयार से किया हुआ गुनाह माफ़ नहीं होता?  | 387 |
| 0 | तौबा का मतलब और हकीकृत                                     | 390 |
| 0 | इस्लाम से पहले औरतों पर होने वाले अत्याचारों पर बन्दिश     | 396 |
|   | पाँचवाँ पारः वल्-मुह्सनातु                                 | 400 |
| O | मृता की हुर्मत                                             | 412 |
| 0 | जिस तरह बातिल तरीके से गैर का माल खाना जायज नहीं, खुद अपना |     |
|   | माल भी बातिल तरीके से ख़र्च करना जायज नहीं                 | 424 |
| 0 | बातिल तरीके से कोई माल खाने का मतलब व तफसील                | 424 |
| 0 | रोज़ी कमाने के माध्यमों में तिजारत और मेहनत सब से बेहतर है | 425 |
| 0 | पाकीज़ा कमाई की ख़ास शर्तें                                | 426 |
| 0 | दूसरे का माल हलाल होने के लिये तिजारत और दोनों की रजामन्दी |     |
|   | की दो शर्ते                                                | 427 |
| 0 | दोनों तरफ की रज़ामन्दी वाली शर्त की हकीकृत                 | 427 |
| O | गुनाहों की दो किस्में                                      | 430 |
| 0 | नेक आमाल छोटे गुनाहों का कफ्फ़ारा हो जाते हैं              | 430 |
| 0 | कबीरा गुनाह सिर्फ् तौबा से माफ् होते हैं                   | 430 |
| 0 | गुनाह और उसकी दो किस्में छोटे, बड़े                        | 431 |
| 0 | गुनाहे कबीरा                                               | 432 |
| 0 | इंक्रियारी और गैर-इंक्रियारी चीज़ों की तमन्ना करना         | 436 |

|   | उनवान                                                             | पेज |
|---|-------------------------------------------------------------------|-----|
| 0 | एक-दूसरे का वली बन जाने के समझौते से मीरास पहुँचने का हुक्म       | 440 |
| 0 | मर्दों के अफ़ज़ल होने को बयान करने के लिये क़ुरआने करीम का        |     |
|   | अजीब अन्दाज्                                                      | 445 |
| O | मर्द और औरत के विभिन्न काम ज़िम्मेदारियों की तकसीम के             |     |
|   | उसूल पर आधारित हैं                                                | 445 |
| O | नेक बीवी                                                          | 446 |
| 0 | नाफ्रमान बीवी और उसकी इस्लाह का तरीका                             | 447 |
| 0 | झगड़ा अगर तूल पकड़ जाये तो दोनों तरफ़ से बिरादरी के पंचों से सुलह |     |
|   | कराई जाये                                                         | 450 |
| 0 | दूसरे झगड़ों में भी हकम के ज़रिये सुलह-सफ़ाई कराई जाये            | 453 |
| 0 | हुक़्कू के बयान से पहले तौहीद का ज़िक्र क्यों?                    | 457 |
| 0 | तौहीद के बाद माँ-बाप के हुक्रूक़ का ज़िक                          | 457 |
| 0 | रिश्तेदारों के साथ अच्छा सुलूक                                    | 459 |
| 0 | यतीम और मिस्कीन का हक                                             | 459 |
| 0 | पड़ोसी का हक्                                                     | 459 |
| 0 | साथी और पास बैठने वाले का हक                                      | 461 |
| 0 | सहगीर का हक्                                                      | 461 |
| 0 | गुलाम, बाँदी और मुलाज़िमों का हक                                  | 461 |
| 0 | हुक्रूक् में कोताही वही लोग करते हैं जिनके दिलों में घमंड हो      | 462 |
| 0 | शराब के हराम होने का हुक्म धीरे-धीरे होना                         | 471 |
| 0 | तयम्पुम का हुक्म एक इनाम है जो इस उम्मत की खुसूसियत है            | 472 |
| 0 | शिर्क की परिभाषा और उसकी चन्द सूरतें                              | 478 |
| 0 | इल्म में शरीक ठहराना                                              | 478 |
| 0 | इंख्रियार चलाने में शरीक ठहराना                                   | 478 |
| 0 | इबादत में शरीक ठहराना                                             | 479 |
| 0 | अपनी डींगें मारना और ऐबों से पाक होने का दाया जायज़ नहीं          | 479 |
| 0 | "अल-जिब्त वत्तागूत" से क्या मुराद है?                             | 481 |
| 0 | नफ़्सानी इच्छायें कई बार आदमी को दीन व ईमान से मेहरूम कर देती हैं | 482 |
| 0 | अल्लाह की लानत दुनिया और आख़िरत में रुस्वाई का सबब है             | 483 |
| 0 | अल्लाह की लानत के हक्दार कीन लोग हैं?                             | 483 |
| 0 | लानत के अहकाम                                                     | 485 |

|   | उनवान                                                                        | पेज |
|---|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 0 | यहूदियों के जलने पर उनकी कड़ी आलोचना                                         | 486 |
| 0 | हसद की परिभाषा, उसका हुक्म और उसके नुकृसानात का बयान                         | 488 |
| 0 | 'पाक-साफ़ बीवियों' की तफ़सीर                                                 | 491 |
| 0 | अमानत अदा करने की तौंकीद                                                     | 495 |
| 0 | ख़ियानत निफ़ाक की निशानी है                                                  | 495 |
| 0 | अमानत की किस्में                                                             | 496 |
| 0 | हुकूमत के ओहदे अल्लाह की अमानतें हैं                                         | 496 |
| 0 | किसी ओहदे पर ना-अहल को बैठाने वाला मलऊन है                                   | 496 |
| 0 | अ़दल व इन्साफ़ विश्व-शांति का ज़ामिन है                                      | 498 |
| 0 | क्षेत्रीय व प्रांतीय बुनियादों पर हुकूमत के ओहदे सुपुर्द करना उसूली ग़लती है | 499 |
| 0 | मुल्की कवानीन के चन्द सुनहरे उसूल                                            | 499 |
| 0 | 'उलुल-अम्र' कीन लोग हैं?                                                     | 500 |
| 0 | हुक्म और इताअ़त की तीन अ़मली सूरतें                                          | 500 |
| 0 | ख़िलाफ़े शरीअ़त कामों में अमीर की इताअ़त जायज़ नहीं                          | 502 |
| 0 | आदिल आदमी अल्लाह तआ़ला का बहुत ज़्यादा प्यारा बन्दा है                       | 503 |
| 0 | इज्तिहाद और क़ियास का सुबूत                                                  | 503 |
| 0 | रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के फ़ैसले को                            |     |
|   | तस्लीम न करना कुफ़ है                                                        | 511 |
| 0 | झगड़ों में आपको हकम बनाना, आपके मुबारक दौर के साथ मख़्सूस नहीं               | 511 |
| 0 | चन्द अहम मसाईल                                                               | 512 |
| 0 | एक अहम फ़ायदा                                                                | 513 |
| 0 | जन्नत के दर्जे आमाल के एतिबार से होंगे                                       | 517 |
| 0 | जन्नत में मुलाकात की चन्द सूरतें                                             | 518 |
| 0 | निकटता की शर्त मुहब्बत है                                                    | 519 |
| 0 | रस्तुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का साथ किसी रंग व नस्ल                  |     |
|   | पर मौक्रूफ़ नहीं                                                             | 520 |
| 0 | दर्जी की तफ़सील                                                              | 521 |
| 0 | सिद्दीकीन की परिभाषा                                                         | 522 |
| 0 | शहीदों की परिभाषा                                                            | 522 |
| O | सालिहीन (नेक लोगों) की परिभाषा                                               | 522 |
| 0 | अहम और ज़रूरी फ़ायदे                                                         | 525 |

|   | उनवान                                                                  | पेज |
|---|------------------------------------------------------------------------|-----|
| 0 | मज़लूम की फ़रियाद को पहुँचना इस्लाम का एक अहम फ़रीज़ा है               | 527 |
| 0 | अल्लाह तआ़ला से दुआ़ तमाम मुसीबतों का बेहतरीन इलाज है                  | 528 |
| 0 | जंग तो सब करते हैं मगर उससे मोमिन व काफ़िर के उद्देश्य अलग-अलग हैं     | 528 |
| 0 | शैतान की तदबीर कमजोर है                                                | 529 |
| ۵ | जिहाद का हुक्म नाज़िल होने पर मुसलमानों की तरफ से हुक्म के             |     |
| • | स्थिगित होने की तमन्ता किस वजह से हुई                                  | 534 |
| 0 | मुल्क के सुधार से अपना सुधार पहले हैं                                  | 534 |
| ٥ | दुनिया और आख़िरत की नेमतों में फ़र्क                                   | 535 |
| 0 | एक सबक लेने वाला वाकिआ                                                 | 535 |
| 0 | पुख़्ता मज़बूत घर तामीर करना तवक्कुल के ख़िलाफ़ नहीं                   | 537 |
| 0 | इनसान को नेमत महज अल्लाह के फुज़्ल से मिलती है                         | 537 |
| 0 | मुसीबत इनसान के बुरे आमाल का नतीजा है                                  | 537 |
| 0 | आपकी रिसालत तमाम आलम के लिये आम है                                     | 538 |
| 0 | पेशवा के लिये एक अहम हिदायत                                            | 540 |
| 0 | क्रुरआन में ग़ौर व फ़िक्र                                              | 540 |
| 0 | कुरआन व सुन्नत की तफसीर व व्याख्या पर किसी जमाअ़त या व्यक्ति           |     |
|   | की इजारादारी नहीं है, लेकिन इसके लिये कुछ शर्ते हैं                    | 541 |
| 0 | कियास का सुबूत                                                         | 542 |
| 0 | 'बहुत ज़्यादा' इंख़्तिलाफ़ की वज़ाहत                                   | 542 |
| 0 | बिना तहक़ीक़ के बातों को उड़ाना गुनाह और बड़ा फ़ितना है                | 544 |
| 0 | 'उलुल-अम्र' कीन लोग हैं?                                               | 545 |
| 0 | नये मसाईल में कियास व इज्तिहाद                                         |     |
|   | अवाम के लिये इमामों की तकलीद का सुबूत है                               | 546 |
| O | रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम भी अहकाम निकालने और                |     |
|   | दलील लेने के मुकल्लफ़ थे                                               | 546 |
| 0 | अहम और ख़ास फ़ायदे                                                     | 547 |
| O | इज्तिहाद व इस्तिम्बात गालिब गुमान का फायदा देता है, यकीनी इल्म का नहीं | 547 |
| 0 | क्रुरआनी अहकाम का बेहतरीन अन्दाज़                                      | 548 |
| 0 | सिफारिश की हक़ीकृत और उसके अहकाम और क़िस्में                           | 550 |
| 0 | सिफ़ारिश पर कुछ मुआ़वज़ा लेना रिश्वतऔर हराम है                         | 554 |
| 0 | यमाप और रच्याप                                                         | 554 |

561

562

562

563

563

564

565

569

569

569

569

573

575

576

577

577

580

581

582

588

597

598

598

599

599

601

601

इस्लामी सलाम दूसरी तमाम कौमों के सलाम से बेहतर है तीन अलग-अलग गिरोहों का बयान और उनके अहकाम पहले फिर्के का बयान

0 0 दूसरे फिर्के का बयान O तीसरे फिर्के का बयान पहली रिवायत

O

O

٥

0

G

0

0

0

٥

O

0

O

O

0

0

O

O दसरी रिवायत तीसरी रिवायत

0 0 0

0

पहली किस्म- जान-बूझकर

करना जायज नहीं

हिजरत की परिभाषा

हिजरत के फजाईल

0 0 दसरी किस्म- जान-बुझकर जैसा

हिजरत की विभिन्न सरतें और अहकाम कत्ल की तीन किस्में और उनका शरई हुक्म

तीसरी किस्म- गलती और चक से

मसलमान समझने के लिये इस्लामी निशानियाँ काफी हैं, अन्दरूनी तपुतीश

वाकिए की तहकीक के बगैर फैसला करना जायज नहीं अहले किल्ला को काफिर न कहने का मतलब

जिहार से सम्बन्धित चन्द्र अहकाम

फर्जे किफाया का मतलब

नबी करीम सल्लल्लाह् अलैहि व सल्लम को इन्तिहाद करने का हक् हासिल था तौबा की हकीकत अपने गुनाह का इल्जाम दूसरे पर लगाना दोगुने अज़ाब का सबब है

क्ररआन व सन्नत की हकीकत

0 0 0

0

हिजरत की बरकतें सफर और कसर के अहकाम

नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का इल्म सारी मख़्लूक़ात से ज़्यादा है

आपस के मश्चिरों और मज्लिसों के आदाब सलह कराने की फजीलत

|   | उनवान                                                                  | पेज |
|---|------------------------------------------------------------------------|-----|
| ) | उम्मत का इजमा हुज्जत है                                                | 602 |
| • | शिर्क और कुफ़ की सज़ा का हमेशा के लिये होना                            | 606 |
|   | ज़ुल्म की तीन किस्में                                                  | 606 |
| 1 | शिर्क की हक्तीकृत                                                      | 606 |
|   | मुसलमानों और अहले किताब के बीच एक फख़ व वड़ाई जताने वाली गुफ़्तगू      | 609 |
|   | अल्लाह तआ़ला के नज़दीक मक़बूलियत का एक मेयार                           | 611 |
|   | कौमों की गुमराही का सबब इख़्लास न पाया जाना या अमल का<br>सही न होना है |     |
| 1 |                                                                        | 612 |
|   | दाम्पत्य जीवन से संबन्धित चन्द कुरआनी हिदायतें                         | 617 |
| • | मियाँ-बीवी के झगड़े में बिना ज़रूरत दूसरों का दख़ल देना मुनासिब नहीं   | 619 |

ग़ैर-इंख़्तियारी चीज़ों पर पकड़ नहीं 0

इस आयत से अनेक बीवियाँ रखने के खिलाफ दलील पकड़ना कुतई गुलत है अहम फायदे 0 दुनिया में अम्बिया अलैहिमुस्सलाम और आसमानी किताबें भेजने का असल मकसद अदल व इन्साफ की स्थापना है, इसी से दनिया का

0

0

0

0

0

अमन व अमान कायम रह सकता है अदल व इन्साफ पर कायम रहना सिर्फ़ हुकूमत का फ़रीज़ा नहीं बल्कि हर इनसान इसका पाबन्द है विश्व-शांति की गारंटी सिर्फ अकीदा-ए-आख़िरत और अल्लाह का डर दे सकता है

अदल व इन्साफ़ की स्थापना में रुकावट बनने वाले असबाब अहम फायदे इंज्जत अल्लाह ही से तलब करनी चाहिये तफसीर बिराय करने वाले की मज्लिस में शिर्कत जायज नहीं

Q बरों की सोहबत से तन्हाई बेहतर है 0 कुफ़ पर राजी होना कुफ़ है छठा पारः ला युहिब्बुल्लाह

इस्लाम निजात का मदार है, किसी मुखालिफ मज़हब में निजात नहीं हो सकती 0

यहृद को श्रृव्हा व घोखा किस तरह पेश आया? 0

आख़िरी ज़माने में हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम के नाज़िल होने का अकीदा कतर्ड और डजमार्ड है जिसका इनकारी काफिर है

630

631 633

637 640 643

644 645

649

652

660

624

|   | उनवान                                                  | पेज |
|---|--------------------------------------------------------|-----|
| 0 | दीन में गुलू और हद से बढ़ना हराम है                    | 678 |
| 0 | दुनिया की मुहब्बत की सीमायें                           | 680 |
| 0 | सुन्नत और बिदुअ़त की हदें                              | 681 |
| 0 | उलेमा व बजर्गों के सम्मान व पैरवी में दरमियानी सह      | 681 |
| 0 | अल्लाह का बन्दा होना आला दर्जे का सम्मान और इज़्ज़त है | 684 |
| 0 | 'बुरहान' से क्या मुराद है?                             | 688 |
| 0 | अहम फ़ायदे                                             | 688 |
| 0 | कुछ अलफ़ाज़ और उनके भायने                              | 69( |
|   | 000000000000000000000                                  |     |
|   |                                                        |     |
|   |                                                        |     |
|   |                                                        |     |
|   |                                                        |     |
|   |                                                        |     |
|   |                                                        |     |
|   |                                                        | - 1 |

# \* सूरः आले इमरान \*

यह सूरत मदनी है। इसमें 200 आयतें और 20 रुक्अ़ है।



Derived from the works of Emin Berin [12] "La Haha illa Allah "

Page 53

#### सरः आले इमरान

सुरः आले इमरान मदीना में नाज़िल हुई। इसमें 200 आयतें और 20 रुकूअ़ हैं।



الْكُونَ اللهُ لَا إِلهَ إِلَّا هُوَالِعَيُّ الْقَيُّوْمُرِهُ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتْبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِهَا بَنْنَ بِكُنْ فِي وَ ٱنْزَلَ التَّوْلِيَّةَ وَالْانِجْمِيلَ ﴿ مِدْ، قَبْلُ هُدَّاتِ لِلنَّاسِ وَٱنْزَلَ الْقُرْقَانَ هْ إِنَّ الْلَيْنَ كَقُرُوا بِالِيّ اللهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيْدًا وَاللَّهُ عَنْ يَزُّ ذُوانْتِقَامِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْتُو شَيْءٌ في الأرْضِ وَلَا فِي السَّمَاةِ أَنْ هُوَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِر كَيْفَ يَشَاءُ وَلَا إِلَّا هُوَ الْعَزِيْرُ الْحَكِيْمُ

#### बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

शरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

अलिफ -लाम्-मीम् । (1) अल्लाह, उसके अलिफू-लाम्-मीम् (1) अल्लाहु ला सिवा कोई माबद नहीं। जिन्दा है, सब इला-ह इल्ला हवल हय्यूल्-कृय्यूम का थामने वाला। (2) उतारी तझ पर (2) नज़्जु-ल अलैकल्-किता-ब किताब सच्ची. तस्दीक करती है अगली बिल्-हिक्क मुसद्दिक ल्लिमा बै-न (यानी पहली) किताबों की. और उतारा यदैहि व अन्जुलत्तौरा-त वल्-इन्जील तौरात और इन्जील को (3) इस किताब (3) मिन् कृब्लु हुदल्-लिन्नासि व से पहले लोगों की हिदायत के लिये और अन्जलल्-फूर्का-न, इन्नल्लजी-न उतारे फैसले। बेशक जो मन्किर हए क-फुरू बिआयातिल्लाहि लहुम् अल्लाह की आयतों से उनके वास्ते सख्त अजाबन शदीदन, वल्लाह अजीजून अजाब है। और अल्लाह जबरदस्त है. जुन्तिकाम (4) इन्नल्ला-ह ला यष्ट्रफा बदला लेने वाला। (4) अल्लाह पर छाई अलैहि शैउन फिलअर्ज़ि व नहीं कोई चीज जमीन में और न फिस्समा-इ (5) हवल्लजी आसमान में। (5) वही तम्हारा नक्शा

युसव्यिककुम् फिल्-अर्हामि कै-फ् यशा-उ, ला इला-इ इल्ला हुवल्-अजीजुल्-हकीम (6)

बनाता है माँ के पेट में जिस तरह चाहे, किसी की बन्दगी नहीं उसके सिवा, ज़बरदस्त है हिक्मत वाला। (6)

इन आयतों का पीछे से ताल्लुक्

यह हुरआने करीम की तीतरी सूरत (आले इमरान) का पहला रुक्ज़ है। पहली सूरत याने सूरः फ़ातिहा जो पूरे हुरआन का खुलासा (निचीइ) है उसके आख़िर में 'सिराते-मुस्तकीम' (सीधे सत्ते) की हिदायत तलब की गयी थी। उसके बाद सूरः ब-कृरह 'अलिस्ट्र लामू-पीम् ज़ातिक हितादा ते शुरू करके गांधा इस तरफ इझारा कर दिया गया कि सूरः फ़ातिहा में जो सीधे रास्ते की दुआ की गयी है वह अल्लाह तआ़ला ने कु बूल करके यह कुरआन भेज दिया ओ सिराते-मुस्तकीम की हिदायत करता है। फिर सूरः ब-क्रहर में अरीअ़त के अक्सर अहकाम का मुख़्तार और तफ़्सीली तौर पर बयान आया, जिसके तहत में जगह-जगह काफ़िरों की मुख़ातफ़्त और उसने मुक़ाबले का भी ज़िक्र आया। आख़िर में उसको 'फ़न्सुरना अलल्-कीमिल् काफ़िरीक' के दुआ वाले जुनले पर ख़त्म किया गया था, जिसका हासिल था काफ़िरों पर ग़लवा पाने की दुआ़। इसकी मुनासबत से सूरः आले इमरान में आ़म तौर पर काफ़िरों कर ताथ मामलात और हाथ और ज़बान से उनके मुक़ाबले में जिहाद का बयान है, जो गोया 'फ़न्सुरना अलल्-कीमिल् काफ़िरीन' की वज़ाहत व तफ़सील है।

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

सूर: आले इमरान की शुरू की पाँच आयतों में उस अज़ीम (बड़े और अहम) मक्तर का जि़क है जिसकी वजह से कुफ़ व इस्लाम और काफिर व मोमिन की तक्सीम और आपक्षी मुक़ाबला शुरू होता है, और वह अल्लाह जल्ल शानुह की तौहीद (एक मानना) है। उसके मानने वाले मोमिन और न मानने वाले काफिर व ग्रैर-मुस्लिम कहलाते हैं। इस रुक्ज़ की पहली आवत में तौहीद की अब्रली तिलाल बयान हुई है और दूसरी आयत में नक्ली (किताबी और समद वाली) दलील बयान फुरमाई गई है, उसके बाद की आयत में काफिरों के कुछ शुब्हात (शक और एतिराजी) का जवाब है।

पहली आयत में इरशाद है:

الْهُ وَ اللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ. ٱلْحَيُّ الْقَيْوُمُ.

'ता इता-ह इल्ला हुवल्-ह्य्युल्-क्य्यूम्' इतमें लफ्ज 'अलिफ्-लाम्-मीम्' तो 'मुतग्राबिहाते क्रुरआनिया' में से हैं, जिसके मायने अल्लाह तआ़ला और उसके रसूल सल्ललाहु अलैहि व सल्लम के बीच एक भेद हैं, जिसकी तफ़सील इस रुक्छ़ की आख़िरी आयतों में आ रही हैं। उसके बाद:

الله لا إله إلا هُوَ

'अल्लाहु ला इला-ह इल्ला हु-व' में तौहीद (अल्लाह के एक होने) के मज़मून को एक दावे की सुरत में पेश किया गया है। मायने यह हैं कि अल्लाह तआ़ला ऐसे हैं कि उनके सिवा कोई माबद बनाने के काबिल नहीं।

इसके बाद लफ्ज़ः

ٱلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ

'अब्-ह्य्युत् क्य्यूम्' से तौहीद की अक्ती दलील क्यान को गई। जिसकी तफ़सील यह है कि इबादत नाम है अपने आपको किसी के सामने पूरी तरह बेबस व ज़लील करके पेश करने का, और इसका तकाज़ा यह है कि जिसकी इबादत की जाए वह इज़्ज़त व ताकृत के इन्तिहाई मक़ाम (शिखर) का मालिक और हर एतिबार से कामित हो। और यह ज़ाहिर है कि जो चीज़ ख़ुद अपने वज़ूद को कावम न रख सके, अपने वज़ूद और उसके बाक़ी रखने में दूसरे की मोहला हो उसका इज़्ज़त व ताकृत में क्या मक़ाम हो सकता है। इसलिय विव्हृत स्पष्ट हो गया कि चुनिया में जितनी चीज़ें हैं, न ख़ुद अपने वज़ूद की मालिक हैं और न ही अपने वज़ूद को क़्यम रख सकती हैं। चाहे वो पत्थर के बनाये हुए बुत हों या पानी और पेड़ हों या फ़्रिश्ते और पैमाचर हों, इनमें से कोई भी इबादत के लायक नहीं। इबादत के लायक वही ज़ात हो सकती हैं जो हमेशा से ज़िन्दा मौज़ूद है और हमेशा ज़िन्दा व कायम रहेगी, और वह सिर्फ़ जल्लाह जल्ल शानुहू की ज़ात है, उसके सिया कोई इबादत के लायक नहीं।

इसके बाद दूसरी आयत में तौहीद की नकली (सनदी व किताबी) दलील बयान फ्रमाई गई। इरशाद है:

देंपी क्रिका खुलासा यह है कि अल्लाह जल्ल शानुहू की तौहीद का मज़मून जो क़ुरआन ने बयान किया है वह कुछ क़ुरआन को या पैग़म्बरें इस्ताम सल्ललाहु अलैहि व सल्लम की खुसुसियत नहीं, बल्कि इससे पहले भी तौरात व इन्जील वगैरह किताबें और अम्बिया क़्रिंसियत नहीं, बल्कि इससे पहले भी तौरात व इन्जील वगैरह किताबें और अम्बिया क़्रंसिहासस्ताम अल्लाह तज़ाला ने में हैं उन सब का यही दावा और यही कलिमा था, क़्रुरआन मजीद ने आकर उन सब की तस्वीक़ की है, कोई नया दावा पेश नहीं किया, जिसके समझने या मानने में नोगों को कोई जलाइन हो।

आख़िरी दो आयतों में तौहीद (अल्लाह के एक माबूद होने) की दलील को हक तआ़ला की सिफतों इल्म व क़ुदरत के बयान से पूरा किया गया है, कि जो ज़ात हमेशा से हर चीज़ और हर बात का पूरा इल्म रखने वाली है और जिसकी क़ुदरत हर चीज़ पर हावी (छाई हुई) है, वही इसकी हक़दार है कि उसकी इबादत की जाये, अधूरे इल्म और सीमित क़ुदरत वाले को यह मक़ाम हासिल नहीं हो तकता।

ज़िक हुई आयतों की मुख़्तसर तफ़सीर यह है:

अल्लाह तआ़ला ऐसे हैं कि उनके सिवा कोई माबूद बनाने के कृत्विल नहीं, और वह ज़िन्दा (हमेश्ना रहने वाले) हैं, सब चीज़ों के संमालने वाले हैं। अल्लाह तआ़ला ने आप (सल्ललाहु ज़लैहि व सल्लम) के पास कुरआन मेजा है हक के साथ, इस कैफ़ियत से कि वह तस्दीक् करता

अशांति व संस्तान्त्र) के पास सुराजा न गण है हुए के ताचा, इस कार्युका ते कि कि कर कर है हैं, और (इसी तरह) मेजा था तीरात और इन्जील को इससे पहले लोगों की हिदायत के वास्ते (और इसी से सुराजान क्र हिदायत होना भी लाजिम आ गया, क्योंकि हिदायत की पुष्टि करने वाला भी हिदायत है) और

अल्लाह तआ़ला ने (निक्यों की तस्दीक के वास्ते) भेजें मोजिज़े, वेशक जो लोग इनकारी है जल्लाह की (उन) आयतों के (जो तौहीद पर दलालत करती हैं) उनके लिए सड़वा सज़ा है, और अल्लाह तआ़ला ग़लवे (और कुदरत) वाले हैं (कि बदला ले सकते हैं और) बदला लेने वाले (भी) हैं। वेशक अल्लाह तआ़ला से कोई चीज़ ख़ुपी हुई नहीं है, (न कोई चीज़) ज़ुमीन में और न

(कोई चीज़) आसमान में (पस उनका इल्म भी निहायत कामिल है)। वह ऐसी (पाक) ज़ात है कि तुम्हारी सूरत (व शक्ल) बनाता है रहमों "यानी माँ के पेटों" में, जिस तरह चाहता है। (किसी की कैसी सूरत और किसी की कैसी सूरत और किसी की कैसी सूरत और हाल और कुदरत जो अहम और मुख्य सिफ़ात में से हैं उनमें कामिल तौर पर किसी दूसरे की शिक्त के बंगेर मौजूद हैं, जिससे साबित हुआ कि) कोई इबादत के लायक नहीं सिवाय उस (पाक ज़ात) के, (और) वह ग़लबे वाले हैं (तौहीद का इनकार कतने वाले से बदला ले सकते हैं लिकन) हिक्मत वाले (भी) हैं (कि मस्तहत के सबब दुनिया में दील दे रखी हैं)।

### मआरिफ व मसाईल

तौहीद की तरफ़ दावत तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का अमल रहा है दूसरी आयत में जो नक़ली (किताबी व सनदी) दलील तौहीद की पेश गई है इसका खुलासा

यह है कि जिस बात पर बहुत से इनसान मुलाफिक (सहमत) हों ख़ास तौर पर जाविकि वे विभिन्न मुल्कों के बाशिन्दे और अलग-अलग ज़मानों में पैदा हुए हों, और बीच में सैंकड़ों हज़ारों साल का फ़ासला हो, और एक की बात दूसरे तक पहुँचने का कोई ज़रिया भी नहीं, इसके बावजूद जो उठता है वही एक बात कहता है जो पहले लोगों ने कही थी और सब के सब एक

ही बात और एक ही अ़कीदे के पाबन्द होते हैं तो फितरत उसके क़ुबूल करने पर मजबूर होती है। जैसे अल्लाह तआ़ला का वजूद और उसकी तीहीद (एक होने) का मज़मून इनसानों में सब से पहले हज़्रत आदम अ़लीहस्सलाम लेकर आये और उनके बाद उनकी ओलाद में तो बराबर इस ता का चलना कुछ बईद नहीं था लेकिन लम्बा ज़माना गुज़र जाने और जौलादे आदम के वे तमाम तरीक़े बदल जाने के बाद फिर हज़्रत नूह अ़लेहिस्सलाम आते हैं, उस चीज़ की दावत देते हैं जिसकी तरफ़ आदम अ़लीहस्सलाम ने लोगों को बुलाया था, उनके लुम्बा ज़माना गुज़रेंने के बाद हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माईल, हज़रत इस्हाक और हज़रत याकूब अलैहिमुस्सलाम मल्के इराक व शाम में पैदा होते हैं और ठीक वही दावत लेकर उठते हैं। फिर हज़रत मूसा और इजरत हारून अलैहिमस्सलाम और उनके सिलसिले के अम्बिया आते हैं और सब के सब वही

एक कलिमा-ए-तौहीद बोलते हैं, और वहीं दावत देते हैं। उन पर एक लम्बा ज़माना गुज़र जाने के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम यही दावत लेकर उठते हैं और आखिर में तमाम निवयों के सरदार सैयदुना मुहम्मद मुस्तफा सल्ललाह अलैहि व सल्लम वही दावत लेकर तशरीफ़ लाते हैं।

अब अगर एक खाली जेहन इनसान जिसको इस्लाम और तौहीद की दावत से कोई बगुज़ और बैर न हो. सादगी के साथ जरा इस सिलसिले पर नजर डाले कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर खातिमुल-अम्बिया सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम के जमाने तक एक लाख चौबीस हजार अम्बिया अलैहिमस्सलाम मख्तलिफ (विधिन्न) जमानों में, मख्तलिफ भाषाओं में, मख्तलिफ मल्कों में पैदा हुए और सब के सब यही कहते और बतलाते चले आये, अक्सर एक को दूसरे के साथ मिलने का भी इत्तिफाक नहीं हुआ, कितावें लिखने और पत्राचार का भी दौर न था. कि एक पेगम्बर को दसरे पैगम्बर की किताबें और तहरीरें मिल जाती हों, उनको देखकर वह उस दावत

को अपना लेते हों, बल्कि उन्हीं में हर एक दूसरे से बहुत जमानों के बाद पैदा होता है. उसको दनिया के असबाब के तहत पिछले अम्बिया अलैहिमस्सलाम की कोई खबर नहीं होती, अलबत्ता वे अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से वही पाकर उन सब के हालात व कैफ़ियात से बाख़बर (अवगत) हो जाता है और खदा तआ़ला ही की तरफ से उसको इस दावत के लिये खड़ा किया जाता है। अब कोई आदमी जरा सा इन्साफ के साथ गौर करे कि एक लाख चौबीस हजार इनसान मुख्तलिफ (विभिन्न और अलग-अलग) जुमानों और मुख्तलिफ मुल्कों में एक ही बात को बयान कों तो दससे निगाह हटाकर कि बयान करने वाले भरोसेमन्द और मोतबर लोग हैं या नहीं,

इतनी बड़ी और विशाल जमाअ़त का एक ही बात पर मुत्तफिक (सहमत) होना एक इनसान के लिये इस बात की तस्दीक (पृष्टि) के वास्ते काफी हो जाता है, और जब अम्बिया अलैहिमस्सलाम की जाती खुसूसियात और उनकी सच्चाई व अदल के अत्यन्त बुलन्द मेयार पर नजर डाली जाये तो एक इनसान यह यकीन किये बगैर नहीं रह सकता कि उनका कलिमा सही और उनकी दावत हक और दिनया व आखिरत की कामयाबी है।

शरू की दो आयतों में जो तौहीद का मज़मून इरशाद फ़रमाया गया उसके मताल्लिक हदीस की रिवायतों में है कि कुछ ईसाई लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुए, उनसे मज़हबी गुफ़्तगू जारी हुई। हुज़ूर सल्तल्लाहु ज़लैहि व सल्लम ने अल्लाह जल्ल शानुहू की तौहीद के सुबूत में यही दो दलीलें अल्लाह के हुक्म से पेश फरमाई जिनसे ईसाई लाजवाब हुए (यानी उनसे कोई जवाब न बन पड़ा)।

इसके बाद तीसरी और चौथी आयतों में भी इसी तौहीद के मज़मून की तक्मील (पूरा करना) है। तीसरी आयत में अल्लाह तआ़ला के इल्मे मुहीत (यानी ऐसा इल्म जो हर चीज को अपने घेरे में लिये हुए है) का बयान है, जिससे किसी जहान का कोई जुर्रा छुपा हुआ नहीं।

हवल्लजी अन्ज-ल अलैकल्-किता-ब

आमन्ना बिही कुल्लुम् मिन् अिन्दि

और चौधी आयत में उसकी कामिल कुदरत और कादिर मुतलक होने का बयान है कि उसने इनसान को माँ के पेट की तीन अंधेरियों में कैसी हिक्मते बालिगा के साथ बनाया और उनकी सूरतों और रंगों में वह कारीगरी का प्रदर्शन किया कि अरबों इनसानों में एक की सूरत इसरे से ऐसी नहीं मिलती कि फ़र्क न रहे। इस इन्में मुहीत और कामिल कुदरत का अक्सी तकाज़ा यह है कि इबादत सिर्फ उसी की की जाये, उसके सिवा सब के सब इन्म व कुदरत में यह मकाम नहीं रखते, इसलिये वे इबादत के लायक नहीं।

इस तरह तौहीद के इसबात (साबित करने) के लिये छक तआ़ला शानुहू की चार अहम सिफ्तें इन चार आयतों में आ गई- पहली और दूसरी आयत में हमेशा से और हमेशा तक की ज़िन्दगी की और सब को संभाले रखने की सिफ्त का बयान हुआ, तीसरी से छठी आयत तक इल्ने मुहीत (हर चीज़ के मुकम्मल इल्म) और कामिल कुदरत (ताकृत व इख़्तियार) का। इससे साबित हुआ कि जो ज़ात इन चार सिफ्तों की जामे हो (यानी उसके अन्दर ये चार सिफ्तें पाई जायें) वही इबादत के लायक है।

هُــُوالَّذِينَ اَنْزَلَى عَلَيْكَ الكِنْتِ مِنْهُ النِّينَ مَنْهُ النِّكَ أَمْنِكُ الكِنْتِ مِنْهُ النِّكَ فَهُ حَكَمْتُ هُنَّ أَمُّ الْكِتْبِ وَاخْدُمُ مَثْشَيهِ اللَّهِ عَلَى اللَّذِينَ فِي قُلُومِمْ وَلَيْهُ فِيكَيِّمُونَ مَا تَصَابَهَ وَمَهُ ابْتِيعَارَ الْفِئْنَةِ وَابْتِعَاءَ تَاوِيلِهِ، وَمَا يَخْلُهُ تَاوِينَاهُ لِكَ اللَّهُ رَالاً اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الْمَ كُلُّ مِنْ عِنْ عِنْ عِنْدِ رَبِنَا وَمَا يُلْكُرُلُوا أَوْلِوا الْأَلِيانِ فَيَ

वही है जिसने उतारी तुझ पर किताब,

उसमें कुछ आयतें हैं मोहकम (यानी

तरफ से उतरी हैं. और समझाने से वही

मिन्हु आयातुम् मुस्कमातुन् हुन्-न उनके मायने स्पष्ट हैं) वे असल हैं किताब उम्मुल्-किताबि की, और दूसरी हैं मृतशाबा (यानी जिनके भायने मालूम या निर्धारित नहीं) सो म्-तशाबिहातुन्, फ्-अम्मल्लजी-न जिनके दिलों में कजी (टेढ और रोग) है फी कुलुबिहिम् जैगुन् फ्-यत्तविअू-न वे पैरवी करते हैं मृतशाबह (आयतों) की, मा तशा-ब-ह मिन्हुब्तिगाअल्-गुमराही फैलाने की गुर्ज से, और मतलब फित्तनित विन्तिगा-अ तअवीलिही, व मालूम करने की वजह से, और उनका मतलब कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह मा यञ्जूलमु तञ्ची-लह् इल्लल्लाह्। के। और मजबत इल्म वाले कहते हैं- हम वर्रासिख्न-न फिल्-जिल्मि यकूलू-न इसपर यकीन लाये. सब हमारे रब की

समझते हैं जिनको अक्ल है। (7) रब्बिना व मा यज्जक्कर डल्ला उलल-अल्बाब (7)

#### आयतों के मजमून का पहले मजमून से संबन्ध

पिछली चार आयतों में अल्लाह तआ़ला की तौहीद (एक और अकेला माबूद होने) को साबित किया गया था, इस आयत में तौहीद के ख़िलाफ कुछ शुब्हों का जवाब है। वाकिआ इसका यह है कि एक बार नजरान के कुछ ईसाई हुज़ूर सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाजिर हुए और धार्मिक गुफ्तगू शुरू की। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ईसाईयों के अकीदा-ए-तस्लीस (खुदाई में तीन हिस्सेदारों) की तरदीद बड़ी तफसील से फरमाकर अल्लाह तआला की तौहीद को साबित किया। आप सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने अपने दावे पर अल्लाह तआ़ला की हमेशा की ज़िन्दगी. कामिल क़दरत. इल्मे महीत और पैदा करने की क़दरत वाली सिफतों में अल्लाह तआ़ला के यक्ता और मुन्फरिद (यानी तन्हा और बेमिस्ल) होने को दलील में पेश किया और ये सब बुनियादी बातें ईसाईयों को माननी पड़ीं। जब तौहीद साबित हो गई तो इसी से तस्लीस (तीन खुदाओं) के अकीदे का गुलत और बातिल होना भी साबित हो गया। उन लोगों ने करआन के उन अलफाज पर अपने कुछ शुब्हे पेश किये जिनमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का रुहुल्लाह या कलिमतुल्लाह होना बयान किया गया है कि इन अलफाज़ से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का खदाई में शरीक होना साबित होता है।

अल्लाह तआ़ला ने इस आयत में उन शुब्हात को ख़त्म कर दिया कि ये 'कलिमाते मतशाबिहात' हैं, इनके ज़ाहिरी मायने मुराद नहीं होते बल्कि ये अल्लाह तआला और उसके रसल के बीच एक राज (भेद और गप्त बातें) हैं. जिनकी हकीकत पर अवाम बाखबर (वाकिफ) नहीं हो सकते। अवाम के लिये इन अलफाज की तहकीक (खोज-बीन) में पड़ना भी दुरुस्त नहीं, इन पर इसी तरह ईमान लाना ज़रूरी है कि जो कुछ इनसे अल्लाह तआ़ला की मराद है वह हक है, अधिक तफतीश और खोद-करेद करने की इजाजत नहीं है।

#### ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

वह (अल्लाह तआ़ला) ऐसा है जिसने नाज़िल किया तुम पर किताब को, जिसमें का एक हिस्सा वे आयतें हैं जो कि मुराद के इश्तिबाह ''यानी पोशीदा और अस्पष्ट होने'' से महफूज हैं (यानी उनका मतलब स्पष्ट और ज़ाहिर है), और यही आयतें असली मदार हैं (इस) किताब (यानी क्रूरआन) का (यानी जिनके मायने जाहिर न हों उनको भी जाहिरी मायने के मुवाफिक बनाया जाता है)। और दूसरी आयतें ऐसी हैं जो कि मुराद में मुश्तबह हैं (यानी उनका मतलब सुपा हुआ है, चाहे उनके संक्षिप्त होने की वजह से चाहे किसी जाहिरी मुराद वाले स्पष्ट शरई हुक्म के साथ टकराने वाली होने की वजह से)। सो जिन लोगों के दिलों में टेढ़ है वे तो उसके

उसी हिस्से के पीछे हो लेते हैं जो मराद में मश्तबह है (दीन में) शीरिश ''यानी फितना'' ढूँढने की गुर्ज़ से, और उस (मुश्तबह भायनों वाले हिस्से) का (गुलत) मतलब ढूँढने की गुर्ज से। (ताकि अपने गलत अकीर में उससे मतलब हासिल करें) हालाँकि उनका (सही) मतलब सिवाय हक तआला के कोई और नहीं जानता। (या अगर वह खुद क्ररआन या हदीस के जरिये से खोलकर या इशारे से बतला दें। जैसे लफ्ज सलात की मुराद स्पष्ट तौर पर मालुम हो गई. और इस्तिवा अलल-अर्श वगैरह का मतलब कुछ की राय पर कुल्ली कायदों से मालम हो गया. तो बस इसी कट दसरों को भी खबर हो सकती है, ज्यादा मालूम नहीं हो सकता। जैसे करआन के हरूके मकत्तुआत जैसे अलिफ-लाम-मीम वगैरह के मायने किसी को मालम नहीं हुए. और कड़ की राय पर इस्तिवा अलल-अर्श (अल्लाह तआ़ला के अर्श पर कायम होने) के मायने भी मालम नहीं हुए। और (इसी वास्ते) जो लोग (दीन के) इल्म में पख्तगी रखने वाले (और समझदार) हैं वे (ऐसी आयतों के बारे में) यूँ कहते हैं कि हम इस पर (इजमालन ''यानी साँक्षिप्त होने और समझ में न आने के बावजुद") यकीन रखते हैं. (ये) सब (आयतें जाहिर मायनों वाली भी और छपे मायनों वाली भी) हमारे परवर्दिगार की तरफ से हैं. (पस वास्तव में इनके जो कुछ मायने और मुराद हों वो हक हैं)। और नसीहत (की बात को) वही लोग कबल करते हैं जो कि अक्ल वाले हैं (यानी अक्ल का तकाजा भी यही है कि मफीद और जरूरी बात में मशगल हो. नकसानदेह और फज़ल किस्से में न पड़े)।

#### मआरिफ़ व मसाईल

पहली आयत में अल्लाह तआ़ला ने मोस्कमात और मुतशाबिहात आयतों का ज़िक्र फ़रमाकर एक आ़म उसूल और ज़ाब्ते की तरफ़ इशारा कर दिया है जिसके समझ लेने के बाद बहुत से शक व शुब्हे और झगड़े ख़त्म हो सकते हैं। जिसकी तफ़सील यह है कि क़ुरआन मजीद में दो किस्म की आयतें पाई जाती हैं- एक क़िस्म को मोस्कमात कहते हैं और दूसरी को मुतशाबिहात।

मोस्कमात उन आयतों को कहते हैं जिनकी मुराद ऐसे शख़्त पर बिल्कुत ज़ाहिर और स्पष्ट हो जो अरबी भाषा के कायदों और ग्रामरों को अच्छी तरह जानने वाला हो। और जिन आयतों की तफ़्तीर और मायने ऐसे शख़्त पर ज़ाहिर न हों उनको मृतशाबिहात कहते हैं।

> (तफ़सीरे मज़हरी जिल्द 2) ब कहा जिसका मतलब यह

पहली किस्म की आयतों को अल्लाह तआ़ला ने उम्मुत-किताब कहा, जिसका मतलब यह है कि सारी तालीमात की जड़ और बुनियाद यही आयतें होती हैं जिनके मायने और मतलब इंदितबाह व इल्लिबास (संवेह व शुब्हे) से पाक होते हैं।

और दूसरी किस्म की आयतों में चूँकि कहने वाले की मुराद अस्पष्ट (गैर-वाज़ेह) और गैर-मुतैयन होती है इसलिये उन आयतों के बारे में सही तरीका यह है कि उनको पहली किस्म की आयतों को सामने रखकर देखना चाहिये, जो मायने उनके ख़िलाफ़ पड़ें उनकी कृतई तौर पर नफ़ी की जाये और कहने वाले की मुराद वह समझी जाये जो ''मोहकम'' आयतों के मुख़ालिफ न हो, और कोई ऐसे मॉयने व मतलब क्यान करना सही न समझा जायेगा जो माने हुए उसूल और मोहकम आयतों के ख़िलाफ़ हो। जैसे क़ुरआने हकीम ने हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम के बारे में स्पष्ट कर दिया कि:

إِنْ هُوَ إِلَّا عَبُدٌ أَنْعُمْنَا عَلَيْهِ. (٥٩:٤٣)

"वह सिर्फ् एक बन्दे हैं, हमने उन पर अपना इनाम किया है।" ऐसे ही दसरी जगह इरशाद है:

पुत हा दूसरा जगह इरसाद ह: إِنَّ مَقَلَ عِيْسَى عِنْدُ اللَّهِ كَمَثَلِ ادْمَ خَلْقَةُ مِنْ تُرَابٍ. (٩٩:٣)

'ईसा की मिसाल अल्लाह के नज़दीक ऐसी है जैसे आदम की।'' इन आयतों और इन्हीं के जैसी दूसरी बहुत सी आयतों से साफ मालूम होता है कि हज़रत

ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तञ्जाला के मकबूल व चुनिन्दा बन्दे और उसकी मख्बूक (पैदा किये हुए) हैं, लिहाज़ा ईसाईयों का उनके बारे में खुदा होने और खुदा का बेटा होने का दावा करना

सही नहीं। अब अगर कोई शह्ब इन सब मोहकम आयतों से आँखें बन्द करके सिर्फ कलिमनुल्लाह और ''रुहुम् मिन्हु'' वगैरह मुताशाबेह आयतों को ते तौड़े और इसके वह मायने तेने लगे जो कुरआन की ज़ाहिर और स्पष्ट मायनों वाली और निरन्तर वयानात के विपरीत और ख़िलाफ़ हों तो वह उसकी टेड्री चाल और हठधर्मी हो जायेगी। क्योंकि मुतशाबेह आयतों की सही मुराद

ता यह उसकी देढ़ी चाल और हठधर्मी हो जायेगी। क्योंकि मुतशाबेह आयतों की सही मुगद सिर्फ अल्लाह ही को मालूम है, वही अपने करम व एहसान से जिसको जिस कृद्र हिस्से पर आगाह करना चाहता है कर देता है, लिहाज़ा ऐसे मुतशाबेह बयान और आयतों से अपनी राय

के मुताबिक खींच-तानकर कोई मायने निकालना सहीँ नहीं है। فَامُا الَّذِينَ فِي فُلُوبِهِمْ زَيْخٌ.

"फ्-अम्मल्लज़ी-न फी कुलूबिडिम जैगुनं..." इस आयत से अल्लाह तआ़ला ने बयान फुरमाया कि जो लोग सलीम और सही फ़ितरत वाले होते हैं वे मुतशाबिहात के वारे में ज़्यादा तहक़ीक़ व तफ़्तीश नहीं करते बल्कि इजमाली तैर पर (यानी संक्षिप्त रूप से) ऐसी आयतों पर ईमान ले आते हैं कि यह भी अल्लाह का बर्हक कलाम है, अगरचे उसने किसी मस्लेहत की

वजह से हमको इनके मायने पर मुलला नहीं फ़्रस्माया। दर हक्कीकृत यही तरीकृा सलामती और एहितियात का है, इसके विपरीत कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके दिलों में टेढ़ है, वे मोहकमात से आँखें बन्द करके मुतशाबिहात की खोज-कुरेद में लगे रहते हैं, और उनसे अपनी इच्छा के मुताबिक मायने निकाल कर लोगों को मुगालते (धोखें और प्रम) में डालने को कोशिश करते हैं,

आख बन्द करके मुतशाबहात की खाज-कुर्त म लग रहते हैं, और उनसे अपनी इच्छा के मुताबिक मायने निकाल कर लोगों को मुगालते (धोखें और प्रम) में डालने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों के बारे में कुरआन व हदीत में सख़्त घमकी आई है। हज्रत आयशा रिजयल्लाहु अन्द्रा फुरमाती हैं कि फुरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लस्म ने कि जब आप ऐसे लोगों को देखें जो मुतशाबिहात की खोज-बीन में लगे हुए हैं तो आप उनसे दूर भागें, क्योंकि ये वहीं लोग हैं जिनका ज़िक्र अल्लाह तआ़ला ने (ख़ुरआन में) किया है। (बुखारी जिल्ट 2) एक दूसरी हदीस में इरशाद फ़्रमाया कि मुझे अपनी उम्मत पर तीन वातों का ख़ौफ है-

एक दूसरी हसीस में इरशाद फ्रांसाय कि मुझे अपनी उम्मत पर तीन वातों का ख़ीफ़ है-अव्बल यह कि माल बहुत मिल जाये जिसकी वजह से आपसी जलन में मुस्ताला ही जायें और मार-काट करने तारें। दूसरी यह कि अल्लाह की किताब सामने खुत जाये (यानी तर्जुमें के ज़रिये हर आम और जाहिल आदमी भी उक्त समझने का दावेदार हो जाये) और उसमें जो बातें समझने की नहीं हैं यानी मुताशादिकात उनके मायने समझने की कोशिश करने लगें, हालांकि उनका मतलब अल्लाह ही जानता है। तीसरी यह कि उनका इल्म बढ़ जाये तो उसे ज़ाया (बरबाद) कर दें और इल्म को बढ़ाने की जुस्तजू छोड़ हैं। (तफ़सीर इब्ने कसीर, तबरानी के हवाले से)

وَالرَّاسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ امَنَّا بِهِ.

"वरित्तिस्थू-न फ़िल्-इल्मि यकुल्-न आमन्ना बिही" रासिख़्न फ़िल-इल्म (इल्म में। मज़बूत) से कौन लोग मुराद हैं? इसमें उलेमा के अकवाल मुख्यलिफ (अलग-अलग और भिन्न) हैं, राजेह (वरीयता प्राप्त) कौल यह है कि उनसे मुराद 'अहले-सुन्नत वल-जमाअत' हैं जो करुआन व सुन्नत की उसी ताबीर व तशरीह (मतलब व व्याख्या) को सही समझते हैं जो सहाबा किराम, पहले बुज़र्गों और उम्मत के इजमा (किसी बात पर एक राय हो जाने) से मन्क्रल हो, और करआनी तालीमात की धरी व केन्द्र मोस्कमात को मानते हैं और मतशाविहात के जो मायने उनके इल्म व समझ से बाहर हैं अपनी नज़र की कोताही और इल्म की कमी का इकरार करते हुए उनको खुदा के सुपूर्व करते हैं। वे अपने इल्मी कमाल और ईमानी कृव्वत पर घमंडी नहीं होते. बल्कि हमेशा हक तआ़ला से उस पर जमाय और अतिरिक्त फुल्ल व इनायत के तलबगार रहते हैं। उनकी तबीयतें फितने को पसन्द नहीं करतीं कि मृतशाबिहात ही के पीछे लगी रहें, वह मोस्कमात और मुतशाबिहात सब को हक समझते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन है कि दोनों किस्म की आयतें एक ही सरचश्मे (स्रोत) से आती हैं, अलबत्ता एक किस्म यानी मोस्कमात के मायने हमारे लिये मालूम करने मुफ़ीद और ज़रूरी थे, तो अल्लाह तआला ने वो पोशीदा नहीं रखे, बल्कि खोल-खोलकर बयान कर दिये। और दूसरी किस्म यानी मृतशाबिहात के मायने अल्लाह तआ़ला ने अपनी मस्लेहत से वयान नहीं फरमाये, लिहाजा उनका मालूम करना भी हमारे लिये ज़रूरी नहीं, ऐसी आयतों पर ईमान इजमाली तौर पर (संक्षिप्त रूप से) ले आना ही काफी है। (तफसीरे मजहरी)

رَبَتَاكَ لَئِرَةُ لُمُؤْمِنَا بَعْدَلَ إِذْ هَدَلَ يُسَكّنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَذَنْكَ رَحْمَةً مَا لَكَ أَف رَبَتَنَا إِنَّكَ جَامِمُ النَّاسِ لِيَغْهِ لَا رَبْبَ فِيهُ مِنْ إِنَّ اللهُ لَا يُغْلِفُ الْبِيْعَادَةُ 39

रब्बना ला तुजि़ग् कुलूबना बज़्-द एं रब! न फेर हमारे दिलों को जब तू इज़् हदैतना व हब् लना मिल्लदुन्-क कर हमको अपने पास से रहमत, तू ही है रह्बना इन्न-क जामि अुन्नासि लियौमिल्-ला रै-ब फीहि, इन्नल्ला-ह ला युह्लिफुल् मी आद (9) 🏶

#### इन आयतों का पीछे से ताल्लक

पिछली आयत में हक परस्तों (सही रास्ते वालों) के एक कमाल का ज़िक्र था कि वे बावजूर इस्मी कमाल रखने के उस पर घमंडी नहीं थे, बल्कि अल्लाह तआ़ला से साबित-करमी (सही राह पर जमें रहने) की दुआ़ करते थे। अगली आयतों में अल्लाह तआ़ला उनके दूसरे कमाल को बयान फ़रमा रहे हैं।

## ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

ऐ हमारे परवर्षिगार! हमारे दिलों को टेड्रा न कीजिये इसके बाद कि आप हमको (हक की तरफ़) हिदायत कर बुके हैं। और हमको अपने पास से (खास) रहमत अता फ्रसाईये (वह रहमत यह है कि सही रास्ते पर कायम रही, बेशक आप बड़े अता फुरमाने वाले हैं। ऐ हमारे परवर्षिगार! (हम यह दुआ कजी टिड्री चाल और गुलत राह) से बचने की और हक पर कायम हके की किसी दुनियावी गुर्ज से नहीं मांगते, बिक्त सिर्फ आख़िरत की निजात के वास्ते हैं, क्योंकि हमारा अक़ीदा है कि) आप बेशक तमाम आदमियों को (मेदाने हशर में) जमा करने वाले हैं, उस दिन में जिस (के आने) में जुरा शक नहीं, (यानी कियामत के दिन में। और शक न होने की वजह यह है कि उसके आने का अल्लाह तआ़ला ने वायदा फ्रस्माया है, और) बेशक अल्लाह तज़ाला वायदे के ख़िलाफ़ नहीं करते (इसलिए क़ियामत का आना लाज़िमी है, और इस वास्ते मफो उसकी प्रकृत कि की

## मुंगरिफ व मसाईल

पहली आयत से मालूम होता है कि हिदायत और गुमराष्ट्री अल्लाह ही की ओर से हैं, अल्लाह तआ़ला जिसको हिदायत देना चाहते हैं उसके दिल को नेकी की जानिब माईल कर देते हैं और जिसको गुमराह करना चाहते हैं उसके दिल को सीधे रास्ते से फेर लेते हैं।

चुनोंचे एक हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि "कोई दिल ऐसा नहीं : जो अल्लाह तआ़ला की उंगलियों में से दो उंगलियों के बीच न हो, वह जब तक चाहते हैं उसको हक पर कायम रखते हैं और जब चाहते हैं उसको हक से फेर देते हैं।"

वह कादिरे मुत्तक है जो चाहता है करता है, इसलिये जिन लोगों को दीन पर कायम हने की फिक्र होती है वे हमेशा अपने अल्लाह से सही रास्ते पर जमाव की दुआ़ माँगते हैं, हुनूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हमेशा इस्तिकामत (जमाव) की दुआ़ माँगा करते थे। चुनीचे एक हरीस में है:

يَامُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قُلُوْبَنَا عَلَى دِيْبِكَ.

"यानी ऐ दिलों के फेरने वाले हमारे दिलों को अपने दीन पर कायम रख।" (मज़हरी जिल्द 2)

إِنَّ الَّذِينَ كُفَرُوا لَن تُغْنِي عَنْهُمْ أَمُوالُهُمْ وَلَآ أَوْلَا دُ مُسْفَرِفِنَ

الله شَيْئًا وَ اُولِيْكَ هُمُ وَقُوْدُ النَّارِ فَ لَكَالِ إِلْ فِرْعَوْنَ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مَكَنَّ يُوا بِالْيَتِنَاءُ فَاخَذَهُمُ اللهُ بِلَّهُ تُوْبِهِمْ وَاللهُ شَيِيدُ الوققابِ ٥ قُلَ لِلَّذِيئِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحَشَّرُونَ لِكِ حَمَّدُهُ وَيَشَّى الْمِهَادُ هِ

इन्नल्लज़ी-न क-फुरू लन् तु:़िन-य अन्हुम् अम्वालुहुम् व ला औलादुहुम् मिनल्लाहि शैअन्, व उलाइ-क हुम् वकृदुन्नार (10) क-दअ्बि आलि फिरुओं-न वल्लज़ी-न मिन् किब्लिहिम्, कज़्जब् बिआयातिना फु-अ-ख़-ज़हु--मुल्लाहु बिज़्।नृबिहिम्, वल्लाहु शदीदुल्-िअकाब (11) कुल्-लिल्लज़ी-न क-फुरू सतुगुलबू-न व तुस्शरू-न इला जहन्न-म, व बिअसल्-मिहाद (12)

वेशक जो लोग काफिर हैं हरिगज़ काम न आयेंगे उनको उनके माल, और न उनकी औलाद अल्लाह के सामने कुछ, और वही हैं ईंघन दोज़ख़ के। (10) जैसे रस्तूर फिरज़ीन वालों का और जो उनसे पहले थे, शुठलाया उन्होंने हमारी आयतों को फिर फकड़ा उनको अल्लाह ने उनके गुनाहों पर और अल्लाह का अज़ाब सह्ना है। (11) कह दे काफिरों को कि अब सुम ममलूब होगे और हाँके जाओंगे दोज़ुख़ की तरफ, और क्या बुरा ठिकाना है। (12)

## खुलासा-ए-तफसीर

यकीनन जो लोग कुफ़ करते हैं हरिफज़ उनके काम नहीं आ सकते उनके माल (व दौलत) और न उनकी औलाद अल्लाह तज़ाला के मुकाबले में ज़र्रा बराबर भी, और ऐसे लोग जहन्नम का ईंघन होंगे। (उन लोगों का मामला ऐसा है) जैसा मामला था फ़िरज़ीन वालों का और उनसे पहले वाले (काफिर) लोगों का। (वह मामला यह वा) कि उन्होंने हमारी आयतों को (यानी ख़बरों व अहकाम को) झूठा बतलाया, इस पर अल्लाह ने उनकी पकड़ फ्रस्माई उनके गुनाहों के सबद, और अल्लाह तज़ाला (की पकड़ बड़ी सख़्त है, क्योंिक उनकी शान यह है कि वह) सख़्त सज़ा देने वाले हैं। (इसी तरह मामला होगा कि उन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया, सी उनको भी ऐसी ही सज़ा होगी और) आप उन कुफ़ करने वाले लोगों से (यूँ भी) फ्रस्मा दीलिए कि (तुम यह न समझना कि यह पकड़ सिर्फ आख़िरत में होगी, बल्कि वहाँ और वहाँ दोनों जगह होगी। चुनाँचे दुनिया में) जल्द ही तुम (मुसलमानों के हाथ से) मग़लूब किए जाओगे, और (आख़िरत में) जहन्मम की तरफ़ जमा करके ले जाये जाओगे, और वह (जहन्मम) बुग ठिकाना है।

### मआ़रिफ़ व मसाईल

قُلْ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَتُغْلَبُوْنَ

'कुल् लिल्लज़ी-नं क-फुरू सतुग्लबू-न' मुन्किन है कोई इस आयत से यह शुल्हा करे कि आयत से मालूस होता है कि काफिर लोग मग़लुब (पस्त) होंगे, हालांकि दुनिया के तमाम काफिर मग़लुब नहीं हैं, लेकिन यह शुल्हा इसलिये नहीं हो सकता कि यहाँ काफिरों से मुराद दुनिया भर के तमाम कुफ़्फ़ार नहीं हैं, बल्कि उस वक्त के मुश्तिक और यहूदी लोग मुराद हैं, बुनीचे मुश्तिकों को कत्ता व क्षैद करने और यहूदियों को कृत्ल व क्षैद करने के साथ-साथ जिज्ञ्या और देश-निकाले के ज़रिये मग़लुब किया गया था।

قَدُكُوْنِ كَافِرَةٌ يُمَرُونُهُمْ مِتَطَيِّهِمْ لَوَا كِنَّتَنِي التَّقَتَانِ وَفَقَةٌ ثُقَا شِلْ فِي صَبِيْلِ الْهِو وَاخُوْنِ كَافِرَةٌ يُرَوْفُهُمْ شَلْيُهِمْ لَوَى الْعَبْنِ، وَاللّهُ يُقَوِّنِهُ يَشِيْلُهُ مِنْ يُشَالُوه ال لَعِبْرَةً لِلْإِنْصَالِ ۞

कद् का-न लकुम् आ-यतुन् फी
फि-अतैनिल् त-कृता, फि-अतुन् तुकृतिल् फी सबीलिल्लाहि व उड़रा काफि-रतुंय्यरैगहुम् मिस्लैहिम् रज्यव्-औन, वल्लाहु युअिय्यदु विनस्रिही मंय्यशा-उ, इन्-न फी जालि-क ल-अब्यत्तु-लिउलिल् अव्सार (18)

अभी गुजर चुका है तुम्हारे सामने एक नमूना दो फ़ीजों में जिनका मुकाबला हुआ, एक फ़ीज है जो लड़ती है अल्लाह की राह में और दूसरी फीज काफिरों की है देखते हैं ये उनको अपने से दोगुना खुली ऑडों से। और अल्लाह जोर (बल) देता है अपनी मदद का जिसको चाहे, इसी में इबस्त है देखने वालों को। (18)

### आयत के मज़मून का पीछे से जोड़

पिछली आयतों में काफ़िरों के मग़लूब (पस्त और पराजित) होने की ख़बर दी गई थी, अब इस आयत से दलील के तीर पर उसकी एक मिसाल बयान फ़रमाते हैं।

#### खुलासा-ए-तफ्सीर

वेश्वक तुम्बरी (दलील हासिल करने के) लिए यड़ा नमूना है दो गिरोहों (के वाकिए) में जो कि आपत्त में (बदर की लड़ाई में) एक-दूसरे के आमने-सामने हुए थे। एक गिरोह तो अल्लाह की राह में लड़ता था (यानी मुसलसान) और दूसरा गिरोह काफिर लोग थे (और काफिर डार कृड़ ल्यादा थे कि) ये काफिर अपने (गिरोह) को देख रहे थे कि उन (मुसलमानों) से कई हिस्से (ज्यादा) हैं (और देखना भी कुछ वहम व ख़्याल का नहीं बल्कि) खुती आँखों देखना, (जिसके वास्तविक होने में शुब्हा नहीं था, लेकिन काफिरों के वावजूद इस कृद्र ज्यादा संख्या में होने के फिर भी अल्लाह तआ़ला ने मुसलमानों को ग़ालिव किया) और (ग़ालिव और मगुलूब करना तो सिर्फ अल्लाह के कृब्कों में हैं) अल्लाह तआ़ला उपनी इमदाद से जिसको चाहते हैं कुब्बत दे देते हैं, (सो) वेशक इस (बाकिए) में बड़ी इब्र्स्त (और नमूना) है देखने वाले लोगों के लिये।

#### मआरिफ व मसाईल

इस आयत में जो-बदर की कैंफ़ियत को बयान किया गया है, जिसमें काफ़िर तक़रीबन एक हज़ार थें, जिनके पास सात सौ ऊँट और एक सौ घोड़े थें। दूसरी तरफ़ मुसलमान मुजाहिदीन तीन सौ से कुछ ऊपर थे, जिनके पास कुल सत्तर ऊँट, दो घोड़े, छह ज़िरहें (लोहे की जेकिट) और आठ तलवारें थीं, और तमाशा यह था कि हर एक फ़रीक़ को अपने सामने वाला दोगुना नज़र आता था जिसका नतीजा यह था कि काफ़िरों के दिल मुसलमानों की अधिकता का तसबुर करके मरऊब हो रहे थे और मुसलमान अपने से दोगुनी संख्या देखकर और ज़्यादा हक् तआ़ला की तरफ़ मुतवज्जह होते और पूरे भरोसे और जमाव के साथ खुदा के वायदे:

(अगर तुम में से सी जमने वाले हों तो वे दो सी पर गालिब आ जायेंगे) पर भरोसा करके फ़तह व इमदाद की उम्मीद रखते थे, और यह दोनों फ़रीकों का दोगुनी तादाद देखना सुख हालात में था, वरना सुख हालात में था, वरना सुख हालात में था वरना सुख हालात में था जगज़त कम महसूस हुई, जैसा कि सूरः अनफ़ाल में आयेगा।

बहरहाल। एक बहुत थोड़ी सी और सामान व हथियार से ख़ाली जमाअ़त को ऐसी मज़बूत जमाअ़त के मुक़ाबले में उन भविष्यवाणियों के मुवाफ़िक़ जो मक्का में की गई थीं इस तरह कामयाब करना आँखें रखने वालों के लिये बहुत बड़ा सीख देने वाला वाकिआ़ है।

(फवाईद अ़ल्लामा उस्मानी रह.)

رُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنَّظَرَةِ مِنَ الذُّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوِّمَةِ ۚ وَ الْاَنْعَامِرُوَاكْتُرْثِ ۖ ذَٰلِكَ مَتَاءُ الْحَيْوةِ الدُّانْيَاء وَاللَّهُ عِنْكَهُ حُسْنُ الْمَالِ ٥ قُلْ اَوُنَيِّنُكُمْ بِعَيْرِيقِنَ ذَالِكُمْ ولِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْك رَبِّهمْ

جَنْتُ تَجْدِيُ مِنْ تَحْتَهَا الْأَنْهُرُ خَلِدِينَ فِيهَا وَٱزْوَاجُهُ مُّطَهَّرَةٌ وَ رِضُوانٌ قِمِنَ اللهِ • وَاللهُ يَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ ۚ أَلَيْنِ يَنُونُونَ رَبَّنَآ إِنَّنَآ اصَّنَّا فَاغْفِرْلَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَدَابَ النَّارِ ۚ الصِّيدِينَ وَ

الصُّدوني والقينون والمنفقين والسُنغفيدين بالاستحاره जय्य-न लिन्नासि हुब्बुश्श-हवाति

फरेफ्ता किया (ल्भाया) है लोगों को मरगुब (पसन्द की) चीज़ों की मुहब्बत ने, मिनन्निसा-इ वल्बनी-न वल्कनातीरिल जैसे औरतें और बेटे और खजाने जमा -मकन्त-रति मिनज्ज-हिब वल्-

किये हुए सोने और चाँदी के, और घोड़े फिज्जति वल-छौलिल-म्सव्व-मति निशान लगाये हुए और मवेशी और वल-अनुआमि वल्हर्सि, जालि-क खेती. यह फायदा उठाना है दनिया की मताअल हयातिद्द्न्या वल्लाह जिन्दगी में और अल्लाह ही के पास है

अिन्दहू हस्नुल् मआब (14) कुल् अच्छा ठिकाना। (14) कह दे क्या बताऊँ अ-उनिबंबउक्म बिखौरिम् मिन् मैं तुमको उससे बेहतर? परहेजुगारों के लिये अपने रब के यहाँ बाग् हैं, जिनके जालिकुम्, लिल्लजीनत्तकौ अन्-द नीचे नहरें जारी हैं. हमेशा रहेंगे उनमें. रब्बिहिम् जन्नात्न् तज्री मिन्

और औरतें हैं सथरी (पाकीजा) और तिस्तहल्-अन्हारु ख़ालिदी-न फ़ीहा रजामन्दी अल्लाह की, और अल्लाह की व अज़्वाजुम्-मुतह्ह-रतुंव्-व रिज़्वानुम् निगाह में हैं बन्दे। (15) वे जो कहते हैं ऐ रब हमारे! हम ईमान लाये हैं सो बख्श दे हमको गुनाह हमारे और बचा हमको

मिनल्लाहि, वल्लाह् बसीरुम्-बिल्ज़िबाद (15) अल्लज़ी-न यक्क्ल्-न रब्बना इन्नना आमन्ता फरिफ्र् लना दोजुख़ के अज़ाब से। (16) और जुनुबना व किना अज़ाबन्नार (16) सब्र करने वाले हैं और सच्चे और हक्म अस्साबिरी-न वस्सादिकी-न बजा लाने वाले और छार्च करने वाले और गुनाह बख्शवाने वाले पिछली रात वल्कानिती-न वल्मुन्फिकी-न में। (17) वल्मस्तगुफिरी-न बिल्-अस्हार (17)

#### इन आयतों के मज़मून का पीछे से ताल्लुक्

पहली आयतों में काफिरों व मुश्नरिकों की मुख़ालफ़त और उनके मुक़ाबले में जिहाद का ज़िक था, और इन आयतों में इस्लाम व ईमान की मुख़ालफ़त और तमाम बुरे आमाल की असल मंशा को बयान फ़रमाया गया है कि वह दुनिया की मुख्बत है। कोई माल व रुतबे के लालच में हक की मुख़ालफ़त इख़ियार करता है, कोई नफ़्सानी इच्छाओं की वजह से और कोई अपने बाप-दादा की रस्मों की मुख्बत के सबब हक के मुक़ाबले पर खड़ा हो जाता है, और इन सारी चीज़ों का खुलासा है दुनिया की मुख्बत। मुख़्तर तफ़सीर इन आयतों की यह है:

## ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

भली मालूम होती है (अक्सर) लोगों को मुहब्बत पसन्दीदा चीज़ों की, (जैसे) औरतें हुई, बेटे हुए, लगे हुए ढेर हुए सोने और चाँदी के, नम्बर (यानी निशान) लगे हुए घोड़े हुए, (या दूसरे) मवेशी हुए और खेती हुई। (लेकिन) ये सब चीज़ें दुनियावी ज़िन्दगानी में इस्तेमाल करने की हैं, और अन्जामकार की ख़ूबी (की चीज़) तो अल्लाह ही के पास है। (जो बाद मौत के काम आयेगी जिसकी तफसील अगली आयत में आती है) आप (उन लोगों से यह) फुरमा दीजिये क्या मैं तुमको ऐसी चीज़ बतला दूँ जो (बहुत ही ज़्यादा) बेहतर हो इन (ज़िक्र हुई) चीज़ों से, (सी सुनो) ऐसे लोगों के लिये जो (अल्लाह तआ़ला से) डरते हैं, उनके (असल) मालिक के पास ऐसे-ऐसे बाग हैं (यानी जन्नत) जिनके नीचे नहरें जारी हैं, उन (जन्नतों) में हमेशा-हमेशा को रहेंगे (और उनके लिए) ऐसी बीवियाँ हैं जो (हर तरह) साफ-सुधरी की हुई हैं, और (उनके लिए) रज़ा और ख़ुशनूदी है अल्लाह तज़ाला की तरफ़ से, और अल्लाह तज़ाला ख़ुब देखते (मालते) हैं बन्दों (के हाल) को। (इसलिये डरने वालों को ये नेमतें देंगे, आगे उन डरने वालों की बाज़ी तफसीली सिफतें जिक्र की जाती हैं) (ये) ऐसे लोग (हैं) जो कहते हैं कि ऐ हमारे परवर्दिगार! हम ईमान ले आए, सो आप हमारे गुनाहों को माफ कर दीजिए, और हमको दोज़ख के अज़ाब से बचा लीजिए। (और वे लोग) सब्र करने वाले हैं और सच्चे हैं और (अल्लाह के सामने) आजिज़ी करने वाले हैं, और (नेक कामों में माल के) खर्च करने वाले हैं. और रात के आखिरी हिस्से में (उठ-उठकर) गुनाहों की माफी चाहने वाले हैं।

## मआरिफ़ व मसाईल

दुनिया की मुहब्बत फि़तरी है मगर इसमें हद से बढ़ना घातक है हदीस में डरआद है:

حُبُّ اللَّهٰ نَيَارَ اسُ كُلِّ خَطِيْفَةٍ.

"यानी दुनिया की मुहब्बत हर बुराई की जड़ है।" पहली आयत में दुनिया की चन्द अहम

पसन्दीदा चीजों का नाम लेकर बतलाया गया है कि लोगों की नजरों में उनकी महब्बत खुशनुमा (अच्छी लगने वाली) बना दी गई है, इसलिये बहुत से लोग इसकी ज़ाहिरी रौनक पर रीझकर आखिरत को भूला बैठते हैं। जिन चीजों का नाम इस जगह लिया गया है वे आम तौर पर इनसानी दिलचस्पी व मुहब्बत का मर्कज हैं जिनमें सबसे पहले औरत को और इसके बाद औलाद को वयान किया गया है, क्योंकि दनिया में इनसान जितनी चीज़ों के हासिल करने की फिक्र में लगा रहता है उन सब का असली सबब औरत या औलाद की जरूरत होती है, उसके बाद सोने चाँदी और मवेशी (जानवरों) और खेती का ज़िक्र है कि यह दूसरे नम्बर में इनसान की

रुचि व महस्वत का मर्कज होते हैं। आयत का ख़ुलासा व मतलव यह है कि अल्लाह तआ़ला ने इन चीज़ों की मुहब्बत तबई तौर पर इनसान के दिल में डाल दी है जिसमें हजारों हिक्मतें हैं, उनमें से एक यह है कि अगर इनसान तबई तौर पर इन चीज़ों की तरफ माईल और इनसे मुहब्बत करने वाला न होता तो दुनिया का सारा निज़ाम उलट-पुलट हो जाता। किसी को क्या गुर्ज़ थी कि खेती करने की मशुक्कृत उठाता या मज़दूरी व कारीगरी की मेहनत बरदाश्त करता, या तिजारत में अपना रुपया और मेहनत ख़र्च करता, दुनिया का आबाद करना और इसको वाकी रखना इसमें छुपा था कि लोगों की तबीयतों में इन चीज़ों की मुहब्बत पैदा कर दी जाये, जिससे वे अपने आप इन चीज़ों के महैया करने और बाकी रखने की फिक्र में पड़ जायें, सुबह उठकर मज़दूर इस फिक्र में घर से निकलता है कि कुछ पैसे कमाये, मालदार इस फिक्र में घर से निकलता है कि पैसे खर्च करके कोई मजदर लाये जिससे अपना काम निकाले, ताजिर बेहतर से बेहतर सामान मुहैया करके ग्राहक के इन्तिज़ार में बैठता है कि पैसे हासिल करे, ग्राहक सौ कोशिशें करके पैसे लेकर बाज़ार पहँचता है कि अपनी ज़रूरतों का सामान ख़रीदे। ग़ौर किया जाये तो सब को दुनिया की इन्हीं पसन्दीदा चीज़ों की मुहब्बत ने अपने-अपने घर से निकाला और दिनया के सामाजिक निजाम की निहायत मज़बूत व स्थिर बनियादों पर कायम कर दिया है।

दूसरी हिक्मत यह भी है कि अगर दुनियावी नेमतों से दिलचस्पी व मुहब्बत इनसान के दिल में न हो तो उसको आख़िरत की नेमतों का न ज़ायका मालूम होगा न उनमें दिलचस्पी होगी, तो फिर उसको क्या ज़रूरत है कि यह नेक आमाल की कोशिश करके जन्नत हासिल करे, और बरे आमाल से परहेज करके दोज़ख से बचे।

तीसरी हिक्मत और वहीं इस जगह ज़्यादा काबिले गौर है, यह है कि इन चीज़ों की महब्बत तबई तौर पर इनसान के दिल में पैदा करके इनसान का इम्तिहान लिया जाये कि कौन इन चीजों की मुख्बत में मुब्बला होकर आख़िरत को भुला बैठता है, और कीन है जो इन चीजों की असल हकीकत और इनके अस्थायी व फानी होने पर मुलला होकर इनकी फिक्र ज़रूरत के मुताबिक करे, और इनको आख़िरत के बनाने के काम में लगाये। क़्रुआने करीम के एक दूसरे मकाम में ख़ुद इस सज-धज की यही हिक्मत बतलाई गई है। इरशाद है:

तफसीर मजारिफल-करआन जिल्द (2)

انًا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِيْنَةً لَهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. (٧:١٨) 'यानी हमने बनाया जो ज़मीन पर हैं जमीन की जीनत, ताकि हम लोगों की आजमाईक

करें कि उनमें से कौन अच्छा अमल करता है।" इस आयत से मालूम हो गया कि दुनिया की इन पसन्दीदा चीज़ों को इनसान के लिये सजाना और सुसज्जित करना भी अल्लाह तआ़ला का एक फेल है जो बहुत सी हिक्मतों पर आधारित है, और कुछ आयतें जिनमें इस किस्म की सजावट को शैतान की तरफ मन्सूब किया

गया है, जैसे: زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطُنُ اعْمَالَهُمْ. (٤٨:٨) इनमें ऐसी चीज़ों को अच्छा करके दिखलाना मुराद है जो शरई और अक्ली तौर पर ब्री हैं.

या सजाकर पेश करने का वह दर्जा पुराद है जो हद से बढ़ जाने की वजह से बुरा है, वरना जायज और मुबाह चीज़ों को सजाना और अच्छा करके दिखलाना मुतलक तौर पर बुरा नहीं, बल्कि इसमें बहुत से फायदे भी हैं। इसी लिये कुछ आयतों में इस ज़ीनत देने को स्पष्ट तौर पर

हक तआला की तरफ मन्सब किया गया है, जैसे अभी बयान किया गया है। कलाम का खलासा यह है कि दनिया की लजीज और मरगुब (मज़ेदार और पसन्दीदा) चीजों को हक तुआला ने अपने फुल्ल व हिक्मत से इनसान के लिये सजाकर उनकी महब्बत उसके

दिल में डाल दी जिसमें वहत सी हिक्मतों में से एक यह भी है कि इनसान का इम्तिहान लिया जाये कि इन सरसरी और जाहिरी पसन्दीदा चीजों और उनकी चन्द दिन की लज्जत में मब्तला होने के बाद वह अपने और इन सब चीजों के रब और खालिक व मालिक को याद रखता है

और इन चीजों को उसकी पहचान और मुहब्बत का माध्यम बनाता है या इन्हीं की मुहब्बत में उलझकर असली मालिक व खालिक को और आखिरत में उसके सामने पेशी और हिसाब व किताब को भला बैठता है। पहला आदमी वह है जिसने दुनिया से भी फायदा उठाया और

आख़िरत में भी कामयाब रहा, दुनिया की पसन्दीदा चीज़ें उसके लिये रास्ते का पत्थर (यानी रुकावट) बनने के बजाय मील का पत्थर बनकर आख़िरत की कामयाबी का जरिया बन गईं, और दूसरा वह शख़्स है जिसके लिये यही चीज़ें आख़िरत की ज़िन्दगी की बरवादी और हमेशा के अजाब का सबब बन गई। और अगर गहरी नज़र से देखा जाये तो ये चीज़ें दुनिया में भी उसके लिये अजाब ही बन जाती हैं, करआने करीम में ऐसे ही लोगों के मुताल्लिक इरशाद है:

فَلا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا آولادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَلِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا. (٩: ٥٥) ''यानी आप उन काफिरों के माल और औलाद से ताज्जुब न करें क्योंकि उन नाफरमानों को माल, औलाद देने से कुछ उनका भला नहीं हुआ बल्कि ये माल और औलाद आखिरत में ती

उनके लिये अजाब बनेंगे ही दिनया में भी रात-दिन की फिक्रों और मश्चगलों (व्यस्तताओं) के सबब अजाब ही बन जाते हैं।"

गर्ज यह कि दिनया की जिन चीजों को हक तआ़ला ने इनसान के लिये सजाया और

पसन्दीदा बना दिया है, शरीअ़त के मुताबिक एतिदाल के साथ उनकी तलब और ज़रूरत वे मुताबिक उनको जमा करना दुनिया व आखिरत की कामयाबी और मलाई है, और नाजायज़ तरीकों पर उनका इस्तेमाल या जायज तरीकों में इतना बढ़ना और मश्रगुल हो जाना जिसके सबब आख़िरत से गफलत हो जाये. बरबादी का सबब है। मौलाना रूमी रहमतल्लाह अलेहि ने

दमकी क्या ही अच्छी मिसाल बयान फरमार्र है: आब अन्दर जेरे कश्ती पश्ती अस्त आब दर कड़ती हलाके कड़ती अस्त

यानी दुनिया का साज व सामान पानी की तरह है, और उसमें इनसान का दिल एक कश्ती की तरह है। पानी जब तक कश्ती के नीचे और इर्द-गिर्द रहे तो कश्ती के लिये मुफीद और मददगार है और उसके वजूद के मकसद को पूरा करने वाला है, और अगर पानी कश्ती के अन्दर दाखिल हो जाये तो यही कथती के डबने और तबाह होने का सामान हो जाता है। इसी तरह दनिया के माल व मता (दौलत व सामान) जब तक इनसान के दिल में गुलबा न पा लें उसके लिये दीन व दुनिया में साथी व मददगार हैं, और जिस वक्त उसके दिल पर छा जायें तो दिल की तबाही हैं। इसी लिये जिक्र हुई आयत में दुनिया की कुछ ख़ास पसन्दीदा चीज़ों का जिक्र करने के बाद इरशाद होता है:

ذَٰلِكَ مَنَا عُ الْحَيْوِةِ الدُّنْيَا. وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاسِ٥

"यानी ये सब चीजें दुनियावी ज़िन्दगी में सिर्फ काम चलाने के लिये हैं. दिल लगाने के लिये नहीं, और अल्लाह के पास है अच्छा ठिकाना ।" यानी वह ठिकाना जहाँ हमेशा रहना है और जिसकी नेमतें और लज्जतें न फना होने वाली

हैं न कम या कमजोर होने वाली। दूसरी आयत में इसी मज़मून की और अधिक वज़ाहत करने के लिये फरमायाः

قُلْ أَوْنَبَتُكُمْ بِخَيْرِ مِّنْ ذَلِكُمْ، لِلَّذِيْنَ اتَّقُوا عِنْدَرَبِهِمْ جَنْتُ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُورُ خِلِدِيْنَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهِّرَةٌ وَّر ضُوَانٌ مِّنَ اللَّهِ. وَاللَّهُ بَصِيْرٌ مِالْعِبَادِهِ

इसमें नबी करीम सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम को खिताब करके इरशाद है कि आप उन लोगों से जो दुनिया की नाकिस और फानी नेमतों में मस्त हो गये हैं फरमा दीजिये कि मैं तम्हें इनसे बहुत बेहतर नेमतों का पता देता हैं, जो अल्लाह तुआला से डरने वालों और उसके फरमॉबरदारों को मिलेंगी। वे नेमतें हरे-भरे बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी और हर

. किस्म की गन्दगी से पाक व साफ बीवियाँ हैं और अल्लाह तआ़ला की रज़ा व खुशनूदी है। पिछली आयत में दुनिया की छह बड़ी नेमतों को शुमार किया गया था कि लोग उनकी मुहब्बत में मस्त हैं। यानी औरतें, औलाद, सोने चाँदी के ढेर, उम्दा घोड़े, मवेशी और खेती। इनके मकाबले में आखिरत की नेमतों में बजाहिर तीन चीजों का बयान आया- अव्यल जन्नत के हरे-भरे बागात, दूसरे पाक-साफ औरतें, तीसरे अल्लाह तुआला की रजा, बाकी चीजों में से तक्सीर मुआरेफुत-कुरआन जिल्ह (2) 48 सूरः आले इभरान (3) औलाद का जिक्र इसलिये नहीं किया गया कि दुनिया में तो इनसान औलाद की मुख्ब्यत इसलिये

करता है कि औलाद से उसको अपने कामों में मदद मिलती है और उसके बाद उससे उसको नाम ज़िन्दा रहता है, आख़िरत में न उसको किसी मदद की ज़रूरत रहेगी न यह फुना होगा कि अपने बाद के लिये किसी वत्ती या वारिस की तलाश हो। इसके अ़लावा दुनिया में जिसकी औलाद है वह सब उसको जन्नत में मिल जायेगी और जिसकी औलाद दुनिया में नहीं है उसको

अव्वल तो आख़िरत में जीलाद की इच्छा ही नहीं होगी और किसी को इच्छा हो तो अल्लाह तआ़ला उसको वह भी दे देंगे। तिर्मिज़ी शरीफ़ की एक हदीस में है कि रस्तुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़्रमाया- अगर किसी जन्नती को औलाद की इच्छा होगी तो बच्चे का हमल

अ़लैहि व सत्तम ने फ़्रमाया- अगर किसी जन्नती को औलाद की इच्छा होगी तो बच्चे का हमस (गर्म) फिर पैदाईश, फिर उसका बड़ा हो जाना, यह सब थोड़ी देर में हो जायेगा और उसका मक्सद (बानी तमन्ना और इच्छा) पूरा कर दिया जायेगा।

मक्सद (याना तमन्ता आर इच्छा) पूरा कर ादया जायगा। इसी तरह जन्नत में सोने-चाँदी का ज़िक्र इसलिये नहीं किया कि दुनिया में तो सोना-चाँदी इसलिये मतलूव है (चाहिये) कि उसके बदले में दुनिया का सामान ख़रीदा जाता है और हर ज़रूरत की चीज़ इसी के ज़िरये हासिल की जा सकती है, आख़िरत में किसी ख़रीद व फ़रोख़्त

ज़रूरत की चीज इसी के ज़रिये हासिल की जा सकती है, आख़िरत में न किसी ख़रीर व फ़रोख़्न की ज़रूरत रहेगी न किसी चीज़ का मुज़ावज़ा देने की ज़रूरत, विल्क जिस चीज़ को जन्मती का दिल चाहेगा वह फ़ीरन मुहैया कर दी जायेगी। इसके अ़लावा जन्नत में ख़ुद भी सोने-चाँदी की कमी नहीं, क्योंकि रिवायतों से साबित है कि जन्नत के कुछ महल ऐसे होंगे जिनकी एक ईट

त्रान की, प्रवास त्यांचा पर साम है हैं हैं हैं हैं के लिहाज़ से वह कोई काबिले ज़िक्र चीज़ नहीं समझी गई। इसी तरह घोड़े का काम दुनिया में तो यह है कि उन पर सवारी करके सफ़र की दूरी तय की जाये. वहीं न सफर की ज़रूरत न किसी सवारी की. अलवला सही हदीसों से यह साबित है

कि जन्नत वालों को जुमा के दिन उन्दा घोड़े सवारी के लिये पेश किये जायेंगे, जिन पर सवार होकर जन्नत वाले अपने यारों-दोस्तों और रिश्तेदारों से मुलाकृत के लिये जाया करेंगे। खुलासा यह है कि वहीं घोड़े कोई ख़ास अहमियत नहीं रखते जिसका ज़िक्र किया जाये,

इसी तरह मवेशी जो खेती का काम देते हैं या दूध का, ये सब चीज़ें अल्लाह तआ़ला ने जन्मत में बग़ैर इन मवेशियों के वास्ते के ख़ुद अ़ता फ़रमा दी हैं। यही हाल खेती का है कि दुनिया में तो खेती की मशक़्क़त विभिन्न जिनसों (अनाजों वगैरह) के पैदा करने के लिये उठाई जाती है, जन्नत में ये सारी जिनसें ख़ुद-ब-ख़ुद मुहैया होंगी,

वन हार खता का न तम जुनमा न ता खता का नशकुकत विभाग जिनसा (जनाओं वनेरह) के पैदा करने के लिये उठाई जाती हैं, जन्नत में ये सारी जिनसें खुद-ब-खुद मुहैया होंगी, वहाँ किसी को खेती की ज़रूत ही क्या होगी और किसी को ख़्वाह-म-ख़्वाह खेती ही से मुहब्बत हो तो उसके लिये यह भी हो जायेगा जैसा कि तबरानी की हदीस की कुछ रिवायतों में है कि

हों तो उसके लिये यह भी हो जायेगा जैसा कि तबरानी की हदीस की कुछ रिवायतों में है कि जन्नत वालों में से एक शख़्स खेती की तमन्ना करेखा तो सारा खेती का सामान जमा कर दिया जायेगा, फिर खेती का बोना, लगाना, पकना और काटना ये सब चन्द मिनट में होकर सामने आ जायेगा। इसलिये आखिरत की नेमतों में सिर्फ जन्नत और जन्नत की हरों का जिक्र कर देना

काफी समझा गया. क्योंकि जन्नत वालों के लिये क़रजाने करीम में यह वायदा भी है किः

وَفِيْهَامَا تَشْتَهِيْهِ الْأَنْفُسُ. (٧١: ٤٣)

यानी उनको हर वह चीज मिलेगी जिसकी वे इच्छा करेंगे। इस जामे ऐलान के बाद किसी खास नेमत के जिक्र करने की ज़रुरत नहीं रहती लेकिन

उनमें से चन्द मख़्सुस नेमतों का ज़िक्र कर दिया गया जो हर जन्नती की बिना माँगे मिलेंगी,

यानी जन्नत के हरे-भरे बागात और हसीन व जमील औरतें, और इन जामे नेमतों के बाद एक सबसे बड़ी नेमत का ज़िक्र किया गया जिसका आम तौर पर इनसान को तसव्वर भी नहीं होता और वह अल्लाह तआ़ला की हमेशा की रज़ा व ख़ूशनुदी है जिसके बाद नाराज़ी का ख़तरा नहीं रहता। चुनौंचे हदीस में है कि जब सब जन्नती जन्नत में पहुँचकर खुश व मुत्मईन हो चुकेंगे

और कोई तमन्ना न रहेगी जो पूरी न कर दी गई हो तो उस वक्त हक तआ़ला खुद उन जन्नत वालों को ख़िताब फरमायेंगे कि अब तम राज़ी और मुत्मईन हो? किसी और चीज की ज़रूरत तो नहीं? वे अर्ज़ करेंगे कि ऐ हमारे परवर्दिगार! आपने इतनी नेमतें अता फरमा दी हैं कि इसके बाद और किसी चीज़ की क्या ज़रूरत रह सकती है। हक तआ़ला फ़रमायेंगे कि अब मैं तमकी

इन सब नेमतों से ऊँची और आला एक और नेमत देता हूँ. वह यह कि तुम सब को मेरी रज़ा और निकटता हमेशा के लिये हासिल है. अब नाराज़ी का कोई ख़तरा नहीं। इसलिये जन्नत की नेमतों के छिन जाने का या कम हो जाने का भी खतरा नहीं। इन्हीं दो आयतों का ख़ुलासा है जो नबी करीम सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः

الَكُنْيَا مَلْمُونَةُ وَمَلْمُونٌ مَا فِيْهَا إِلَّا مَاالِنْفِي بِهِ وَجُهُ اللَّهِ وَفِي رَوَايَةٍ إِلَّا فِكُمْ اللَّهِ وَفِي ''दुनिया मलकन है और जो कुछ इसमें है वह भी मलकन है सिवाय उन चीजों के जिनकी अल्लाह तआ़ला की रज़ा हासिल करने का ज़रिया बना लिया जाये। और एक रिवायत में यह है

कि सियाय ज़िक़्ल्लाह के और उस चीज़ के जो अल्लाह तआ़ला को पसन्द हो, और सिवाय आलिम और तालिबे डल्म के।" यह हदीस इब्ने माजा और तबरानी ने हज़रत अबू हुरैरह राज़ियल्लाह् अ़न्ह् की रिवायत से नकल फरमाई है।

شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُو ، وَ

الْمَاكَنِيكَةُ وَأُولُوالْعِلْمِ قَالِمَنَا بِالْقِسْطِ وَلَالْتَهُ إِلَّا هُوَالْحَرَائِيزُ الْحَكِيمُ ۞ إِنَّ اللَّيْنَ عِنْدَاللَّهِ الْإِسْلَامُ " وَمَااخْتَكَفَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتْبَ إِلَّا مِنْ بَعْدِي مَا جَآءَهُمُ الْعِلْوَبَغْيًّا بَيْنَهُمْ ، وَمَن يَكْفُرُ باليت الله فَإِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ٥

शहिदल्लाहु अन्नहू ला इला-ह इल्ला अल्लाह ने गवाही दी कि किसी की हु-व वल्मलाइ-कत् व उत्तूल्-अिलिम बन्दगी नहीं उसके सिवा और फरिश्तों ने

का-इमम् विल्किस्ति, ला इला-ह इल्ला हुवल्-अजीजुल् हकीम (18) ● इन्नद्दी-न अिन्दल्लाहिल् इस्लाम्, व मझ्त-लफ्ल्लजी-न ऊतुल्-िकता-ब इल्ला मिम्-बअ्दि मा जा-अहुमुल् अिल्मु बग्यम् बैनहुम, व मंय्यक्फुर् बिआयातिल्लाहि फ्-इन्नल्ला-ह सरीअुल् हिसाब (19)

और इल्म वालों ने भी, वही हाकिम इन्साफ़ का है, किसी की बन्दगी नहीं सिवाय उसके, ज़बरदस्त है हिक्मत वाला। (स8) ● बेशक दीन जो है जल्लाह के यहाँ सो यही मुसलमानी हुक्मबदारी (इस्लाम पर चलना), और मुख़ालिफ़ नहीं हुए किताब वाले मगर जब उनको मालूम हो चुका आपस की ज़िद और हसद (जलन) से, और जो कोई इनकार करे जल्लाह के हुक्मों का तो जल्लाह जल्दी हिसाब लेने वाला है। (19)

#### इन आयतों का पीछे से ताल्लुक

पहली आयतों में तीहीद का बयान हुआ है, मज़कूरा आयतों में से पहली आयत में भी अल्लाह की तीहीद का मज़्मून एक ख़ास अन्याज़ से बयान फ़रमाया गया है कि उस पर तीन शहादतों (गयाहियाँ) का ज़िक है- एक ख़ुद अल्लाह जल्त शानुहू की गवाही, दूसरे उसके फ़रिशों की, तीसरे इत्म वालों की। अल्लाह जल्त शानुहू की गवाही तो बतौर मज़ज़ (काल्पित) है, मुसद यह है कि अल्लाह जल्त शानुहू की ज़त व सिफ़ात और उसकी तमाम निशानियाँ और कारीगरी अल्लाह तआ़ला की तौहीद की खुली निशानियाँ हैं:

हर गयाहे कि अज़ ज़मीं रूयद वहदहू ला शरी-क लहू गोयद

हर उपने वाली चीज़ (यहाँ तक कि मामूली यास भी) जब ज़मीन से उपती है तो यही कहती है कि वह अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। भुहम्मद **इमसन कासमी बिज्ञानवी** 

इसके अलावा उसकी तरफ़ से भेजे हुए रसूल और किताबें भी उसकी तौहीद पर गवाह और सुबूत हैं, और ये सब चीज़ें हक तआ़ला की तरफ़ से हैं, तो गोया खुद उसकी गवाही इस बात पर है कि उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं।

दूसरी श्रहादत (गवाही) फ़रिश्तों की ज़िक्र की गई है, जो अल्लाह तआ़ला के मुक्रांब (ख़ास, क्रीबी) और उसके तकवीनी उमूर के कारिन्दे हैं, वे सब कुछ जानकर और देखकर शहादत (गवाही) देते हैं कि इबादत के लायक अल्लाह तआ़ला शान्ह के सिवा कोई नहीं।

तीसरी शहादत (गवाही) इल्म वालों की है कि इल्म वालों से मुराद अभ्विया अलैहिमुस्सलाम और आग उलेमा-ए-इस्लाम हैं। इसीलिये इमाग गुजाली और इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाहि अलैहिमा ने फुरमाया कि इसमें उलेमा की बड़ी फुज़ीलत है कि अल्लाह कराज़ाता ने उनकी शहादत (गवाही) को अपनी और अपने फुरिश्तों की शहादत के साथ ज़िक फुरमाया, और यह भी हो सकता है कि इल्म वालों से मुसलक वें लोग मुगद हों जो इल्मी उसल पर सही नजर करके या कावनाते आलम में गौर व फिक्र करके हक तआ़ला की वस्वानियत (एक माबूद होने) का इल्म हासिल कर सक्तें, अगरवे वे ज़ाब्ते के आ़लिम न हों। और दूसरी आयत में अल्लाह के नज़रीक रिक्कुं बीने इस्लाम का मकबूल होना, इसके तिवा किसी दीन व मज़हब का मकबूल न होना बयान करके तीहीद के मज़मून को पूरा फ़रमाया, और इससे इंक्क्तिलाफ़ करने वालों की तबाह हाली बयान फ़रमाई। मुख़्तरर तफ़सीर इन दोनों आयतों की यह है:

#### खुलासा-ए-तफ्सीर

गवाही दी है अल्लाह तआ़ला ने (आसमानी किताबों में) इस (मज़्मून) की कि सिवाय उस (याक) ज़ात के कोई माबूद होने के लायक नहीं, और फ़्रिश्तों ने भी (अपने ज़िक्र व तस्वीह में इसकी गवाही वी है, क्योंकि उनके अज़कार तीहीद से भरे हुए हैं) और (दूसरे) इक्स वालों ने भी, (अपनी तक्किरों व तहरीरों में इसकी गवाही दी है, जैसा कि आ़हिर है) और माबूद भी वह इस शान के हैं कि (इस चीज़ को) एतिदाल के साथ इन्तिज़ाम रखने वाले हैं। (और फिर कहा जाता है कि उनके सिवा कोई माबूद होने के लायक नहीं, वह ज़बरदस्त हैं, हिम्मत वाले हैं। वेशक (इक्क और मक्कूबल) दीन अल्लाह तआ़ला के नज़दीक सिर्फ़ इस्लाम ही है, और (उसके हक होने में अहले इस्लाम के साथ) अहले किताब ने जो इिक्तलाफ़ किया (इस तरह से कि इस्लाम को बातिल कहा) तो ऐसी हालत के बाद कि उनको (इस्लाम के हक होने की) दलील पहुँच चुकी थी सिर्फ़ एकन्द्रसरे से बढ़ने की वजह से (यानी इस्लाम के हक होने में) इत्ति वाई वाई ख़ुकी की नहीं हुई, बिल्क उनमें माबूदा दूसरों से बड़ा बनने का है और इस्लाम ताने में यह सरदारी जो उनको अब अवाम पर हासिल हैं ख़ुक्त होती थी, इसतिए इस्लाम को क़ुबूल नहीं किया, बल्कि उस्ता आवित बतलाने लगे) और जो अख़्त अल्लाह तआ़ला के अहकाम का इनकार करेगा (तैसे उन लोगों ने किया) तो इसमें कोई शुद्धा नहीं कि अल्लाह तआ़ला बहुत जल्द उसका हिसाब लेने वाले हैं (और ज़ाहिर है कि ऐसे शह्त के हिसाब का अन्जाम अज़ाब होगा)।

## मआ़रिफ़ व मसाईल

#### आयत 'शहिदल्लाहु.....' के फ़ज़ाईल

यह आयती शहावत (गवाही की आयत) एक ख़ास शान रखती है। इमामे तफ़सीर अ़ल्लामा बगुवी रहमतुल्लािह अ़लैहि ने नक़ल किया है कि यहुदियों के दो बड़े आ़लिम मुल्के शाम से मदीना तिय्यबा में आये, मदीना की बस्ती को देखकर आपस में तज़िकरा करने लगे कि यह बस्ती तो इस तरह की है जिसके लिये तीरात में मविय्यवाणी आई है कि उसमें आख़िरी ज़माने के नबी कियाम करेंगे। उसके बाद उनको इतिला मिली कि यहां कोई खुजुर्ग हैं जिनको लोग नबी कहते हैं, ये हुनूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुए। आप पर नज़र पड़ते ही वे तमाम सिफ़र्ते (निशानियों) सामने आ गई जो तीरात में आप सल्लल्लाह अलैहि व सत्तम के लिये बतलाई गई थीं। हाज़िर होकर अर्ज़ किया कि आप मुहम्मद हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि व सत्तम ने फ्रम्मया हाँ। फिर अर्ज़ किया कि आप अहमद हैं? आपने फ्रम्मया हाँ मैं मुहम्मद हूँ और अहमद हूँ। फिर अर्ज़ किया कि हम आप से एक सवाल करते हैं अगर आप उसका सही जवाब दें तो हम ईमान ले आयेंगे। आपने फ्रम्मया पूछे। उन्होंने सवाल किया कि अल्लाह तआ़ला की किताब में सबसे बड़ी शहादत (गवाही) कौनसी है? इस सवस्त के जवाब के लिये यह आयते शहादत नाज़िल हुई। आप सत्तत्त्वाहु अतीह व सत्त्वम ने उनकी पढ़कर सुना दी ये दोनों उसी वक्त मुक्तिमान हो गये।

मुस्नद अहमद की हवीस में है कि अरफात के मैदान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने यह आथत पढ़ी तो इसके बाद फ्रमायाः

وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّهِدِيْنَ يَا رَبِّ. (ابن كثير)

"यानी ऐ परवर्दिगार! मैं भी इस पर शाहिद (गवाह) हूँ।"

और इमाम आमश रहमतुल्लाहि अलैहि की एक रिवायत से मालूम हुआ कि जो शख़्य इस आयत की तिलावत के बाद यह कहे 'व अ-म अला ज़ालि-क मिनश्शाहिदीन' तो अल्लाह तज़ाला कियामत के दिन फ़रिश्तों से फ़रमायेंगे कि ''मेरे बन्दे ने एक अहद किवा है और मैं अहद पूरा करने वालों में सबसे ज़्यादा हूँ इसलिये मेरे बन्दे को जन्नत में दाख़िल करो।"

(तफ़सीर इब्ने कसीर)

#### 'दीन' और 'इस्लाम' के अलफ़ाज़ की वज़ाहत

अरबी ज़बान में लफ़्ज़ 'दीन' के चन्द मायने हैं जिनमें से एक मायने हैं तरीका और चलन। क्कुरज़ान की इस्तिलाह में लफ़्ज़ दीन उन उसूल व अहकाम के लिये बोला जाता है जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ख़ातिमुल-अम्बया हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम् तक सब अम्बया अलैहिमुस्सलाम में-साझा ओर संयुक्त हैं। और लफ़्ज़ ''शारीज़त'' या 'मिन्हाल' या बाद की इस्तिलाह में लफ़्ज़ ''मज़हब' फ़ुल्ड्रं (इन उसूल से निकलने वाले) अहकाम के लिये बोले जाते हैं जो मुख़्तिलफ़ ज़मानों और मुख़्तिलफ़ उम्मतों में मुख़्तिलफ़ (अलग-अलग) चले आये हैं। कुरआने करीम का इरशाद है:

#### شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَشَى بِهِ نُوْحًا. (١٣:٤٢)

''यानी अल्लाह तआ़ला ने तुम्हारे लिये वही दीन जारी फरमाया जिसकी वसीयत तुम से पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को और दूसरे अम्बिया अलैहिमुस्सलाम को की गई थी।''

इससे मालूम हुआ कि दीन सब अन्विया (निबयों) का एक ही या, यानी अल्लाह तआ़ता की ज़ान के जामें कमालात और तमाम नुक्सों व किमयों से पाक होने और उसके सिवा किसी का लायके इबादत न होने पर दिल से ईमान और ज़बान से इक्रार, क़ियामत के दिन और उसमें हिसाब व किताब और जज़ा व सज़ा और जन्नत व दोज़ुख पर दिल से ईमान लाना और ज़बान से इक्रार करना, उसके भेजे हुए हर नबी व रसूल और उनके लाये हुए अहकाम पर उसी तरह ईमान लाना।

और लफ़्ज़ ''इस्लाम'' के असली मायने हैं अपने आपको अल्लाह तआ़ला के सुपुर्द कर देना और उसके फ़रमान के ताबे होना। इस मायने के एतिबार से हर नबी व रसूल के ज़माने में जो लोग उन पर ईमान लाये और उनके लाये हुए अहकाम में उनकी फ़रमाँबरदारी की वे सब मुसलमान और मुस्लिम कहलाने के मुस्तहिक़ थे, और उनका दीन दीने इस्लाम था। इसी मायने के लिहाज़ से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया:

#### وَأُمِرْتُ أَنُ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ. (سورة يونس ٧٢)

(देखिये सूरः यूनुस आयत 72) और इसी लिये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने आपको और अपनी उम्मत को उम्मते मुस्लिमा फ़रमायाः

رَبُّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيِّينَا أَمَّةٌ مُسْلِمَةً لَّكَ. (سورة بقرة: ١٢٨)

(देखिये सूर: व-करह आयत 128) और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने इसी मायने के एतिबार से कहा था:

وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. (سورة آل عمران: ٥٢)

(देखिय सूर: आले इमरान आयत 52) क्रींगू कई बार यह लफ्ज ख़ुसूसियत से उस दीन व शरीज़त के लिये बोता जाता है जो सबसे आख़िर में ख़ातिमुल-अिन्बया सल्लल्लाहु ज़लैहि व सल्लम लेकर आये, और जिसने पिछली तमाम शरीज़तों को मन्सुख़ (निरस्त और ज़मल के लिये ख़ास) कर दिया और जो कियामत तक बाकी रहेगा। इस मायने के एतिबार से यह लफ्ज़ सिर्फ़ वीने मुहम्मदी और उम्मते मुहम्मदिया के लिये ख़ास तीर पर बोला जाता है। हज़्त जिबाईल ज़लेंहिस्सलाम की एक हदीस जो हदीस की तमाम किताबों में मज़हूर है, उसमें रसुलुल्लाह सल्लल्लाहु ज़लैहि व सल्लम ने इस्ताम की यही ख़ास तफ़सीर बयान फ़रमाई है। ज़िक्र हुई आयत के लफ़्ज़ ''अल्ड्-इल्लाम' में भी दोनों मायने का एहतिमाल (भुमान व संभावना) है। पहले मायत के लफ्ज़ तो मतलब यह होगा कि अल्लाह तज़ाला के नज़दीक मक़्ज़ तो सतलब यह होगा कि अल्लाह तज़ाला के नज़दीक मक़्ज़ तो तो रतलब यह होगा कि अल्लाह तज़ाला के नज़दीक मक़्ज़ तो तो रहत जमाने में

तकसीर मआरिफूल-कूरआन जिल्द (2)

जो रसूल आये और वह जो कुछ अहकाम लाये उस पर ईमान लाना और उसकी तामील करना इसमें दीने मुहम्मदी की अगरचे तख़्सीस नहीं लेकिन आम कायदे के मातहत हज़्रत सैयदुल-अम्बिया सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के तशरीफ़ लाने के बाद उन पर और उनके लाये हुए तमाम अहकाम पर ईमान व जमल भी इसमें दाखिल हो जाता है, जिसका हासिल यह होगा कि नुह अलैहिस्सलाम के जमाने में मकबूल दीन वह था जो नृह अलैहिस्सलाम लाये, और हज़रत

इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जमाने में वह जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम लेकर आये, इसी तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का इस्लाम वह था जो तौरात की तिख्तियों और हज़रत मूसा की तालीमात की सूरत में आया, और ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने का इस्लाम वह था जो इन्जील और ईसवी इरशादात के रंग में नाज़िल हुआ, और आख़िर में ख़ातिमुल-अम्बिया सल्लल्लाह अ़लैहि व सल्लम के ज़माने का इस्लाम वह होगा जो क़्रुरआन व सुन्नत के बतलाये हुए नक्शे पर मरत्तव हुआ। खुलासा यह हुआ कि हर नबी के ज़माने में उनका लाया हुआ दीन ही दीने इस्लाम और

अल्लाह के नज़दीक मक़बूल था, जो बाद में एक के बाद दूसरा मन्सूख होता चला आया, आख्रिर में ख़ातिमुल्-अम्बिया सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम का दीन दीने इस्लाम कहलाया जो कियामत तक बाकी रहेगा। और अगर इस्लाम के दूसरे मायने लिये जायें यानी वह शरीअ़त जो हजुरत ख़ातिमुल-अम्बिया सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम लेकर तशरीफ लाये तो आयत का मतलब यह हो जाता है कि इस ज़माने में सिर्फ़ वहीं इस्लाम मक़बूल है जो नवी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की तालीमात के मताबिक है, पिछले दीनों को भी अगरचे उनके दौर और जमाने में

इस्लाम कहा जाता था. मगर अब वे मन्सुख़ (ख़त्म) हो चुके हैं और दोनों सुरतों में नतीजा-ए-कलाम एक ही है कि हर पैगम्बर के जमाने में अल्लाह के नज़दीक मकबल दीन वह इस्लाम है जो उस पैगुम्बर की वहीं और तालीमात के मुताबिक हो, उसके सिवा दसरा कोई दीन वह इस्लाम कहलाने की हकदार नहीं।

मकबल नहीं, चाहे वह पिछली मन्सख हुई (निरस्त शदा) शरीअत ही हो, अगले जमाने के लिये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शरीअत उनके जमाने में इस्लाम थी. मसा अलैहिस्सलाम के जमाने में उस शरीअत के जो अहकाम मन्सूख हो गये वे अब इस्लाम नहीं रहे. इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में शरीअते मुसवी का अगर कोई हक्क्म मन्सख हुआ है तो वह अब इस्लाम नहीं. ठीक इसी तरह खातिमुल-अम्बिया सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के जमाने में पहली शरीअतों के जो अहकाम मन्सुख हो गये वे अब इस्लाम नहीं रहे। इसलिये जो उम्मत क्ररआन की मखातब है उसके लिये इस्लाम के मायने आम लिये जायें या खास, दोनों का हासिल यही है कि रसूले करीम सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम की बेसत (नबी बनकर तशरीफ लाने) के बाद सिर्फ

दीन मकबूल और निजात का ज़रिया नहीं। यह मज़मून ख़ुरआन मजीद की बेशुमार आयतों में बिधन्न जनवानों से आया है। एक आयत के अलफ़ाज़ में इस तरह बयान हुआ है:

وَمَنْ يُنتَعَ غَيْرَ الْإِسْكَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. (٣٠٠٥)

"यानी जो शख़्स इस्लाम के सिवा कोई दीन इख़्तियार करेगा तो वह उससे क़ुबूल न किया जायेगा, उसके ताबे जो अमल किया जायेगा वह जाया (बैकार) होगा।"

## इस ज़माने में निजात इस्लाम में सीमित है, ग़ैर-मुस्लिम के

नेक आमाल और अच्छे अख़्लाक भी मकबूल नहीं इन आयतों ने पूरी स्पष्टता के साथ उस बेदीनी के नज़रिये का ख़ात्मा कर दिया जिसमें इस्लाम की खादारी (सद्भावना) के नाम पर कफ़ व इस्लाम को एक करने की कोशिश की गई है, और यह करार दिया गया है कि दुनिया का हर मजहब चाहे यहदियत व ईसाईयत हो या बुतपरस्ती, हर एक निजात का ज़रिया और रास्ता वन सकता है बशर्तिके नेक आमाल और अच्छे अख्लाक का पावन्द हो। और यह दर हकीकत इस्लाम के उसल को तबाह और पामाल करना है. जिसका हासिल यह हो जाता है कि इस्लाम की कोई हकीकृत ही नहीं, महज़ एक ख्याली चीज़ है जो कुफ़ के हर लिबास और शक्ल में भी खप सकता है। क़्ररआने करीम की इन . आयतों और इन्हीं जैसी बेशमार आयतों ने खोलकर बतला दिया है कि जिस तरह उजाला और अंधेस एक नहीं हो सकते इसी तरह यह बात निहायत नामाकृल और नामुम्किन है कि अल्लाह तुआला को अपनी नाफ़रमानी और बगावत भी ऐसे ही पसन्द हो जैसे इताअत व फ़रमॉबरदारी। जो शख्स इस्लाम के उसूल में से किसी एक चीज़ का मुन्किर (इनकार करने वाला) है वह बिला शब्दा खुदा तआ़ला का बागी और उसके रसूलों का दुश्मन है, चाहे फ़्रूर्ड आमाल (ज़ाहिरी कामों) और रस्मी अख़्लाक में वह कितना ही अच्छा नज़र आये, आख़िरत की निजात का मदार सब से पहले अल्लाह तआ़ला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की फुरमाँबरदारी पर है, जो इससे मेहरूम रहा उसके किसी अमल का एतिबार नहीं। क़्रुरआन मजीद में ऐसे ही लोगों के आमाल के बारे में डरशाद है:

فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِينَمَةِ وَزْنًا. (١٨:٥٥)

"यानी हम कियामत के दिन उनके किसी अमल का वज़न कायम न करेंगे।"

इस आयत में और इससे पिछली आयतों में चूँकि ख़िताय अहले किताय (यहूदियों व ईसाईयों) से है इसलिये आयत के आख़िर में उनकी बेयकूफ़ी और ग़लत चलन को इस तरह बयान फ़रमाया है:

وَهَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ أُوتُوا الْكِتْبَ إِلَّا مِنْ مَ بَعْدِ مَاجَآءَ هُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا مَ بَيْنَهُمْ.

"यानी अहले किताब ने जो ख़ातिमुल-अग्विया सल्ललाहु अलैहि व सल्लम की नृव्यत

और इस्लाम में जो झगडा और इख़्तिलाफ डाला तो वह इस वजह से नहीं कि उनको कोई इस मामले में शक व शुद्धा रह गया, बल्कि उनको अपनी किताब तीरात व इन्जील से और दूसरे माध्यमों से पूरी तरह इस्लाम और पैगम्बरे इस्लाम सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम की हक्कानियत (सच्या और हक होने) का इल्म हो चुका था लेकिन मुसलमानों से हसद (जलन) और रुतवे व माल की मुहब्बत ने उनको इस इख़्तिलाफ़ (झगड़े और मुख़ालफ़त करने) में मुक्तला किया है।" आखिर में फरमाया है:

وَمَنْ يُكُفُّرُ بِالْتِ اللَّهِ فَانَّ اللَّهِ مَا يُعُ الْحسَابِ

''यानी जो शख़्स अल्लाह तआ़ला की आयतों का इनकार करता है तो अल्लाह तआ़ला जल्द उससे हिसाब लेने वाले हैं।" अव्वल तो मरने के वाद उस आलम का 'दाख़िला इम्तिहान' कब्र के उस आलम में होगा जिसको बर्जुख कहा जाता है और फिर तफ़सीली हिसाव कियामत में। उस हिसाब व किताब के वक्त सब झगडों की हकीकत खुल जायेगी, बातिल परस्तों को अपनी हकीकत बाजेह हो जायेगी और फिर उसकी सजा सामने आ जायेगी।

فَإِنْ عَا يَوْكُ فَقُلْ السَّلَنْ وَجِهِي لِلهِ وَمُن النَّهُ وَمِ

وَقُلْ لِلَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتْبُ وَالْأَصْتِينَ وَاسْلَنْ تَمْو فَإِنَّ أَسْلَمُوا فَقَيد اهْتَكَ وَاد وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّهُمَّا عَلَتُكَ الْبَلْغُ، وَاللهُ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ ﴿

फ-इन् हाज्ज्-क फक्ल् अस्लम्तु वज्हि-य लिल्लाहि व मनित्त-ब-अनि. व कूल लिल्लजी-न ऊतुल्-किता-ब

फिर भी अगर तुझसे झगड़ें तो कह दे-मैंने ताबे किया अपना मह अल्लाह के हक्य पर और उन्होंने भी कि जो मेरे साध

वल्-उम्मिय्यी-न अ-अस्लम्तुम्,

हैं। और कह दे किताब वालों को और अनपढ़ों को कि क्या तम भी ताबे होते हो? फिर अगर वे ताबे हए तो उन्होंने राह सीधी पाई. और अगर मँह फेरें तो तेरे जिम्मे सिर्फ पहुँचा देना है, और

फ्-इन् अस्लम् फ्-क्दिस्तदौ व इन तवल्लौ फ़-इन्नमा अलैकल्-बलागू, वल्लाह् बसीरुम् बिलुअबाद (20) 🦃

अल्लाह की निगाह में हैं बन्दे। (20) 🗘 इन आयतों के मज़मून का पीछे से ताल्लुक

स्रात के शुरू में तौहीद (अल्लाह के एक होने) को साबित करने और तस्लीस (तीन खुदाओं के वजूद और मानने) का रद्द किया गया था। इन आयतों में मुश्स्कों और इनकारी अहले किताब की हज्जतों का जवाब दिया गया है:

#### खुलासा-ए-तफ्सीर

(इस्लाम के हक होने पर दलील कायम हांने के बाद) फिर भी अगर ये लोग आप से (हुझाह-म-ख़्वाह की) हुज्जतें निकालें तो आप (जवाव में) फ़रमा दीजिए कि (तुम मानो या न मानो) में तो अपना रुख ख़ास अल्लाह की तरफ कर चुका और जो मेरी पंग्वी करने वाले ये वे भी (अपना रुख ख़ास अल्लाह की तरफ कर चुके) यह इझारा इस तरफ है कि हम सब इस्लाम हिलायार कर चुके, जिसमें माबूद का एतिकाद रखने के एतिवार से दिक का रुख ख़ास अल्लाह ही की तरफ होता है, क्योंकि दूसरे धर्मों में कुछ-कुछ शिक हो गया था। और (इस जवाव के बाद पूछने के तौर पर) किहये अहले किताव से और अरद (के मृश्यकों) से कि क्या तुम भी इस्लाम लाते हो? सो अगर वे लोग इस्लाम ले आएं तो वे लोग भी (सही) रास्ते पर आ आएंगे, और अगर वे लोग (इससे बदस्तूर) मुँह मोड़ें तो (आप उसका भी गम न कीजिए, क्यांकि) आपके ज़िम्मे सिर्फ (अल्लाह के अहकाम का) पहुँचा देना है, और (आंगे) अल्लाह तख़ाला खुद देख. (और समझ) लेंगे (अपने) बन्दों को (आप से कोई पूछताछ नहीं है)।

إِنَّ الَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِاللَّتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِينِينَ

يِغَيْرِ حَقِّى ۚ وَيَشْتَلُونَ النَّذِينَ يَامُدُونَ يَالْقِينَا فِي مَنَ النَّاسِ ۚ فَيَشِّرْهُمْ بِعَلْمَا فِ البِنْبِي ﴾ أولَمِلَك الذِينَ عَمِيفَا اللَّذِينَ مَجِطَفَ اتَخَالُهُمْ فِي النَّذِيَ وَالْاجْرَةِ وَمَا لَهُمْ فِينَ تَصْهِرِينَ ۞

जो लोग इनकार करते हैं अल्लाह के इन्नल्लज़ी-न यक्फ़ूरू-न बिआयातिल्लाहि व यक्तुलूनन्नबिय्यी-न बिगैरि हिक्कंव-हक्मों का और कल करते हैं पैगुम्बरों को नाहक और कुल्ल करते हैं उनको जो व यक्तूल्नल्लजी-न यअमुरू-न बिलुकिस्ति मिनन्नासि फ-बिश्शरहम हक्म करते हैं इन्साफ करने का लोगों में बि-अजाबिन अलीम (21) से. सो खशखबरी सुना दे उनको दर्दनाक अजाब की। (21) यही हैं जिनकी मेहनत उलाइ-कल्लजी-न हबितत् अञ्चमाल्हम् जाया हुई दुनिया में और आखिरत में. फिददन्या वल-आख्रि-रति व मा लहुम् और कोई नहीं उनका मददगार। (22) मिन्-नासिरीन (22)

### इन आयतों के मज़मून का पीछे से सम्बन्ध

सूरत के शुरू में कलाम का ज़्यादा रुख़ ईसाईयों की तरफ़ था, फिर ऊपर की आयत में: اللَّذِي أَبُوا الْكِذِي.

"वे लोग जिन्हें किताब दी गयी है" का उनवान ईसाईयों और यहूदियों दोनों को शामिल

तकसीर मज़ारिफुल-कुरजान जिल्द (2)

था। अब इन आयतों में यहूदियों के कुछ ख़ास हालात का बयान है। तफसीर 'रूडूल-मआनी' में इन्ने अबी हातिम रह. की रिवायत से इस आयत की तफसीर में ख़ुद हुनूर सल्लल्लाहु अलैंकि व सल्लम से नक्ल किया गया है कि बनी इलाईल ने तैतालिस नवियों को एक वक्त में कल किया, उनकी नसीहत के लिये एक सौ सत्तर बुजुर्ग खड़े हुए, उसी दिन उनका भी काम तमाम कर दिया। (बयानल-करआन)

## ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

बेशक जो लोग कुफ़ करते हैं अल्लाह तआ़ला की आयतों के साथ (जैसे यहूदी लोग इन्जीत और कुरआन को नहीं मानते थे) और क़ल करते हैं पेग़म्बरों को (और वह क़ल करना उनके छ़बाल में भी) नाहक (होता है) और (तथा) क़ल करते हैं ऐसे श़ब्दों को जो (कार्नों व अख़्ताक के) पतिदाल की तालीम देते हैं, सो ऐसे लोगों को ख़बर सुना दीजिए एक दर्दनाक सज़ा की। (और) ये वे लोग हैं कि (ज़िक हुए कार्मों के कुल मजमूए के सबब से) उनके सब (नेक) आमाल गारत हो गए दुनिया में (भी) और आख़िरत में (भी) और (सज़ा के वक़्त) उनका कोई हिमायती और मददगार न होगा।

ٱلْمُرْتَرَ لِكَ الَّذِيْنَ أَوْتُوا نَصِينِبًا

مِنَ الكِتْبِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتْبِ اللهِ لِيُكَاتُم بَنْيَتُهُمْ طَعَّ يَكَوَّلُ قَرِيشٌ قِنْهُمْ وَهُمْ شَعْرِطُونَ ۞ ذلك بِالنَّهُمْ قَالُوا لَنَ تَسَيَّنَا النَّالَ ( الآآ كَيَامًا تَعْمُلُودْ بِ وَقَدَّرُهُمْ فِي دِيْنِهِمْ مَّا كَا نُوْا يَفْتَرُونَ وَقَلِيقَ إِذَا جَمَعُنْهُمْ لِيَوْمِرُ لا رَيْبَ فِيهُ وَوَقِيْتُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لا نَظْلُدُنَ وَهُمْ لا نَظْلُدُنَ وَهُمْ لا نَعْلَدُونَ ﴾

अलम् त-र इलल्लज़ी-न ऊतू नसीबम् मिनल्-िकताबि युद्जौ-न इला

वि-अन्तहुम् कालू लन् तमस्स-नन्नारु कि सम्बद्ध के लिला कि कहि कि कहि कि स्व कि

इल्ला अय्यामम् मञ्जूदूदातिं व्-व गृर्रहुम् फ़ी दीनिहिम् मा कानू (24) फिर क्या हाल होगा जब हम उनको यफ्तरून (24) फ़्कै-फ़् इजा जमा करेंगे एक दिन कि उसके आने में जमजुनाहुम् लियौमिल् ला रै-ब कुछ शुब्हा नहीं, और पूरा पायेगा हर फीहि, व वुफ्फियत् कुल्लु निफ्सम् मा कोई अपना किया, और उनकी हक्-तल्फी क-सबत् व हुम् ला युजुलमून (25) न होगी। (25)

#### खुलासा-ए-तफसीर (ऐ मुहम्मद सल्लल्लाह् अलैहि व सल्लम!) क्या आपने ऐसे लोग नहीं देखे जिनको

(आसमानी) किताब (यानी तौरात) का एक (काफी) हिस्सा दिया गया, (कि हिदायत के तालिब होते तो वह हिस्सा इस गुर्ज़ के पूरा करने के लिये काफी था) और उसी अल्लाह की किताब की तरफ़ इस गुर्ज़ से उनको बुलाया भी जाता है कि वह उनके दरमियान (मज़हबी झगड़े का) फ़ैसला कर दे, फिर (भी) उनमें से कुछ लोग मुँह मोड़ते हैं बेरुख़ी करते हुए। (और) यह (बेतवज्जोही) इस सबब से है कि वे लोग यूँ कहते हैं (और यही उनका एतिकाद है) कि हमको सिर्फ गिनती के थोड़े दिनों तक दोज़ुख़ की आग लगेगी (फिर मगफिरत हो जायेगी), और उनको धोखे में डाल रखा है उनके दीन के बारे में उनकी गढ़ी हुई बातों ने, (जैसे इसी मन-गढ़त अ़क़ीदे ने उनको धोखा दिया कि हम निबयों की औलाद हैं. इस खानदानी बज़र्गी से हमारी निजात ज़रूर हो जायेगी, इसके नतीजे में वे अल्लाह की किताब से और ज़्यादा बेतवज्जोही वरतने लगे) सो (इन हालात, कामों और कुफ़िया बातों के सबब) उनका क्या (बुरा) हाल होगा जबकि हम उनको उस तारीख में जमा कर लेंगे जिस (के आने) में जरा-सा शुब्ध नहीं. और (उस तारीख में) परा-परा

बदला मिल जाएगा (कि बिना जुर्म के या जुर्म से ज़्यादा सज़ा न होगी)। قَلْ اللَّهُمَّ فِلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَكْنِوهُ الْمُلْكَ مِنْنَ تَشَاءُ وَ تَعْبَ مَنْ تَشَاءُ وَتُبْنِلُ مَنْ تَشَاءُ سِيكَ الْحَيْرُ ، إِنَّكَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيْرُ و تُولِيجُ الْبَيْلَ في النَّهَامِ، وَ تُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّذِيلِ وَتُغْرِيمُ الْعَقَ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُغْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْعَقِ : وَتَزْرُقُ مَن تَشَاءُ

بغَارِحِسَايِن ﴿

क् लिल्लाहुम्-म मालिकल्मुल्कि तु कह या अल्लाह मालिक सल्तनत के! त सल्तनत देवे जिसको चाहे और त्अतिल्-म्ल्-क मन् तशा-उ व सल्तनत छीन लेवे जिससे चाहे, और तन्जिञ्जूल्मुल्-क मिम्मन् तशा-उ व इज्जत देवे जिसको चाहे और जलील करे तुजिज्जू मन् तशा-उ व तुजिल्ल मन् जिसको चाहे. तेरे हाथ है सब खबी.

तशा-उ, बि-यदिकल्-झैर, इन्न-क अला कुल्लि शैइन् कदीर (26) तू ताख़ल करता है रात को दिन में और तू ताख़ल करता है रात को दिन में और तू ताख़ल करे दिन को रात में और तू मिनल्-मिय्यित व तुख़िज़ुल् मिय्य-त मिनल्हिय्य व तर्ज़ुकु मन् तशा-उ बिगैरि हिसाब (27)

इन आयतों के मज़मून का पीछे से ताल्लुक़

इन आयतों में उम्मते मुहम्मदिया को एक दुआ़ व मुनाजात की तल्कीन (तालीम व हिदायत) इस अन्दाज़ से की गई है कि उसके अन्दर उम्मते मुहम्मदिया के काफिरों पर गलबा पाने की तरफ़ इशारा भी है, जैसा कि इसके शाने नुजूल (उतरने के मौके) से साबित है कि रसुलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने रोम व फ़ारस फ़तह हो जाने का वायदा फ़रमाया तो मुनाफ़िकों और यहूदियों ने मज़ाक उड़ाया, इस पर यह आयत नाज़िल हुई (जैसा कि तफ़सीर फ़हन-मुआनी में हज़रत इन्ने अब्बास और हज़रत अनस राज़. से नफ़ल किया गया है)।

इन आयतों की मुख़्तसर तफ़सीर यह है:

#### खुलासा-ए-तफसीर (ऐ महम्मद सल्लल्लाह अलैहि व सल्लमः) आप (अल्लाह तआ़ला से) यूँ कहिये कि ऐ

अल्लाह मालिक तमाम मुल्क के! आप मुल्क (का जितना हिस्सा चाहें) जिसको चाहें दे देते हैं और जिस (के कब्ज़े) से चाहें मुल्क (का हिस्सा) ले लेते हैं, और जिसको चाहें ग़ालिव कर देते हैं, और जिसको चाहें एस्त कर देते हैं, आप ही के इख़्तियार में है सब भलाई, वेशक आप हर चीज़ पर पूरी क़ुदरत रखने वाले हैं। आप (कुछ मीसमों में) रात (के हिस्सी) को दिन में वाख़िल कर देते हैं (जिससे दिन वड़ा होने लगता है) और (कुछ मीसमों में) दिन (के हिस्सी) को रात में वाख़िल कर देते हैं (जिससे रात बढ़ने लगती है), और आप जानदार चीज़ को बेजान चीज़ से निकाल लेते हैं (जैसे अण्ड) और आप जिसको चाहते हैं बेशुमार रिज्क अता फ्रमाते हैं।

## मआरिफ व मसाईल

# इस आयत के नाज़िल होने का मौका और ख़न्दक की

## लड़ाई का वाकिआ

'जो-बदर' और 'जेंग-उहुर' में मक्का के मुश्स्किं की लगातार शिकस्त और मुसलमानों के ख़िलाफ़ हर जिद्दोजहद में नाकाभी के साथ मुसलमानों के लगातार तरक्क़ी और इस्लाम के दिन प्रति दिन बढ़ते फेलाव ने मक्का के कुरेश और तमाम ग्रेर-मुल्लमों में एक बोखलाहट पैदा कर दी बी जिससे वे अपना सब कुछ कुरवान करने को तैयार हो रहे थे, जिसका नतीजा एक आम साज़िश की सुरत में यह जाहिर हुआ कि अरब के मुश्स्क और यहूदी व ईसाई सब का एक संयुक्त मोर्चा (संगठन) मुसलमानों के दिखाफ़ वन गया और सबने मिलकर मदीना प्रर एक बार में हमले और निर्णायक जंग की ठान ली, और उनका ज़बरदस्त लक्कर स्दीमा प्र एक बार में हमले और निर्णायक जंग की ठान ली, और उनका ज़बरदस्त लक्कर स्दीमा में गृज्वा-ए-अहज़ाब और तारीक़ स्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सहावा किराम के साथ मिश्चर से यह तय फ्रामा वा कि दुश्मन के रास्ते में मदीना से बाहर खुन्दक (खाई) खोवी जाये।

'बैहकी', 'अबू नुऐम' और 'इब्ने खुनैमा' (ये सब हदीस के इमाम हैं) की रिवायत में है कि ख़न्दक (खाई) खोदने का काम मुजाहिदीने इस्लाम सहाबा किराम रिज़्यल्लाहु अ़न्हुम के सुपुर्द हुआ तो चालीस चालीस हाथ लम्बी ख़न्दक दस-दस आदिमयों के सुपुर्द थी। यह ख़न्दक कई मील लम्बी और काफ़ी गहरी और चौड़ी थी, जिसको दुश्मन पार न कर सके, और खुदाई को जब्द से जब्द पूरा भी करना था, इसलिये जॉनिसार सहाबा किराम रिज़्यल्लाहु अन्हुम बड़ी मेहन्त से उसमें मश्त्रणूल ये कि कुज़-ए-हाजत (पेशाब-पाख़ाने की ज़रूरत) और खाने वग़ैरह की ज़रूरतों के लिये यहाँ से हटना मुश्किल हो रहा था, लगातार 'मूखे रहकर यह काम अन्जाम दिया जा रहा था और यक्तीनन काम ऐसा था कि आजकल की आधुनिक उपकरणों (यंत्रों) से लैस पत्रदम भी होती तो इस थोड़े से बक्त में उस काम का पूरा करना आसान न होता, मगर यहाँ ईमानी ताकृत काम कर रही थी जिसने आसानी से काम की पूरा करा दिया।

तमाम अमिबया के सरदार हज़ारत मुहस्मय सल्ललाहु अलैहि व सल्लम भी एक फ़र्द की हैसियत से उस खुदाई के काम में शरीक थे, इत्लिफ़ाकृन ख़न्दक के एक हिस्से में पत्थर की बड़ी चहान निकल आई, जिन हज़रात के हिस्से में ख़न्दक का यह टुकड़ा था वे अपनी पूरी ताकृत ख़र्च करके आ़जिज़ हो गये. तो हज़रत सल्मान फ़ारसी रिज़यल्लाहु अन्ह को हुज़ूर सल्ललाहु अलैहि व सल्लम के पास भेजा कि अब हुज़ूर पाक का क्या हुक्म है? आप उसी वक़्त मौक़े पर तक्षरिफ़ लाये और लोहे की कुदाल खुद हाथ मुबारक में लेकर एक चोट लगाई तो उस चहान के

सरः आले इमरान (१) 

तफसीर मञ्जारिफूल-कूरजान जिल्द (2) टकडे हो गये और एक आग का शोला निकला जिससे दूर तक उसकी रोशनी फैल गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि मुझे इस रोशनी में हीरा मुल्के फारस के महल और

इमारतें दिखलाये गये। फिर दूसरी चोट लगाई और फिर एक शोला निकला तो फरमाया कि इस रोशनी में मुझे रूम वालों के सुर्ख-सुर्ख महल व इमारतें दिखलाई गईं। फिर तीसरी चोट लगारी और रोशनी फैली तो फरमाया कि इसमें मुझे सन्आ (यमन की राजधानी) के बंडे और विशाल

महल दिखलाये गये और फरमाया कि मैं तुम्हें खुशख़बरी देता हूँ कि मुझे जिब्रीले अमीन ने ख़बर दी है कि मेरी उम्मत इन तमाम मुल्कों पर गालिब आयेगी।

मदीना के मुनाफिकों ने यह सुना तो उनको मज़ाक उड़ाने का मौका हाथ आ गया, मुसलमानों का मज़ाक उड़ाया कि देखों इन लोगों को जो अपने मुकाबिल दश्मन के ख़ौफ से ख़न्दक खोदने में इस तरह मशागूल हैं कि इनको अपनी ज़रूरतों का भी होश नहीं, अपनी जानों की हिफाज़त इनको मुश्किल हो रही है, मुल्के फारस व रूम और यमन पर ग़ालिब आने के

ख़्वाब देख रहे हैं। हक तआ़ला ने उन बेख़बर ज़ालिमों के जवाब में यह आयत नाज़िल फ़रमाई: قُل اللَّهُمَّ مَنِكَ الْمُلُكِ تُولِي الْمُلْكَ مَنْ مَشَاءُ وَتَنْوَ عُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُوزُ مَنْ تَشَاءُ وَتُهِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ٥

जिसमें मुनाजात व दुआ़ के अन्दाज़ में कौमों की तरक़की व गिरावट (पतन) और मुल्कों के इन्किलाब (क्रान्ति) में हक तआ़ला की कामिल क़ुदरत का बयान एक दिल में उतर जाने वाले अन्दाज से किया गया है। और फारस व रूम की फ़तुहात (कामयाबियों) के बारे में रसले करीम सल्ललाह अलैहि व सल्लम की भविष्यवाणी के पूरा होने की तरफ इशारा किया गया। इसमें दुनिया के इन्किलाबात (बदलाव और उलट-फेर) से बेख़बर कीमों के तरक्की व पस्ती की तारीख़

से अज्ञानता, कौमे नूह और कौमे आद व समूद के वाकिआ़त से गाफिल और जाहिल, इस्लाम के दश्मनों को चेतावनी दी गई है कि तुम ज़ाहिरी शान व शौकत के पुजारी यह नहीं जानते कि दुनिया की सारी ताकतें और हुकूमतें सब एक पाक ज़ात के कब्ज़ा-ए-क़ुदरत में हैं, इज़्ज़त व जिल्लत उसी के हाथ में है, वह बिला शब्हा इस पर कादिर है कि गरीबों और फ़कीरों को तख्त व ताज का मालिक बना दे और बड़े-बड़े बादशाहों से हुकूमत व दौलत छीन ले, उसके लिये कुछ

मुश्किल नहीं कि आज के ख़ुन्दक खोदने वाले फ़क़ीरों को कल मुल्के शाम व इराक और यमन की हकुमत अता फरमा देः जिन्दगी के ख्वाब की जामी यही ताबीर है

जर्रा जर्रा दहर का पा-बस्ता-ए-तकदीर है जो चीज़ें आदतन् बुरी समझी जाती हैं अन्जाम के

एतिबार से वो भी बुरी नहीं आयत के आखिर में फरमाया 'बि-यदिकल खैरु' यानी आपके हाथ में है हर भलाई। आयत तफसीर मजारिकुल-कुरआन जिल्द (2)

के शरू में चूँकि हुक्मत देने और वापस लेने का तथा डज्जत और जिल्लत दोनों का ज़िक्र था

इसलिये ज़ाहिर में इस मकाम का तकाज़ा यह या कि इस जगह भी 'वि-यदिकल् ख़ैरु यश्शर्र' कहा जाता, यानी हर भलाई और बुराई आप के हाथ में है। लेकिन इस आयत में इस जगह सिर्फ लफ्न ''ख़ैर' लाकर एक अहम रुठीकृत की तरफ़ इशारा कर दिया गया है, वह यह कि

ातफ लभ्ज ख़र लाकर एक अहम स्किक्त का तरफ इश्रास कर दिया गया है, वह यह कि जिस चीज़ को कोई शहर या कोई कीम बुराई या मुसीबत मझती है और वह उस ख़ास कौम के लिये अगरवे तकलीफ़ व मुसीबत होती है लेकिन अगर गहरी नज़र से देखा जाये तो दुनिया के मजमूए के एतिबार से वह बुराई नहीं होती। कौमों की तरक़्की व पस्ती और उसमें मुसीबतों

के बाद फायदों की तारीख़ पर नजर डाली जाये तो अरबी के मशहर शायर मतनब्बी का यह

मिसरा (पंक्ति) एक ज़िन्दा हकीकृत बनकर सामने आ जाता है कि: مَصَائِبُ قَرْمٍ عِنْدُ قَرْمٍ فَوَائِدُ

مَصَائِبُ فَرْمِ عِندَ قَرْمٍ فَوَائِدُ "यानी एक कौम की मुसीबतें दूसरी कौम के फायदे होते हैं।"

कुल जहान की मस्लेहतों व फायदों पर नज़र करने वाला किसी न किसी दर्जे में इस इकीकृत को पा सकता है कि उसमें जितनी चीज़ें ख़राब और बुरी समझी जाती हैं वे अपनी ज़ात में बाहे बुरी समझी जायें मगर पूरे आलम को अगर एक जिस्म फ़र्ज़ कर लिया जाये तो वे उसके केड़े के ख़ाल (निशान, तिल वगैरह) और बाल हैं. खाल और बाल अगर बदन से अलग करके

देखे जायें तो उनसे ज़्यादा ख़राब कोई चीज़ नहीं, लेकिन एक हसीन चेहरे का हिस्सा होने की हालत में यही चीज़ें हुस्न की रौनक होती हैं। ख़ुलासा यह है कि जिन चीज़ों को हम बुरा कहते और बुरा समझते हैं उनकी दुराई ऑशिक

है और कायनात के पैदा करने वाले और ख्बुल-आलगीन की निस्वत और मजमूज़ा-ए-आलग की मस्लेहत के एतिबार से कोई चीज़ बुरी या ख़यब नहीं। किसी ने ख़ूब कहा है: नहीं है कोई चीज निकम्मी जमाने में

कोई बुरा नहीं कुदरत के कारख़ाने में इसलिये इस आयत के ख़त्म में सिर्फ लफ़्ज़ ''ख़ैर'' पर इक्तिफ़ा करके फ़रमाया गयाः

इसलिये इस आयत के ख़त्म में सिर्फ लफ़्ज़ ''ख़ैर'' पर इक्तिफ़ा करके फ़रमाया गया ''≟ो ं

بِيَدِكَ الْخَيْرُ 'बि-यदिकल ख़ैरु' (आपके हाथ में है हर भलाई) क्योंकि कायनात के पैदा करने की हिक्मत

और हुक्मूमत और पूरे आतम की मस्लेहत के लिहाज़ से हर चीज़ ख़ैर ही ख़ैर है। यहाँ तक पहली आयत का मज़्मून ख़त्म हुआ जिसमें ज़नासिर (तत्वों) के ज़ालम की तमाम ताक़तों और दुनिया की सब हुक्सूनतों का हक् तआ़ला के कृब्ज़-ए-ख़ुदरत में होना बयान फ़रमाया है। दूसरी आयत में आसमानी ताकृतों और आसमानी चीज़ों पर हक् तआ़ला की कामिल क़ुदरत

का इहाता (कृब्ज़ा व इख़्तियार) इस तरह बयान फ़रमाया है: تُولِجُ الْكِلَ فِي النَّهَارِ رَتُولِجُ النَّهَارَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي النَّهَارَ وَتُولِجُ النَّهَارَ وَتُولِجُ النَّهَارَ وَتُولِجُ النَّهَارَ وَتُولِجُ النَّهَارَ وَالْمَالِحَةِ فِي النَّهَارَ وَتُولِجُ النِّهَارَ وَتُولِجُ النَّهَارَ

सरः आले डमरान (३) तफसीर मआरिफल-क्रारआन जिल्द (2)

यानी आप जब चाहते हैं रात के हिस्से दिन में दाख़िल फरमाकर दिन को बड़ा कर देते हैं और जब चाहते हैं दिन के हिस्से रात में दाखिल करके रात वड़ी कर देते हैं।

और यह ज़ाहिर है कि रात और दिन के बड़े छोटे होने का मदार सूरज निकलने. गुरुब होने और उसकी हरकतों पर है, इसलिये इसका हासिल यह हुआ कि आसमान और उससे संबन्धित

सबसे बड़ा सय्यारा सूरज और सबसे परिचित सय्यारा चाँद सब आपकी क़ुदरत के कब्ज़े में हैं। फिर अनासिर (तत्वों) से वनी इस दुनिया की बाकी ताकतों में किसी शक व शब्हे की क्या

गंजाईश हो सकती है। इसके बाद रूहानियत के आलम (ग़ैवी और आख़िरत के जहान) पर हक तआ़ला की

कामिल क्रदरत, कब्ज़े और इख्तियार को इस तरह बयान फरमायाः تُخرجُ الْحَيُّ مِنَ الْمَيَّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ.

"यानी आप ज़िन्दा को मुर्दा से निकाल लेते हैं जैसे अण्डे से बच्चा या नृत्फे (कृतरे) से

इनसान या दाने से पेड़ को निकाल लेते हैं, और मुर्दा को ज़िन्दा से निकाल लेते हैं जैसे जानवर से अंग्डा और इनसान से नुत्का (वीर्य का कतरा) या दरख़्त से फल और सखा दाना।

और अगर ज़िन्दा और मुदां का मतलब आम लिया जाये तो आलिम और जाहिल और

कामिल व नाकिस और मोमिन व काफिर सब को शामिल हो जाता है, जिससे हक तआ़ला की कामिल कूदरत और उसके तसर्रुफात (इख़्तियार व अमल-दख़ल) तमाम आलमे अरवाह और रूहानियत पर वाजेह हो जाते हैं, कि वह जब चाहें तो काफिर से मोमिन या जाहिल से आलिम

पैदा कर दें और जब चाहें मोमिन से काफिर या आ़लिम से जाहिल पैदा कर दें। **आज़र** के घर में खलीलुल्लाह पैदा हो जाये और नृह जलैहिस्सलाम के घर में उनका बेटा काफिर रह जाये। आलिम की औलाद जाहिल रह जाये और जाहिल की औलाद आलिम हो जाये। इस तफसील से आपने मालुम किया होगा कि कैसे उम्दा अन्दाज़ में हक तखाला की

कामिल क्रदरत का तमाम कायनाते आलम पर मुहीत (घेरे और छाये हुए) होना तस्तीब वार बयान फरमाया गया है, कि पहले अनासिर (तत्वों) की दुनिया और उसकी ताकतों और हकुमतों का ज़िक़ आया है, फिर आसमानी दुनिया और उसकी ताकतीं का, और इन सब के बाद रूह

और रूहानियत का ज़िक्र आया है जो वास्तव में सारे आलम की सारी ताकतों में सबसे ऊपर की ताकत है। आयत के आखिर में इरशाद फरमायाः

وَتُرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ٥

''यानी आप जिसको चाहें बेशुमार रिज़्क अता फरमा दें।'' जिसको कोई मख्लुक मालुम न कर सके अगरचे ख़ालिक के इल्म में ज़र्रा-ज़र्रा लिखा हुआ है।

## इस आयत की ख़ास फजीलत

इमाम बगुवी रहमतल्लाहि अलैहि ने अपनी सनद के साथ इस जगह एक हदीस नकल

कामाई है कि रसूले करीम सल्लल्लाह् अलैहि व सल्लम ने फरमाया- हक तआ़ला का फरमान कि जो शख़्स हर फर्ज़ नमाज़ के बाद सूरः फ़ातिहा, आयत्त-कर्सी और स्ररः आले इमरान की तीन आयतें एक आयत नम्बर 18 परी:

ضَهِدُ اللَّهُ أَنَّهُ لِآلِتُهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ مُورً .

दसरी आयत नम्बर 26 और 27 परीः

قُلِ اللَّهُمُّ مِثِلِكُ الْمُلْكِ तक पढ़ा करे तो उसका ठिकाना जन्नत में बना दूँगा और उसको अपने 'हज़ीरतुल-कुदुस' (जन्नत में एक ख़ास मकाम) में जगह दूँगा और हर रोज उसकी तरफ सत्तर मर्तबा रहमत की निगाह करूँगा और उसकी सत्तर हाजतें पूरी करूँगा और हर हासिद (जलने वाले) और दुश्मन से प्रमाह देंगा और उनपर उसको गालिब रखँगा।

لَا يَتَخِيلِ الْمُؤْمِنُونَ الْكُفِرِينَ اوْلِياءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِك

فَكَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَىٰءٍ إِلاَّ أَن تَتَقُوا مِنْهُ وْ تُقْدَةٌ وَوَحَدَّذَكُمُ اللهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللهِ المُصِدُرُ هِ قُلْ إِنْ تُخْفُوْا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْتُهُدُونَةً يَصْلَمُنهُ ٱللَّهُ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّلَوْتِ وَمَا فِي الْأَثَمُ فِنِ ﴿ وَاللَّهُ عَلَا كُلِّلَ شَيْءً قَدِيثُرُ ۞ يَوْمَ نَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَلَتْ مِنْ خَنْدِ مُحْضَرًا ﴿ وَمَاعَمِكَ مِنْ سُوَّةِ هِ تَوَدُّ لُوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْتُ اَ مُدَّا بَعِيْلًا وَيُحَذِّ ذَكْمُ اللهُ نَفْسَهُ وَاللهُ رُوُفُّ بِالْعِبْلِدِ فَ

ला यत्ति हाजिल्-मुअ्मिन्नल् काफिरी-न औलिया-अ मिन दूनिल्-मुअमिनी-न, व मंय्यपुज़ल् जालि-क

फलै-स मिनल्लाहि फी शैइन इल्ला अन तत्तक मिन्हम् तुकातन्, व युहिं ज़ि रुक् मुल्लाहु नमसहू, व इलल्लाहिल-मसीर (28) कूल् इन्

तुल्क्क मा फी सुदूरिकुम् औ तुब्दूहु यञ्जूलमृहुल्लाहु, व यञ्जूलमु मा

फिस्समावाति व मा फिलअर्जि,

मुसलमानों को छोड़कर, और जो कोई यह काम करे तो नहीं उसको अल्लाह से कोई ताल्लक मगर इस हालत में कि करना चाहो तुम उनसे बचाव, और अल्लाह तुमको डराता है अपने से और अल्लाह ही की तरफ लौटकर जाना है। (28) तु कह- अगर तुम छुपाओगे अपने जी की बात या उसे जाहिर करोगे जानता है उसको अल्लाह, और उसको मालूम है

जो कुछ कि है आसमानों में और जो कुछ है जुमीन में. और अल्लाह हर चीज

न बनायें मुसलमान काफिरों को दोस्त

बिलिअबाद (30)

विल्लाहु अला सुल्लि शैइन् कृदीर पर कादिर है। (29) जिस दिन मौजूद (29) यौ-म तजिदु कुल्लु निष्क्षम् मा पायेगा हर शख़्स जो कुछ कि की है अभिलत् मिन् ख़ैरिम् मुहज़रव्-व मा उसने नेकी अपने सामने और जो कुछ कि अभिलत् मिन् सुइन् त-वदुदु लौ की है उसने बुराई, आरल्रु (तमन्ना)

अन्-न बैनहा व बैनहू अ-मदम् करेगा कि मुझ में और उस में पड़ जाये कशीदन्, व सुहिज्जि ककुमुल्लाहु फुर्ज दूर का, और अल्लाह डराता है नफसह. वल्लाह रऊफ म

मेहरबान है बन्दों पर। (30) 🌣

इन आयतों का पीछे से ताल्लुक व जोड़

ऊपर ज़िक हुई आयतों में मुसलमानों को हिदायत की गई है कि काफिरों को दोस्त न बनायें और इस हिदायत की मुख़ालफ़्त (उल्लंघन) करने वालों के लिये सफ़्त बईद (सज़ा की धमकीं) है कि जो उनको दोस्त बनायेगा उसका अल्लाह तआ़ला से दोस्ती व मुहब्बत का रिश्ता टूट जाएगा। काफिरों से बातिनी और दिली दोस्ती तो बिल्कुल हराम है और ज़ाहिरी दोस्ती मामलात के दर्जों में अगरचे जायज है मगर बिना ज़ल्स्त वह भी पसन्दीदा नहीं।

इन आयतों की मुख्तसर तफसीर यह है:

#### खुलासा-ए-तफ़सीर

मुसलमानों को चाहिए कि काफिरों को (खुले तौर पर या छुपे तौर पर) दोस्त न बनाएँ मुसलमानों (की दोस्ती) से आगे बढ़ करके, (यह छद से बढ़ना दो सूरत से होता है- एक यह हि मुसलमानों से बिल्हुल दोस्ती न रखें दूसरे यह कि मुसलमानों के बाद मो दोस्ती हो और काफिरों के साथ भी, दोनों सूरतें मनाही में दाख़िल हैं। और जो शाइस ऐसा (काम) करेगा सो वह शाइस अल्लाह के साथ दोस्ती रखने में किसी शुगर में नहीं (वय्योंकि जिन दो शाइसों में आपस में दुश्मी हो एक से दोस्ती करके दूसरें से दोस्ती का दावा काबिले भरोसा नहीं हो सकता)। मगर ऐसी सूरत में (जाहिरी दोस्ती की इजाज़त हैं) कि तुम उनसे किसी किस्स का (सख्त) अन्देशा रखते हो, (वहाँ नुकुसान से बखने की ज़हरत हैं) और अल्लाह तआ़ला तुमको अपनी (अज़ीमुश्शान) ज़ात से डराता है (कि उसकी ज़ात से डराकर अहकाम की मुखालफुत मत करेंग), और खुदा ही की तरफ़ लीटकर जाना है (उस वक्त की सज़ा का ख़ीफ़ करना ज़स्ती हैं)। आप उनसे जिएसा वीजिए कि अगर तुम (हिल ही दिल में) छुपाकर रखोंगे अपने दिल की बात या उसकी (इस बढ़नी अंमों से) ज़ाहिर करोगे, अल्लाह लाज़ाल उसकी (हर हाल में) जानते हैं,

और (इसी की क्या तख़्सीस है) वह तो सब कुछ जानते हैं, जो कुछ आसमानों में है और जो कछ ज़मीन में है (कोई चीज़ उनसे छुपी नहीं) और (इल्म के साथ-साथ) अल्लाह तआ़ला हर चीज़ पर मुकम्मल क़ुदरत भी रखते हैं। (सो अगर तुम किसी बुरे काम को करोगे चाहे ज़ाहिर में या बातिन में तो वह तमको सज़ा दे सकते हैं) जिस दिन (ऐसा होगा) कि हर शख्स अपने अच्छे किए हुए कामों को सामने लाया हुआ पायेगा, और अपने बरे किए हुए कामों को (भी पायेगा उस रोज) इस बात की तमन्ना करेगा कि क्या खब होता जो उस शख्स के और उस दिन के बीच बहत लम्बी दूरी (आड़) होती, (तािक अपने बरे आमाल को न देखना पड़ता)। और (तुमसे फिर दोबारा कहा जाता है कि) खुदा तआ़ला तुमको अपनी (अज़ीमुश्शान) जात से डराते हैं, (और यह डराना इस वजह से है कि) अल्लाह तआ़ला बन्दों पर निहायत मेहरबान हैं। (अपने) बन्दों (के हाल) पर (इस मेहरबानी से यँ चाहते हैं कि ये आखिरत की सज़ा से बचे रहें, और बचने का तरीका है बुरे आमाल का छोड़ देना, और छोड़ देना आदतन बिना डराने के होता नहीं, इसलिए इराते हैं। पस यह डराना भी परी तरह शफकत व रहमत है)।

#### मआरिफ व मसाईल

इस मज़मून की आयतें क़रआने करीम में जगह-जगह विभिन्न उनवानों के साथ कसरत से आई हैं। सूरः मुम्तहिना में इरशाद हैः .

يْنَايُّهَا الَّذِيْنَ امْنُوا لَا تَشْخِذُوا عَدُونَى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيٓاءَ تُلْقُونَ الِّيهِمْ بَالْمَوَدَّةِ. ''यानी ऐ ईमान वालो! मेरे दुश्मन और अपने दुश्मन यानी काफिर को दोस्त न बनाओ कि तम उनको पैगाम भेजो दोस्ती के।"

फिर उसके आखिर में फरमायाः

وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوْآءَ السَّبِيلِ٥

''जिस शख्स ने उनसे दोस्ती की तो वह सीधे रास्ते से गुमराह हो गया।'' और एक दूसरी जगह इरशाद है:

يَنَايُّهَا الَّذِيْنَ امْنُوا الاَ تَتَّخِلُوا الْيَهُودَ وَالنَّصْرِي ٱوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ ٱوْلِيَاءُ بَعْض

(سورة٥:١٥)

''यानी ऐ ईमान वालो! यहूदियों व ईसाईयों को दोस्त न बनाओ, क्योंकि वे आपस में ही एक दूसरे के दोस्त हैं (मुसलमानों से उनको कोई दोस्ती और हमददी नहीं)। तो जो उनसे दोस्ती करेगा वह उन्हीं में शुमार होगा।"

और सूरः मुजादला में है: يُوثِيسُونَ بِاللَّهِ وَالْيُومِ الْاجِرِ يُوَآدُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَ وَسُولَةٌ وَلَوْ كَانُوْ ٓ ابْآءَ هُمْ أَوْابُنَآءَ هُمْ "यानी आप सल्तल्लाहु अुलैहि व सल्तम न पायेंगे किसी कीम को जो यकीन रखते हों अल्लाह पर और आख़िरत के दिन पर कि दोस्ती करें ऐसे लोगों से जो मुख़ातिफ हैं अल्लाह के और उसके रसूल के, चाहे ये अपने बाप-दादा ही हों या अपनी औलाद या अपने भाई या अपने ख़ानदान वाले।"

## काफिरों के साथ मुसलमानों के ताल्लुकात कैसे होने चाहियें?

यह मज़मून बहुत सी क़ुरआनी आयतों में संक्षिप्त और विस्तृत तौर पर मज़क़ूर है, जिसमें मुसलमानों को ग़ैर-मुस्लिमों के साथ लगाव, दोस्ती और मुहब्बत से सख़्ती के साथ रोका गया है। उन स्पष्ट हिदायतों को देखकर हकीकृते हाल से नावाकिफ गैर-मुस्लिमों को तो यह शुब्हा हो जाता है कि मुसलमानों के मज़हब में ग़ैर-मुस्लिमों से किसी किस्म की रवादारी (सद्भावना) और ताल्लुक की बल्कि उनके साथ अच्छे व्यवहार की भी कोई गुन्जाईश नहीं, और दूसरी तरफ इसके मकाबिल जब क्ररजान की बहुत सी आयतों से और रसले करीम सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम के डरशादात और अमल तथा खलफा-ए-राशिदीन रजियल्लाह अन्हम और दसरे सहावा किराम के अमल व रवैये से गैर-मुस्लिमों के साथ एहसान व सुलुक और हमदर्दी व गमख्वारी के अहकाम और ऐसे-ऐसे वाकिआत साबित होते हैं जिनकी मिसालें दुनिया की कौमों में मिलना मुश्किल हैं, तो एक सरसरी नजर रखने वाले मसलमान को भी इस जगह क्रूरआन व सुन्नत के अहकाम व डरशादात में आपस में टकराब और विरोधाभास महसस होने लगता है। मगर ये दोनों ख्याल क्ररआन की वास्तविक तालीमात पर ऊपरी और चलती हुई निगाह तथा नाकिस तहकीक का नतीजा होते हैं, अगर मुख्तलिफ मकामात से क्रूरआन की आयतों को जो इस मामले से संबन्धित हैं जमा करके ग़ौर किया जाये तो न गैर-मुस्लिमों के लिये शिकायत की वजह बाकी रहती है न आयतों व रिवायतों में किसी किस्म का टकराव बाकी रहता है। इसलिये इस मकाम की पूरी वजाहत (खलासा) कर दी जाती है, जिससे दोस्ती और एहसान व सलक या हमदर्दी व गमख्वारी में आपसी फर्क और हर एक की हकीकत भी मालम हो जायेगी और यह भी कि उनमें कौनसा दर्जा जायज है कौनसा नाजायज, और जो नाजायज है उसकी वजहात और कारण क्या हैं?

बात यह है कि दो शख़्सों या दो जमाअ़तों में ताल्लुकृत के मुख़्दालिफ़ (विभिन्न और अलग-अलग) दर्जे होते हैं- एक दर्जा ताल्लुकृ का मुवालात यानी दिली दोस्ती और मुहब्बत है, यह सिर्फ़ गोमिनों के साथ मख़्सूस है, ग़ैर-मोमिन के साथ मोमिन का यह ताल्लुक़ किसी हाल में कृतई जायज़ नहीं।

द्वसरा दर्जा मुवासात यानी उस ताल्तुक का है जिसको हमदर्दी व ख़ेरख़्वाही और फायदा पहुँचाना कहते हैं, यह सिवाय उन काफ़िरों के जो मुसतमानों से लड़ाई में मशराूल हों (यानी जिनसे मुसलमानों की जंग य लड़ाई जारी हो) बाक़ी सब ग़ैर-मुस्लिमों के साथ जायज़ है। सूर-मुन्तहिना की आठवीं आयत में इसकी तफ़सील बयान की गई है, जिसमें इरझाद है: لَا يُعْكُمُ اللَّهُ عَنِ اللَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُو كُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُعْرِجُونُكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ انْ تَسَرُّوهُمْ وَتَقْسِطُوا ٓ اللَّهِمْ. الله عَنْ اللَّهُ عَنِ اللَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُو كُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُعْرِجُونُكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ انْ تَسَرُّوهُمْ وَتَقْسِطُوا ٓ اللَّهِمْ.

''थानी अल्लाह तआ़ला तुमको मना नहीं करता उनसे जो लड़ते नहीं तुमसे दीन पर, और निकाला नहीं तुमको तुम्हारे घरों से, कि उनके साथ एहसान और इन्साफ़ का स़लूक करो ।''

तीसरा दर्जा मुदारात यानी अच्छे व्यवहार और दोस्ताना ताल्लुक का है, यह भी तमाम गैर-मुस्तिमों के साथ जायज़ है जबकि इससे मक्सूद उनको दीनी नफ़ा पहुँचाना हो या वे अपने मेस्मान हों या उनके सताने और नुकृतान पहुँचाने से अपने आपको बचाना मक्सूद हो। सूरः आले इमरान की उक्त आयत (यानी आयत नम्बर 28) में:

إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَادُّ.

'मगर इस हालत में कि तुम उनसे अपना बचाव करना चाहो' से यही दर्जा मुदारत का मुदाद है, यानी काफिरों से मुवालात जायज़ नहीं मगर ऐसी हालत में जबकि तुम उनसे अपना बचाव करना चाहो, और बूँकि मुदारात में भी सूत मुचालात की होती है इसलिये इसकी मजानात से अलगं और खारिज करार दे दिया गया। (तफसीर वयानुल-कुरआन)

चौथा दर्जा मामलात का है कि उनसे तिजारत या मज़दूरी व मुलाज़मत और दस्तकारी व कारीगरी के मामलात किये जायें, यह भी तमाम गैर-मुस्लिमों के साथ जायज़ है सिवाय ऐसी हातत के िक उन मामलात से आम मुसलमानों को नुकसान पहुँचता हो। रसूलें करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्ला और खुलफ़ा-ए-राशियीन जिज़्यलाहु अन्हम और दूसरे सहाबा किराम का अमल व स्वैया इस पर शाहिद (गवाह और मुबलूते हैं। फ़ुक़हा (मसाइल के माहिर जलेमा) ने इसी बिना पर लड़ाई वाले कािफ़्तों के हाथ असलेहा (हथियार) फरोख़त करने को नाजायज़ और मना करार दिया है, बाढ़ी तिजारत वगैरक की इज़ाज़त दी है और उनको अपना मुलाज़िम रखना या खुद उनके कारखानों और संस्थाओं में मुलाज़िम होना यह सब जायज़ है।

इस तफ़सील से आपको यह मालूम हो गया कि क़ल्बी और दिली दोस्ती व मुहब्बत तो किसी काफिर के साथ किसी हाल में जायज़ नहीं, और एहसान व हमदर्दी और उसको लाभ पहुँचाना सियाय उन काफ़िरों के जिनसे मुसलमानों की लड़ाई जारी हो वाक़ी और सब के साथ जायज़ है। इसी तरह ज़ाहिरी तौर पर अच्छा व्यवहार और दोस्ताना वर्ताव भी सब के साथ जायज़ है, जबकि उसका मक़सद मेहमान की ख़ातिरदारी या गैर-मुस्लिमों को इस्लामी मालूमात और दीनी नफ़ा पहुँचाना या अपने आपको उनके किसी नुक़सान व तक़लीफ़ से बचाना हो।

रसूले करीम सल्लालाहु अलैहि व सल्लम जो रहमतुल्-निल्जालमीन होकर इस दुनिया में तश्रीफ़ लाये, आपने ग़ैर-मुस्लिमों के साथ जो एहसान व हमदर्दी और अच्छे वर्ताव के मामलात किये उसकी नज़ीर दुनिया में मिलना मुश्किल है। मक्का में कहत (सूखा) पड़ा तो जिन दुश्मनों ने आप सल्लालाहु ज़त्तीहि व सल्लम को अपने वतन से निकाला था उनकी ख़ुद इमदाद फ्रसाई, फिर मक्का मुकर्रमा फ़तह होकर ये सब दुश्मन आपके काबू में आ गये तो सब को यह फ्रमाकर आज़ाद कर दियाः

لَا تَثْرِيْبُ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ.

यानी आज तुम्हें तिर्फ् माफी नहीं दी जाती बल्कि तुम्हारे पिछले अत्याचारों और तकतीफ्षे पहुँचाने पर हम कोई मलामत भी नहीं करते। ग़ैर-मुस्लिम जंगी कैदी हाय आये तो उनके ताथ वह सुत्कुर किया जो अपनी औलाद के साथ भी हर शख्स नहीं करता। काफिरों ने आप सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम को तरह-तरह की तकलीफ़ें पहुँचाई, कभी आपका हाथ बदला लेने के लिये नहीं उठा, ज्वाचन मुखारक से बदडुआ भी नहीं एएमाई। वनू सक्फि जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे, उनका एक वप्ट (प्रतिनिधि मण्डल) आपकी ख्रिवरमत में हारिए हुआ तो उनको मिखदे नवीं में ठहरा गया जो मुसलमानों के लिये सबसे ज्याद इज्जत का स्थान था।

हज़्रात फ़ारूके आज़म रज़ियल्ताहु अन्हु ने ग़ैर-मुस्लिम ज़रूरत मन्य ज़िम्मयों को मुसलमानों की तरह बैतुल-माल (इस्लामी सरकारी ख़ज़ाने) से वज़ीफे दिये, ख़ुलफ़ा-ए-राग्नियीन राज़ियल्लाहु अन्हुम और सहाबा किराम के मामलात इस किस्म के वाक़िज़ात से मरे हुए हैं, यह सब मुवासात या मुदारात या मामलात की सूर्तों थीं, जिस मुवालात (दिली दोस्ती व मुख्ब्बत) से मना किया गया वह न थी।

इस तफ़सील और वज़ाइत से एक तरफ़ तो यह मालूम हो गया कि ग़ैर-मुस्तिमों के लिये इस्लाम में कितनी रवादारी (सद्भावना) और अच्छे बर्ताव की तालीम है, दूसरी तरफ़ जो ज़ाहिरी टकराव दिली दोस्ती के छोड़ने की आयतों से महसूस होता था वह भी दूर हो गया।

अब एक बात यह बाक़ी रह गई कि क़ुरआन ने काफ़िरों के साथ दिली मुहब्बत और दोसी से इतनी सख़्ती के साथ क्यों रोका कि वह किसी हालत में किसी काफ़िर के साथ जायज़ नहीं रख़ी, इसमें क्या हिक्मत है? इसकी एक ख़ास वज़ह यह है कि इस्तान की नज़र में इस दुनिया के अन्दर इनसान का वजूद आम जानवरों या जंगत के पेड़-पौघों और धास-फूँस की तरह नहीं, कि चैदा हुए, फूले-फले फिर मरकर ख़त्स हो गये, बिल्क इनसान की ज़न्दगी इस जहान में ज़िन्दगी का एक मक़सद लिये हुए है, उसकी ज़िन्दगी के तमाम दौर, उसका ख़ाना-पीना, जज्जा-बैठना, सोना-जागना, यहाँ तक कि जीना और मरना सब एक मक़सद के खिद यूनते हैं, जब तक वे उस मक़सद के मुताबिक़ हैं तो ये सारे काम सही दुक्सत हैं, उसके मुख़ाबिक़ हैं तो ये सारे काम सही दुक्सत हैं, उसके मुख़ाबिक़ हैं तो ये सार काम सही दुक्सत हैं, उसके मुख़ाबिक़ हैं तो ये सार काम सही दुक्सत हैं, उसके मुख़ाबिक़ हैं तो ये सार काम सही दुक्सत हैं, उसके मुख़ाबिक़ हैं तो ये सार काम सही दुक्सत हैं, उसके मुख़ाबिक़ हैं तो

#### जिन्दगी अज बहरे जिक्र व बन्दगीस्त बे-इबादत जिन्दगी शर्मिन्दगीस्त

क ज़न्दगी बन्दगी और वादत के लिये हैं, बिना इस मकसद के ज़िन्दगी शर्मिन्दगी और पछतावें के रिवा कुछ नहीं। (सुरुम्पद इमरान कासमी बिज्ञानवी)

जो इनसान इस मक्सद से हट जाये वह मौलाना रूमी रह. और अहले हकीकृत के नज़दीक इनसान नहीं: आँचे मी बीनी ख़िलाफ़े आदम अन्द

नेस्तन्द आदम, गिलाफ् आदम अन्द यानी जिसे तुम आदमियत के ख़िलाफ चलता देखो वह आदमी नहीं बल्कि सिर्फ् आदमियत का लिवास पहने हुए है। (मुहम्मद इमरान क्रासमी विद्यानवी)

क्ररआने करीम ने इसी मक्सद का इकरार इनसान से इन अलफाज में लिया है:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَ مَحْمَاقَ وَمَمَاتِي لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ٥ (١٦٢:١)

"आप कहिये कि मेरी नमाज़ और मेरी क़ुरथानी और मेरी ज़िन्दगी और मेरी मीत सब अल्लाह रब्यूल-आलमीन के लिये हैं।"

और जब इनसान की ज़िन्दगी का मक्सद अल्लाह रब्बुल-आ़लमीन की इताअ़त व इबादत ठहरा तो दुनिया के कारोबार या हुकूमत व सियासत, सामाजिक और चरेलू ताल्लुक़ात सब उसके ताबे ठहरे, तो जो इनसान इस मक्सद के मुख़ालिफ़ हैं वे इनसान के सबसे ज़्यादा दुश्मन हैं, और इस दुशमनी में बूँकि शैतान सबसे आगे हैं इसलिय क़ुरआने हकीम ने फ़रमायाः

إِنَّ الشَّيْطَنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا. (٣٥)

''यानी शैतान तुम्हारा दुश्मन है उसकी दुश्मनी को हमेशा याद रखो।''

इसी तरह जो लोग शैतानी वस्वसों (ख्यालात) के पैरो और अम्बिया अलेडिमुस्सलाम के ज़िरिये आये हुए अल्लाह के अहकाम के मुझालिफ़ हैं उनके साथ दिली हमदर्दी और दिली दोस्ती उस शुक्र की हो ही नहीं सकती जिसकी ज़िन्दगी एक मक्तस वाली ज़िन्दगी है और दोस्ती व इश्मनी और मुवाफ़कृत व मुझालफ़्त सब उस मक्तसद के ताबे हैं।

इसी मज़मून को बुख़ारी व मुस्लिम की एक हदीस में इस तरह इरशाद फ़रमाया गया है:

مَنْ أَحَبُّ لِلَّهِ وَٱبْغَضَ لِلَّهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ إِيْمَانَةً. (بخارى و مسلم)

''यानी जिस शख़्स ने अपनी दोस्ती और दुश्मनी को सिर्फ अल्लाह के लिये वक्फ़ कर दिया उसने अपना ईमान मुकम्मल कर लिया।''

मालूम हुआ कि ईमान की तकमील (संपन्नता) उस वक्त होती है जबिक इनसान अपनी मुहब्बत व दोस्ती और दुश्मनी व नफ़रत को अल्लाह तआ़ला के ताबे बना दे। इसलिये मोमिन की दिली दोस्ती और दिली मुहब्बत सिर्फ़ उसी के लिये हो सकती है जो उस मक़सद का साबी और अल्लाह तआ़ला के फ़रमान के ताये है। इसलिये क़ुरआने करीम की उक्त आयतों में काफ़िरों के साथ दिली दोस्ती और मुहब्बत करने वालों के बारे में कहा गया कि वे उन्हीं में से हैं।

आयत के आख़िर में इरशाद फरमाया कि अल्लाह तआ़ला तुमको अपनी अज़ीम ज़ात से हराता है, ऐसा न हो कि इन वक़्ती स्वायों और मक़ासिद की ख़ातिर काफ़िरों की मुख्बत में मुक्तला होकर अल्लाह जल्ल शानुहू को नाराज़ कर बैठो, और चूँकि मुवालात का ताल्लुक़ दिल से है और दिल का हाल अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, इसलिये यह हो सकता है कि कोई शख़्त वास्तव में तो काफ़िरों की दिली दोस्ती व मुख्बत में मुब्तला हो मगर ज़वानी इनकार करे, इसलिये दूसरी आयत में फरमाया कि तुम्हारे दिलों में जो कुछ है अल्लाह तआ़ला उससे 🗷 वाकिफ व ख़बरदार हैं, यह इनकार व बहना बनाना उनके सामने नहीं चल सकताः कारहा बा-ख़ल्क आरी जुमला रास्त

बा-खुदा तज़वीर व हीला के रवास्त मख़्तूक के सामने तो तुम अपने मामलात को अच्छा बनाकर रखो तो फिर यह शोभा नक्ष

देता कि अल्लाह के सामने मक्र व फरेब और बहाने बाजी से काम लो। (महम्मद इमरान कासमी बिज्ञानवी)

قُلْ إِنْ كُنْتُمُ تُحِبُونَ اللهُ فَالْتَهُونِيُ يُحِيبُكُمُ اللهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللهُ عَفُورٌ مَرَحِيْدَ ﴿ قُلْ ٱطِيعُوا اللهُ وَالرَّسُولَ ، فَإِن تُولُّوا قَانَ اللهُ لَا يُحِبُّ الْكُورِيْنَ ﴿ त कह- अगर तुम मुहब्बत रखते हो कुल् इन् कुन्तुम् तुहिब्बूनल्ला-ह अल्लाह की तो मेरी राह चलो ताकि

फ त्तविअ नी युह्बिब्क् मुल्लाहु व महब्बत करे तुमसे अल्लाह और बख्शे तम्हारे गुनाह, और अल्लाह बख्शने वाला यरिफर् लक्म जानूबक्म, वल्लाह मेहरबान है। (31) तू कह- हुक्म मानी गुफ़्रुरुर्रहीम (31) कुलु अतीअ़्ल्ला-ह अल्लाह का और रसूल का, फिर अगर वे वर्रस्-ल फ्-इन् तवल्ली फ्-इन्नल्ला-ह मेंह मोडें तो अल्लाह को मुहब्बत नहीं

काफिरों से। (32)

इन आयतों के मज़मून से पीछे से ताल्लुक

ला यहिब्बल काफिरीन (32)

पिछली आयतों में तीहीद का वाजिब होना और कफ़ की मजम्मत (निंदा) बयान हुई थी, आगे रिसालत के एतिकाद और इत्तिबा-ए-रसूल सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम का वाजिब होना बयान फरमाते हैं, ताकि मालुम हो जाये कि जिस तरह तौहीद (अल्लाह के अकेला माबुद होने) का इनकार कुफ़ है इसी तरह रिसालत का इनकार भी कुफ़ है। इरशाद होता है:

#### ख़ुलासा-ए-तफ़सीर आप (लोगों से) फरमा दीजिए कि अगर तुम (अपने गुमान में) खुदा तआ़ला से मुहब्बत

रखते हो (और महब्बत रखने की वजह से यह भी चाहते हो कि ख़ुदा तआ़ला भी तुमसे महब्बत करें) तो तुम लोग (इस मकसद के हासिल करने के तरीकों में) मेरी पैरवी करो (क्योंकि मैं खास इसी तालीम के लिये भेजा गया हूँ। जब ऐसा करोगे) खुदा तआ़ला तुमसे मुहब्बत करने लगेंगे और तुम्हारे सब गुनाहों को माफ़ कर देंगे (क्योंकि मैं उस माफ़ी का तरीका भी तालीम करता हूँ उस पर अमल करने से लाजिमी तौर पर वायदे के अनुसार गुनाह माफ हो जायेंगे, जैसे गुनाहों

तीबा करना, अल्लाह तआ़ला के हुद्धूक जो फ़ीत किये हैं उनको पूरा करना, बन्दों के हुद्धूक का अदा कर लेना या माफ़ करा लेना), और अल्लाह तआ़ला बड़े माफ़ करने वाले, बड़ी इनायत फ़रमान वाले हैं। (और) आप यह (भी) फ़रमा वीलिए कि तुम फ़रमॉबरदारी किया करो अल्लाह तआ़ला की (कि असल मक्सूद तो वही है) और (इताअत किया करो) उसके रसूल की (यानी मेरी इताअत इस हैसियत से करना ज़रूरी है कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, मेरी मारिफ़्त अपनी इताअ़त के तरीके बतलाये हैं)। फिर (इस पर भी) अगर वे लोग (आपकी इताअ़त से जिसमें से एक चीज़ आपके रसूल होने का एतिक़ाद भी है) मुँह मोड़ें सो वे लोग सुन लें कि) अल्लाह तआ़ला काफ़िरों से मुहब्बत नहीं करते (और उस सूरत में ये लोग काफ़िर होंगे सो उनकी अल्लाह से मुहब्बत का दावा करना या मुहब्बत की हवस रखना विल्कुल वे-हक़ीकृत है)।

# मआरिफ व मसाईल

मुख्बत एक छुपी चीज़ है, किसी को किसी से मुख्बत है या नहीं और कम है या ज़्यादा, इसका कोई पैमाना सिवाय इसके नहीं कि हालात और मामतात से अन्वाज़ा किया जाये। मुख्बत के कुछ आसार और निशानियों होती हैं, उनसे पहचाना जाये। ये लोग जो अल्लाह तआ़ला से मुख्बत के दावेदार और उसके महबूव बनने के इच्छुक थे, अल्लाह तआ़ला ने इनको इन आवतों में अपनी मुख्बत का मेयार बतलावा है। यानी अगर दुनिया में आज किसी शब्ध को अपने मालिके छक्तिकों की मुख्बत का वाबा हो तो उसके लिये लाज़िम है कि उसको इिताय-पुस्त्रमधी की कसीटी पर आज़मा कर देख ले, तब खरा-खोटा मालूम हो जायेगा। जो शब्ध अपने वावे में जितना सच्चा होगा उतना ही हुजूरे अकरम मललल्लाह अलैहि व सल्लम की इतिसा (परियों) का ज़्यारा एहतिमाम करेगा और जितना अपने दावे में कमज़ोर होगा उसी कुद आप सल्ललाहु अलैहि व सल्लम की इताअ़त (फ्रस्मांवरदार) में सुस्ती और कमज़ोर होगा उसी कुद आप सल्ललाहु अलैहि व सल्लम की इताअ़त (फ़रमांवरदार) में सुस्ती और कमज़ोरी देखी जायेगी।

एक इदीस में आप सल्ललाहु अलैहि व सल्लम ने इरशाद फरमाया- ''जिसने मुहम्भद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का इत्तिवा किया उसने दर हकीकृत अल्लाह का इत्तिवा किया, और जिसने मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की नाफ्ररमानी की उसने अल्लाह की नाफ्ररमानी की।'' (तफ्सीरे मज़हरी जिल्द 2)

# إِنَّ اللهُ اصْطَفَلَى ادْمُرُ وَ

نُوجًا وَال إِبْلِيمِيمَ وَالْ عِمْلِنَ عَلَى الْعَلَمِينَ ﴾ ذَرِّيَّكُ بَعْضُهَا مِنْ بَغْضِ وَالله سَمِينَع عَلِيْغُ

इन्नल्लाहस्तफ़ा आद-म व नूहंव्-व और नूह को और इब्राहीम के घर को और आ-ल इब्राही-म व आ-ल अ़िम्रा-न इमरान के घर को सारे जहान से। (33) अत्तन् आतमीन (33) नुर्रिय्यतम् बअ्नुहा मिम्-बअ्जिन्, वल्लाहु समीअन् अलीम (34) जो औलाद ये एक दूसरे की, और अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। (54)

# नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की तसल्ली के लिये पहले निबयों का तजिकरा

जो लोग रस्तुल्लाह सल्ललाहु अ़लैहि व सल्लम की इताअ़त (फ्रम्मोंबरदारी) से इसिलिये
गुरेज़ करते थे कि उनको आपकी नुमुख्यत व रिसालत (अल्लाह का नवी और रस्तुल होने) ही पर
शुख्रा था उनकी हिदायत के लिये इन आयतों में कुछ नज़ीरें (मिसाले) पहले निवयों की वयान
फ्रस्माई हैं, जिनसे यह शुक्रे दूर हो जायें। उन पहले निवयों के तज़िकरे में हज़्ररत आदम, हज़्ररत
मूह, आले इब्राहीम, शुक्रे इसरान का ज़िक्र तो संक्षिप्त और मुख्तसर पर कर तथा गया है,
इसके बाद दर असल ज़िक्र हज़्ररत ईसा अ़लैहिस्सलाम का करना है, उससे पहले उनकी नानी
और वालिदा (माँ) का भी चम्झीली तज़िक्स और हज़्तरत ईसा अलैहिस्सलाम का बहुत ही
विस्तृत ज़िक्र किया गया है, जिसकी हिक्मत व मस्लेहत का वयान 'मसला हयाते ईसा
अ़लैहिस्सलाम' के तहत आयेगा। खुलासा यह है कि उम्मते मुहम्मदिया को आख़िरी ज़माने में
हज़्ररत मसीह ज़लैहिस्सलाम के साथ काम करना है इसी निये उनकी पहचान और ज़लामतों के
वयान करने का एहतिमाम हुरुआन में सब अम्बिया ज़लीहिसुस्सलाम से ज़्यादा किया गया है।

#### खुलासा-ए-तफ्सीर

बेशक अल्लाह तआ़ला ने (नुबुव्यत के लिए) चुन लिया है (हज्रस्त) आदम (अलेहिस्सलाम) को और (हज्रस्त) इब्राहीम (अलेहिस्सलाम) की और (हज्रस्त) इब्राहीम (अलेहिस्सलाम) की औलाद (में से कुछ) को (जैसे हज्रस्त इस्माईल अलेहिस्सलाम, हज्रस्त याक्कूब अलेहिस्सलाम, और बनी इब्राईल के तमाम नवी जो कि याक्कूब अलेहिस्सलाम की औलाद में हैं, और इमारे रसूल सल्ललाटु अलेहि व सल्लम जो कि इस्माईल अलेहिस्सलाम की औलाद में हैं हो और इमारोन की औलाद में से लुछ को (अगर ये इमरान हज्रस्त मूसा अलेहिस्सलाम के बालिद हैं तो औलाद से मुराद हज्रस्त मूसा अलेहिस्सलाम के बालिद हैं तो औलाद से मुराद हज्रस्त इक्ने मरियम अलेहिस्सलाम के बालिद हैं तो औलाद से मुराद हज्रस्त इक्ने मरियम अलेहिस्सलाम हैं, गुर्ज कि इन हज्रसत को नुबुव्यत के लिये) तमाम जहान (की मख्जूकात) पर (चुन लिया है)। बाज़े उनमें बाज़ों की औलाद से हैं, वीस जादम अलेहिस्सलाम की औलाद सब हैं, इसी तरह नूह अलेहिस्सलाम की औलाद सब हैं और हज्रस्त इब्रह्मा अलेहिस्सलाम की औलाद सि हैं हिस सारान की औलाद भी हैं। और अल्लाह तज्ञाला खूब सुनने वाले हैं खूब जानने वाले हैं (कि

सब के क़ौल सुनते हैं सब के हालात को जानते हैं, वस जिसके अकृयाल व अहवाल यानी बातें और हालात शाने नुबुब्बत के पद के मुनाहिब देखे उनको नबी बना दिया)।

إِذْ قَالَتِ امْرَاتُ عِمْلِنَ رَبِّ إِنِّ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بُطْنِي مُحَدَّزًا فَتَقَتَّبُلُ مِنِّيْ ، إِنَّكَ آلْتَ التِمِينُمُ العَلِيْمُ وَلَنَّهُ وَطَعَنْهَا قَالَتْ رَبِ إِنِّ وَضَعَنْهَا أَنْتُى وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ. وَ لَيْسَ الذَّكُورُ كَالْأَنْثَى وَالْمَى سَتَيْنُهُمَا مَرْيَمُ وَ إِنِّيَ اَعْيِنَاهَا بِكَ وَذُرْيَتُهَا مِن الشَّيْطِينِ الرَّحِيلِمِ وَ

जब कहा इमरान की औरत ने कि ऐ रब! इज का-लतिम्र-अत् अिम्रा-न रब्बि मैंने नज़ किया तेरे (यानी मेंट किया तेरे इन्नी नज़र्तु ल-क मा फी बत्नी लिये) जो कुछ मेरे पेट में है सबसे मूहर्र-रन् फ्-तक्बल् मिन्नी इन्न-क आज़ाद रखकर सो तू मुझसे कूबूल कर, अन्तस्-समीजुल् अलीम (85) बेशक तू ही है असल सुनने वाला जानने वाला। (35) फिर जब उसको जना (जन्म फु-लम्मा व-ज्अत्हा कालत् रब्बि दिया) बोली- ऐ रब! मैं ने तो इसको इन्नी वजुअ़्तूहा उन्सा, वल्लाहु लड़की जनी और अल्लाह को ख़ूब मालूम अअ्लम् बिमा व-ज्अत्. व है जो कुछ उसने जना, और बेटा न हो लैसज़्ज़-करु कल्उन्सा व इन्नी जैसी वह बेटी, और मैंने इसका नाम रखा सम्मैत्हा मर्य-म व इन्नी उओ्जूहा मरियम और मैं तेरी पनाह में देती हैं जरिय्य-तहा मिनश-इसको और इसकी औलाद को शैतान मर्द्द से। (36) शैतानिर-रजीम (36)

# खूलासा-ए-तफ़सीर

(वह यक्त भी याद करने के काबिल हैं) जबिक इमरान (मरियम के बाप) की बीवी ने (गर्भ की हालत में हक तआ़ला से) अर्ज़ किया िक ऐ मेरे परवर्षियार! मैंने नज़ (यानी मन्नत) मानी हैं आप (की इबादत) के लिए उस बच्चे की जो मेरे पेट में हैं, िक वह (अल्लाह के घर की ख़िदमत के बारा) आज़ाद (फ़ारिय) रखा जाएगा (और मैं उसको अपने काम में न लगाऊँगी) सो आप (उसको) मुझसे (पैदाईश के बाद) कुबूल कर लीजिए, बेशक आप ख़ूब सुनने वाले, ख़ूब जानने वाले हैं (कि मेरी अर्ज़ को सुन रहे हैं और मेरी नीयत को जान रहे हैं)। फिर जब (उन बीबी ने) लड़की को जन्म दिया (तो उनको रंज हुआ कि यह तो बैतुल-मुक्दुरस की ख़िदमत के लायक नहीं, यह काम तो मर्दों का है, इसलिए हसरत से) कहने लगीं कि ऐ मेरे परवार्दगार! मैंने तो वह हमत "वानी गर्भ" लड़की जन्मी, (हक तआ़ला फ़रमाते हैं कि वह अपने ख़्वाल से हसरत कर

रही थीं) हालाँकि खुदा तआ़ला ज़्यादा जानते हैं उस (तड़की की झान) को जो उन्होंने जन्मी, जोर (किसी तरह भी) वह लड़का (जो उन्होंने चाहा या) इस लड़की के बराबर नहीं (हो सकता या, बल्कि वह लड़की ही अफ़ज़ल है कि इसके कमालात व बरकतें अज़ीब व ग़रीब होंगे। अल्लाह तज़ाला का यह इरज़ाद बयान हो रही बात से एक ज़ायद चीज़ थी, फिर उन बीबी का कृति हैं) और मैंने इस लड़की का नाम मरियम रखा, और मैं इसकी और इसकी औलाद को (अगर कभी औलाद हो) आपकी पनाह (और हिफ़ाज़त) में देती हूँ ज़ैतान मर्दूद से।

## मआरिफ् व मसाईल

पहले अम्बिया अलैहिमुस्सालाम की भरीज़त में एक तरीक़ा इबादत का यह भी था कि अपनी औलाद में से किसी बच्चे को अल्लाह के लिये मध्न्यूस (ख़ास और नामित) कर दें कि उससे दुनिया की कोई ख़िदमत न लें। हज़रत मरियम अलैहस्सलाम की वालिया ने इसी दस्तूर के मुताबिक अपने हमल (गर्म) के बारे में यह मन्तर मान ती कि उसको ख़ास बैतुल-गुक़दस की ख़िदयस के लिये रख़ुँगी, दुनिया के काम में न लूँगी, मगर जब हमत (गर्म) से लड़की पैदा हुई तो यह ख़ाल करके अफ़्सोस किया कि लड़की तो यह कमा नहीं कर सकती मगर हक तज़ला ने उनके उख़्कार की बरकत से उस लड़की हो को कुबूल फ़रमा लिया और उसकी शान सारी दुनिया की लड़कियों से मुमताज़ (नुमायों और अलग) कर दी।

इससे मालूम हुआ कि माँ को अपने बच्चे की तालीम व तरिबयत के लिये एक तरह से सरपरस्ती का हक हासिल है, क्योंकि अगर माँ को बच्चे पर वली होने का हक हासिल न होता तो हज़रम मरियम अलैहस्सलाम की वालिवा (माँ) मन्नत न मानतीं। इसी तरह यह भी साबित हुआ कि माँ को भी हक है कि अपने बच्चे का नाम खुद तय करे (यानी नाम रख दे)। (जनसाम)

فَتَقَتَلَهَا رَبُهَا يِقَبُولِ حَسَنِ وَالْبُهَا مَبَاتًا حَسَنًا، وَلَقُلَهَا زُكِرَيَا: كُلَّا مَحَلَ عَلَيها وُكِرِيَا المِحْزابُ وَجَدَعِنْدَكَارِزَقًا، قَالَ لِيَهَرِيمُ أَكَّ لِيَ هَلْنَا، قَالَتْ هُومِنْ عِنْدِ اللهِ اللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ ثَمَالًا بِغَيْرِ حِسَالِهِ

फ्-तकुच्ब-लहा रब्बुहा वि-कवूलिन् ह-सनिंव्-व अम्ब-तहा नबातन् ह-सनंव्-व कफ्फ्-लहा ज़-करिय्या, कुल्लमा द-ख़-ल अलैहा ज़-करिय्यल् -मिस्स-ब व-ज-द अुन्दहा रिज्कृन फिर कुबूल किया उसको उसके रव ने अच्छी तरह का कुबूल और बढ़ाया उसको अच्छी तरह बढ़ाना और सुपुर्द की ज़करिया को। जिस वक्त आते उसके पास ज़करिया मेहराब में पाते उसके पास कुछ खाना। कहा- ऐ मरियम! कहाँ से

कामयाब हुए।

कान्त या मर्यमु अन्ना लिके हाजा, आया तेरे पास यह? कहने लगी यह कालत् हु-व मिन् िअन्दिल्लाहि, अल्लाह के पास से आता है, अल्लाह रिल्क इन्नल्ला-ह यर्जुकु मंध्यशा-उ बिगैरि हेता है जिसको चाहे बेकियास (यानी हिसाब (37)

#### खुलासा-ए-तफसीर

हासिल यह कि हज़रत मरियम अलैहस्सलाम की वालिदा (माँ) उनको लेकर मस्जिद बैतुल-मुक्ड्दस में पहुँचीं और वहाँ के मुजाबिरों व आबिरों से जिनमें हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम भी थे, जाकर कहा- इस लड़की को मैंने ख़ास ख़ुदा के लिये माना है, इसलिए मैं अपने पास नहीं रख सकती, सो इसको लाई हूँ, आप लोग रखिये।

हजुरत इमरान अलैहिस्सलाम इस मस्जिद के इमाम थे और हालते हमल में उनकी वफात हो मुकी थी, वरना सबसे ज़्यादा मुस्तहिक इनके लेने के वह थे, लड़की के बाप भी थे और मस्जिदे बैतुल-मुकद्दस के इमाम भी, इसलिए बैतुल-मुकद्दस के मुजाबिरों व आबिदों में से हर शह़स इनको लेने और पालने की इच्छा रखता था। हज़रत ज़्करिया अलैहिस्सलाम ने अपनी तरजीह की यह वजह बयान फुरमाई कि मेरे घर में इनकी ख़ाला है, और वह मों के दर्जे में होती है, इसलिए में के बाद वही रखने की हक्कदार हैं, मगर और लोग इस तरजीह पर राज़ी और सहसत नहीं हुए, आख़िर सुत्त-नदीं पर इलिफाक क़रार पाया, और हुरे की सूरत भी अजीब व गरीब ख़िलाफ़े आ़दत तय पाई, जिसका बयान आगे आएगा। उसमें भी हज़रत ज़्करिया अलैहिस्सलाम

चुनाँचें हज्रस्त मरियम् अलैहस्सलाम उनको मिल गईं और उन्होंने कुछ रिवायतों के मुताबिक एक अन्ना को नौकर रखकर दूघ पिलवाया, और कुछ रिवायतों में है कि दूध पीने की उनको हाजत ही नहीं हुई। गुर्ज़ कि वह खुद उठने-बैठने लगीं, उनको मस्जिद के एक उम्दा मकान में लाकर रखा, जब कहीं जाते उसको ताला लगाकर जाते, फिर आकर खोल लेते, इसी किस्से का जिक्र मुख्तसर तौर पर आगे आता है (यानी):-

पस उन (मिरियम अुलैहस्सलाम) को उनके रब ने बेहतरीन तौर पर स्नुबूल फ्रामाया और उन्दा तौर पर परवान चढ़ाया, और (हज़्रत) ज़करिया (अुलैहिस्सलाम) को उनका सरपरस्त ''यानी बली और अभिमावक'' बनाया, (सी) जब कभी (हज़्रत) ज़करिया (अुलैहिस्सलाम) उनके पास (उसी) उच्दा मकान में (जिसमें उनको रखा था) तशरीफ़ लाती उनके पास कुछ छाने-पीन बीजें पाते (और) यूँ फ्रामाते कि ऐ मिरियम! ये चीजें तुम्हारे वास्ते कहाँ से आईं (जबिक मकान में ताला लगा है, या बाहर से किसी के आने-जाने की संभावना नहीं) वह कहतीं कि अल्लाह तआ़ला के पास (जो गैब का खुज़ाना है उसमें) से आई, बेशक अल्लाह तआ़ला जिसको

तफसीर मआरिफ़्ल-क्रुरआन जिल्द (2) चाहते हैं बिना पात्रता के भी रिज़्क अ़ता फ़रमाते हैं (जैसा कि इस मौके पर महज़ अपने फ़ज़्र से बिना किसी मशक्कत के अता फ्रमाया)।

هُٽالِكَ دَعَا زَكَرِيًّا رَبِّعُهُۥ قَالَ رَتِ هَبْ لِي مِن لَدُنْكَ دُيْرٍ، يَنَةً كُلِيِّدُكُۥ إِلَّكَ سَمِينُمُ الدُّعَارَ وَ हुनालि-क दआ़ ज़-करिय्या रब्बह् वहीं दुआ़ की ज़करिया ने अपने रब से. कहा ऐ रब मेरे! अता कर मुझको अपने का-ल रब्बि हबू ली मिल्लदुन्-क पास से औलाद पाकीज़ा, बेशक त सनने जुर्रिय्यतन् तथ्य-बतन् इन्न-क वाला है दुआ़ का। (38)

# खुलासा-ए-तफसीर

समीअुद्दुज़ा-इ (38)

(हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने हज़रत मरियम अलैहस्सलाम की तरबियत में क़ुदरत की असाधारण निशानियाँ देखकर अपने लिये भी दुआ फरमाई, जिसका बयान यह है): उस मौके पर दुआ़ की (हज़रत) ज़करिया (अलैहिस्सलाम) ने अपने रब से, अर्ज़ किया कि ऐ मेरे रब! इनायत कीजिए मुझको खास अपने पास से कोई अच्छी औलाद, बेशक आप बहत सनने वाले हैं दुआ के।

# मआरिफ व मसाईल

هُنَالِكَ دَعَازَ كُرِيًّا رَبَّهُ.....النح हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के उस बक्त तक औलाद न थी, और ज़माना बुढ़ापे का आ गया था जिसमें आदतन औलाद नहीं हो सकती, अगरचे आदत और आम दस्तूर के बावजूद कुदरते खुदावन्दी पर उनको पूरा एतिकाद था कि वह जात इस बुढ़ापे के मौके में भी औलाद दे

सकती है लेकिन चूँकि अल्लाह की ऐसी आदत आपने नज़रों से नहीं देखी थी कि वह बेमौका और बेमौसम चीज़ें अता करता है, इसलिये आपको औलाद के लिये दुआ़ करने की ज़र्रत (साहस व हिम्मत) न होती थी, लेकिन उस वक्त जब आपने देख लिया कि अल्लाह तआ़ला ने हज़रत मरियम अलैहस्सलाम को बेमीसम मेवे अता फरमाये हैं तो अब आपको भी सवाल करने की जर्रत हुई कि जो कादिरे मुतुलक बेमीका फल अता कर सकता है वह बेमीका औलाद भी अता करेगा।

قَالَ رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيْبَةً. इस आयत से मालूम हुआ कि औलाद के लिये दुआ़ करना अम्बिया अलैहिम्स्सलाम और

नेक लोगों की सुन्नत है। एक दसरी आयत में हक तआ़ला का डरशाद है: बावजूद किनारा करता हो। चुनाँचे आप सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम फ्रमाते हैं:

وَلَقُدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزُواجُا رُّ ذُرِيَّةً. (٣٨:١٣)

"यानी जिस तरह हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु ज़लैहि व सल्लम को बीवियाँ और औलाद अता की गई इसी तरह यह नेमत पहले अम्बिया को भी दी गई थी।"

अब अगर कोई शह्म किसी भाष्यम से औलाद को पैदा होने से रोकने की कोशिश करे तो वह न सिर्फ फितात के ब्रिवाफ बगावत का अण्डा बुलन्द करेगा बल्कि अम्बिया अलैहिनुस्सलाम की एक साझा और सहमति पूर्ण सुन्तत से भी नेहरूस होगा। हुन्तूरे अकरम सल्ललाहु अलैहि व सत्सम ने निकाह और औलाद के मसले को इतनी अहमियत दी है कि आगने उस शाह्म को अपनी जमाजत में शामित होने को डजाजत नहीं दी जो ब्यास्-शादी और औलाद से ताकृत के अपनी जमाजत में शामित होने को डजाजत नहीं दी जो ब्यास्-शादी और औलाद से ताकृत के

١. ٱلنِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِنَى.

لَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنتَىٰ فَلَيْسَ مِنَىٰ.
 ٣. نَزَوْجُوا الْوَدُوْدَالْوَلُوْدَ فَإِنّى مُكَالِرٌ بِكُمُ الْأَمَمَ.

निकाह मेरी सन्नत है।

दरशाटे बारी है:

जो मेरी सुन्नत से मुँह फेरे वह मुझसे नहीं होगा। तुम श्रीहर से दोस्सी करने वाली और बहुत जनने वाली से निकाह करो, क्योंकि तुम्हारी अधिकता की वजह से मैं दसरी उम्मतों पर फख (गर्व) कहेंगा।

आधकता का वजह ते म दूसरा उप्पता पर फूछ (गंव) कहता। एक दूसरी आयत में अल्लाह तज़ाला ने ऐसे लोगों की तारीफ़ की है जो औलाद और बीवी के हासिल करने और उपके नेक सालेह होने के लिये अपने अल्लाह से दुआर्थ करते हैं। चुनोंचे

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيْتِنَا قُرَّةَ أَغُيْنٍ. (٧٤:٢٥)

''यानी अल्लाह के फ़रमाँबरदार लोग ऐसे हैं जो यह दुआ़ करते हैं कि हमें बीवी बच्चे ऐसे इनायत फ़रमा जिन्हें देखकर आँखें ठंडी और दिल ख़ुश हो।''

हज़रत हमन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि ने फ्रमाया कि यहाँ आँखों की ठंडक से मुराद यह है कि अपने बीवी बच्चों को अल्लाह तआ़ला की इताज़त में मशगूल देखे।

एक हदीस में आता है कि हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से उम्मे सुलैम ने दरफ़्ब्रास्त की कि आप अपने ख़ादिम ''अनस" के लिये कोई दुआ़ फरमायें तो आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उनके लिये यह दुआ़ कीः

اللَّهُمُ الْحِيْرُ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكُ لَهُ فِيْمَا أَعْطَيْعَهُ.

"यानी ऐ अल्लाह! इस (अनस) के माल और औलाद को ज्यादा कर और उस चीज़ में बरकत अता कर जो कि आपने इसकी अता की है।"

इसी दुआ़ का असर था कि हज़रत अनस रिज़यल्लाहु अ़न्हु की औलाद सौ के क़रीब हुई

तफसीर मआरिफल-करआन जिल्द (2)

और अल्लाह तुआला ने माली वस्अत (खशहाली) भी अता फरमाई।

فَنَادَثُهُ الْمُلَيِكَةُ وَهُوَ قَالِيَّهُ يُصْلِينَ فِي الْمِخْرَابِ ۚ أَنَّ اللَّهَ يُبَرِّشُرُكَ

بِيَخْيِي مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللهِ وَ سَيِدًا وَ حَصُورًا وَنَبَيًّا مِّنَ الصِّلِحِينَ ﴿

फ नादत् हुल् मलाइ-कतु व हु-व फिर उसको आवाज़ दी फरिश्तों ने जब का-इमुं य्युसल्ली फिल्-मिस्राबि वह खड़े थे नमाज़ में हजरे के अन्दर कि

अन्नल्ला-ह युबश्शिरु-क बि-यह्या अल्लाह तुझको खुशख़बरी देता है यहया मुसद्दिकुम् बि-कलिमतिम् मिनल्लाहि की जो गवाही देगा अल्लाह के हुक्म की व सिय्यदंव्-व हसूरंव्-व निबय्यम् और सरदार होगा और औरत के पास न

जायेगा और नबी होगा सालिहीन से । (39)

# खुलासा-ए-तफसीर

मिनस्सालिहीन (39)

पस पुकार कर कहा उनसे फ़रिश्तों ने और वह खड़े नमाज़ पढ़ रहे थे मेहराब में कि अल्लाह तआ़ला आपको ख़ुशख़बरी देते हैं यहया (नाम का बेटा अता होने) की, जिनके हालात ये होंगे कि वह कलिमतुल्लाह (यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नुबुद्धत) की तस्दीक करने वाले होंगे, और (दूसरे) (दीन के) पेशवा होंगे "यानी रहनमा होंगे और उनकी पैरवी की जाएगी" और (तीसरे) अपने नफ़्स को (लज़्ज़तों से) बहुत रोकने वाले होंगे, और (चौथे) नबी भी होंगे और (पाँचवे) आला दर्जे के सलीके वाले और सभ्य होंगे।

# मआरिफ व मसाईल

'कलिमतल्लाहि'। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कलिमतुल्लाह इसलिये कहते हैं कि वह महजु अल्लाह तआ़ला के हुक्म से ख़िलाफ़े आ़दत बाप के वास्ते के बग़ैर पैदा किये गये। 'हस्रन्'। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की यह तीसरी सिफत बयान की गई कि वह अपने

नफ्स को लज्जतों से बहत रोकने वाले थे, और लज्जतों से रोकने में जायज इच्छाओं से बचना भी दाखिल है, जैसे अच्छा खाना, अच्छा पहनना और निकाह वगैरह करना। इस सिफ्त को तारीफ के तौर पर बयान फरमाने से बज़ाहिर यह मालूम होता है कि अफ़ज़ल तरीका यही है।

हालाँकि हदीसों से निकाह की फुज़ीलत साबित है। तहक़ीक़ इसकी यह है कि जिस शख़्स की हालत हजरत यहया अलैहिस्सलाम के जैसी हो कि उस पर आख़िरत का ख़्याल इस कद्र गातिब हो कि उसके गुलबे की वजह से न बीवी की ज़रूरत महसूस करे और न बीवी बच्चों के हुक्कूक अदा करने की फ़र्सत हो, ऐसे शख़्स के लिये यही अफ़ज़ल है। इसी वजह से जिन हदीसी में

व्यतीलत आई है उनमें यह भी कैद लगाई गयी है:

مَنِ اسْتَطَاعُ مِنْكُدُ الْسَاءَةُ وَ यानी जो आदमी निकाह करने की कूदरत रखता हो और बीबी के हुकूक अदा कर

हो तो उसके लिये निकाह करना अफ़ज़ल है, वरना नहीं। (बयानुल-क़ुरआन) قَالَ مَن إِن أَنْ يَكُونُ لِي عُلَا وَقَدْ بَلَغَيْنَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتَ عَاقِدً \*

قَالَ كَذَاكِ اللهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ٥ قَالَ سَ بِ اجْعَلْ إِنَّ آيَةٌ وَقَالَ أَيْتُكَ اللَّهُ تُحْكِرُ الذَّاسَ

ثَلْثُهُ آيَامِ إِلَّا رَمْزًاد وَاذْكُرْ رَّبِّكَ كَشِيرًا ۚ وَّسَبِّهُ بِالْعَشِّي وَ الْإِبْكَارِهُ का-ल रब्बि अन्ना यक्न ली कहा ऐ रब! कहाँ से होगा मेरे लड़का

गुलामुंवू-व कृद् ब-ल-गृनियल्-कि-बरु और पहुँच चुका मुझको बुढ़ापा और वम्र-अती आकि रुन, का-ल औरत मेरी बाँझ है, फरमाया इसी तरह

अल्लाह करता है जो चाहे। (40) कहा ऐ कज़ालिकल्लाहु यपुअलु मा यशा-उ (40) का-ल रब्बिज्अल्ली आ-यतन्, रब! मुक्र्रर कर मेरे लिये कुछ निशानी,

का-ल आयतु-क अल्ला तुकल्लिमन्-फरमाया निशानी तेरे लिए यह है कि न -ना-स सला-स-त अय्यामिन् इल्ला बात करेगा तू लोगों से तीन दिन मगर

रम्जन् वज़्कुर्-रब्ब-क कसीरंव्-व इशारे से, और याद कर अपने रब को बिल्-अशिय्य बहुत और तस्बीह कर शाम और सब्बिह वल-इब्कार (41) 🌣 सुबह । (41) 🌼

#### ख़ुलासा-ए-तफ्सीर (हजरत) जकंरिया (अलैहिस्सलाम) ने (अल्लाह के हज़र में) अर्ज किया कि ऐ मेरे

परवर्दिगार! मेरे लडका किस तरह होगा हालाँकि मुझको बुढ़ापा आ पहुँचा और मेरी बीवी भी (बुढ़ापे की वजह से) बच्चा जनने के काबिल नहीं है? अल्लाह तआ़ला ने (जवाब में) डरशाद फरमाया कि इसी हालत में लड़का हो जाएगा (क्योंकि) अल्लाह तआ़ला जो कछ इरादा करें कर देते हैं। उन्होंने अर्ज़ किया कि ऐ परवर्दिगार! (तो फिर) मेरे वास्ते कोई निशानी मुक्ररर फरमा दीजिए (जिससे मुझे मालूम हो जाये कि अब गर्भ हो गया) अल्लाह तआ़ला ने फरमाया कि तुम्हारी निशानी यही है कि तम लोगों से तीन दिन तक बातें न कर सकोगे सिवाय (हाथ या सर वगैरह के) इशारे के. (जब यह निशानी देखो तो समझ जाना कि अब घर में उम्मीद है) और

(उस जमाने में जब आदिमयों से गुफ़्तगू करने की कुदरत न रहे अल्लाह के ज़िक्र पर काटि रहोंगे. सो) अपने रब को (दिल से भी) कस्रत से याद कीजियो और (जुबान से भी) तस्बीह (और पाकी बयान) कीजियों दिन ढले भी और सुबह को भी (क्योंकि अल्लाह के जिक्र की क़ुदरत उस वक्त भी परी रहेगी)।

# मआरिफ व मसाईल

# हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ और उसकी हिक्मत

أَنِّي يَكُونُ لِي غُلَامٌ. हज्रत ज़करिया अलैहिस्सलाम बावजूद इसके कि अल्लाह की क़ुदरत के मोतकिद भी थे और नमूने को कई बार देख भी चुके थे और खुद ही दरख़्वास्त की थी और क़ुबूल होने का इल्स भी हो गया था, फिर इस कहने के क्या मायने कि किस तरह लड़का होगा? बात दर हकीकत यह है कि आपका यह सवाल करना अल्लाह तआ़ला की क़दरत में शक की वजह से नहीं था बल्कि मक्सूद सवाल से कैफियत (अन्दाज़) का मालूम करना था कि आया हम दोनों मियाँ-बीवी की जो मौजूदा हालत है कि दोनों ख़ूब बूढ़े हैं यही हालत रहेगी या कुछ इसमें तब्दीली आयेगी, अल्लाह तआ़ला ने जवाब में फ़रमाया कि नहीं तुम बूढ़े ही रहोगे और इसी हालत में तुम्हारे औलाद होगी। अब इसमें कोई इश्काल (शब्हा) न रहा। (तफसीर बयानल-करआन)

قَالَ ايتلكَ آلا تُكلِّمَ النَّاسَ ثَلَثْةَ أَيَّام إلَّا رَمْزًا

हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का निशानी मालूम करने से मक़सद यह था कि हमें जल्दी ख़शी हो और बच्चे के पैदा होने से पहले ही शुक्र में मश्रगूल हों, चुनाँचे अल्लाह तआ़ला ने आपको यह निशानी अता की कि आप तीन दिन तक लोगों से सिवाय इशारे के कोई कलाम नहीं कर सकेंगे।

इस निशानी में एक लतीफ़ बात यह भी है कि निशानी की दरख़्वास्त से जो उनका मकसूद था कि शुक्र अदा करें, निशानी ऐसी तय की गई कि सिवाय उस मकसूद के दूसरे काम ही के न रहेंगे। सौ निशानियों की एक निशानी हो गई और मकसद का मकसद पूरी तरह हासिल हो गया। (तफ्सीर बयानुल-क़ुरआन)

126.8 'मगर इशारे से' इस आयत से मालूम हुआ कि जब कलाम करना दुश्वार हो तो इशारा कलाम (बात करने) के कायम-मकाम समझा जायेगा। चुनाँचे एक हदीस में आता है कि

रस्तुल्लाह सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने एक गूँगी बाँदी से सवाल कियाः

"अल्लाह कहाँ है?" तो उत्तने आसमान की तरफ़ इशारा किया, हुज़ूरे अकरम सल्ललाहु अलीह व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि यह बाँदी मुसलमान है। (तफ़सीरे कुर्तुबी)

وَاذْ قَالَتِ النَّمْلِكَةُ يُمْزِيَّمُ إِنَّ اللهَ اصْطَفَاكِ وَطَهْزَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلْمْ يَسَاءَ الغَلْمِينُ ﴿ يُمْزِيَمُ الْعَلْمَيْنَ لِرَبِّكِ وَاسْجُوافِى وَازْكِقِى مَمَّ الرَّكِجِيْنَ۞

व इज़् कालतिल् मलाइ-कतु या मर्यमु इन्नल्लाहस्तफािक व तहह-रिक वस्तफािक अला निसा-इल्-आलमीन (42) या मर्यमुक्नुती लिरब्बिक वस्जुदी वर्कुआ मञ्जरिक्जीन (43)

और जब फरिशते बोले ऐ मरियम! अल्लाह ने तुझको पसन्द किया और सुधरा (पित्रत्र) बना दिया और पसन्द किया तुझको सब जहान की औरतों पर। (४2) ऐ मरियम! बन्दगी कर अपने ख की और सज्दा कर और रुक्ज़ कर साध रुक्ज करने वालों के। (४3)

खुलासा-ए-तफसीर

और (वह वक्त ज़िक्र करने के काबिल हैं) जबकि फ्रीश्तों ने (हज़्रत मिर्यम अलैहस्तलाम से) कहा कि ऐ मिर्यम! बेशक तुमको अल्लाह तज़ाला ने मुन्तख़ब (यानी मकबूल) फ़रमाया है, और (तमाम नापसन्दीदा कामों व अख्ताक से) पाक बनाया है, और (मकबूल फ़्रस्माना कुछ एक दो औरतों के एतिबार से नहीं बल्कि इस ज़माने की) तमाम जहान की औरतों के मुकाबले में तुमको मुन्तख़ब (चुना और मकबूल) फ़्रसमाया है। (और फ़्रिश्तों ने यह भी कहा कि) ऐ मिर्यम! फ़्रस्मांबरदारी करती रहो अपने परवर्दिगार की और सच्दा (यानी नमाज़ अदा) किया करो, और (नमाज़ में) रुक्छ़ (भी) किया करो उन लोगों के साथ जो रुक्छ़ करने वाले हैं।

# मआरिफ़ व मसाईल

وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَآءِ الْعَلَمِيْنَ.

ंतमाम जहान पर की औरतों के मुकाबले में चुना' से मुराद उस जमाने में तमाम जहान की औरतें हैं, इसलिये हदीस में:

سَيِّدَةُ يِسَآءِ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَاطِمَةُ

'जन्नत की औरतों की सरदार फ़ातिमा हैं' का इरशाद इसके मनाफ़ी (विरुद्ध) नहीं

وَارْكِعِيٰ مَعَ الرُّكِعِيْنَ

'रुक्ज़ किया करो' यहाँ रुक्ज़ करने में दूसरे रुक्ज़ करने वालों के साथ की कैद ज़िक्र की

तफसीर मजारिफाल-कारआन जिल्द (2)

हालत) के ज्यादा करीब होता है इसलिये बज़ाहिर ऐसा मालूम होता है कि अल्लाह तआ़ला के 'रुक्अ करने वालों' की कैद ज़िक्र करके लोगों के लिये एक नमूना बतला दिया कि तुम्हान

गई लेकिन 'सज्दा करो' में 'सज्दा करने वालों' के साथ सज्दा करने की कैद ज़िक्र नहीं की गई। इससे बजाहिर इशारा इस बात की तरफ कर दिया कि रुक्ज़ करने में लोग उमूमन एहतिमाछ नहीं करते बल्कि मामूली सा झुक कर उठ जाते हैं, इस किस्म का रुक्ज़ कियाम (खड़े होने क्र

रुक्अ कामिल (पूरा और अच्छी तरह) रुक्अ करने वालों जैसा होना चाहिये।

ذلك مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْجِبُهِ إِلَيْكَ مُوَمَّا كُنْتَ

जािल-क मिन् अम्बा-इल् गैिब ये ख़बरें ग़ैब की हैं जो हम भेजते हैं नूहीहि इलै-क, व मा कुन्-त लदैहिम

इज् युल्क्र्-न अक्ला-महुम् अय्युहुम् यक्फूल् मर्य-म व मा क्न्-त

लदैहिम् इज़् यख्त्रसिमून (44)

खुलासा-ए-तफ्सीर

में से हैं, जिनकी वहीं भेजते हैं हम आपके पास (उसके ज़रिये से आप ये ख़बरें मालूम करके औरों को बतलाते हैं) और (ज़ाहिर है कि जो लोग हज़रत मरियम अलैहस्सलाम के रखने में झगड़ रहे थे, जिसका फ़ैसला आख़िर में क़ुरा डालकर क़रार पाया था) आप उन लोगों के पास न

डालते थे (और सुरत क़ुरा निकलने की यह करार पाई थी कि जिसका कलम पानी की हरकत के ख़िलाफ उल्टा बह जाये वह हक्दार समझा जाए, सो क़ुरा डालने से गुर्ज़ इस बात का तय करना था) कि उन सब में कौन शख़्स (हज़रत) मरियम (अलैहस्सलाम) की (परवरिश की) जिम्मेदारी लें। (पस आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम न तो उस वक्त मौजूद थे) और न आप

उनके पास मौजद थे जबकि वे लोग (क्ररा डालने से पहले उस मामले में) आपस में झगड़ रहे थे (जिसके समाधान के लिये यह क़ुरा डालना क़रार पाया, और इन ख़बरों के मालूम होने के लिये दूसरे माध्यमों का न होना भी यकीनन मालूम है। पस ऐसी हालत में ये गैबी खबरें आप सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम की नबव्यत की दलील हैं)।

لْكَايُهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقَلاَ مَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ م وَمَاكُنْتَ لَكَ يُهِمُ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ۞ तुझको, और तू न या उनके पास जब

सरः आले इमरान (\*)

डालने लगे अपने कलम कि कौन परवरिश में ले मरियम को, और तू न था उनके पास जब वे झगड़ते थे। (44)

ये किस्से (जो ऊपर ज़िक्र हुए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के एतिबार से इस वजह से कि आपके पास कोई ज़ाहिरी माध्यम इनके मालूम करने का न था) गैब की खबरों

तो उस वक्त मीजूद थे जबकि वे (पर्ची डालने के तौर पर) अपने-अपने कलमों को (पानी में)

#### मआरिफ व मसाईल

भसता:- शरीअते मुहम्मदिया में हनफिया के मस्तक पर कुरा डालने का यह हुक्म है कि किन हुक्कु के असबाब शरीअत में मात्म व मुतेयन हैं उनमें कुरा डालना नाजायज़ और जुए में बाह्रिल है, जैसे साझे की चीज़ में, कि जिसका नाम निकल आये वह सारी ले ले, या जिस बच्चे के नस्त (झानवान) में विवाद हो उत्तमें जिसका नाम निकल आये वही बाप समझा आये। और क्षित्र हुक्कु के असबाब राय के मुपुर्द हों उनमें हुरा डालना (यानी पर्य वैग्रेस्ट डालकर उसके ज़ंसेय फैसला करना) जायज़ है, जैसे साझा मकान की तक्सीम में हुरा डालना कि इसका कैतना हिस्सा किराके हिस्से में आये, यह इसलिये जायज़ है कि बिना हुरे के भी ऐसा करना साझेबारों की सहमति से या काज़ी के फैसले से जायज़ था। (तफसीर वयानुल-कुराजान)

या यूँ कहिये कि जहाँ सब शरीकों के हुकूक बराबर हों वहाँ कोई एक दिशा एक शख़्स के क्रिबे मतैयन करने के वास्ते क्ररा डालना जायज है।

إِذْ قَالَتِ الْمُتَلِّكُةُ يُمْزِيَمُ إِنَّ الْشَيْبَةُ لِإِنْ الْشَيْبَةُ لِلْهِ بِكَيْمَةُ مِنْهُ اللَّهُ ا اسْمُهُ الْتَسِيْخُ عِنْسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي اللَّهُمَّ وَالْخِيْرَةِ وَمِنَ الْمُتَقَدِّعِيْنَ ﴿ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي اللَّهِ اللَّهِ فِي الْمُهْلِ وَكُهْلًا وَمِنَ الضَّاجِيْنَ ﴿

इज् कालतिल् मलाइ-कतु या द्म्यम् इन्नल्ला-ह युवश्विशहिक वि-किल-मितम् मिन्हस्पुहुल्-मसीह् । जीसब्नु मर्य-म वजीहन् फिद्दुन्या वल्लाह्निः-रित व मिनल्-मुक्रिवीन (45) व युकल्लिमुन्ना-स फ़िल्मिस्ट व कह्लंब्-व मिनस्सालिहीन (46)

जब कहा फ्रिस्तों ने ऐ मिरियम! अल्लाह तुझको बशारत (ख़ुशख़बरी) देता है एक अपने हुक्म की जिसका नाम मसीह है, ईसा मिरियम का बेटा, मर्तबे वाला दुनिया में और आद्मिरत में, और अल्लाह के मुक्र्सबों (ख़ास और क्रिसी क्लाम) में। (45) और बातें करेगा लोगों से जबिक माँ की गोद में होगा और जबिक पूरी उम्र का होगा, और नेकबख़्तों में है। (46)

# खुलासा-ए-तफ़सीर

(उस वक्त को याद करों) जबिक फ़रिश्तों ने (इज़्स्त मिरयम अ़लैहस्सलाम से यह भी) कहा कि ऐ मिरयम! बेशक अल्लाह तआ़ला तुमको खुशख़बरी देते हैं एक किलेमे की, जो अल्लाह की जानिब से होगा (यानी एक बच्चा पैदा होने की जो बाप के वास्ते के बग़ैर पैदा होने के सबब किसमुल्लाह कहलायेगा) उसका नाम (व उपनाम) मसीह ईसा बिन मरियम होगा। (उनके ये

हालात होंगे कि) आवस वाले होंगे (ख़ुदा तआ़ला के नज़दीक) दुनिया में (भी कि उनको नबस्वत अता होगी) और आखिरत में (भी कि अपनी उम्मत के मोमिनों के बारे में उनकी शफाअन मकबल होगी) और (जैसे उनमें नुबुच्चत व शफाअत की सिफत होगी जिसका ताल्लुक दूसरों से भी है. इसी तरह जाती कमाल वाले भी होंगे, अल्लाह के ख़ास और) मकर्रब हजरात में से होंगे। और (मोजिज़े वाले भी होंगे)। आदमियों से (दोनों हालत में बराबर) कलाम करेंगे, गहवारे ''यानी पालने' में (यानी बिल्कुल बचपन में भी) और बड़ी उम्र में (भी, दोनों कलामों में फर्क न होगा)

## और (आला दर्जे के सध्य और) सलीके वाले लोगों में से होंगे। मआरिफ व मसाईल

हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के उतरने की एक दलील

बड़ी उम्र में भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कलाम मोजिज़ा ही है इस आयत में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की एक सिफ़त यह भी बतलाई है कि वह बचपन के गहवारे में जब कोई बच्चा कलाम करने की सलाहियत नहीं रखता उस हालत में भी कलाम करेंगे जैसा कि एक दूसरी आयत में मज़कर है कि जब लोगों ने उनकी पैदाईश के बाद हज़रत मरियम अलैहस्सलाम पर तोहमत की बिना पर लान-तान किया तो यह नवजात बच्चा हजरत

ईसा अलैहिस्सलाम बोल उठेः .....الخ (١٩:١٩) कि 'मैं अल्लाह का बन्दा हूँ.............' और इसके साथ यह भी फरमाया कि जब वह अधेड़ उम्र के होंगे, उस वक्त भी लोगों से कलाम करेंगे। यहाँ यह बात काबिले गौर है कि बचपन की हालत में कलाम करना तो एक मोजिजा (चमत्कार) और निशानी थी, इसका जिक्र

तो इस जगह करना मुनासिब है, मगर अधेड़ उम्र में लोगों से कलाम करना तो एक ऐसी चीज है

जो हर इनसान मोमिन काफिर, आलिम जाहिल किया ही करता है. यहाँ इसको एक खास सिफत और विशेषता के तौर पर जिक्र करने के क्या मायने हो सकते हैं। इस सवाल का एक जवाब तो वह है जो तफसीर 'बयानुल-क़ुरआन' के ख़ुलासा-ए-तफसीर

से समझ में आया कि मकसद असल में बचपन की हालत ही के कलाम का बयान करना है.

उसके साथ बड़ी उम्र के कलाम का जिक्र इस गर्ज़ से किया गया कि उनका बचपन का कलाम भी ऐसा नहीं होगा जैसे बच्चे शुरू में बोला करते हैं, बल्कि अक्लमन्दों जैसा इल्म व समझ वाला और उम्दा व बेहतरीन कलाम होगा. जैसे अधेड़ उम्र के आदमी किया करते हैं। और अगर

हजुरत ईसा अलैहिस्सलाम के चाकिए और उसकी पूरी तारीख़ पर ग़ौर किया जाये तो इस जगह अथेड़ उम्र में कलाम करने का तज़किरा एक मुस्तिकल ज़बरदस्त फ़ायदे के लिये हो जाता है, वह यह कि इस्लामी और क्रारआनी अकीदे के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिन्दा

आसमान पर उठा तिया गया है। रिवायात से यह साबित है कि उनको उठाने के बक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र तकरीबन तीस या पैतींस साल (1) के बीच थी जो ऐन जवानी का जमाना था, अधेड़ उम्र जिसको अरबी में कहल कहते हैं वह इस दुनिया में उनकी हुई ही नहीं, इसलिये अधेड़ उम्र में लोगों से कलाम तभी हो सकता है जबिक यह फिर दुनिया में तज़रीफ़ लायें इसलिये जिस तरह उनका बचपन का कलाम मोजिज़ा था इसी तरह अधेड़ उम्र का कलाम भी मोजिज़ा ही है।

# قَالَتْ رَبِّ أَقْ يَكُونُ لِن وَلَدَّ وَلَمْ يَمْسَسُغِيُ

بَشَدُّو قَالَ كَذَٰ لِكِ اللهُ يَخِنْفُ مَا يَشَاكُو الدَا قَطَى آمَرًا فَإِنْمَا يَفُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

कालत् रब्बि अन्ना यकूनु ली व-लदुंव्-व लम् यम्सस्नी व-शरुन्, का-ल कजालिकिल्लाहु यख्लुकु मा यशा-उ, इज़ा कज़ा अम्रन् फ्-इन्नमा यकुलु लहु कुनु फ्-यकुन (47)

बोली ऐ रब! कहाँ से होगा मेरे लड़का और मुझको हाथ नहीं लगाया किसी नशर (इनसान) ने? फ्रमाया इसी तरह अल्लाह पैदा करता है जो चाहे, जब इरादा करता है किसी काम का तो यही कहता है उस को कि हो जा सो वह हो जाता है। (47)

# ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

(हज़रत) मरियम (अलैहस्सलाम) बोर्ती ऐ मेरे परवर्दिगार! किस तरह होगा मेरे बच्चा हालांकि मुझको किसी बधार ने (सीहब्बत के तौर पर) हाथ नहीं लगाया, (और कोई बच्चा जायज़ तरीक़े से आदतन् बग़ेर मर्द के पैदा नहीं होता, तो मालूम नहीं कि बैसे ही सिर्फ़ अल्लाह की हुदरत से बच्चा होगा या मुझको निकाह का हुक्म किया जाएगा) अल्लाह तआ़ला ने (जवाब में फ़रिश्ते के वास्ते से) फ्रामाचा कि वैसे ही (बिगा मर्द के) होगा, (क्योंकि) अल्लाह तआ़ला जो चाहें पैदा कर देते हैं। (यानी किसी चीज़ के पैदा होने के लिये सिर्फ़ उनका चाहना काफ़ी है, किसी वास्ते या ह्यास सबब की उनकी हाजत नहीं और उनके चाहने का तरीक़ यह है कि) जब किसी चीज़ को पूरा करना चाहते हैं तो उसको कह देते हैं कि (भीजूर) हो जा, बस वह चीज़ (भीजूर) हो जाती है (पस जिस चीज़ को बिगा असबाब य माध्यमों के मीजूर होने को कह दिया वह उसी तरह हो जाती है)।

(1) तफ्तीर लुर्जुबी जिल्ट 2 पेज 91 में उप के बारे में यही तिखा है, तेकिन मुहक्किक उत्तेमा-ए-विराम की एक ताब्यद की राय यह है कि हज़रत ईसा अतिहस्तताम को उठावे जाने के कुत्त उनकी उम्र अस्ती साल थी। देखिये 'अल-जवाबुल-क्सीट' अज़ मौताना बररे ज़ालम मेरडी। मुस्म्मदी तकी उस्मानी (14/4/1426 हिजरी)

وَلُولَا لَهُ الْكِتْبُ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرِلَةَ وَالانْجِينَا، هُ وَرَسُولًا إِلَّ بَنِيَّ السُرَآءِ يُلُ هُ آيٌّ قَلْ جِنْتُكُمْ بِاليَّةِ مِنْ زَبِّكُمْ ' أَنَّ آخُلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّين كَهَيْكَةِ

الطَّايُرِ فَٱنْفُخُ فِينِهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللهِ ، وَأَبْرِئُ الْأَكْبَةَ وَالْأَبْرَصَ وَأَنِي البَوْتُي بِإِذْنِ اللهِ ، وَ أَنْيَنَكُمْ بِمَا تَاكُلُونَ وَمَا تَنَاخِرُونَ ﴿ فِي بُيُوسِكُو ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يُهُ ۖ لَكُو إِنْ كُنْلَمُ مُّؤُونِيْكُنَّ ﴿ وَمُصَدِّنًّا لِمَا بَيْنَ يَكَثَّ مِنَ التَّوْارِيةَ وَلِاُحِلُّ لِكُمْ يَعْضَ الَّذِي مُحتَّمَ عَلَيْكُمُ وَجِئْتُكُمْ بِالْيَةِ مِنْ رَبِّكُمْ ۚ فَا تَقُواا للهُ وَاطِيْعُون ﴿ إِنَّ اللَّهُ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعُبُدُولُهُۥ هٰذَاصِ اظُ مُسْتَقِدُهُ

और सिखा देगा उसको किताब और तह युजल्लिम्हल्-किता-ब (गहराई) की बातें और तौरात और -हिक्म-त वत्तौरा-त वल्-इन्जील (48) इन्जील। (48) और करेगा उसको पैगुम्बर व रसूलन् इला बनी इस्राई-ल अन्नी बनी इस्राईल की तरफ। वेशक मैं आया कद् जिअत्तक्म् बिआ-यतिम् हँ तम्हारे पास निशानियाँ लेकर तुम्हारे मिर्रिब्बक्म अन्नी अङ्लुक् लक्म रब की तरफ से कि मैं बना देता हूँ तमको गारे से परिन्दे की शक्ल फिर मिनत्तीनि कहै-अतित्तैरि फ-अन्फ्रख उसमें फूँक मारता हूँ तो हो जाता है वह फीहि फ्-यकून तैरम् बि-इज़्निल्लाहि, उड़ता जानवर अल्लाह के हुक्म से। और व उंब्रिउल्-अक्म-ह वल्-अब्र-स व **अच्छा करता हूँ माँ के पेट से पैदा अंधे** उहियल्मौता बि-इज़िनल्लाहि, व को और कोढ़ी को, और जिलाता है मर्दे उनब्बिउक्भू बिमा तअ्कुलू-न व मा को अल्लाह के हुक्म से, और बता देता हुँ तुमको जो खाकर आओ और जो रख तददिखरू-न फी बुयूतिकुम्, इन्-न आओ अपने घर में। इसमें निशानी पूरी फी जालि-क लआ-यतल्-लकुम् इन् है तमको अगर यकीन रखते हो। (49) क् न्त्म् मुअ्मिनीन (49) व और सच्चा बताता हूँ अपने से पहली मुसद्दिक लिलमा बै-न यदय्-य किताब को जो तौरात है और इस वास्ते मिनतौराति व लि-उहिल्-ल लकुम् कि हलाल कर दूँ तुमको बाजी वे चीजें बञ्जूज़ल्लज़ी हुर्रि-म अलैकुम् व जो हराम थीं तम पर और आया

जिज्जुतुकुम् बिआ-यतिम् मिर्रिब्बकुम्, फुत्तकुल्ला-ह व अतीज़्न (50) इन्नल्ला-ह रब्बी व रब्बुकुम् फुज़्बुदुहु, हाजा सिरातुम् मुस्तकीम (51) तुम्हारे पास निशानी लेकर तुम्हारे रब की, सो अल्लाह से डरो और मेरा कहा मानो। (50) वेशक अल्लाह है रब मेरा और रव तुम्हारा, सो उसकी बन्दगी करो यही राह सीधी है। (51)

#### खुलासा-ए-तफ्सीर

(और ऐ मरियम उस पैदा होने वाले मुबारक बच्चे की ये फ़ज़ीलतें होंगी कि) अल्लाह तज़ाला उनको तालीम फ़रमाएँगे (आसमानी) किताबें और समझ की बातें, (खास तीर पर) तीरात और इन्जील। और उनको (तमाम) बनी इझाईल की तरफ़ (पैगृम्बर बनाकर यह मज़मून देकर) भेजेंगे कि (वे कहेंगे)

..الى....مِرَاطُ مُسْتَقِيمٌ٥

أَدُّ قُلُ حَتَّكُ

(यानी) में तुम लोगों के पास (अपनी नुबुब्बत पर) काफ़ी दलील लेकर आया हूँ तुम्हारे परवर्षियार की तरफ़ से। यह यह है कि में तुम लोगों के (यहाँन लाने के) लिए गारे से ऐसी अल्ल बनाता हूँ जैसी परिन्दे की अल्ल होती है, फिर उस (बनाई हुई शक्ल) के अन्दर छूँक मार हेता हूँ जिससे वह (सच-मुच का जानदार) परिन्दा बन जाता है खुदा के हुक्म से (एक मोजिज़ा तो यह डुजा)। और मैं अच्छा कर देता हूँ जन्म के अन्ये को, और वर्स (कोड़) के बीमार को, और ज़िन्दा कर देता हूँ मुतों को अल्लाह तआ़का के डुक्म से (यह दूसरा तीसरा मोजिज़ा डुजा)। और मैं तुमको बतला देता हूँ जो कुछ अपने घरों में खा (खाकर) आते हो और जो (घरों में) कुछ खाते हो (यह चौथा मोजिज़ा डुजा)। बेशक इन (ज़िक़ हुए मोजिज़ों) में (मेरे निवी होने की) काफ़ी दलील है तुम लोगों के लिए अगर तुम ईमान लाना चाहो। और में इस तौर पर आदा हूँ कि तस्तीक़ करता हूँ उस किताब की जो मुझसे पहले (नाज़िल हुई) थी यानो तीरात की, और इसलिए आया हूँ कि तुम लोगों के वास्ते कुछ ऐसी चीज़ें प्रशास होने का हुक्म मेरी अरीज़त में मन्सूछ होगा)। और (मेरा यह दाना लि पछले कुछ अहकाम को रद्द कर दिया आयेगा बिना स्वील के नहीं है, बल्कि में साबित कर चुका हूँ कि) मैं तुम्हारे पाते (पात ज़िला लेका) विश्ले के तहीं है, बल्कि में साबित कर चुका हूँ कि) मैं तुम्हारे पाते (पात ज़िला लेका) जाते हैं है, बल्कि में साबित कर चुका हूँ कि) मैं तुम्हारे पात (चुब्बत की) दलील लेका आया हूँ हैं कि तस्ती है अल्ल के नहीं है, बल्कि में साबित कर चुका हूँ कि) मैं तुम्हारे पात (चुब्बत की) दलील लेका जाते हैं है, बल्कि में साबित कर चुका हूँ कि) मैं तुम्हारे पात (चुब्बत की) दलील लेका आया हूँ (और नबी का दावा अहकाम को बदलने या रद्द करने के बारे में हुज्जत है) तुम्हारे आया है (और नबी का दावा अहकाम को बदलने या रद्द करने के बारे में हुज्जत हैं) तुम्हारे

परवर्दिगार की ओर से। हासिल यह कि (जब मेरा नवी होना दलोलों से साबित हो चुका तो मेरी तालीम के मुवाफिक) तुम लोग अल्लाह तआ़ला (के हुक्म की मुखालफ़त करने) से डरो और (वैंग के मामले में) मेरा कहना मानो। (और ख़ुलासा मेरी दीनी तालीम का यह है कि) बेज्जक

सरः आसे इमरान (९)

तफसीर मजारिफाल-करजान जिल्द (2) तुम्हारे भी रब हैं, सो तुम लोग उस (रब) की इबादत करो, (यह हासिल हुआ अमल की तकमील

का) बस यह है (दीन का) सीधा रास्ता (जिसमें अकीदों व आमाल दोनों की तकमील हो. इसी से निजात और अल्लाह तक पहुँचना मयस्सर होता है)।

# मआरिफ व मसाईल

मसलाः परिन्दे (पक्षी) की शक्ल बनाना तस्वीर था जो उस शरीअत में जायज था. हमारी शरीअत में इसका जवाज़ (जायज़ होना) मन्सुख़ (रदद) हो गया।

فَكُتُنَّا أَحَسَّ عِينِيلِي مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَادِي إِلَى اللهِ قَالَ الْحَوَادِيُّونَ تَحْنُ ٱفْصَارُ اللَّهِ أَمْنًا بِاللَّهِ وَاشْهَدُ بِإِنَّا مُسْلِمُونَ ﴿ تَبْنَا أَمْنًا بِمَا انْزَلْت وَ الْتُبْعَنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا

مَعُ الشَّهُ لِينَ وَ

फिर जब मालूम किया (हज़रत) ईसा ने फ्-लम्मा अ-हस्-स औसा मिन्ह्म्ल बनी इस्राईल का कफ़, बोला कौन है कि कुफ़-र का-ल मन् अन्सारी इलल्लाहि, मेरी मदद करे अल्लाह की राह में? कहा कालल् -हवारिय्यू - न नहन हवारियों ने हम हैं मदद करने वाले अन्सारुल्लाहि आमन्ना बिल्लाहि अल्लाह के. हम यकीन लाये अल्लाह पर और तू गवाह रह कि हमने हुक्म क्रवल वश्हद बि-अन्ना मुस्लिमून (52) किया। (52) ऐ रब! हमने यकीन किया रब्बना आमन्ना बिमा अन्जल-त उस चीज का जो तुने उतारी और हम वत्त-बज् नरं स्-ल फ क्त् बना ताबे (मानने वाले) हुए रसूल के, सो त् म-अश्शाहिदीन (53) लिख ले हमको मानने वालों में। (53)

## खुलासा-ए-तफसीर

(गुर्ज़ कि उक्त खुशख़बरी देने के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इसी शान से पैदा हए और बनी इस्राईल से बयान हुए मज़मून की गुफ़्तगू हुई और मोजिज़े ज़ाहिर फरमाये. मगर बनी इस्राईल आपकी नुबुब्बत के इनकारी रहे) सो जब (हज़रत) ईसा (अलैहिस्सलाम) ने उनसे इनकार देखा (और इनकार के साथ तकलीफ देने के पीछे भी पड़े, और इत्तिफाकन कछ लोग उनको ऐसे मिले जो हवारिय्यीन कहलाते थे) तो (उन हवारियों से) आपने फ्रमाया कि कोई ऐसे आदमी भी हैं जो (दीने हक् में मुख़ालिफ़ों व इनकारियों के मुक़ाबले में) मेरे मददगार हो जाएँ अल्लाह के वास्ते (जिससे दीन की दावत में मझे कोई तकलीफ न पहुँचाये)। हवारी बोले कि हम हैं अल्लाह

(के दीन) के मददगार, हम अल्लाह लज़ाला पर (आपकी दावत के मुताबिक) ईमान लाए और आप इस (बात) के गवाह रहिये कि हम (अल्लाह तज़ाला के और आपको फ्रस्माँबरदार हैं। (फिर इस बात की और ज़्यादा पुष्टि और एहतिमाम के लिये अल्लाह तज़ाला से मुनाजात की (के) ऐ हमारे परवर्दिगार। हम ईमान ते आए उन चीज़ों (यानी अहकाम) पर जो आपने नाज़िल फ्रमाई और पैरवी इंड्रिवाया की हमारे (इन) रसूल की, तो (हमारा ईमान कुबूल फ्रमाकर) हमने जो तो से साथ लिख दीजिए जो (मज़ुलूरा मज़ामीन की) तस्दीक करते हैं (यानी कामिन नोमिनों की जमाज़त और उने में हमारा भी शमार फरामा लीजिये)।

# मआरिफ़ व मसाईल

قَالَ الْحَوَارِيُّونَ

'हवारियों ने कहा.....' लफ़्ज़ हवारी हवर से लिया गया है जिसके मायने लुग़्त में सफ़्रेदी के हैं, इस्तिलाह में हज़्रत ईसा अ़लैहिस्सलाम के सच्चे और नेक साथियों को उनके इब्लास और दिल की सफ़ाई की वजह से या उनकी सफ़्रेद पोशाक की वजह से हवारी का लक्ब (उपनाम) दिया गया है, जैसे रसुलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथियों को सहाबी के लक्ब से जाना गया है।

कुछ मुफ्सिसीन (खुरआन पाक के व्याख्यापकों) ने हवारियों की संख्या बारह बतलाई है। और कभी लफ़्ज़ हवारी मुतलक तौर पर मददगार के मायने में भी बोला जाता है, इसी मायने से एक हदीस में इरशाद है कि हर नयी का कोई हवारी थानी मुख्जिस सायी होता है, मेरे हवारी हुबैर हैं। (तफ़सीरे हुर्तुवी)

एक अहम फायदा:- इस आयत में फ़रमाया गया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जब लोगों का कुफ़ और मुख़ालफ़त महसूत हुई उस वक़्त मददगारों की तलाश हुई तो फ़रमाया:

مَنْ ٱلْصَارِيْ إِلَى اللَّهِ

'अल्लाह के लिये मेरा मददगार कौन है' शुरू में नुबुव्यत का मन्तवी काम और दावत शुरू करते वक्त अकेले ही हुक्म के पालन के लिये खड़े हो गये थे, पहले से किसी पार्टी या जमाज़त बनाने की फिक्र में नहीं पड़े, जब ज़रूरत पेश आई तो जमाज़त सी बन गई। ग़ौर किया जाये तो हर काम ऐसे ही पुख़्ता इरादे और हिम्मत को चाहता है।

وَمَكُرُوا وَمَكَرُ اللهُ وَاللهُ خَانِهُ اللّهَكِرِينَ أَوْدُ قَالَ اللهُ يَعِيْنَتِي إِخْ مُتَوَقِّيْكَ وَرَافِعُكَ إِنَّا وَمُمَلِّقِهُ لِكُ مِنَ الْمُؤِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلَ اللّهِينَ التَّغَلِقُ قَوْقَ اللّهِينَ إِنَّ مُومِ الْعَلَمُةِ ، ثُمَّ إِلَّيَ مُرْجِعُكُمُ فَأَخْكُمُ بَيْنَكُمُ فِينًا كُنْنُهُ هِنْهُ تَخْتَلَفُونَ व म-करू व म-करल्लाहु, वल्लाहु
ख्रीरुल् माकिरीन (54) 

क्रिक् माकिरीन (54)

इज् कालल्लाहु या जीसा इन्नी
मु-तवफ्फ़ी-क व राफ़िज़ु-क इलय्-य
व मुतिह्हिरु-क मिनल्लज़ी-न क-फ़रू
व जाजि लुल्लजीनत्त-बऊ-क
फौकल्लजी-न क-फ़रू इला यौमिल-

कियामति, सुमु-म इलयु-य मर्जिअकम

फ-अहकम बैनकम फीमा कुन्तम

फीहि तख्तलिफून (55)

और मक्र किया उन काफि्रों ने और मक्र किया अल्लाह ने और अल्लाह का दाव सबसे बेहतर है। (54) 🌣 🛦

सबसे बेहतर है। (54) 🌣 🛦 जिस वक्त कहा अल्लाह ने ऐ ईसा! मैं ले लूँगा तुझको और उठा लूँगा अपनी तरफ़ और पाक कर दूँगा तुझको काफ़िरों से,

और रखूँगा उनको जो तेरे ताबे हैं गृतिब उन लोगों से जो इनकार करते हैं कियामत के दिन तक, फिर मेरी तरफ है सब को लोट आना, फिर फैसला कर टूँगा तममें जिस बात में तम झगड़ते थे। (55)

# खुलासा-ए-तफ्सीर

और उन लोगों ने (जो कि बनी इसाईल में से आपकी नुबुव्वत के इनकारी थे आपको हलाक करने और तकलीफ पहचाँने के लिये) खिफया तदबीर की. (चनाँचे मक्र व बहाने से आपको गिरफ्तार करके सुली देने पर तैयार हुए) और अल्लाह तआ़ला ने (आपको महफ़्रुज़ रखने के लिये) खफिया तदबीर फरमाई (जिसकी हकीकृत का उन लोगों को भी पता न लगा, क्योंकि उन्हीं मखालिफों में से एक शख्स को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल पर बना दिया, और ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया जिससे वह महफज रहे और वह हमशक्ल सली दिया गया। उन लोगों को इस तदबीर का इल्म तक भी न हो सका उसके दूर करने और तोड़ने पर तो क्या क़दरत होती) और अल्लाह तआ़ला सब तदबीरें करने वालों से अच्छे हैं। (क्योंकि औरों की तदबीरें कमजोर होती हैं, और कभी बरी और बेमौका भी होती हैं, और हक तआला की तदबीरें ताकतवर और मजबूत भी होती हैं और हमेशा पूरी तरह खैर और हिक्मत के मवाफिक होती हैं। और वह तदबीर अल्लाह तआ़ला ने उस वक्त फरमाई) जबकि अल्लाह तुआला ने (हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से जबिक वह गिरफ़्तारी के वक्त असमंजस में और परेशान हुए) फरमाया- ऐ ईसा (कुछ गम न करो) बेशक मैं तुमको (अपने निर्धारित वक्त पर तबई मौत से) वफात देने वाला हूँ (पस जब तुम्हारे लिये तबई मौत मुकदूदर है तो जाहिर है कि इन दुश्मनों के हाथों सुली पर जान देने से महफूज रहोगे) और (फिलहाल) मैं तमको अपने (ऊपर के जहान की) तरफ उठाए लेता हूँ, और तुमको उन लोगों (की तोहमत) से पाक करने वाला हूँ जो (तुम्हारे) इनकारी हैं, और जो लोग तुम्हारा कहना मानने वाले हैं उनको गालिब रखने

वाला हूँ उन लोगों पर जो कि (तुम्हारे) मुनकिर ''यानी इनकार करने वाले'' हैं कियामत के दिन तक (जगरचे इस वक्त ये इनकारी लोग गुलबा और खुदरत रखते हैं) फिर (जब कियामत आ जाएगी उस वक्त) मेरी तरफ़ होगी सब की वापसी (दुनिया व बर्ज़ख से), सो मैं (उस वक्त) दुम्हारे (सब के) बीच (अमली) फैसला कर दूँगा उन मामलों में जिनमें तुम आपस में झगड़ा और विवाद करते थे (कि उन्हीं बातों में से एक ईसा अलैहिस्सलाम का मुकहमा है)।

#### आयत के अहम अलफ़ाज़ का बयान

इस आयत के अलफाज़ व मायने में कुछ फिक़ों ने रद्दोबदल करने का दरवाज़ा खोला है जो तमाम उम्मत के ख़िलाफ़ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़िन्दा होने और आख़िर ज़माने में उनके आसमान से उत्तरने के इनकारी हैं, इसलिये मुनासिब मालूम हुआ कि इन अलफाज़ की तश्ररीह व बज़ाहत कर दी जाये।

وَاللَّهُ خَدْرُ الْمَكُولِينَ

'अल्लाह हैं बेहतरीन तदबीर करने वाले।' लफ्ज़' 'मक्क' अरबी ज़बान में लतीफ व ख़ुफ़िया तदबीर को कहते हैं। अगर वह अच्छे मक्सद के लिये हो तो अच्छा है और बुराई के लिये हो तो बुरा है। इसी लिये कुरआन पाक में एक दूसरी जगह मक्क के साथ बुराई का लफ़्ज़ स्पष्ट तीर पर आया है:

وَلَا يَحِيْقُ الْمَكْرُ السَّيِّي. (٤٣:٣٥)

इसमें मक्र के साथ ''सय्यिउ'' (यानी चुंर) की क़ैद लगाई है। उर्दू ज़्वान के मुहावरों में मक्र सिर्फ साज़िश, बुरी तदबीर और हीले के लिये बोला जाता है। इससे अरबी मुहावरों पर शुब्धा न किया जाये, इसी लिये यहाँ ख़ुदा तआ़ला को ''ख़ैरुल-माकिरीन'' कहा गया। मतलब यह है कि यहूद ने हज़्रस्त ईसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ तरह-तरह की साज़िशें और ख़ुफ़िया तदबीरें शुरू कर दीं यहाँ तक कि बादशाह के कान भर दिये कि यह शख़्स (अल्लाह की पनाह) बदुदीन है,

कर दीं यहाँ तक कि बादशाह के कान भर दिये कि यह शख़्स (अल्लाह की पनाह) बद्दीन है, तौरात को बदलना चाहता है सब को बद्दीन बनाकर छोड़ेगा। उसने हज़्रत मसीह अलैहिस्सलाम की गिरफ़्तारी का हुक्म दे दिया। इधर यह हो रहा था और उधर हक तआ़ला की लतीफ़ व ख़ुफ़िया तदबीर उनके तोड़ में अपना काम कर रही थी, जिसका जिक्र अगली आयतों में है।

> (तफसीरे उस्मानी) انّـ مُعَافِّكُ

'इन्नी मुतवपुम्ही-क' लप्ज ''सुतवपुम्ही'' ''तवपुम्हा'' से निकला है और इसका माददा ''वपुमुन'' है। इसके असल मायने अरबी लुगत के एतिबार से पूरा-पूरा लेने के हैं। वम्हा, ईम्हा, इस्तीफ़ा इसी मायने के लिये बोले जाते हैं। तुवपुम्हा के भी असल मायने पूरा-पूरा लेने के हैं, अरबी भाषा की लुगत की तमाम कितावें इस पर सुबूत हैं। और चूँकि मौत के वक्त इनसान अपनी तयब्रादा मुदुदत पूरी कर लेता है और खुदा की दी हुई रूह पूरी ले ली जाती है, इसकी मुनासक्त से यह लफ़्ज़ किनाये के तौर पर मौत के मायने में भी इस्तेमाल होता है और मौत का एक हस्का-सा नमूना रोज़ाना इनसान की नींद है, इसके लिये भी ख़ुरआने करीम में इस लफ़्ज़ का इस्तेमाल हुआ है:

اللهُ يُتَوَقِّى الْأَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتُ فِي مَنَامِهَا. (٢:٣٩)

जिसका तर्जुमा यह है कि ''अल्लाह ले लेता है जानों को उनकी मौत के वक्त, और जिनकी मौत नहीं आती उनकी नींद के वक्त।''

नात जाता जाना नाय के प्रयुत्ता हाफ़िज़ इब्ने तैमिया रहमतुल्लाहि अत्तैहि ने 'अल-जवाबुस्सही' में पेज 83 जिल्ह 2 i फरमायाः

اَلسُّوْقِيَى فِي لَفَةِ الْعَرْبِ مَعْمَاهَ الْقَلْسُ وَالإَسْتِيفَاءُ وَدَلِكَ لَلَالَةُ الْوَاعِ، أحشَمَا الشَّوْقِي فِي الشَّرْمِ وَالنَّالِينُ مُوَلَّيَّ الْمُوْتِ وَالنَّالِثَ فَوَقِي الرُّوْحَ وَالْبَدَنَ جَوِيْهَا.

यानी 'तवप्रकी' लफ़्ज़ के मायने अरबी लुग़त में क़ब्ज़ करने और पूरा-पूरा लेने के हैं, और इसकी तीन क़िस्में हैं- अव्वल यह कि नींद में लेना, दूसरे मौत के वक़्त लेना और तीसरे बदन और लह का साथ लेना और क़ब्ज़ करना।

और 'कुल्लियाते अबुल-बका' में है:

التوفي الاماتة وقبض الروح وعليه استعمال العامة اوالا ستيفاء واخذالحق وعليه استعمال البلغاء.

इसी लिये मज़कूरा आयत में लफ़्ज़ 'मुतवफ़्फ़ी-क' का तर्जुमा अक्सर हज़रात ने पूरा लेने से किया है जैसा कि 'तर्जुमा शैखुल-हिन्द' में मज़कूर है। इस तर्जुमे के लिहाज़ से मतलब वाज़ेह है कि हम आपको यहूदियों के हाय में न छोड़ेंगे बल्कि खुद आपको ले लेंगे जिसकी सूरत यह होगी कि अपनी तरफ आसमान पर चढ़ा लेंगे।

और कुछ हज्यात ने इसका तर्जुमा मौत देने से किया है, जैसा कि तफसीर 'बयानुल-कुराजान' के खुलाते में ऊपर ज़िक हुआ है, और यही तर्जुमा मुफ्रिसरे कुरआन हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रिज्यलाह अुन्दु से सही तनर्जों के साथ नक़ल किया गया है, मगर उसके साथ ही यह मैं मन्कूल है कि आयत के मायने यह हैं कि हक तआ़ला ने उस बच्च जबिक यहूदी आपके क़ल के पीछे लगे थे आपको तसल्ली के लिये वो लएज इरशाद फ्रस्माये- एक यह कि आपकी मौत उनके हाथों क़ल की सूरत में नहीं बल्कि तबई मौत की सूरत में होगी, दूसरा यह कि इस वक्त उन लोगों के नरगे (बेरे) से निजात देने की हम यह सूरत करेंगे कि आपको अपनी तरफ उठा लेंगे। यही तफ़सीर हज़रत इन्ने अब्बास रिज़यल्लाह अुन्दु से मन्कूल है।

तफ़सीरे दुर्र मन्सूर में हज़रत इन्ने अब्बास रिज़यलाह अ़न्हु की यह रिवायत इस तरह मन्हुल है:

أَخْرَجَ إِسْحَقُ مِنْ بِشْرٍ وَابْلُ عَسَاكِرِ مِنْ طَوِيقِ جَوْهَ عِنِ الصَّحَاكِ عَنِ ابْنِ عَبَّامِيَّ فَي قَوْلِهِ تَعَالَى: الْتَى زَيِّكَ وَوَاقِمَكَ إِلَى يعنى وَافِلَكُ فَمُ مُتَوَلِّيَكَ فِي اجْزِالْوَمَانِ. (درمنتور ص ٣٦ ج ٢) "इस्हाक बिन बिश्त और इन्ने असाकिर ने इमाम ज़स्हाक से जौहर की रिवायत द्वारा रुज़रत इन्ने अन्यास रिज़यल्लाहु अन्हु से आयत "इन्नी मुतयप्रसी-क व राफ़िज़-क इलयु-य" की तफसीर में यह लफ़्ज़ नकल किये हैं कि में आपको अपनी तरफ़ उठा लूँगा, फिर आख़िरी ज़माने में आपको तबई तीर पर वफ़ात टूँगा।"

आपको तबई तौर पर वफ़ात हूँगा।"
इस तफ़सीर का खुलासा यह है कि तुवफ़्फ़ा के मायने मौत ही के हैं मगर अलफ़ाज़ आमे-पीठे बयान हुए हैं। 'राफ़िउ-क' (यानी उठाने) का पहले और ''मुजवफ़्फ़ी-क'' (वफ़ात देने) का ज़हर बाद में होगा, और इस मौके पर 'मुतवफ़्फ़ी-क' को पहले ज़िफ़ करने की हिक्मत व सल्लेहत उस पूरे मामले की तरफ़ इशारा करना है जो आगे होने वाला है, यानी यह अपनी तरफ़ बुलाना हमेश्रा के लिये नहीं कुछ वक्त के लिये होगा, और फिर आप इस दुनिया में आयेंगे, दुश्मनों पर फ़तह पायेंगे और बाद में तबई तीर पर आपको मौत वाक़े होगी। इस तरह दोबारा आसमान से नाज़िल होने और दुनिया पर फ़तह पाने के बाद मीत जाने का वाकिआ एक मोलिज़ा भी था और हज़रत ईसा अलेहिसलाम के सम्मान व इकराम की तकमील (पुर करना) मी, तथा इसमें ईसाईयों के उनके बारे में खुवाई का अलेहात रखने को वातिल करना (ग़लत और ग़ैर-इक व खुठा ठहराना) भी था, वरना उनके ज़िन्दा आसमान पर चले जाने के वाकिए से इनका यह बातिल (ग़लत) अक़ीदा और पुख़्ता हो जाता कि वह भी खुदा तज़ाला की तरह हत्यु व क्यूम (ज़िन्दा और कायम रहने वाले) हैं। इसलिये पहले 'मुतवफ़्फ़ी-क' का लफ़्ज़ इश्झाद फ़रमाकर इन तमाम ख़्वालात का ग़लत और बातिल होना ज़िहर कर दिया फिर अपनी तरफ़ ख़ानो ज़िक़ फ़रमाया।

और हक़ीकृत यह है कि कुफ़्ता व मुश्निकीन की मुख़ालफ़त व दुश्मनी तो अम्बिया

और हकीकत यह है कि कुफ्फ़ार व मुश्स्किन की मुखालफत व दुश्मनी तो अम्बिया अलैहिमुस्सलाम से हमेशा हो होती चली आई है, और अल्लाह की आदत (दस्तूर) यह रही है कि जब किसी नवी की कोम अपने इनकार और ज़िद पर जमी रही, पैग्म्बर की बात न मानी, उनके मीजिज़े देखने के बाद मी ईमान न लाई तो दो सूरतों में से एक सूरत की गई है- या तो उस कीम एत आसमानी अज़ाब भेजकर सब को फ़्ता कर दिया गया, जैसे कोमे आद व समूद और कीमे लूत व कीमे सालेह के साथ मामला किया गया, या फिर यह सूरत होती कि अपने पैग्म्बर को उस कुफ़ के स्थान से हिजरत कराकर किसी दूसरी तरफ मुन्तिकेल किया गया और वहाँ उनको वह ताकृत व मज़बूती दी गई कि फिर अपनी कीम पर फ़तह पाई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इराक़ से हिजरत कराके शाम में पनाह ली, इसी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से हिजरत कराके शाम के इलाक़ में तशरीफ़ लाये, और आखिर में ख़ातिमुल-अम्बया सल्ललाहु अलैहि व सल्लम मक्का से हिजरत कराके मदीना तैयब तशरीफ़ लाये, फिर वहाँ से हम्सलाय होकर मक्का फ़तह किया। यहूदियों के नरगे (धेर और पंजे) से बचाने के लिये यह आसमान पर बुला लेना भी दर हर्काकृत एक किस्म की हिजरत थी जिसके बाद वह फिर दुनिया में वापस आकार यहूदियों पर सुकम्मल फ़तह हिता विस्त करेंग।

रहा यह मामला कि उनकी यह हिजरत सबसे अलग आसमान की तरफ क्यों है? तो हक्

तआ़ला ने उनके बारे में ख़ुद फ़रमा दिया है कि उनकी मिसाल आदम अ़लैक्सिस्सलाम के जैसी है। तिस तरह आदम अ़लैक्स्सिलाम की पैदाईश आम मृख्यूकात के पैदा होने के तरीके से जकत बगैर माँ-बाप के है इसी तरह इनकी पैदाईश आम इनसानों की पैदाईश से अलग सूरत हे हुई और मीत भी अ़जीब य ग़रीब तरीके से सालों बाद दुनिया में आकर अ़जीब होगी, तो इसमें क्या ताज्युब है कि उनकी हिजरत भी किसी ऐसे ज़जीब तरीके से हो।

ताज्जुब है कि उनकी हिजरत भी किसी ऐसे उजीब तरीके से हो ।

कुदत्त के यही अजायबात (किरिश्में) तो जाहिल ईसाईयों के लिये इस अक़ीदे में मुलला
होने का सबब बन गये कि उनको खुदा कहने लगे, हालाँकि इन्हों अजायब के हर कृदम और हर
चीज़ पर गौर किया जाये तो हर एक वाक़िए में उनकी अब्दियत व बन्दगी और उसलाह के
फुरामान के ताबे होने और इनसानी खुस्सियतों बाला होने की दलीलें हैं, और इसी लिय हर ऐसे
मौके पर कुरआन ने खुदाई के अक़ीदे के ग़लत होने की तरफ इशारा कर दिया है। आसमान पर
उठाने से यह शुक्ता बहुत कृवी (प्रबल) हो जाता, इसलिये "मृतवप्रफीन्क" की पहले बयान करके
शुक्ते को मिटाकर रख दिया। इससे मालूम हुआ कि इस आयत में यहूद की तरदीद तो मक़्सूद ही है कि यहूद जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को क़ल्ल करने और स्सूली देने का इरादा कर रहे
ये अल्लाह तज़ाला ने उनके इरादों को ख़ाक में मिला दिया, अलफ़ाज़ के इस आग्मेगीछ करने के
ज़िरेये इसी के साथ ईसाईयों की भी तरदीद की गई कि वह ख़ुदा नहीं जो मौत से बरी हों, एक

इमाम राज़ी रहमतुल्लाहि ज़लैहि ने तफ़्तीर कबीर में फ़रमाया कि क़ुरआने करीम में इस तरह की तक़दीम व ताख़ीर (जलफ़ाज़ की आगे पीछे करना) इसी तरह की मस्लेहतों के लिये कसरत से आई है कि जो वाक़िज़ा बाद में होने वाला था उसको पहले और पहले होने वाले वाक़िए को बाद में बयान फ़रमाया। (तफ़सीर कबीर, पेज 481 जिल्ह 2)

وَرَافِعُكَ اِلَى

'व राफ़िज़-क इलय्-य' इसका मफ़हूम ज़ाहिर है कि ईसा अ़लैहिस्सलाम को ख़िताब करके कहा गया है कि आपको अपनी तरफ़ उठा लूँगा, और सब जानते हैं कि ईसा नाम सिर्फ़ रूह का नहीं बिल्क रूह मय जिस्म का है। तो ईसा को उठाने का यह मतलब लेना कि सिर्फ़ रूहानो तौर पर उनको उठाया गया जिस्मानी तौर पर नहीं उठाया गया, बिल्कुल गुलत है। रहा यह कि लफ़्ज़ रफ़-ज़ कभी मर्तबा बुलन्द करने के लिये भी इस्तेमाल लेता है जैसा कि सुरुआने करीम में है:

رَفَعَ بَعْضَكُمْ قُوقَ بَعْضِ دَرَجْتٍ. (١٦٦:١)

(सूरः अन्आ़म आयत 166) औरः

يَرْفَع اللَّهُ الَّذِينَ امَنُوا مِنْكُمْ، وَالَّذِينَ أُوتُو االْعِلْمَ. (١١:٥٨)

(सूर: मुजादला आयत 11) वगैरह आयतों में मज़कूर है।

तो यह ज़ाहिर है कि लफ़्ज़ रफ़्-ज़ को वर्जे बुलन्द करने के मायने में इस्तेमाल करना एक मजाज़ (यानी काल्पित और समझाने के लिये) है जो मौके के हिसाब से उक्त आयतों में हुआ है, यहाँ वास्तविक मायने छोड़कर मजाजी (काल्यित) मायने तेने की कोई वजह नहीं। इसके जुलावा इस जगह लफ़्ज रफ़-ज़ के साथ लफ़्ज़ इला इस्तेमाल फ़रमाकर इस मजाज़ी मायने की गुंजाईश को बिल्कुल ख़ल्म कर दिया गया है। इस आयत में:

رَافِعُكَ إِلَى

'राफ़िज़-क इलय्-य' फ़रमाया, और सूरः निसा की आयत में भी जहाँ यहूदियों के ज़कीदे का रह किया गयां वहाँ भी यही फ़रमाया:

وَمَاقَتَلُوهُ يَقِينُاهُ بَلْ رُفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ. (١٥٨:٤)

यानी यहूदियों ने यकीनन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को क़ल्ल नहीं किया बल्कि उनको तो अल्लाह तआ़ला ने अपनी तरफ़ उठा लिया। अपनी तरफ़ उठा लेना रूह को जिस्म के साथ जिन्दा उठा लेने ही के लिये बोला जाता है। यहाँ तक आयत के अलफाज की वजाहत हुई।

# ज़िक्र हुई आयत में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह तआ़ला के पाँच वायदे

इस आयत में हक तआ़ला ने यहूदियों के मुकाबले में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पाँच वायटे फरमाये हैं:

सबसे पहला वायदा यह था कि उनकी मौत यहूरियों के हायों कुल के ज़रिये नहीं होगी, तबई तौर से तयशुदा वक्त पर होगी, और वह निर्धारित वक्त कियामत के करीब में आयेगा, जब ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से ज़मीन पर नाज़िल होंगे जैसा कि सही मुतवातिर हदीसों में इसकी तफसील मौजद है और इसका कष्ठ हिस्सा आगे आयेगा।

दूसरा वायदा फ़िलहाल ऊपर के जहान की तरफ़ उठा लेने का था, यह उसी वक़्त पूरा कर दिया गया, जिसके पूरा करने की ख़बर सुर: निसा की आयत में इस तरह दे दी गई:

وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ٥ بَلْ رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ. (١٥٨:٤)

''यक्तीनन उनको यहाँदेयों ने कत्ल नहीं किया बल्कि अल्लाह तआ़ला ने अपनी तरफ़ उठा लिया।''

तीसरा वायदा उनको दुश्मनों की तोहमतों (झूठे इल्ज़ामों) से पाक करने का था, वह आयतः

وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا

में इस तरह पूरा हुआ कि ख़ातिमुल-अम्बिया सल्बल्लाहु अलैहि व सल्लम तबरीफ् लाये और यहूद के सब ग़लत इल्ज़ामों को साफ कर दिया। जैसे यहूद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बगैर बाप के पैदा होने की वजह से उनके नसब (ख़ानदान) को ताना देते थे, ख़ुरआने करीम ने इस इल्ज़ाम को यह फ़रमाकर साफ़ कर दिया कि वह महज़ अल्लाह की ख़ुदरत और उसके हुक्म से विना बाप के पैदा हुए, और यह कोई ताज्जुब की चीज़ नहीं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम क्र पैदाईश इससे ज़्यादा ताज्जुब की चीज़ है कि माँ और बाप दोनों के बग़ैर पैदा हुए।

यहूरी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर खुदाई के दाये का इल्जाम लगाते थे, खुरआने कीम की बहुत सी आयतों में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का इसके ख़िलाफ अपनी अब्दियत, बन्दगी और इनसान होने का इकतार नकत फ़रमाया।

चौद्या वायदा आयतः

وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبُعُولَكَ

में है कि 'आपके पैरोकारों को आपके इनकारियों पर कियामत तक ग़ालिब रखा जायेगा' यह वायदा इस तरह पूरा हुआ कि यहाँ इिलाबा (पैरवी) से मुरार हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नुखुव्यत का एतिकाद और इक्तरर है, उनके सब अहकाम पर ईमान व एतिकाद (यकिंग लाने) की शर्त नहीं, तो इस तरह ईसाई और मुसलमान दोनों इसमें दाख़िल हो गये कि वे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नुखुव्यत व रिसालत के मोत्तिकृद (यक्तिन खले वाले) हैं, यह जलग बात है कि सिर्फ इतना एतिकाद आख़िरत की निजात के सिर्म इतना एतिकाद आख़िरत की निजात हक पर मौकूफ़ है कि ईसा अलैहिस्सलाम के तमाम अहकाम पर एतिकाद व ईमान रखे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कहाई और ज़लरी अहकाम में से एक यह भी था कि उनके बाद ख़ातिमुल-अम्ब्या सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर भी ईमान लायें, ईसाईयों ने इस पर एतिकाद व ईमान इंक्ट्रियार न किया इसलिये आख़िरत की निजात से मेहरूस रहे, मुसलमानों ने इस पर भी अमल किया इसलिय आख़िरत की निजात के मुस्तिक्त (पात्र) हो यथे, लेकिन दुनिया में यहूदियों पर ग़ालिब रहने का वायदा सिर्फ़ ईसा अलैहिस्सलाम की नुखुव्यत पर मौकूफ़ था, वह दुनिया का गुलबा ईसाईयों और मुसलमानों को यहूद के मुक़ाथले में हमेशा हासिल रहा और यक्तीनन कियामत तक रहेगा।

जब से अल्लाह तज़ाला ने यह वायदा फ़रमाया था उस वक्त से आज तक हमेशा देखने में यही आया है कि यहुद के मुकाबले में हमेशा ईसाई और मुसलमान ग़ालिब रहे, उन्हीं की हुकूमतें क़ायम हुई और रहीं।

# इस्राईल की मौजूदा हुकूमत से इस पर कोई शुब्हा

#### नहीं हो सकता

क्योंकि अब्बल तो उस हुक्मून की हकीकृत इसके सिवा नहीं कि वह रूस और यूरोप के ईसाईयों की संयुक्त छावनी है जो उन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ कायम कर रखी है, एक दिन के लिये मी अगर रूस व अमेरिका और यूरोप के दूसरे मुख्कों की हुक्मूमतें अपना हाथ उसके सर से हटा हों तो दुनिया के नक्शे से उसका वजूद मिटता हुआ सारी दुनिया अपनी आँखों से देख ले,

इसलिये यहद या इस्राईल की यह हुकूमत हक्तीकत पर नजर रखने वाले लोगों की नजर में असली मायनों में यहूद की हुकूमत नहीं, और अगर फर्ज करो उसको उनकी ही हुकूमत तस्लीम कर लिया जाये तो भी ईसाईयों और मुसलमानों के मजमूए के मुकाबले में उसके मग़लूब व दबी हुई होने से कौनसा सही अक्ल वाला इनसान इनकार कर सकता है। इसको भी छोड़िये तो कियामत के करीब कुछ दिनों के यहूदी गुलबे की ख़बर तो ख़ुद इस्लाम की निरन्तर रिवायतों में मौजद है. अगर इस दुनिया को अब ज्यादा बाकी रहना नहीं है और कियामत करीब ही आ चुकी है तो इसका होना भी इस्लामी रिवायतों के मनाफी (विपरीत) नहीं, और ऐसे चन्द दिन के उमार

और हंगामे को सल्तनत या हकमत नहीं कह सकते। पाँचवाँ वायदा कियामत के दिन इन मज़हबी झगड़ों और विवादों का फैसला फ़रमाने का है. तो वह वायदा भी अपने वक्त पर ज़रूर परा होगा जैसा कि इस आयत में इरशाद है:

لُمُّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ. फिर तुम सब की वापसी मेरी ही तरफ होगी तो मैं तुम्हारे बीच फैसला कर दूँगा।

# ईसा अलैहिस्सलाम के ज़िन्दा होने और उतरने का मसला

दुनिया में सिर्फ यहृदियों का यह कहना है कि ईसा अ़लैहिस्सलाम सूली व कल्ल के बाद दफन हो गये और फिर जिन्दा नहीं हुए, और उनके इस ख्याल की हकीकत क्रूरआने करीम ने सरः निसा की आयत में स्पष्ट कर दी है, और इस आयत में भी: وَمَكُرُوا وَمَكُرُ اللَّهُ.

में इसकी तरफ इशारा कर दिया गया है कि हक तआला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दुश्मनों के मक्र और तदबीर को खुद उन्हीं की तरफ़ लौटा दिया कि जो यहदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल के लिये मकान के अन्दर गये थे, अल्लाह तआ़ला ने उन्हीं में से एक . शख्स की शक्त व सूरत तब्दील करके बिल्कुल ईसा अ़लैहिस्सलाम की सूरत में ढाल दिया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिन्दा आसमान पर उठा लिया। आयत के अलफाज ये हैं:

وَمَا لَتَكُونُ أَوْ وَمَاصَلَهُوْ أَوْ لَكِنْ شُبَّةً لَهُمْ. (١٥٧:٤) "न उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को कुल किया न सूली चढ़ाया लेकिन हक तआ़ला की तदबीर ने उनको शुब्हे में डाल दिया (कि अपने ही आदमी को कत्ल करके खुश हो लिये)।" इसकी अधिक तफसील सरः निसा में आयेगी।

र्डसाईयों का कहना यह था कि ईसा अलैहिस्सलाम कृत्ल व सूली दिये जाने के महले से तो गुज़रे मगर फिर दोबारा ज़िन्दा करके आसमान पर उठा लिये गये, मज़कूरा आयत ने उनके इस गुलत ख़्याल की भी तरदीद कर दी, और बतला दिया कि जैसे यहूदी अपने ही आदमी को कत्ल करके ख़ुशियाँ मना रहे थे इससे यह धोखा ईसाईयों को भी लग गया कि कत्ल होने वाले ईसा अलैहिस्सलाम हैं, इसलिये 'धोखे और शुब्हे में पड़ने' का हुक्म यहूदियों की तरह ईसाई **पर** भी

फिट हो सकता है।

इन दोनों गिरोहों के मुकाबले में इस्लाम का वह अकीदा है जो इस आयत और दसरी कर आयतों में वज़ाहत से बयान हुआ है कि अल्लाह तआ़ला ने उनको यहूदियों के हाथ से निजात

देने के लिये आसमान पर जिन्दा उठा लिया. न उनको कत्ल किया जा सका न सली चढाया जा सका. वह जिन्दा आसमान पर मौजद हैं और कियामत के निकट आसमान से नाजिल होका

यहदियों पर फतह पायेंगे और आखिर में अपनी तबर्ड मौत से यफात पायेंगे। इसी अकीदे पर तमाम उम्मते मस्लिमा का इजमा व इत्तिफाक (एक राय और सहमति) है। हाफिज़ इब्ने हजर रहमतुल्लाहि अलैहि ने 'तख्तीसल-हबीर' पेज 319 में यह इजमा (इसी राय पर

सब का जमा होना) नकल किया है। क्ररआन मजीद की अनेक आयतों और हदीस की मतवातिर रिवायतों से यह अकीदा और इस पर उम्मत का इजमा साबित है। यहाँ इसकी परी तफसील का मौका भी नहीं और जरूरत भी नहीं, क्योंकि उम्मत के उलेमा ने इस मसले को मुस्तिकल

किताबों और रिसालों में परा-परा वाजेह फरमा दिया है और इनकार करने वालों के जवाबात तफसील से दिये हैं, उनका मुताला (पढ़ना और अध्ययन करना) काफी है। जैसे हजरत हज्जतल-इस्लाम मौलाना सैयद अनवर शाह कशमीरी की अरबी किताब 'अकीदतल-इस्लाम फी हयाति ईसा अलैहिस्सलाम' । हजरत मौलाना बदरे आलम साहिब महाजिरे मदनी की किताव उर्द में 'हयाते ईसा अलैहिस्सलाम'। मौलाना सैयद महम्मद इदरीस साहिब की किताब 'हयाते मसीह।

अलैहिस्सलाम' ! और भी सैंकडों छोटे बड़े रिसाले इस मसले पर प्रकाशित होकर सामने आ चके हैं. अहकर ने उस्तादे मोहतरम हजरत मौलाना सैयद महम्मद अनवर शाह कशमीरी रहमतल्लाहि अलैहि के हक्म से सौ से ज्यादा हदीसें जिनसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिन्दा उठाया जाना और फिर कियामत के करीब में नाजिल होना तवातर (निरन्तरता) से साबित होता है, एक मस्तकिल किताब 'अत्तसरीह बिमा फी तवातरि फी नुज़लिल-मसीह' में जमा कर दी हैं, जिसकी हाल ही में हाशियों और शरह के साथ हलब (मल्क शाम) के एक बज़र्ग अल्लामा अब्दल-फत्पाह

अब ग्रहह ने बैरूत में छपवाकर प्रकाशित किया है। और हाफिज इब्ने कसीर रहमतल्लाहि अलैहि ने सूरः ज़ुख्रुफ की आयतः

وَانَّهُ لَعِلْمُ السَّاعَةِ. (٣١: ٤٣)

(सर: 43 आयत 61) की तफसीर में लिखा है:

وَقَدْ تَوَاتَرَتِ الْاَحَادِيْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ ٱخْبِرَ بِنُؤُولِ عِيْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ قَيْلَ يَوْم

''यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम की हदीसें इस मामले में मृतवातिर (निरन्तर)

हैं कि आपने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कियामत से पहले नाज़िल होने की ख़बर दी है।" हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़िन्दा आसमान पर उठाये जाने, ज़िन्दा रहने और फिर कियामत के निकट नाजिल होने (आसमान से उतरने) का अकीदा क्रारआने करीम की कराई

तफसीर मजारिफुल-कुरजान जिल्द (2) 

व्हीलों और मुतवातिर हदीसों से साबित है, जिनको उम्मत के उलेमा ने मुस्तिकृल किताबों, रिसालों की सूरत में शाया (प्रकाशित) कर दिया है, जिनमें से कुछ के नाम ऊपर दर्ज हैं। मसले की मुकम्मल तहकीक के लिये तो उन्हीं की तरफ रुजू करना चाहिये।

यहाँ सिर्फ एक बात की तरफ तवज्जोह दिलाता हूँ जिस पर नज़र करने से ज़रा भी अ़क्ल

व इन्साफ हो तो इस मसले में किसी शक व शुब्हे की गुन्जाईश नहीं रहती, वह यह है कि सूरः आले इमरान के चौथे रुक्ज़ में हक तआला ने पहले अम्बिया का जिक्र फुरमाया तो हज़रत

आदम, आले इब्राहीम, आले इमरान सब का ज़िक्र एक ही आयत में इजमाली तौर पर (संक्षेप में) बयान करने पर बस फरमाया, उसके बाद तकरीवन तीन रुकुअ और बाईस आयतों में हज़रत इसा अलैहिस्सलाम और उनके खानदान का जिक्र इस विस्तार व तफसील के साथ किया गया। कि खुद ख़ातिमुल-अम्बिया सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम, जिन पर क्रुरआन नाज़िल हुआ उनका ज़िक भी इतनी तफ़सील के साथ नहीं आया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नानी का ज़िक, उनकी मन्नत का बयान, वालिदा की पैदाईश, उनका नाम, उनकी तरवियत का तफसीली ज़िक्र, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का माँ के पेट में आना, फिर पैदाईश का विस्तृत हाल, पैदाईश के बाद माँ ने क्या खाया पिया उसका जिक्र. अपने ख़ानदान में बच्चे को लेकर आना, उनके ताने-तशने, हवारियों की इमदाद, यहदियों का धेरा, उनको ज़िन्दा आसमान पर उठाया जाना वगैरह। फिर मुतवातिर हदीसों में उनकी और ज़्यादा सिफात, शक्त व सुरत, मुद्रा, लिबास वगैरह

की पूरी तफसीलात, ये ऐसे हालात हैं कि पूरे क़्रुआन व हदीस में किसी नबी व रसूल के हालात 🛭 इस तफसील से बयान नहीं किये गये, यह बात हर इनसान को सोच य विचार की दावत देती है कि ऐसा क्यों और किस हिक्मत से हआ। ज़रा भी ग़ौर किया जाये तो बात साफ हो जाती है कि इज़रत खातिमल-अम्बिया सल्लल्लाह

अ़लैहि व सल्लम चूँकि आख़िरी नवी व रसूल हैं, कोई दूसरा नवी आपके बाद आने वाला नहीं. इसलिये आपने अपनी तालीमात में इसका वड़ा एहतिमाम फरमाया कि कियामत तक जो-जो मरहले उम्मत को पेश आने वाले हैं उनके बारे में हिदायत दे दें। इसलिये आपने एक तरफ तो इसका एहतिमाम फरमाया कि आपके बाद पैरवी के काबिल कौन लोग होंगे, उनका तजिकरा उसली तौर पर आम सिफतों के साथ भी बयान फरमाया, बहुत से हज़रात के नाम मतैयन करके भी उम्मत को उनकी पैरवी की ताकीद फरमाई, इसके मुकाबले में उन गुमराह लोगों का भी पता दिया जिनसे उम्मत के दीन को ख़तरा था।

बाद में आने वाले गुमराहों में सबसे बड़ा शख़्स मसीह दज्जाल था जिसका फितना सख्त गुमराह करने वाला था, उसके इतने हालात व सिफात बयान फरमा दिये कि उसके आने के वक्त उम्मत को उसके गुमराह होने में किसी शक व शुरू की गुन्जाईश न रहे। इसी तरह बाद के आने वाले सुधारकों और पैरवी किये जाने वाले बुज़ुर्गों में सबसे ज़्यादा बड़े हज़रत ईसा

अलैहिस्सलाम हैं जिनको हक तआ़ला ने नुबुब्बत व रिसालत से नवाज़ा, और दज्जाल के फितने में उम्पते मुस्लिमा की इमदाद के लिये उनको आसमान में ज़िन्दा रखा और कियामत के करीब 

102

उनको दञ्जात के कृत्त करने के लिये मापूर क्ररमाया। इसलियं ज़रूरत थी कि उनके हालात ब्र तिकात भी उम्मत को ऐसे स्पष्ट और खूते अन्दात्र में बतलाये जायें जिनके बाद ईसा अलैहिस्सलाम के नाज़िल होने के वक्त किसी इनसान को उनके परचानने में कोई कक व शुकर न रह जाये।

इसमें बहुत सी हिक्मतें व मस्तेव्रतें हैं- अव्यत्न यह कि अगर उम्मत को उनके पहचानने में ही इक्काल (शक व शुक्त) पेश आया तो उनके नुनूल (आममान से उनरने) का मकमद ग्री ख़स्स हो जायेगा, उम्मते मुस्लिमा उनके साय न नगेगी तो वह उम्मत की मदद व नुसरत किम तरह फ़रमायेंगे।

तीसरे यह कि हज़्रत ईसा अ़लैहिस्सलाम के उत्तरने का वाकिआ तो दुनिया की आख़िरी उम्र में पेशा आयेगा, अगर उनकी निशानियाँ और हालात मुक्तम (ग़ैर-वाज़ेह और अस्पष्ट) होते तो बहुत मुम्किन है कि कोई दूसरा आदमी दावा कर बैठे कि मैं मसीह ईसा इन्ने मरियम हूँ। इन निशानियों के ज़रिये उसकी तरदीद की जा सकेगी। जैसा कि हिन्दुस्तान में मिर्ज़ा कादियानी ने दावा किया कि मैं मसीह मौऊद (आने वाला मसीह) हूँ और उलेमा-ए-उम्मत ने इन्हीं निशानियों की बुनियाद पर उसके क्होल को रह किया।

खुलासा यह है कि इस जगह और दूसरे मौकों में हज़रत इंसा अलैहिस्सलाम के हालात व तिफ़ात का इतनी तफ़सील के साथ बयान होना खुद उनके कियामत के क़रीब ज़माने में नाज़िल होने और दोबारा दुनिया में तशरीफ़ लाने ही की ख़बर दे रहा है। अहक़र ने इस मज़मून को पूरी वज़ाहत के साथ अपने रिसाले 'मसीहे मौऊद की पहचान' में बयान कर दिया है, उसको देख लिया जाये।

#### فَأَمَّنَا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَعَذَّ بُهُمْ عَنَااتًا شَدِيدًا فَ الثَّنْيَا وَالْاحِرَةِ ، وَمَا لَهُمْ مِّنْ تَصْهِرِينَ ﴿ وَامْنَا الَّذِينَ امْنُوا وَعَمِلُوا الطُّيلِعْتِ فَيُوقَيْهِمُ أَجُوْرَ المُّ

وَاللَّهُ لَا يُحِبُ الظَّلِيدِينَ عِذَاكَ نَتُلُونُهُ عَكَنِكَ مِنَ الْأَيْتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ @

फ-अम्मल्लजी-न

सो वे लोग जो काफिर हुए उनको अज़ाब क-फरू फ-उअ़ज़िज़बुहुम् अज़ाबन् शदीदन् करूँगा सङ्त अजाब दुनिया में और

फिद्दुन्या वल्-आह्यि-रति व मा आखिरत में. और कोई नहीं उनका लहुम् मिन्-नासिरीन (56) व मददगार। (56) और वे लोग जो ईमान

अम्मल्लजी-न आमन् व अमिलस-लाये और काम नेक किये सो उनको परा -सालिहाति फ्-युवफ्फीहिम् उजरहम. देगा उनका हक, और अल्लाह को खश (पसन्द) नहीं आते बेइन्साफ् । (57) ये

वल्लाह ला यहिब्बुज्जालिमीन (57) जालि-क नत्लुह अलै-क मिनल-पढ सनाते हैं हम तझको आयतें और आयाति विजिक्तिरल् हकीम (58) बयान तहकीकी। (58)

इन आयतों के मज़मून का पीछे से जोड़

ऊपर आयत में ज़िक़ हुआ था कि "मैं इन झगड़ने और विवाद करने वालों के बीच कियामत के दिन अमली फैसला करूँगा" इस आयत में उस फैसले का बयान है।

तफसील (फैसले की) यह है कि जो लोग (इन इख़िलाफ़ करने वालों में) काफिर थे सो उनको (उनके कुफ्र पर) सख़्त सज़ा दूँगा (कुल मिलाकर दोनों जहान में) दुनिया में भी (िक वह

तो हो चुकी) और आख़िरत में भी (िक वह बाकी रही), और उन लोगों का कोई हिमायती (व तरफदार) न होगा। और जो लोग मोमिन थे और उन्होंने नेक काम किए थे, सो उर्नको अल्लाह तआ़ला उनके (ईमान और नेक कामों के) सवाब देंगे, और (कुफ़्फ़ार को सज़ा मिलने की वजह यह है कि) अल्लाह तआ़ला मुहब्बत नहीं रखते (ऐसे) ज़ुल्म करने वालों से (जो ख़ुदा तआ़ला या पैगम्बरों के मुन्किर हों, यानी चूँकि यह बहुत बड़ा ज़ुल्म है, माफी के कायिल नहीं, इसलिए सख़्त

नापसन्दीदा होकर सज़ा पाने वाला हो जाता है)। यह (ज़िक्र हुआ किस्सा) हम तुमको (वही के ज़िरिये) पढ़-पढ़कर सुनाते हैं जो कि (आपकी नुबुट्यत की) दलीलों में से है, और हिक्मत भरे मजामीन में से है।

# मआरिफ् व मसाईल

# दुनिया की मुसीबतें काफिरों के लिये कफ्फारा नहीं होतीं मोमिन के लिये कफ्फारा होकर मुफीद होती हैं

فَأُعَلِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْاجِرَةِ

'सी उनको सख़्त सज़ा हूँगा दुनिया में भी और आख़िरत में भी' इस आयत के मज़मून पर एक हरूको सा इस्काल (शुक्त) होता है कि क़ियामत के फ़ैसले के क्यान में इस कहने के क्या मायने कि में दुनिया व आख़िरत में सज़ा हूँगा, क्योंक रूप वक्त तो दुनिया की सज़ा नहीं होगी। हल इसका यह है कि इस कहने की ऐसी मिसाल है जैसे कोई हाकिम किसी मुजिर को यह कहे कि इस वक्त तो एक साल की क़ैंद्र करता हूँ अगर जेलख़ाने में कोई शरारत की तो दो साल की सज़ा करूँगा। इससे उसका सिर्फ़् यह मतलब होता है कि यह दो साल आज की तारीख़ से होंगे, पस इस बिना पर वर्कोनी है कि शरारत के बाद दो साल का हुक्म हो जायेगा। हासिल यह होता है कि शरारत करने पर इस कुल मुद्दत की तक्मील एक साल और मिलाकर उस पर मरत्तव हो जायेगी।

इसी तरह यहाँ समझना चाहिये कि दुनिया में तो सज़ा हो चुकी, इसके साथ आख़िरत की सज़ा शामिल क्षेकर मजमूज़ा कियामत के दिन पूरा कर दिया जायेगा, यानी सज़ा-ए-दुनिया कप्रकारा न होगा आख़िरत की सज़ा के लिये, जबकि इसके उलट ईमान वालों का हाल यह है कि जगर उन पर दुनिया में कोई मुसीबत वगैरह आती है तो गुनाह माफ होते हैं और आख़िरत की सजा में कमी या खत्म हो जाती है, और इसी वजह से इसकी तरफ:

لَا يُحِبُّ الظَّلِمِيْنَ

'अल्लाह तआ़ला मुहब्बत नहीं रखते जुल्म करने वालों से' में इशारा फ्रमाया गया। यानी ईमान वाले अपने ईमान के सबब महबूब हैं, महबूब के साथ ऐसे मामलात हुआ करते हैं, और कुफ्र वाले अपने कुफ्र की वजह से नापसन्दीदा और नफ़रत के पात्र हैं, नफ़रत वालों के साथ ऐसा मामला नहीं होता। (तफ़सीर बयानुल-हुरआन)

إِنَّ مَشَلَ عِينِينَ عِنْدَاللَّهِ كَنَتُلِ ادْمَ ْخَلَقَة مِنْ تُرَابٍ ثُنُّمٌ قَالَ

لَهُ كُنُّ فَيَكُونُ وَالْخَقُ مِنْ نَلِكَ فَلَا تَكُنُ مِنَ المُسْتَةَ بَنِي وَفَتَنَ حَلَيْكَ فِيهُ مِن بَعْلِ صَا حَلَّكُ مِنَ الهِلِمِ فَقَالَ ثَمَالُوا نَنْءُ الْبَكَاءَ ثَا وَابْنَاءُكُمُ وَلِسَاءً ثَا وَلَسَاءً ثُمَّ وَافْسَكُمْ ۖ ثُمَّ نَنْتِهِلُ فَنَجَعُلُ لَعُنَكَ اللّوَى لَلْكُوبِينَ وَإِنْ هُذَا لُهُوا لَقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إلهٍ لَا اللهُ وَإِنَّ اللّهُ لِلّهُ الْمُحَرِّئِزُ الْحَكِيمُوفَ فَإِنْ تَوَلّا فَإِنْ اللّهِ وَلِنْ اللّهِ وَلِنَا ا

सरः आले इमरान (३)

बेशक ईसा (अलैहिस्सलाम) की मिसाल इन-न म-स-ल औसा अन्दल्लाहि जल्लाह के नज़दीक जैसे मिसाल आदम क-म-सलि आद-म, ख्र-ल-कह मिन

की, बनाया उसको मिट्टी से फिर कहा तराबिन् स्म्-म का-ल लह कन उसको कि हो जा वह हो गया। (59) फ-यक्न (59) अलु-हक्कु मिरिब्ब-क हक वह है जो तेस रब कहे फिर तू मत फला तक्म मिनल-मम्तरीन (60) रह शक लाने वालों में से। (60) फिर जो फ-मन हाज्ज-क फीहि मिम-बअदि

कोई झगड़ा करे तुझते इस किस्से में बाद मा जाअ-क मिनल जिल्मि फकल इसके कि आ वुकी तेरे पास ख़बर सच्ची, तआलौ नद्यु अब्ना-अना व तो त कह दे आओ बलायें हम अपने बेटे अब्ना-अक्म व निसा-अना व निसा-अक्ष् व अन्फ्-सना व

और तम्हारे बेटे और अपनी औरतें और तुम्हारी औरतें और अपनी जान और अन्फू-सक्म, स्म्-म नब्तहिल् तम्हारी जान, फिर इल्तिजा करें हम सब फ्-नज्जल्-लज्ञ्नतल्लाहि अलल्-और लानत करें अल्लाह की उनपर कि काजिबीन (61) इन-न हाजा लहुवल

जो झूठे हैं। (61) बेशक यही है वयान क-ससुलु-हक्कू व मा मिन् इलाहिन् सच्चा, और किसी की बन्दगी नहीं है इल्लल्लाह्, व इन्नल्ला-ह ल-हुवल्-सिवाय अल्लाह के, और अल्लाह जो है अज़ीज़ाल् हकीम (62) फ-इन वही है जबरदस्त हिक्मत वाला। (62) तवल्लौ फ -इन्नल्ला-ह अलीम्म फिर अगर कूबूल न करें तो अल्लाह को मालम हैं फसाद करने वाले। (63) 🌣 बिल्मुपिसदीन (63) 🏶

# खुलासा-ए-तफसीर

बेशक अजीब हालत (हज़रत) ईसा (अ़लैहिस्सलाम) की अल्लाह तआ़ला के नज़दीक (यानी उनकी तकदीरी तजवीज़ में हज़रत) आदम (अलैहिस्सलाम) की अजीब हालत की तरह है. कि उन (आदम अलैहिस्सलाम) को (यानी उनके जिस्मानी ढाँचे को) मिट्टी से बनाया फिर उन (के जिस्म) को हक्म दिया कि (जानदार) हो जा, पस वह (जानदार) हो गये, यह हक बात (जो ऊपर ज़िक हुई) आपके परवर्दिगार की तरफ से (बतलायी गयी) है। सो आप शुव्हा करने वालों में से न हो जाईये। पस जो शख़्स आप से ईसा अ़लैहिस्सलाम के बारे में (अब भी) हुज्जत करे.

आपके पास (कृतई) इल्म आने के बाद तो आप (जवाब में यूँ) फ़रमा दीजिए कि (अच्छा अगर

दलील से नहीं मानते तो फिर) आ जाओ हम (और तुम) बुता (कर जमा कर) लें अपने बेटों को और तुम्हारे बेटों को, और अपनी औरतों को और तुम्हारे बेटों को, और अपनी औरतों को और तुम्हारे केटों को, फिर हम (सब मितकर) ख़ूब दिल से डुआ करें, इस तीर पर िक अल्लाह की लानत भेजें जन पर जो (इस बहस में) नाहक पर हों। बेशक यह (जो कुछ ज़िक हुआ) वहीं है सच्ची बात, और कोई माबूद होने के लायक नहीं सिवाय अल्लाह तआ़ला के, (यह तीहिंदे ज़ाती हुई) और बेशक अल्लाह तआ़ला ही गुलबे वाले, हिक्मत वाले हैं (यह तीहिंदे सिफ्ताती हुई) एकर तमब हुज्जतों के बाद भी) अगर (हक सुबूल करने से) नाफ्रस्मानी करें तो (आप उनका मामला ख़ुदा के हवाले कीजिए, क्योंकि) येशक अल्लाह तआ़ला ख़ूब जानने वाले हैं फ्हाय करने वालों को।

# मआ़रिफ़ व मसाईल

#### कियास का हुज्जत और दलील होना

إِنَّ مَثَلَ عِيْسَى عِنْدَاللَّهِ كَمَثَلِ ادَّمَ

'बेशक ईसा की मिसाल अल्लाह के नज़दीक आदम के जैसी मिसाल है' इस आयत से मालूम होता है कि कियास (एक चीज़ को दूसरी पर अन्याज़ा करके उसी के जैसा हुक्म उस पर भी लगाना) भी शरीअ़त की हुज्जतों (दलीलों) में ते हैं, इसलिये अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया कि इंसा अलेहिस्सलाम की पदाईंश ऐसी है जैसे आदम अलेहिस्सलाम की यानी जिस तरह आदम अलेहिस्सलाम को बगैर बाप (और गाँ) के पैदा किया इसी तरह हज़रत इंसा अलेहिस्सलाम को में वगैर बाप के पैदा किया, तो यहाँ अल्लाह तआ़ला ने इंसा अलेहिस्सलाम की पैदाईंश को हज़रत आदम अलेहिस्सलाम की पैदाईंश को हज़रत आदम अलेहिस्सलाम की पैदाईंश को

(तफ़सीरे मज़हरी)

# मुबाहले की परिभाषा

لِقُلْ تَعَالُوانَدْ عُ.....الخ

'आप फ्रस्मा दीजिये कि आ जाओ हम बुला लें अपने बेटों को.......' इस आयत से अल्लाह तआ़ला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को मुबाहला करने का हुक्म दिया है, जिसकी तारीफ़ (परिपाषा) यह है कि अगर किसी मामले के हक व वातिल होने में दो फ़रीक़ों में विवाद हो जाये और दलीलों से झगड़ा ख़ल्म न हो तो पिर उनको यह तरीक़ा इिह्ताबार करना चाहिये कि सब मिलकर अल्लाह तआ़ला से दुआ़ को रिफ जो इस मामले में बातिल (गुलत रास्ते) पर हो उस पुर खुदा की तरफ़ से बबाल और हलाकत पड़े, क्योंकि लानत के मायने अल्लाह की एहमत से दूर हो जाना है, और रहमत से दूर होना कहर से क़रीब होना है। पस इसके मायनों का हासिल यह हुआ कि इंदे पर कहर नाज़िल हो। सो जो शहस झूठा होगा वह उसका

खामियाजा भुगतेगा। उस वक्त सच्चा झुठा होने की सही तस्वीर भी इनकार करने वालीं पर भी वाज़ेह हो (खुल कर सामने आ) जायेगी, इस तीर पर दुआ करने की "मुबाहला" कहते हैं, और इसमें असल खुद मुबाहसा करने वालों का जमा होकर दुआ़ करना है अपने अज़ीज़ों व रिश्तेदारों को जमा करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर जमा किया जाये तो इससे और एहतिमाम बढ़ जाता है।

# मुबाहले का वाकिआ और शियों का रह

इसका पसे-मन्ज़र यह है कि हुज़रे अकरम सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने नजरान के ईसाईयों की जानिब एक फरमान भेजा जिसमें तीन चीजें तरतीब वार ज़िक्र की गई थीं:

इस्लाम क्रबुल करो।

2. या जिजया (इस्लामी हकमत में रहने का टैक्स) अदा करो। 3. या जंग के लिये तैयार हो जाओ।

ईसाईयों ने आपस में मश्विरा करके शुरहबील, अब्दुल्लाह विन शुरहबील और जब्बार बिन कैस को हुजूरे अकरम सल्लालाह अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में भेजा। इन लोगों ने आकर मज़हबी मामलात पर बातचीत शुरू की, यहाँ तक कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ख़ुदा (यानी खुदाई में हिस्सेदार) होना साबित करने में उन लोगों ने बहुत ज़्यादा बहस व तकरार से काम लिया, इतने में यह मुबाहले वाली आयत नाजिल हुई, इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ईसाईयों को मुबाहले की दावत दी और ख़ुद भी हज़रत फ़ातिमा, हज़रत ज़ली, इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाह अन्हुम को साथ लेकर मुबाहले के लिये तैयार होकर तशरीफ लाये।

शरहबील ने यह देखकर अपने दोनों साथियों से कहा कि तुमको मालूम है कि यह अल्लाह का नबी है, नबी से मुबाहला करने में हमारी हलाकत और बरबादी यकीनी है, इसलिये निजात का कोई दूसरा रास्ता तलाश करो। साथियों ने कहा कि तुम्हारे नज़दीक निजात की क्या सरत है? उसने कहा कि मेरे नज़दीक बेहतर सूरत यह है कि नबी की राय के मुवाफिक सुलह की जाये.

चनाँचे इस पर सब का इत्तिफाक हो गया, चनाँचे नबी करीम सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने उन पर जिज्या मुक्रिर करके सुलह कर दी जिसको उन्होंने भी मन्त्रूर कर लिया। (तफसीर इब्ने कसीर जिल्द. 1)

इस आयत में 'अबनाअना' (अपने बेटों) से मुराद सिर्फ सगी औलाद नहीं है बल्कि आम मुराद है, चाहे औलाद हो या औलाद की औलाद हो, क्योंकि आम बोलचाल में इन सब पर औलाद का हक्म होता है, लिहाजा 'अबनाअना' में आप सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम के नवासे हज़रत हुसैन रिज़यल्लाह अन्हु और आपके दामाद हज़रत अली रिज़यल्लाह अन्ह दाख़िल हैं. सुसुसन हज़रत अली रिज़यल्लाह अन्ह को 'अबनाअना' में दाख़िल करना इसलिये भी सही है कि आपने तो परवरिश भी हुनूर सल्लल्लाह अ़लैहि व सल्लम की गोद में पाई थी, आपने इनको अपने बच्चों की तरह पाला पोसा और आपकी तरबियत का पूरा-पूरा ख़्याल रखा, ऐसे बच्चे पर

उर्फ में बेटे का इतलाक (हक्म) किया जाता है।

इस बयान से यह बात वाज़ेह हो गई कि हज़रत अली रज़ियल्लाह अन्हु औलाद में दाखिल हैं, लिहाज़ा शियों का आपको ''अबनाअना' से खारिज करके और 'अनफ़-सना' में दाखिल कक्के आपकी डायरेक्ट खिलाफत पर दलील पकडना और इसको दलील बनाना सही नहीं है।

قُلُ بَالْهُ لَى الْكِتْبِ تَعَالَوُ اللَّ كَلِمَةِ سَوَا مِ بَيْنَنَا وَبَيْتَكُمُ

ٱلاَنْعُبُدَ اللَّهِ اللَّهِ وَلَا نُشْوِرِكُ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَغْيَنَ بَعْضُنَا بَعْضًا ٱرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ ۚ فَإِنْ تَكُلُّوا فَقُولُوا اللَّهِ لَهُ وَا مِأْنَّا مُسَلِّمُونَ هِ

कुल्या अस्लल्-िकताबि तआली तुकह- ऐ अहले किताब! आओ एक इला कलि-मतिन् सवा-इम् बैनना व बैनकुम् अल्ला नजुब्-द इल्लल्ला-ह व ला नुश्रि-क बिही शैअंवु-व ला यत्तिष्ठा-ज बञ्जूना बञ्जन् अरुवाबम् मिन् दुनिल्लाहि. फ-इन तवल्लौ फ्-कूल्श-हद् विअन्ना मस्लिमन (64)

बात की तरफ जो बराबर है हम में और तम में 'कि बन्दगी न करें मगर अल्लाह की. और शरीक न ठहरायें उसका किसी को, और न बनाये कोई किसी को रब

सिवाय अल्लाह के, फिर अगर वे क्रबुल न करें तो कह दो गवाह रही कि हम तो हक्म के ताबे हैं। (64)

#### खुलासा-ए-तफसीर

(ऐ मुहम्मद सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम!) आप फरमा दीजिए कि ऐ अहले किताब! आओ एक ऐसी बात की तरफ जो कि हमारे और तुम्हारे बीच (मानी हुई होने में) बराबर है. (वह) यह (है) कि सिवाय अल्लाह तआ़ला के हम किसी और की इबादत न करें, और अल्लाह तआ़ला के साथ किसी को शरीक न ठहराएँ, और हममें से कोई किसी दूसरे को रब करार न दे खदा तआ़ला को छोड़कर, फिर अगर (इसके बाद भी) वे लोग (हक से) मुँह मोडें तो तम (मुसलमान) लोग कह दो कि तम (हमारे) इस (इक्रार) के गयाह रहो कि हम तो (इस बात के) मानने वाले हैं (अगर तुम न मानो तो तुम जानो)।

### मआरिफ व मसाईल

تَعَالَوْ اللَّ كَلِمَةِ سُوآء ؟ يُنتَا وَبَيْنَكُم.

'आओ एक ऐसी बात की तरफ जो हमारे और तम्हारे बीच बराबर है' इस आय

तस्तींग व दावत का एक अहम उसूल मालूम होता है, वह यह कि अगर कोई शाख़्त्र किती ऐसी जमाअ़त को दावत देने का इच्छुक हो जो अक़ीदों व नज़िरवों में उससे अलग और मिन्न हो तो इसका तरीक़ा यह है कि मुख़ाबिफ अक़ीदे वाली जमाअ़त को सिफ़् उसी चीज़ पर जमा होने की दावत दी जाये जिस पर दोनों का इत्तिफ़ाक (सहमति) हो सकता हो। जैसे रख़ुल्लाह स्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जन रूम के बादशाह हिरक्ल को इस्लाम की दावत दी तो ऐसे मसले की तरफ़ दी जिस पर दोनों का इत्तिफ़ाक़ या, यानी अल्लाह तज़ाला के वाहिद व अकेला होने पर। वह दावत नामा नीचे नक़ल किया जाता है:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ مِن مُحَقِّدِ عَيْدِ اللَّهِ وَرَسُّولِهِ اللَّهِ مَوْقِلَ عَظِيمَ الرُّومِ سَلَامُ عَلَيْهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْكَ مَا اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكَ وَالْمُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكَ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكَ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكَ وَاللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْكَ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكَ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا تَشْرِقَ بِهِ مَنِينًا وَلَا يَشْعِلُ اللَّهُ عَلَيْكَ وَاللَّهُ وَلَا يَشْعِلُ وَاللَّهُ وَلَا يَشْعِلُ وَاللَّهُ وَلَا يَشْعِلُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا يَشْعِلُ وَاللَّهُ وَلَا يَشْعِلُ وَلَا يَشْعِلُ وَلَا يَشْعِلُوا اللَّهِ وَلا يَسْعِلُوا اللَّهِ وَلا يَشْعِلُوا اللَّهُ وَلا يَشْعِلُوا اللَّهُ وَلا يَشْعِلُوا اللَّهِ وَلا يَعْلِمُوا اللَّهُ وَلا يَشْرِقُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلا يَسْعُونُ اللَّهُ وَلا يَشْعِلُوا اللللَّهُ وَلا يَشْمُونُ اللَّهُ وَلا يَشْعِلُوا اللَّهُ وَلا يَشْعُونُ اللَّهُ وَلا يَشْعُولُوا اللَّهُ وَلا يَشْعُونُ اللَّهِ وَلا يَشْعُونُ اللَّهِ وَلا يَعْمُونُ اللَّهِ وَلا يَعْمُونُ اللَّهِ وَلا يَعْمُونُ اللَّهِ وَلا يَعْمُونُ اللَّهُ وَلَا يَسْعُونُ اللَّهُ وَلا يُعْمُونُ اللَّهُ وَلا يُعْمُونُ اللَّهُ وَلا يُعْمُونُ اللَّهُ وَلا يُعْمُونُ اللَّهُ وَلا يَعْمُونُ اللَّهُ وَلَا يَعْمُونُ اللْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللْعُلُولُونُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ الللْعُلُولُونُ اللَّهُ اللْعُلِمُ الللللَّهُ وَاللَّهُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلُولُونُ اللْعُلِمُ اللْعُلُولُونُ اللْعُلُولُونُ اللْعُلِمُ اللْعُلُولُ اللْعُلِمُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُونُ اللْعُلُولُ اللْعُلِمُ اللْعُلُم

"में शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। यह ख़त मुहम्मद अल्लाह के बन्दे और उसके रसूत की तरफ़ से रोम के बादशाह हिरक़्त की जानिब है। सलामती हो उस श़ब्रूस के लिये जो हिदायत के रास्ते की पैरवी करे। इसके बाद- मैं तुझे इस्लाम के बुलावे की तरफ़ दावत देता हूँ, इस्लाम ला तू सलामत रहेगा, और अल्लाह तुझको बोहरा अब्ब देगा। और अगर तू मुँह फेरेगा (यानी यह दावत ख़ब्रूल न करेगा) तो तुझ पर उन सब किसानों का वबाल होगा जो तेरी रियाय है। ऐ अहते किताब! एक ऐसी बात पर आकर जमा हो जाओ जो हम और तुम दोनों में बराबर है, यह कि हम सिवाय अल्लाह के किसी की इबादत न करें और न इसके साथ शरीक करें, और न हम अल्लाह को छोडकर आपस में अपनों को रख बनायें।"

فَقُولُوااشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ٥

'तो तुम लोग कह दो कि तुम हमारे इस इक्सर के गवाह रहो' इस आयत में जो यह कहा गया कि तुम गवाह रहो, इससे यह तालीम दी गई है कि जब दलीलें वाज़ेह होने के बाद भी कोई हकू को न माने तो हुज्जत तमाम करने के लिये अपना मस्लक ज़ाहिर करके कलाम ख़त्म कर देना चाहिये, ज़्यादा बहस व तकरार करना मुनासिब नहीं है।

يَّاهُمُلُ الحِنْمِ لِيَ ثُمَّا لَجُوْنَ فِيَّ الْبَرْهِلِيْمَ وَمَا أَنْزِلَتِ النَّوْزِكُ وَ الْا نُحِمْلُ الَّا مِنْ بَصْرِهِ « أَقَلَا تَعْقِلُوْنَ ۞ هَا نَتْمُ هَوَّلَاّ حَاجَتُمْ فِيْمًا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ قَلِيمَ تُعَاجُونَ فِيْمًا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِنْمُ 'وَ اللهُ يَعْلَمُ وَ اَنْتُمُ لَا تَعْلَمُوْنَ ۞ مَا ظَانَ إِبْر وَلَا تَصْمُرُلِينًا ۚ قَلْكِونَ كِلْهِ عَلَيْمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْمُ وَيِنًا لِللَّهِ للَّذِيْنَ النَّبَعُونُهُ وَطِلَمُا النَّبِينُ وَالَّذِينَ أَصَنُواْ ـ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ۞

या अस्तत्त्-किताबि लि-म तुहाज्जू-न ऐ अहले किताब! क्यों झगड़ते हो इब्राहीम फ़ी इब्सही-म व मा उन्जि-लतित्-के बारे में और तौरात और इन्जील तो वल्-इन्जील् उत्तरीं उसके बाद क्या तूमको अक्ल दल्ला नहीं। (65) सुनते हो तुम लोग झगड मिम्-बज़्दिही, अ-फला तज़्किलून (65) हा-अन्तुम् हा-उला-इ हाजज्तुम् चके जिस बात में तुमको कुछ ख़बर थी. फ़ीमा लकुम् बिही ज़िल्म्न फ़िल-म अब क्यों झगड़ते हो जिस बात में तुमको तुहाज्जू-न फी मा लै-स लक्म बिही कुछ खबर नहीं. और अल्लाह जानता है अिल्मुन्, वल्लाहु यञ्जलम् व अन्तम और तम नहीं जानते। (66) न या ला तजुलमून (66) मा का-न इब्राहीम इब्राहीम यहदी और न था ईसाई लेकिन यहदिय्यंव-व ला नस्रानिय्यंव-व था हनीफ (यानी सब झूठे मज़हबों से लाकिन् का-न हनीफृम् मुस्लिमन्, व बेज़ार और) हुक्म मानने वाला, और न मा का-न मिनल्-मुश्रिकीन (67) था मुश्रिक। (67) लोगों में ज्यादा इन-न औलन्नासि बि-इब्सही-म मनासबत इब्राहीम से उनको थी जो साथ उसके थे और इस नबी को और जो लल्लजीनत्त-बज़्ह् व हाजन्नबिय्यु वल्लजी-न आमनू, वल्लाहु वलिय्युल् ईमान लाये इस नबी पर, और अल्लाह मुअमिनीन (68) वाली है मुसलमानों का। (68)

#### खलासा-ए-तफसीर

ईमा अलैहिस्सलाम के मोजिज़े हैं कि यह हकीकत के मताबिक है, अलबत्ता इसमें यह बात गलत मिला ली गयी कि ऐसे मोजिज़ों (यानी असाधारण कामों) वाला खुदा या खुदा का बेटा होगा. लेकिन एक बात इस धोखा लगने और शुब्हा पेश आने की मंशा तो थी, इसलिए इसको नाकाफी वाकफियत कहेंगे। जब इसमें तुम्हारी गुलती ज़ाहिर हो गयी) सो ऐसी बात में (फिर) क्यों रूजात करते हो जिससे तमको बिल्कल जानकारी नहीं. (क्योंकि इस दावे के लिये तो शब्हा पेश आने या घोखा लगने का कोई सबब भी तुम्हारे पास नहीं, क्योंकि उनके और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शरीअत के अहकाम में समानता भी न थी) और अल्लाह तआला (इब्राहीम . अलैहिस्सलाम के तरीके को ख़ुब) जानते हैं और तम नहीं जानते। (जब तुम ऐसे विना सर पैर के दावे करते हो जिससे जानकारी भी ना-जानकारी की तरह समझी जाती है तो अब अल्लाह तआला से उनके तरीके को सुनो कि) इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) न तो यहूदी थे और न ईसाई थे, लेकिन (अलबत्ता) सीधे तरीके वाले (यानी) इस्लाम वाले थे. और मुश्रिकों में से (भी) न थे। (सो यहिंदयों और ईसाईयों को तो मज़हबी तरीके के एतिबार से उनके साथ कोई मुनासबत और ताल्लुक् न हुआ, हाँ) बेशक सब आदिमियों में ज़्यादा ख़ुसूसियत रखने वाले (हजरत) इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) के साथ अलबत्ता वे लोग थे जिन्होंने (उनके वक्त में) उनका इत्तिबा "यानी पैरवी" किया था, और यह नबी (मृहम्मद सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम) हैं और ये ईमान वाले (जो नबी सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम की उम्मत हैं) और अल्लाह तआ़ला हिमायती हैं ईमान वालों के (कि उनको उनके ईमान का सवाब देंगे)।

ا (١٣٠٧) وَدَّفَ قَلَايِفَةٌ مِّنْ اهْدِلِ الْكِتْبِ لَوْيَضِلُونَكُو وَمَا يُضِلُونَ الْآ انْفَسَهُمْ وَمَا يَشْهُرُونَ۞ يَالْهِلَ الكِيتْبِ لِمَ كَالْفُرُونَ بِالنِيّ اللّٰتِي وَانْدَهُمْ تَشْهَدُونَ الْكِتْبِ لِمَ تَلْلِمُونَ الْحَقِّ بِالْبَاطِلِ وَكَتْمُونَ الْحَقِّ وَانْكُونَ تَشْهَدُونَ الْحَقَّ وَانْكُون

वहत्ताइ-फृतुम् मिन् अहिलल्-कितावि लौ युजिल्लू-नकुम, व मा युजिल्लू-न इल्ला अन्फु-सहुम् व मा यश्जुस्त-(६९) या अहलल्-किताबि लि-म तक्फु-स-न विआयातिल्लाहि व अन्तुम् तश्रहदून (७०) या अहलल्-किताबि लि-म तल्बिसूनल् हक्-क् विल्-बातिलि व तक्तुमूनल्-हक्-क् व अन्तुम् तअलम्न (७१) 🍑

आरंगू है कुछ अहले किताब को कि किसी तरह गुमराह करें तुमको, और गुमराह नहीं करते मगर अपने आपको और नहीं समझते। (69) ऐ अहले किताब! क्यों इनकार करते हो अल्लाह के कलाम का और तुम कायल हो। (70) ऐ अहले किताब! क्यों मिलाते हो सच में झूठ और छपाते हो सच्ची बात जानकर। (71)

## खुलासा-ए-तफ्सीर

दिल से चाहते हैं अहले किताब में से खुछ लोग इस बात को कि तुमको (हक् दीन से) गुमराह कर दें, और ये किसी को गुमराह नहीं कर सकते मगर खुद अपने आपको (गुमराही के बबाल में गिरफ्तार कर रहे हैं) और इसकी ख़बर नहीं रखते। ऐ अहले किताब! क्यों कुरू करते हो अल्लाह तआला की (उन) आयतों के साथ? (ओ तौरात और इन्जील में नुबब्बते मुहम्मदिया

हा अल्लाह ताओला के (उन) आरता क ताव? (जा ताता जां। उन्जान ने पुत्र्यता का उनकार करना एवं तालता की, क्योंकि हुजूर सल्ललाहु अलेहि व सल्लाम की मुख्यता का इनकार करना उन जायतों को झुक्ताना है, जो कुफ़ है) हालांकि तुम (अपनी ज़बान से) इक्तरर करते हो (कि वे आयतें हक हैं। यह तो मलामत हुई उनके गुमराह होने पर, आगे उनके दूसरों को गुमराह करने पर मलामत फुरमाते हैं कि) ऐ अहले किताब! क्यों गङ्-मड़ करते हो असल (मजमून यामी मुख्यते मुहम्मदिया) में ग्रेर-असली (यानी रद्दोबदल की हुई इवारत या ग़लत मायने बयान करने) से, और (क्यों) हुपाते हो हकीकी (असली और सही) बात को हालांकि तुम जानते हो (कि हक बात हुपा रहे हो)!

## मआरिफ व मसाईल

'अन्तुम तरहदून' और 'अन्तुम तअलमून' (यानी तुम इकरार करते हो और तुम जानते हो) के अलफाज़ से यह न समझा जायेगा कि अगर वे हक का इकरार न करें या उनको इल्म न छे तो उनके लिये कुफ़ जायज़ होगा। वजह इसकी यह हैं कि कुफ़ अपनी ज़ात के एतिबार से एक बुरा फ़ेल हैं, यह हर हालत में नाजायज़ है, अलबत्ता इल्म व इकरार के बाद कुफ़ इख़्तियार करने में मलामत और ज्यादा बढ़ जाती है।

وَقَالَتُ ظَالِينَ ظَالِيفَةٌ مِنَ اهْسِلِ الكِتْبِ اٰمِنْوَ بِالْذِينَ اَثْنَانِ اللَّذِينَ اَمْنُوا وَجُــةَ اللّهَالِـ وَالْفُرُوَّا الْجَرَةُ لَكُلُّهُمْ يَرْجِعُونَ لَا وَلَا تُؤْمِنُوْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ

النهار والفرزة الجمدة تعلقة برجون ف ولا نؤونوا إلا بس تهم دينهم، على إن الهدائ الهوائ المعدات النهر أنُ يُؤُنِّ أَحَدُّ مِشْلَ مَنَا أُوْتِيلِتُمْ أَوْ يُحَاجِّوْكُمْ عِنْدَ رَكِيْمُ، قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِبيا يُشَدَّهُ وَاللهُ وَالِيمْ عَلِيمُ فَيْ يَغْمَضُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يُشَازِ وَاللهِ ذُو الْفَصْلِ الْعَلِيمِ ﴿

व कालत्ताइ-फृतुम् मिन् अहिलल्-किताबि आमिन् बिल्लज्री उन्जि-ल अलल्लज्री-न आमन् वज्ह-नहारि वक्फुक्त आह्रि।-रहू लंअल्लहुम् यर्जिजुन (72) व ला तुजुमिन् इल्ला लिमन् तिब-अ दीनकुम, कुल् इन्नल्हुदा हुदल्लाहि अंय्युअ्ता अ-हुदुम् मिस्-ल मा ऊतीतुम् औ युहाज्जूकुम् अिन्-द रिब्बकुम्, कुल् इन्नल् फ्ज़्-ल बि-यदिल्लाहि युअ्तीहि मंय्यशा-उ, वल्लाहु वासिअुन् अलीम (73) यष्ट्रतस्सु बिरस्मतिही मंय्यशा-उ, वल्लाह् जुल्फज्लिल अजीम (74)

है जो अल्लाह हिदायत करे, और यह सब कुछ इसलिए है कि और किसी को भी क्यों मिल गया जैसा कुछ तुमको मिला या, या वे गालिब क्यों जा गये तुम पर तुम्हारे रब के आगे। तू कह- बड़ाई अल्लाह के हाथ में है, देता है जिसको चाहे, और अल्लाह बहुत गुंजाईश वाला है, ख़बरदार। (78) ख़ास करता है अपनी मेहरवानी जिस पर चाहे, और अल्लाह का फुज़ बड़ा है। (74)

#### खुलासा-ए-तफसीर

और अहले किताब में से कुछ लोगों ने (आपसी मश्चिया करने के तौर पर) कहा कि (मुसलमानों को गुमराह करने की एक तदबीर है कि ज़ाहिर में) ईमान ले आजो उस (किताब) पर जो नाजिल की गई हैं (रसुदुल्लाह सल्ललाहु अलैहि व सल्लम के बात्ते हो) मुसलमानों पर (यानी हुएआन पर), (मुराद यह कि हुएआन पर ईमान ले आजो) शुरू दिन में (यानी मुसह के वक्त) और (फिर) इनकार कर बैठो आहिए दिन में (यानी झाम की), क्या ताज्जुब है कि (इस तदबीर से मुसलमानों को भी हुएआन और इस्ताम के इक होने में शुरूवा पड़ जाये और) वे (अपने दीन से) फिर जाएँ (और यह ख़्बाल करें कि ये लोग इस्म वाले हैं और बेतास्सुब भी हैं कि इस्ताम कुशूल कर लिया, इस पर भी जो फिर गये तो ज़रूर इस्ताम का ग्रैर-इक्त (गुलत और इस्ताम कुशूल कर लिया, इस पर भी जो फिर गये तो ज़रूर इस्ताम का ग्रैर-इक्त (गुलत और इस्ताम के कोई ख़राबी देखी होगी जब ही तो उससे फिर गये।

और अहले किताब ने आपस में यह भी कहा कि मुसलमानों के दिखलाने को सिर्फ् ज़ाहिशी ईमान लाना) और (ुसच्चे दिल से) किसी के रू-ब-रू (दीन का) इक्तर पत करना, मगर ऐसे श्रद्धा के रू-ब-रू (सामने) जो तुम्हारे दीन की पैरवी करने वाला हो। (उसके रू-ब-रू तुमको अपने पुराने दीन का इक्तरा खुल्ता से व्याना चाहिए बाही गैर-मज़हब वालों के यानी मुसलमानों के रू-ब-रू वैसे ही उत्तत मस्तेहत की ख़ातिर इस्लाम का ज़बानी इक्तरा कर लेना। हक तज़ाला उनकी तदबीर के लचर होने का इज़हार फरमाते हैं कि) ऐ मुहम्मद (सल्लल्लाह अलिह व सल्ला)! आप कह दीजिए कि (इन चालाहियों से कुछ नहीं होता, क्योंकि) यहीनन हिदायत (जो बन्चों को होती है वह) हिदायत अल्लाह की (तरफ़ से होती) है, (पस जब हिदायत अल्लाह के कुओं में है तो वह जिसको हिदायत पर कायम रखना चाहें उसको कोई दूसरा किसी तदबीर से नहीं बिचला सकता है। आगे उनके इस मिश्वरे व तदबीर की वजह बतलाते हैं कि ऐ अहले किताब! तुम) ऐसी बातें इसिलए करते हो कि किसी और को भी ऐसी चीज़ मिल रही है जैसी तुमको मिली थी, (थानी किताब और आसमानी दीन) या वे लोग तुम पर ग़ालिब आ जाएँ (उस दीने इक को मुतैयन करके पेश करने में जो) तुम्हारे रब के नज़दीक (हैं। हासिल सबब और कारण का यह हुआ कि तुमको मुसलमानों पर जलन है कि उनको आसमानी किताब क्यों मिल गई, या ये लोग हम पर मज़हबी मुनाज़रे में क्यों ग़ालिब आ जोतें हैं, इस जलन की वजह से इस्ताम और मुसलमानों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जाने इस हसद ''जलन' का दह हैं कि) ऐ मुहम्मद! (सल्ललाह अलैहि व सल्लम) आप कह दीजिए कि वेशक फुल्ल तो खुता के कड़ों में है वह उसको जिसे चाहें अता फुरमा दें, और अल्लाह तज़ाला बड़ी युस्ज़त वाले हैं। (उनके घहों फुल्ल की कमी नहीं और) ख़ूब जानने वाले हैं, (कि किस यक्त किसको देना मुनासिब है इसलिए) ख़ास कर देते हैं अपनी रहमत (व फुल्ल) के साथ जिसको चाहें, और अल्लाह तज़ाला बड़े फुल्ल वाले हैं (प्रस इस वक्त अपनी हिक्मत से मुसलमानों पर फुल्ल व रहमत फरमा दिया इसमें हसर और ईप्यां करना फ़ुज़ूल और जहालत है।

# وَمِنْ أَهُلِ الْكِتْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ إِقِنْطَادٍ تُؤَوِّةٍ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ

انْ تَأْمَنْهُ بِدِينَا لِا لَيُؤَوْمَ الْمِيْكَ الَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَالِمَنَا فِي بَانَهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْخَيْبَنَ سَبِينُكُ ۚ وَيَقُولُونَ عَنَى اللهِ الْكَانِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۞

व मिन् अह्लिल्-िकताबि मन् इन और बाज़े अहले किताब में वे हैं कि अगर तू उनके पास अमानत रखे ढेर माल तअमन्द्र बिकिन्तारिंय्युअद्दिही इलै-क का तो अदा करें तुझको, और बाजे उनमें व मिन्हम मन इन् तअमन्ह् वे हैं कि अगर त उनके पास अमानत बिदीनारिल् ला युअदिही इलै-क रखे एक अशरफी तो अदा न करें तुझको इल्ला मा दुम्-त अलैहि का-इमन्, मगर जब तक तू रहे उसके सर पर खडा. जालि-क बिअन्नहुम् कालू लै-स यह इस वास्ते कि उन्होंने कह रखा है कि अलैना फिल्उम्मिय्यी-न सबीलुन् व नहीं है हम पर उन लोगों के हक लेने में यक्कूलू-न अलल्लाहिल्-कज़ि-ब व हुम् कुछ गुनाह, और झुठ बोलते हैं अल्लाह पर और वे जानते हैं। (75) यञ्जलमून (75)

इन आयतों के मज़मून का पीछे से ताल्लुक्

ऊपर की आयतों में अहले किताब (यहूदियों व ईसाईयों) की दीन में ख़ियानत (चोरी और बद्दियानती) का ज़िक था, यानी उनका अल्लाह की आयतों के साथ कुफ़ करना और हक को कामीर मजारिफल-करजान जिल्ह (१)

ब्रातिल (गैर-इक) के लाय मिला देने का, और हक के छुपाने का, और मोमिनों को गुमराह करने की तदबीर करना। अगली आयत में मालों में उनकी ख़ियानत (अनियमितता और बद्दियानती) करने का ज़िक्र है और उनमें से चूँकि कुछ अमानतदार भी ये इत्ततिये दोनों किस्मों को ज़िक्र फ़्रसाया।

#### ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और अहले किताब (यहूदियों व ईसाईयों) में से बाज़ा शह्स ऐसा है कि (ऐ मुखातब!) अगर वुम उसके पास ढेर-का-ढेर माल भी अमानत का रख दो तो वह (माँगने के साथ ही) उसको लुम्हारे पास ला रखे। और उन्हीं में से बाज़ा वह शह्म है कि अगर तुम उसके पास एक दौनार भी अमानत रख दो तो वह भी वुमको अदा न करे (बिल्क अमानत रखाने का भी इक्सार न करे) मगर जब तक कि तुम (अमानत रखकर) उसके सर पर (बराबर) खड़े रसे, (उस वक्त तक तो इनकार न करे और जहाँ अलग हुए फिर अदा करने का तो क्या ज़िक्र है, सिरे से अमानत ही से मुकर जाये)। इस (अमानत का अदा न करना) इस सबब से है कि वे लोग कहते हैं कि हम पर अहले-किताब के अलावा (इसरों के माल) के बारे में (अगर चौरी-छुरो लिया जाए मज़ब्बी एतिबार से) किसी तरह का इत्जाम नहीं। (यानी ग़ैर-अहले तिवाब जैसे कुरैश का माल चुरा लेना या छीन लेना सब जायज़ है। अल्लाह तआ़ला आगे उनके इस दाबे को झुठला रहे हैं) और दे लोग अल्लाह तआ़ला एर झूट लगाते हैं (कि इस ऐस्त को हलाल समझते हैं) और दिल में भी जानते हैं (अल्लाह तआ़ला पर झूट लगाते हैं (कि इस ऐस्त को हलाल समझते हैं) और दिल में भी जानते हैं (अल्लाह तआ़ला ने इसको हलाल नहीं किया, यह ख़ालिस अपना गढ़ा हुआ दावा है)।

## मआरिफ व मसाईल

## किसी ग़ैर-मुस्लिम के अच्छे गुणों की तारीफ़ करना दुरुस्त है

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتْبِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِبْطَارٍ يُّوَّدِةٍ اللَّكَ....الخ

'और अहले किताब में से........' इस इस आयत में कुछ लोगों की अमानतदार होने पर तारीफ़ की गई है। अगर इस 'बाज़े' (कुछ) से मुगद वो अहले किताब हैं जो ईमान ला चुके थे तो उनकी तारीफ़ करने में कोई शुब्द पैदा नहीं होता, लेकिन अगर ख़ालिस मोमिन मुगद न हों बिक मुतलक़ तौर पर अहले किताब हों जिनमें ग़ैर-मुस्सिम भी शामिल हैं तो इस सुरत में यह सवाल पैदा होता है कि काफिर का कोई अमल मक़बूल नहीं होता तो फिर उनकी तारीफ़ से क्या फ़ायदा

जवाब यह है कि किसी चीज़ का मकबूल हीना और चीज़ है और उसकी तारीफ़ करना और चीज़ है। तारीफ़ करने से यह लाज़िम नहीं आता कि वह अल्लाह के यहाँ मकबूल भी है। इससे यह बतलाना मक्सूद है कि अच्छी बात चाहे काफिर की हो वह भी किसी दर्जे में अच्छी है। जिसका फायदा उसको दुनिया में ''नेकनामी'' (अच्छी शोहरत) है और आख़िरत में अज़ाब व कम होना।

इस वयान से यह बात भी स्पष्ट हो जाती है कि इस्लाम तास्सुब (गुलत भेदभाव) और तंग-मज़री से काम नहीं लेता बल्कि वह खुले दिल से अपने मुख़ालिफ के हुनर की भी उसके मर्तब के मुताबिक दाद देता है।

إِلَّا مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَالِمًا.

ंमगर जब तक कि तुम उसके सर पर खड़े रहों' इस आयत से इमाम अबू हनीफ़्त रहमतुल्लाहि अलैहि ने दलील हासिल की है कि कर्ज़ वाले (लेनदार) को यह हक है कि वह अपने कर्ज़दार (देनदार) से अपना हक् वसूल करने तक उसका पीछा करता रहे। (तफसीरे कर्तवी जिल्ह a)

. كِلْ مَنْ أَوْقَىٰ يَعَفِيهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللهَ يُحِبُّ النُّقَتِينَ هِ إِنَّ الْأَيْنَ يَشْتَرُونَ يَعَهُ وِ اللهِ وَإِنْهَا يَهِمْ ثَمَنًا قِيْلِكَ لَوْلِيكَ لَوْلَيْكَ لَهُمْ فِي الرَّخِيرَةِ وَلَا يُكَفِّمُ اللهُ وَلَا يَنْظُرُ الْبَهِمْ يَوْمَر

बला मन् औफा बि-अहिदही वत्तका फ-इन्नल्ला-ह युहिब्बुल् मुत्तकीन (76) इन्नल्लजी-न यश्तरू-न बि-अह्दिल्लाहि व ऐमानिहिम

इक्सर और वह परहेज़गार है तो अल्लाह को मुहब्बत है परहेज़गारों से। (76) जो लोग मोल (क्तीमत यानी दुनियावी फायदा) लेते हैं अल्लाह के इक्सर पर और अपनी क्समों पर थोड़ा सा मोल, उनका कुछ हिस्सा नहीं आख़्रिस्त में और न बात करेगा उनसे अल्लाह और न निगाह करेगा उनकी तरफ कियामत के

दिन, और न पाक करेगा उनको, और उनके वास्ते दर्दनाक अजाब है। (77)

स-मनन् क् लीलन् उलाइ-क ला ख़्लान्क लहुम् फिल्-आख़्त्रि-रति व ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु व ला यन्जुरु इलैहिम् यौमल्-कियामति व ला युजक्कीहिम् व लहुम् अजाबुन् अलीम (77)

इन आयतों के मज़मून का पीछे से जोड़ ऊपर 'व यक्रज-न' से अहते किताब के दावे का झठा और गलत होना बयान किया गया

----

on आगे इन आयतों से उसी झूठा होने की ताकीद और वायदे को पूरा करने की फुज़ीलत औ अहद व समझौते को तोड़ने की बुराई व निंदा बयान की गयी है।

## खुलासा-ए-तफसीर

(ख़ियानत करने वाले पर) इल्ज़ाम क्यों न होगा (ज़रूर होगा, क्योंकि उसके बारे में हमारे ये दो कानून हैं- एक यह कि) जो शख़्स अपने अहद को (चाहे वह अ़हद अल्लाह तआ़ला से हुआ हो, या जायज़ होने की शर्त के साथ किसी मख़्तुक से) परा करे, और अल्लाह तज़ाला से डरे तो बेशक अल्लाह तआ़ला महबूब रखते हैं (ऐसे) मृत्तिकियों को। (और दूसरा कानून यह है कि) यकीनन जो लोग हकीर मुआवज़ा (यानी दुनियावी नफ़ा) ले लेते हैं उस अहद के मुकाबले में जो अल्लाह तआ़ला से (उन्होंने) किया है, (जैसे अम्बिया अलैहिम्स्सलाम पर ईमान लाना) और (मुकाबले में) अपनी कसमों के (जैसे बन्दों के हक्क और मामलात के बारे में कसम खा लेना) उन लोगों को कुछ हिस्सा आखिरत में (वहाँ की नेमत का) न मिलेगा, और न ख़ुदा तआ़ला उनसे (नर्मी का) कलाम फ्रमाएँगे, और न उनकी तरफ (मुहब्बत की नज़र से) देखेंगे कियामत के दिन, और न उनको (गुनाहों से) पाक करेंगे, और उनके लिये दर्दनाक अज़ाब (तजवीज़) होगा ।

## मआरिफ व मसाईल

अहद की परिभाषा और उसके ख़िलाफ करने वाले पर चन्द वईदें अहद उस कौल का नाम है जो दो फ़रीकों के बीच आपसी बातचीत से तय होता है. जिस पर दोनों पक्षों को कायम रहना जरूरी होता है, बखिलाफ वायदे के कि वह सिर्फ एक तरफ से

होता है यानी अहद आम है और वायदा खास है।

अहद के परा करने की क़रआन व सुन्तत में बहुत ताकीद आई है। चुनाँचे ऊपर की आयत नम्बर 77 में भी अहद की ख़िलाफ़वर्ज़ी (उल्लंघन) करने वाले पर पाँच वर्डदें (सजा की धमिकयाँ) बयान हुई हैं:

1. उनके लिये जन्नत की नेमतों में से कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। एक हदीस में रसले करीम

सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम इरशाद फ़रमाते हैं कि जिस आदमी ने झूठी कसम के जरिये किसी मसलमान का हक दबाया तो उसने अपने लिये आग को वाजिब कर दिया। हदीस को बयान करने वाले ने अर्ज किया कि अगर वह चीज़ मामूली सी हो तो तब भी उसके लिये आग वाजिब होगी? आप सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने जवाब में फरमाया अगरचे वह पेड की हरी टहनी ही क्यों न हो। (तफ़सीरे मज़हरी, मुस्लिम शरीफ के हवाले से)

2. अल्लाह तआ़ला उनसे खुश करने वाली बात नहीं करेंगे।

3. अल्लाह तुआला उनकी तरफ कियामत के दिन रहमत की नजर से नहीं देखेंगे

तफसीर मसारिकत-करआन जिल्द (2) . अल्लाह तआ़ला उनके गुनाह को माफ नहीं करेंगे, क्योंकि अहद के खिलाफ करने 😕

वजह से बन्दे का हक बरबाद हुआ है और बन्दे के हक को अल्लाह तआला माफ नहीं करेंगे। 5. उनके लिये दर्दनाक अजाब होगा।

وَانَّ مِنْهُمْ لَقَرِيْقًا يَلَوْنَ ٱلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتْبِ لِتَحْسَبُونُهُ مِنَ الْكِتْبُ وَمَا هُوَمِنَ الْكِتْبُ ۚ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَمَا هُوَمِنْ عِنْدِ اللهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ

الكَذِبَ وَهُمْ يَعْكُنُونَ ﴿ مَا كَانَ لِبَشِي أَنْ يُؤْسِينُ اللهُ الْكِتْبُ وَالْحُكُمُ وَالنَّبُوَّةُ ثُمَّ يَعُولَ لِلنَّاسِ

كُوْلُوْاعِبَادًا لِيُ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَلَكِنْ كُوْنُوا رَبِينِينَ عِمَا كُنْتُمْ تُكَلِّمُونَ الْكِشب وَعِنَا كُنْتُمُ تَكُلُونُونَ فَ وَلاَ يَامُرُكُمُ أَنْ تَنْتِيْنُوا الْمُنْتِيكَةَ وَالنِّينِينَ ازْبَا بَّاءارًا مُؤكُّمُ بِالْكُفُو بَعْدَ إذْ ٱنْتُقَرَّمُسْلِمُونَ ﴿

व इन्-न मिन्हुम् ल-फरीकंय्यलव्-न और उनमें एक फरीक है कि जबान मरोड अल्सि-न-तहुम् बिल्किताबि कर पढ़ते हैं किताब ताकि तम जानो कि लि-तह्सबृह मिनल्-िकताबि व मा वह किताब में है और वह नहीं किताब

ह-व मिनल्-किताबि व यक् ल्-न में. और कहते हैं- वह अल्लाह का कहा ह-व मिन अिन्दिल्लाहि व मा ह-व है, और वह नहीं अल्लाह का कहा, और मिन अिन्दिल्लाहि व यक ल-न

अल्लाह पर झुठ बोलते हैं जानकर। (78) अलल्लाहिल-कजि-ब व हुम् यञ्जलमून किसी बशर (इनसान) का काम नहीं कि (78) मा का-न लि-ब-शरिन अल्लाह उसको देवे किताब और हिक्मत अंय्यु अति-यह ल्लाहुल् किता-ब

और पैगम्बर करे फिर वह कहे लोगों को वल्हक-म वन्नुबुव्व-त सुमु-म यक्र-ल कि तम मेरे बन्दे हो जाओ अल्लाह को लिन्नासि कुन् अबादल्ली मिन् छोड़कर, लेकिन यूँ कहे कि तुम अल्लाह दनिल्लाहि व लाकिन कुन् रब्बानिय्यी-न बिमा क्नत्म तुजल्लिम्नल्-किता-ब व बिमा कुन्तुम्

वाले हो जाओ जैसे कि तुम सिखलाते थे किताब और जैसे कि तुम आप भी पढ़ते थे उसे। (79) और न यह कहे तुमको तद्रुस्न (79) व ला यजुम्-रकुम् कि ठहरा (मुकर्रर कर) लो फरिश्तों को अन् तत्तिकाजृत्-मलाइ-क-त और निबयों को रब, क्या तमको कुफ़ वन्नबिय्यी-न अरबाबन.

अ-यअ्मुरुकुम् बिल्कुफ्रिर बञ्ज्-द इज् सिखायेगा इसके बाद कि तुम मुसलमान अन्तुम् मुस्लिमून (80) ♥ हो चुके हो?। (80) ♥

## ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और बेशक उनमें से कुछ ऐसे हैं कि टेड़ा करते हैं अपनी ज़बानों को किताब (पढ़ने) में (यानी उनमें कोई लफ़्ज़ या कोई तफसीर गुलत मिला देते हैं और गुलत पढ़ना ज़बान को टेढ़ा करना कहलाता है), ताकि तुम लोग (जो उसको सुनो तो) उस (मिलाई हुई चीज़) को (भी) किताब का हिस्सा समझो, हालाँकि वह किताब का हिस्सा नहीं। और (सिर्फ घोखा देने के लिये इस अमली तरीके पर बस नहीं करते बल्कि ज़बान से भी) कहते हैं कि यह (लफ्ज़ या मतलब) खुदा के पास से (जो अलफ़ाज़ या कवाईद नाज़िल हुए हैं उनसे साबित) है, हालाँकि वह (किसी तरह) खुदा तआ़ला के पास से नहीं। (पस उनका झूठा होना लाज़िम आ गया। आगे ताकीद के लिये इसकी फिर वज़ाहत है) और अल्लाह तआ़ला पर झूठ बोलते हैं और वे (अपना झूठा होना दिल में खुद भी) जानते हैं। किसी बशर से यह वात नहीं हो सकती कि अल्लाह तआ़ला (तो) उसको किताब और (दीन की) समझ और नबव्वत अता फरमाएँ (जिनमें से हर एक का तकाज़ा यह है कि कुफ व शिर्क से रोका जाये, और) फिर वह लोगों से (यूँ) कहने लगे कि मेरे बन्दे (यानी इबादत करने वाले) बन जाओ खुदा तआ़ला (की तौहीद) को छोड़कर (यानी नुबुब्बत और शिर्क करने का हुक्म जमा नहीं हो सकते) व लेकिन (यह नबी यह तो) (कहेगा कि) तम लोग अल्लाह वाले बन जाओ, (यानी सिर्फ अल्लाह तज़ाला की इबादत करो) इस वजह से कि तुम (अल्लाह की) किताब (औरों को भी) सिखाते हो और इस वजह से कि (ख़ुद भी उसकी) तम पढते हो। (और उस किताब में तालीम है तौहीद की) और न (वह इनसान जो नबव्यत से सम्मानित है) यह बात बतलायेगा कि तुम फ़रिश्तों को (या दूसरे) और निबयों को रब क़रार दे लो, क्या (भला) वह तुमको कुफ़ की बात बतलायेगा इसके बाद कि तुम (इस ख़ास अक़ीदे में चाहे वास्तव में या अपने गुमान के मुताबिक) मुसलमान हो।

## मआरिफ़ व मसाईल

अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के मासूम (गुनाहों से सुरक्षित) होने

#### की एक दलील

'किसी बशर का यह काम नहीं......' नजरान के ईसाईयों के वफ़्द (प्रतिनिधि मण्डल) की मौजूरगी में कुछ यहूदियों व ईसाईयों ने कहा था कि ऐ मुहम्मद! क्या तुम यह चाहते हो कि हम सुम्हारी उसी तरह पूजा करें जैसे ईसाई ईसा बिन मरियम को पूजते हैं? आप सल्लल्लाहु अतैिह

व सल्लम ने फरमाया- अल्लाह की पनाह! कि हम गैुरुल्लाह की बन्दगी करें, या दूसरों को इसकी दावत दें, हक तआ़ला ने हमको इस काम के लिये नहीं भेजा। इस पर यह आयत नाजिल हुई- ''यानी जिस बशर को हक तआ़ला किताब व हिक्मत और कृव्वते फैसला देता और पैगुम्बरी के ऊँचे मकाम पर पहुँचाता है कि वह अल्लाह का पैगाम ठीक-ठीक पहुँचाकर लोगों को उसकी बन्दगी और वफादारी की तरफ मुतवज्जह करे, उसका यह काम कभी नहीं हो सकता कि उनको ख़ालिस एक ख़ुदा की बन्दगी से हटाकर ख़ुद अपना या किसी दूसरी मख़्लूक का बन्दा बनाने लगे, इसके तो यह मायने होंगे कि खदावन्दे करीम ने जिसको जिस मन्सब (पद) का अहल जानकर भेजा था वास्तव में वह उसका अहल (पात्र और योग्य) न था। दुनिया की कोई हुक्पनत भी अगर किसी शरुस को एक जिम्मेदारी के ओहदे पर मामूर करती है तो पहले दो बातें सोच लेती है:

1. यह शख्स हक्मत की पॉलिसी को समझने और अपने फराईज (इयूटी) अन्जाम देने की काबलियत रखता है या नहीं?

2. हुकूमत के अहकाम (आदेशों) की तामील करने और रियाया को वफादारी के रास्ते पर कायम रखने की कहाँ तक उससे अपेक्षा की जा सकती है।

कोई बादशाह या पार्लिमेन्ट ऐसे आदमी को हक्पनत का नायब या दूत मुक्रिर नहीं कर सकती जिसके बारे में हुकुमत के खिलाफ बगावत फैलाने या उसकी पॉलिसी और अहकाम से मुँह फेर लेने या ख़िलाफ करने का मामूली सा भी शुद्धा हो। बेशक यह मुम्किन है कि एक शख्त की काबलियत या वफादारी की भावना का अन्दाजा हकमत सही तौर पर न कर सकी हो. लेकिन खुदावन्दे क़ुदुद्दस के यहाँ यह भी शुव्हा व संभावना नहीं, अगर किसी मर्द (शुद्धा) के बारे में उसको इल्म है कि यह मेरी वफादारी और हुक्मों के पालन में बाल बराबर इधर-उधर न होगा. तो महाल (नामिकन) है कि वह आगे चलकर इसके खिलाफ साबित हो सके, वरना अल्लाह के इल्म का गलत होना लाजिम आता है। अल्लाह की पनाह।

यहीं से अम्बिया अलैहिम्स्सलाम के मासुम (गुलतियों और गुनाहों से सुरक्षित) होने का मसला स्पष्ट हो जाता है। फिर जब अम्बिया अलैहिमुस्सलाम मामूली सी नाफ्रमानी से भी पाक हैं तो ज्ञिक और खदा के मुकाबले में बगावत करने की संभावना कहाँ बाकी रह सकती है।

इसमें ईसाईयों के इस दावे का भी रह हो गया जो कहते थे कि मसीह इब्ने मरियम के अल्लाह का बेटा और खदा होने का अकीदा हमको खद मसीह अलैहिस्सलाम ने तालीम फरमाया या. और उन मुसलमानों को भी नसीहत कर दी गई जिन्होंने रसूलूल्लाह सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम से अर्ज किया था कि हम सलाम के बजाय आपको सज्दा किया करें तो क्या हर्ज है? और अहले किताब पर भी एक एतिराज व हमला हो गया जिन्होंने अपने 'अहबार' व 'रुहबान' (पादरियों व धार्मिक गुरुओं) को ख़ुदाई का दर्जा दे रखा था। (अल्लाह की पनाह) (फवाईट-ए-उस्मानी

## وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِنْ عَالَ التَّبِينِ لَمَّا أَتَنْ فَكُمْ مِّن كِتْب

وَحِكْمَةَ ثُمُّ مَا لَا مُنْ رَمُنُولُ شُصَدِقًى لِمَا مَعَكُمْ يَنُولِهُ فَيَ لِمَنْ مُؤْرَثُهُ وَالْمَا وَلَنْصُورُتُهُ وَلَا الْأَوْلَوْتُمْ وَ الْحَلْمُمُمُ وَمِنَ الطّهْدِينَى فَعُن تُوكِ لِمُعَلَمُ مَا لَائِمَ اللّهُ وَمِنْ الطّهِدِينَى فَعُن تُوكِ لِمُعَلَمُ وَمِن الطّهْدِينَى فَعُن تُوكِ لِمُعَلَمُ مَن فَي السَّلُوتِ وَ الدَّرْضِ ذَلِهُ اللّهُ مَمْ مَن فَي السَّلُوتِ وَ الدَّرْضِ طَوْقًا وَلَوْلَ عَلَيْنَا وَقَا اللّهُ مِنْ اللّهِ يَبْعُونَ وَقُلُ امْمَنَا بِاللّهِ وَمَنَا النّزل عَلَيْنَا وَقَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَن اللّهُ عَلَيْنَا وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَمَا لَوْلَ عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ وَمَنا اللّهُ وَاللّهُ مِنْ لَا مُعَلِمُونَ وَقُلْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَمَا اللّهُ مِنْ اللّهِ مُنْ اللّهُ وَمَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ ا

और जब लिया अल्लाह ने अहद निबयों मीसाकन-से कि जो कछ मैंने तमको दिया किताब निबयी-न लमा आतेतकम और इल्म फिर आये तुम्हारे पास कोई किताबिंव्-व हिक्मतिन् स्म्-म रसल कि सच्चा बताये तम्हारे पास वाली जा-अक्म रस्लूम मुसद्दिक ल्लिमा किताब को तो उस रसल पर ईमान म-अक्म लतुअमिन्न्-न बिही व लाओं गे और उसकी मदद करोगे। ल-तन्सुरुन्नह्, का-ल अ-अक्ररतुम् फरमाया कि क्या तमने इकरार किया व अ-ङाज़ातुम् अला जालिक्म् और इस शर्त पर मेरा अहद क बल इसरी, काल अकररना, का-ल फश्हद किया? बोले हमने इकरार किया। व अ-न म-अकुम् मिनश्शाहिदीन फरमाया तो अब गवाह रहो और मैं भी तुम्हारे साथ गवाह हूँ। (81) फिर जो (81) फ-मन तवल्ला बञ्ज-द जालि-क कोई फिर जाये उसके बाद तो वही लोग फ्-उलाइ-क हुमुल् फ़ासिकून (82) हैं नाफरमान। (82) अब कोई और दीन अ-फगै-र दीनिल्लाहि यब्गू-न व लहू दँढते हैं अल्लाह के दीन के अलावा, और अस्त-म मन् फिरसमावाति वलुअर्जि उसी के हक्म में है जो कोई आसमान तौअंव-व कर्ह्व-व इलैहि युर्जअून और जमीन में है खशी से या लाचारी से. (83) कल आमन्त्रा बिल्लाहि व मा और उसी की तरफ सब लौटकर जायेंगे। उन्जि-ल अलैना व मा उन्जि-ल (83) त् कह- हम ईमान लाये अल्लाह पर अला इब्राही-म व इस्माजी-ल व और जो कुछ उतरा हम पर और जो कुछ इस्हा-क व यजकू-ब वलअस्बाति व उतरा इब्राहीम पर और इस्माईल पर और

इस्हाक पर और याकृब पर और उसकी मा ऊति-य मूसा व अीसा औलाद पर, और जो मिला मसा को और वन्नबिय्य-न मिर्रब्बिहिम् ला नुफ्रिंक् र्दमा को और जो मिला सब नवियों को तनके परवर्दिगार की तरफ से. हम जदा बै-न अ-हदिम् मिन्हुम् व नहनु लहू (अलग) नहीं करते उनमें किसी को और मुस्लिमून (84) हम जसी के फरमॉबरदार हैं। (84)

## खुलासा-ए-तफसीर और (वह वक्त भी काबिले जिक्र है) जबकि अल्लाह ने अहद लिया (हज़राते) अम्बिया

(अतैहिम्स्सलाम) से कि जो कुछ मैं तमको किताब और इल्म (शरीअत) दूँ (और) फिर तम्हारे पास कोई (और) पैगम्बर आए जो तस्दीक करने वाला (और मुवाफिक) हो उस (निशानी) के जो तम्हारे पास (की किताब और शरीअत में) है. (यानी शरीअत की मोतबर दलीलों से उसकी रिसालत साबित हो) तो तुम जुरूर उस रसूल (की रिसालत) पर (दिल से) ईमान व यकीन भी लाना और (हाथ-पाँव से) उसकी हिमायत भी करना। (फिर यह अहद बयान करके डरशाद) फरमाया कि क्या तमने इकरार किया और लिया इस (मजमून) पर मेरा अहंद (और हक्म कबूल

रहना (क्योंकि गवाही से फिरने को हर शख्स हर हाल में बुरा समझता है, बख्रिलाफ इकसर करने वाले के कि उसकी गर्ज होती है इसलिये उसका फिर जाना कुछ बड़ी बात नहीं होती। इसी तरह तम सिर्फ इकरारी नहीं बल्कि गवाह की तरह इस पर कायम रहना) और मैं (भी) इस (मजमन) पर तम्हारे साथ गवाहों में से (यानी वाकिए की इत्तिला और इल्म रखने वाला) हैं। सो जो शख्स (उम्मतों में से) मुँह मोड़ेगा (यानी उल्लंघन करेगा, उस अहद से) बाद इसके (िक अम्बिया तक

किया)? वे बोले हमने इकरार किया। इरआद फुरमाया- तो (अपने इस इकरार पर) गवाह भी

से अहद लिया गया और उम्मतें तो किस गिनती में हैं) तो ऐसे ही लोग (पूरी) नाफरमानी करने वाले (यानी काफिर) हैं। क्या (दीने इस्लाम से जिसका अहद लिया गया है नाफरमानी व विकाफवर्जी करके) फिर (उस) अल्लाह के दीन के सिवा और किसी तरीके को चाहते हैं. हालाँकि अल्लाह तआला (की यह शान है कि उन) के (हक्म के) सामने सब सर झकाये हुए हैं जितने आसमानों में (हैं) और (जितने) ज़मीन में हैं (बाज़े) ख़ुशी (और इख़्तियार) से और (बाज़े)

की मुख़ालफ़त न करे, ख़ासकर जबकि आईन्दा सज़ा का भी डर हो, चुनाँचे) सब अल्लाह ही की तरफ (कियामत के दिन) लौटाए (भी) जाएँगे (और उस वक्त मुख़ालिफ़ों को सज़ा होगी)। (ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम!) आप (दीने इस्लाम के इज़हार के लिये खुलासे के

बेडिस्तियारी से. और (अव्यक्त तो इस बडाई व शान ही का तकाज़ा यह था कि कोई उनके अहद

तौर पर यह) फरमा दीजिए कि हम ईमान रखते हैं अल्लाह पर और उस (हक्म) पर जो हमारे 🛮 पास भेजा गया. और उस (हक्म) पर जो (हजरत) इब्राहीम व इस्माईल व इस्हाक व याकूब

(अलैहिमुस्सलाम) और याकूब की औलाद (में जो नबी गुज़रे हैं उन) की तरफ भेजा गया, औ उस (हुक्म व मोजिज़े) पर भी जो (हज़रत) मुसा और ईसा (अलैहिमस्सलाम) और दूसरे निवयों को दिया गया उनके परवर्दिगार की तरफ से. (सो हम इन सब पर ईमान रखते हैं, और ईमान भी) इस अन्दाज़ से कि हम इन (हजरात) में से किसी एक में भी (ईमान लाने के मामले में) फुर्क (और भेदभाव) नहीं करते (कि किसी पर ईमान रखें और किसी पर न रखें) और हम तो अल्लाह ही के फरमाँबरदार हैं (उसने ही दीन हमको बतलाया, हमने इख़्तियार कर लिया)।

## मआरिफ व मसाईल

अल्लाह तआ़ला के तीन अहद

अल्लाह तआ़ला ने अपने बन्दों से तीन तरह के अहद (इक्रार) लिये हैं:

एक का जिक्र सरः आराफ की आयत नम्बर 172 में इस तरह है:

'क्या मैं तुम्हारा रव नहीं हूँ'। इस अहद का मकसद यह था कि तमाम इनसान खुदा की हस्ती और उसके रब होने पर एतिकाद रखें, क्योंकि मज़हब की सारी इमारत इसी बुनियादी पत्थर पर है, जब तक यह एतिकाद न हो मज़हबी मैदान में अक्ल व विचार की रहनुमाई कछ नफा नहीं पहुँचा सकती। इसकी अधिक तफसील इन्शा-अल्लाह अपनी जगह पर आयेगी। दसरे अहद का जिक्र सरः आले डमरान की आयत 187 में है:

وَاذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيَّاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَ لَتُبِيِّنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ .... الخ (١٨٧:٣) यह अहद सिर्फ अहले किताब (यहदियों व ईसाईयों) के उलेमा से लिया गया था कि वे हक

को न छपायें. बल्कि साफ और वाज़ेह तौर पर बयान करें।

तीसरे अहद का वयान इस आयत (यानी जिसकी तफसीर बयान हो रही है) में है: وَاذْ أَخَذَاللَّهُ مِيثًاقَ النَّبِينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتْبٍ وَّ حِكْمَةٍ.

इसकी तफसील आगे आ रही है। (तफसीरे अहमदी)

'मीसाक' से क्या मुराद है और यह कहाँ हुआ?

मीसाक (अहद व इक्सर) कहाँ हुआ? या तो रूहों के आ़लम में हुआ या दुनिया में वही के जरिये हुआ, दोनों की गुंजाईश है। (बयानुल-क्रुरआन)

मीसाक क्या है? इसकी वज़ाहत तो क़ुरआन ने कर दी है लेकिन यह मीसाक किस चीज के बारे में लिया गया है? इसमें कौल भिन्न हैं- हज़रत अली और हज़रत इब्ने अ़ब्बास रिज़यल्लाह अन्हमा फ़रमाते हैं कि इससे मुराद अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम हैं, यानी अल्लाह तआ़ला ने यह

अहद तमाम अम्बिया से सिर्फ मुहम्मद सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम के बारे में लिया था कि पारा (3)

अगर वे ख़ुद उनका ज़माना पायें तो उन पर ईमान लायें और उनकी ताईंद व मदद करें और अपनी-अपनी उम्मतों को भी यही हिदायत कर जायें।

हज़रत ताऊस, हसन बसरी और क़तादा रहमतुल्लाहि अ़लैहिम फ़्रमाते हैं कि यह मीसाक़ (अ़हद व इक़रार) अन्विया से इसलिये लिया गया था कि ये आपस में एक दूसरे की ताईद व मदद करें। (तफ़सीर इब्ने कसीर)

इस दूसरे कौल की ताईद अल्लाह तआ़ला के इस कौल से भी की जा सकती है: وَاذَا مَا النَّبُسِنُ مِنْ اللَّهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ لُوح وَالْبِرَاهِمْ وَمُوسَى وَعِنْسَى ابْنِ مُرْيَمَ وَأَخْلَنَا مِينُمْ مِينَّالًا

غَلِيْظُاه (٧:٣٣)

(सूर: अरुज़ाब आयत ?) क्योंकि यह अ़हद एक दूसरे की ताईद व तस्दीक के लिये लिया गया था। (तफ़सीरे अहमदी)

दर हकीकृत उक्त दोनों तफसीरों में कोई टकराय नहीं है, इसलिये दोनों ही मुराद ली जा सकती हैं। (तफसीर इब्ने कसीर)

## तमाम अम्बिया से ईमान के मुतालबे का फायदा

बज़ाहिर यहाँ यह शुब्हा हो सकता है कि अल्लाह तआ़ला तो अलीम व ख़बीर हैं, उनको अच्छी तरह मालूम है कि मुहम्मद सल्ललाहु अलैहि व सल्लम किसी नबी की मौजूदगी में तशरीफ़ नहीं लायेंगे तो फिर अम्विया के ईमान लाने का क्या फ़ायदा?

ज़रा गौर किया जाये तो फायदा बिल्चुल ज़ाहिर मालूम होगा कि जब वे अल्लाह तआ़ला के इरझाद पर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ज़ात व सिफ़ात पर ईमान ऋबूल करने का पुख्ता इरादा करेंगे तो उसी वक्त से सवाब पायेंगे। (सावी, जलालैन के हवाले से)

## हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की नुबुव्वते आ़म्मा

وَإِذْاَخَذَاللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّنَ....الخ

'और जब लिया अ़ष्टद अल्लाह ने निबयों से.......' इन आयतों में इस बात की वज़ाहत की गई है कि अल्लाह तआ़ला ने तमाम अन्बिया से यह गुख़्ता ज़हद लिया कि जब तुम में से किसी नबी के बाद दूसरा नबी आये जो यक़ीनन पहले अन्बिया और उनकी किताबों को तस्दीक करने वाला होगा, तो पहले नबी के लिये ज़रूरी है कि पिछले नबी की सच्चाई और जुबुब्यत पर ईमान खुद भी लाये और दूसरों को भी इसकी हिदायत करे। हुएआन के इस कुल्ली क़ायद से रोज़े रोशन की तरह स्पष्ट हो जाता है कि अल्लाह तआ़ला ने मुहम्मद सल्लल्लाह अहाद ह सम्बद्ध के बारे में भी इसी तरह का अ़हद अन्बिया से लिया होगा, जैसा कि अल्लामा सबुकी रहमतुल्लाह ज़लाह ज़िया ने अपने रिसाले ''अल्लाअज़ीग वलिमन्ति 'ही लतुःजुमिननु-न बिही व लतन्तुरन्नहूं' में फ्रस्साते हैं कि ''आयत में रसूत से मुराद मुहम्मद सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम हैं और कोई नबी

भी ऐसा नहीं गुज़रा जिससे अल्लाह तआ़ला ने आपकी करीम जात के बारे में ताईद व मदद और आप सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम पर ईमान लाने का अहद न लिया हो। और कोई भी ऐसा नबी नहीं गुज़रा जिसने अपनी उम्मत को आप पर ईमान लाने और ताईद व मदद की वसीयत न की हो, और अगर हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम की बेसत (नबी बनकर तशरीफ लाना) अम्बिया के जुमाने में होती तो उन सब के नबी आप ही होते और वे तमाम

अम्बिया आपकी उम्मत में भूमार होते।

इससे मालम हंआ कि आप सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम की शान महज़ उम्मत के नबी ही की नहीं है, बल्कि नवियों के नबी की भी है। चुनाँचे एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ख़ुद इरशाद फरमाते हैं कि अगर आज मसा अलैहिस्सलाम भी जिन्दा होते तो उनको भी मेरी इत्तिबा (पैरवी) के अलावा कोई चाम-ए-कार न था।

और एक दूसरी जगह इरशाद फरमाया कि जब ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे तो वह भी क्ररआने करीम और तम्हारे नबी ही के अहकाम पर अमल करेंगे। (तफसीर डब्ने कसीर)

इससे मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम की नुबब्बत "आम्मा और शामिला" है और आपकी भरीअत में पहली तमाम शरीअतें समाई हुई हैं। इस बयान से आपके इस इरशाद का सही मफ्हम व मतलब भी निखर कर सामने आ जाता है:

بُعثتُ إِلَى النَّاسِ كَآفَّةُ.

इस हदीस का मतलब यह समझना कि आप सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम की नबव्यत आपके जमाने से कियामत तक के लिये है, सही नहीं, बल्कि आपकी नबव्यत का जमाना इतना वसीअ (फैला हुआ) है कि आदम अलैहिस्सलाम की नवुच्चतं से पहले शुरू होता है, जैसा कि हदीस में आप सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम फरमाते हैं किः

كُنْتُ نَبًّا وَ ادَمُ بَيْنَ الرُّوْحِ وَالْجَسَد

भी उस वक्त भी नबी था जब आदम अतैहिस्सलाम के जिस्म में अभी रुद्ध भी नहीं पड़ी थी।' मेहशर में शफाअते कुबरा के लिये आगे बढ़ना और तमाम इनसानों का आप सल्लल्लाह अलैंडि व सल्लम के झण्डे के नीचे जमा होना और मेराज की रात में बैतल-मकदृस के अन्दर तमाम अम्बिया की इमामत कराना हुनूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की इसी उमुमी सरदारी और बलन्द मर्तबे की निशानियों में से है।

وَمَنْ يَبُتَيْغُ غَيْرَ الْاسْلَامِرِدِينَا فَلَنْ يُتُقْبَلَ مِنْهُ ، وَهُوَفِي الْاحِمَةِ مِنَ الْخسِرِينَ ﴿

और जो कोई चाहे दीन इस्लाम के व मंय्यब्तगि गैरल्-इस्लामि दीनन् अलावा और कोई दीन सो उससे हरगिज फ-लंय्युक्ब-ल मिन्ह व हु-व फिल्-कृ बूल न होगा, और वह आहि।रत में आखि-रति मिनल खासिरीन (85) खराब है। (85)

## ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और जो शख़्त इस्ताम के सिवा किसी दूसरे दीन को तलब करेगा तो वह (दीन) उस (शख़्स) से (ख़ुदा तआ़ला के नज़दीक) मकृबूल व (मन्त्र्र) न होगा, और (वह शख़्त) आख़िरत में तबाहकारों में से होगा (यानी निज़ात न पायेगा)।

## मआरिफ़ व मसाईल

## इस्लाम की परिभाषा और उसका निजात का मदार होना

"इस्लाम" के लफ़्ज़ी मायने इताज़त व फ़्रस्मॉबरदारी के हैं और इस्तिलाह में ख़ास उस दीन की इताज़त का नाम "इस्लाम" है जो अल्लाह तज़ाला ने अपने पैग़म्बरों के ज़रिये इनसानों की हिदायत के लिये मेजा है, क्योंकि दीन की बुनियादी बातें तमाम नबियों की शरीज़तों में एक ही हैं। फिर लफ़्ज़ "इस्लाम" कभी तो इस आम मफ़्हुम (मायनों) के लिये इस्तेमाल किया जाता है

ार पारृष्ट क्रांचा अन्य जा राजा नजूरा (चाना) के तथ क्रिया जाती हैं और कभी सिर्फ़ उस आख़िरी शरीअ़त के लिये बोला जाता है जो ख़ातिमुल-अम्बया मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर नाज़िल हुई, क्रुरआने करीम में ये दोनों तरह के बयानात मीजूद हैं। पहले नवियों का अपने आपको मुस्लिम कहना और अपनी उम्मत को उम्मते मुस्लिम कहना और क्रांची उम्मत को उम्मते मुस्लिम कहना भी क्रुरआनी नुसूल (स्पष्ट अहकाम) से साबित है, और इसका ख़ातिमुल-अन्विया की उम्मत के साथ मुक्लस होना भी जिक्र हुआ है जैसा कि फरमायाः

#### هُوَمَهُ مُكُمُ الْمُسْلِمِينَ. مِنْ قَبْلُ وَفِي هَلَّا .... (٧٨:٢٢)

(सूर: हज आयत 78) खुलासा यह कि हर दीने इलाही जो किसी नवी व रसूल के ज़रिये दुनिया में आया उसको भी "इस्लाम" कहा जाता है और उम्मते मुहम्मदिया के लिये यह ख़ास लकब (उपनाम) के तौर पर इस्तेमाल होता है। अब सवाल यह है कि क़ुरआने करीम में इस जगह "इस्लाम" के लफ्ज से कौनसा मण्हम (मायने और मतलब) मुराद है।

सही बात यह है कि दोनों में से जो भी मुगद लिया जाये नतींजे के एतिबार से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहले अस्विया के दीन को जो इस्लाम का नाम दिया गया है वह एक सीमित तब्बे और मख़्स्स ज़माने के लिये था, उस वक्त का इस्लाम वही था, उस तब्बे जोर उम्मत के ज़लाया दूसरों के लिये उस वक्त भी वह इस्लाम मोतवर न वा, और जब उत नबी के बाद और जोई नबी फेज दिया गया तो अब वह इस्लाम नहीं रहा, उस वक्त का इस्लाम वह होगा जो नया आने वाला नबी पेश करेगा, विसमें यह तो ज़ाहर है कि कोई उस्त्ती (बुनिवादी) और अब्देहि को कोई उस्ती की स्वाती की इस्ताम वह स्वाम की जो इस्ताम वह स्वाम की जो इस्ताम वह स्वाम वह स्व

नाकाबिले नस्छ, हमेशा के तिये कियामत तक बाही रहेगा, और मज़कूरा कायदे के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की चेसत (नवी बनकर तशरीफ़ लाने) के बाद पिछले तमाम दीन मन्सूख़ (निरस्त और ख़त्म) हो गये, अब वह इस्लाम नहीं बिल्क इस्लाम सिर्फ़ वह दीन है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के वास्ते से पहुँचा, इसी लिये मोतबर सही हदीसों में है कि रसुलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- आज अगर इज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ज़िन्दा होते तो इस यक्त उन पर भी मेरा ही इत्तिबा (पैरवी करना) लाज़िम होता। और एक

ज़िन्दा होते तो इस बक्त उन पर भी भेरा ही इतितबा (पैरवी करना) लाजिम होता। और एक हदीस में इरशाद फ्रमाया कि कियामत के क्रीव हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाज़िल होंगे तो बावजूद इसके कि नुसुब्बत की सिफ्त और ओहदा रखते होंगे, उस बक्त वह भी आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ही की शरीअ़त का इतितब करेंगे। इसलिये इस जमाह चाहे इस्लाम का मफ्हम (मतलय) आम मुराद लें या मख़्सूस उम्मते

इसालय इस जगह चाह इस्लाम का मप्रहुम (मतलय) आम मुराद लें या मब्ब्रुस उम्मते मुहम्मदिया का दीन मुराद लें, नतीजा दोनों का एक ही है कि ख़ातिमुल-अम्बिया सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की वेसत के बाद सिर्फ़ वही दीन इस्लाम कहलायेगा जो आपके ज़रिये दुनिया को पहुँचा है, वही तमाम इनसानों के लिये निजात का मदार है।

उक्त आयत में इसी के बारे में इरह्माद फ़्रस्मया गया कि जो कोई इस्लाम के सिवा कोई दूसरा दीन इंख्रियार करें (अपनाये) वह अल्लाह के नज़दीक मक़बूल नहीं, इस मज़मून की अधिक तफ़सील इसी सूरत की आयत नम्बर 19:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

के तहत गुज़र चुकी है, वहाँ देख सकते हैं।

كَيْفَ يُهْدِى الله قَوْمُنَا كَفَرُوا بِعُدَرِاعَاءْرِمُ وَشَهِدُوْا أَنَّ الزَّسُولَ حَقَّ وَ جَاءَ هُمُ الْبَيْنِكُ ۚ وَاللهُ لَاَيْهِكِ القَّوْمُ الظَّلِيدِينَ۞ وَلِيَّكَ جَزَاؤُهُمُ أَنَّ عَلَيْهِمُ لَعَنَةَ اللهِ وَالْمَلَيِّكِ لَهُ

وَالنَّاسُ المَّهَوِينَ خَطْدِينَ نِيْهَا الْيَخْفُفُ عَنْهُمُ المَدَّالِ وَلَاهُمُ يَنْظُرُونَ فَلَا الَّذِينَ تَنَافِدًا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَاصْدَحُوا وَآنَ اللَّهُ خَفُولٌ تَنِجِيدُهِ وَانَّالَهِينَ كَفَرُوا بَعْدَ لِثَمَّا مِنْ الْمَ تُقْبَلُ لَوَيْتُهُمْ وَلُولِنَكَ هُمُ الضَّلَالُونَ وانَ الْيَرْيَنُ كَلَّمُوا وَمَاثُوا وَهُمُ كُفَّالٌ فَكَنْ يُقْبَلُ مِنْ

िट्यू مِنْ الْكُورُونِ وُهُمَا وَلَوِ افْتَدَاكَ بِهِ 'الْوَلِيْكَ الْمُورُ وَمَالَهُمْ مِنْ الْعَرْوَنِينَ وَ कै-फ यिहदल्लाहु कौमन् क-फ क्योंकर राह देगा अल्लाह ऐसे लोगों को बुजु-द ईमानिहिम् व शहिदू कि काफिर हो गये ईमान लाकर और

अन्नर्रसू ल हक्कुंव्-व जा-अहुमुल्-बिय्यनातु, वल्लाहु ला यह्यिल् और आयें उनके पास निशानियाँ लेकर,

मिन्नासिरीन (91) 🏶

और अल्लाह राह नहीं देता जालिम लोगों कौमज्जालिमीन (86) उलाइ-क को। (86) ऐसे लोगों की सज़ा यह है कि अन-न अ लै हिम जजा उहम उनपर लानत है अल्लाह की और फरिश्तों लअनतल्लाहि वल्मलाइ-कति वन्नासि की और लोगों की सब की। (87) हमेशा अज्मञीन (87) झालिदी-न फीहा रहेंगे उसमें, न हल्का होगा उनसे अजाब ला यहाप्फफ़ अन्हम्ल-अजाब व ला हम यन्जरून (88) इल्लल्लजी-न और न उनको फरसत मिले। (88) मगर जिन्होंने तौबा की उसके बाद और नेक ताब मिम-बअदि जालि-क व अस्लह फ-इन्नल्ला-ह गफ़ रुर्रहीम (89) काम किये तो बेशक अल्लाह गफ़रुर्रहीम (माफ करने और रहम करने वाला) है। इन्नल्लजी-न क-फरू बअ-द ईमानिहिम् सुम्मज्दाद् कुपरल्-लन् (89) जो लोग इनकारी हुए मानकर, फिर बढते रहे इनकार में. हरगिज कृबल न त्वन्ब-ल तौबत्हम व उलाइ-क होगी उनकी तौबा, वही हैं गुमराह। (90) हम्ज्जाल्ल्न (90) इन्नल्लजी-न जो लोग काफिर हुए और मर गये काफिर क-फरू व मातू व हुम् कुप्फारुन् फ-लंय्यक्ब-ल मिन अ-हदिहिम ही तो हरगिज कबुल न होगा किसी ऐसे मिलउल-अर्जि ज-हबंव-व लविफ्तदा से जमीन भरकर सोना अगरचे बदला देवे बिही, उलाइ-क लहुम अजाबन इस कद्र सोना, उनके लिये दर्दनाक अलीमुंव-व अजाब है, और कोई नहीं उनका लहुम्

खुलासा-ए-तफ्सीर

मददगार । (91) 🦈

(पहले उन मुर्तद लोगों का क्यान है जो कुफ़ पर कायम रहकर उसको हिदायत समझते रहे। चूँकि उनका एतिकाद या दावा यह था कि ख़ुदा तआ़ला ने हमको अब हिदायत फ़रमाई लिहाज़ा उनकी निंदा और बुगाई में इसकी नफ़ी भी फ़रमाते हैं कि भला) अल्लाह तआ़ला ऐसे लोगों को कैसे हिदायत करेंगे जो काफ़िर हो गये अपने ईमान लाने के बाद (दिल से), और अपने इस इकरार के बाद (ज़बान से) कि रसूल (सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम रिसालत के दावे में) सच्चे हैं, और इसके बाद कि उनको ख़ुली दलीलें (इस्लाम के हक होने की) पहुँच चकी थीं. और अल्लाह तज़ाला ऐसे बेढंगे लोगों को हिदायत नहीं किया करते। (यह मतलब नहीं कि ऐसों को कभी इस्ताम की तौफीक नहीं देते, बल्कि मक्सूद उनके इसी उपरोक्त दावे की नफी करना है कि वे कहते थे कि हमने जो इस्लाम डोड़कर यह तरीका इिद्धायत किया है हमको खुदा ने हिदायत दी है। खुलासा नफी का यह हुआ कि जो शाइल कुफ का बेढंगा रास्ता इिद्धायत की वह अल्लाह की हिदायत पर नहीं, इसलिए वह यह नहीं कह सकता कि मुखको खुदा ने हिदायत दी है, क्योंकि हिदायत का यह रास्ता नहीं है, बल्कि ऐसे लोग यकीनन गुमराह हैं और) ऐसे लोगों की साज़ा यह है कि उन पर अल्लाह तज़ाला की भी लागत होतों है और फरिश्तों की भी और (बहुत हो) आदिमियों की भी, (गूर्ज कि) सब की। (और फिर वह लानत भी ऐसे तौर पर रहेगी कि) वे हमेशा-हमेशा को उसी (जानत) में रहेगे, (और बूँकि उस लानत का असर जहन्नम है तो हासिल यह डुआ कि वे जहन्तम में हमेशा-हमेशा रहेगे और) उपर से अज़ाव हल्का भी न होने पायेगा और न (वाख़िल होने से पहले) उनको (किती मियाद तक) मोहलत ही दी जाएगी।

(आगे) उनका बयान है जो फिर मुसलमान हो गये, उनको इस हुक्म से अलग फ्रामाते हैं, यानी) हों! मगर जो लोग तीखा कर लें उस (कुफ़) के बाद (यानी मुसलमान हो जाये) और अपने (दिल) को (भी) संवारें (यानी मुनाफिक़ाना तौर पर सिर्फ़ ज़बान से तीबा काफ़ी नहीं), सो बेशक (ऐसों के लिये) ख़ुदा तआ़ला बढ़ुश देने वाले, रहमत करने वाले हैं। बेशक जो लोग काफ़िर हुए अपने ईमान लाने के बाद, फिर बढ़ते रहे कुफ़ में (यानी कुफ़ पर ही जमे रहे ईमान नहीं लाये) उनकी तीबा (जो कि और दूसरे गुनाहों से करते हैं) हरगिज़ मक़बूल न होगी, (क्योंकि गुनाहों से तीबा भी अहकाम में इताअ़त व फ़रमांबरदारी है, और अहकाम में इताअ़त के मक़बूल होने की शर्त ईमान है) और ऐसे लोग (उस तीबा के बाद भी बदस्तूर) पवके गुनाहा हैं।

शत ईमान है) और ऐसे लोग (उस तीबा के बाद भी बदस्तूर) पक्के गुमराह हैं। बेशक जो लोग काफ़िर हुए और वे मर भी गए कुफ़ ही की हातत में, सो उनमें से किसी का (कफ़्फ़ारे यानी बदले के तौर पर) ज़मीन भर ''यानी ज़मीन के बराबर'' सोना भी न लिया जायेगा अगरचे वह मुआ़बज़े में उसको देना भी चाहे (और बिना दिये तो कीन पूछता है), उन लोगों को दर्दनाक सज़ा होगी और कोई उनके हामी (मददगार) भी न होंगे।

## मआरिफ़ व मसाईल

#### एक शुब्हे का जवाब

كَيْفَ يَهْدِى اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوْا..... الخ

'क्योंकर राह देगा अल्लाह ऐसे लोगों को कि काफिर हो गये ईमान लाकर.....' इस आयत से बज़ाहिर यह शुब्हा होता है कि किसी को मुर्तद होने (दीन इस्लाम से फिर जाने) के बाद हिदायत नसीब नहीं होती, हालाँकि वाकिआ इसके ख़िलाफ है, क्योंकि बहुत से लोग मुर्तद होने के बाद ईमान कुबूल करके हिदायत पाने वाले बन जाते हैं।

जवाब यह है कि यहाँ जो हिदायत की नफी की गई है उसकी मिसाल हमारे मुहावरे में ऐसी

है जैसे किसी बदमाश को कोई हाकिम अपने हाथ से सजा दे और यह कहे कि मुझको हाकिक ने अपने हाथ से सम्मान दिया है, और इसके जवाब में कहा जाये कि ऐसे बदमाश को 🗫 खससियत और सम्मान क्यों देने लगे, यानी यह कोई विशेषता और ख़ससियत की बात ही नहीं और यह मतलब नहीं होता कि ऐसा शख्स किसी तरह भी खससियत व सम्मान वाला नहीं हो मकता चाहे वह अच्छा और शरीफ आदमी ही बन जाये। (तफसीर बयानल-करआन)

वजाइत:- इसको दसरे लफ्जों में यें भी कहा जा सकता है कि अल्लाह तआ़ला ने किसी को ईमान व इस्लाम की नेमत दी और उस शख्स ने इस अजीम नेमत की नाशकी करते हुए इसको छोडकर फिर कफ्र इंक्लियार कर लिया। तो भला ऐसे शख्स से वह हिदायत व नेमत वाबस्ता न रहेगी, उससे चली जायेगी। हाँ अगर वह अपनी गलती सधार ले, तौबा करे और सच्चे दिल से फिर इस्लाम के दायरे में आ जाये तो अल्लाह फिर उसको हिदायत से नवाज देते हैं। मगर बेकद्री के साथ यह नेमत बाकी नहीं रह सकती। वल्लाह आलम।

महम्मद इमरान कासमी विज्ञानवी

## चौथा पारा

لَنْ تَنَالُوا الْيَرَحَتَى تُنْفِقُوا مِمَا تَخِبُونَ هُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءِ وَإِنَّ اللّه بِهِ عَلِيْمُ

लन् तनालुल्बिर्-र हत्ता तुन्फिक् हरिगज़ न हासिल कर सकोगे नेकी में मिम्मा तुहिब्बू-न, व मा तुन्फिकू मिन् शैइन् फ़-इन्नल्ला-ह बिही जुलीम (92)

कमाल जब तक न छार्च करो अपनी प्यारी चीज से कछ, और जो चीज खर्च करोगे सो अल्लाह को मालम है। (92)

### इन आयतों के मज़मून का पीछे से जोड़

इससे पहली आयत में काफिरों व इनकारियों के सदकात व खैरात का अल्लाह तआ़ला के नजदीक गैर-मकबुल (अस्वीकारीय) होना बयान किया गया था. इस आयत में मोमिनों को मकबल होने वाले सदके और उसके आदाब बतलाये गये हैं। इस आयत के अलफाज में सबसे पहले लफ्ज 'बिर' के मायने और इसकी हकीकत को समझिये, ताकि आयत का परा मफ्हम सही तौर पर जेहन में उत्तर जाये।

लफ्ज़ बिर्र के लफ्ज़ी और वास्तविक मायने हैं किसी शख़्स के हक की पूरी अदायेगी और उससे पूरी तरह भार-मुक्ति। यह एहसान और अच्छे सुलुक के मायने में भी आता है:

बर्र और बार्र उस शख्स के लिये इस्तेमाल होता है जो अपने जिम्मे आयद होने वाले हक्क को पूरी तरह अदा कर दे। कुरआने करीम में "बर्रम् बिवालिदती" और "बर्रम् बिवालिदैहि" इसी मायने में इस्तेमाल हुआ है। उन हजरात के लिये यह लफ्ज इस्तेमाल किया गया है जो अपने माँ-बाप के हुत्कूरु को मुकम्पल तीर पर अदा करने वाले थे। इसी लफ्ज़ बर्र की जमा (बहुवचन) अबसार हैं, जो कुरआने करीम में अधिकता से इस्तेमाल इहं है। इरशाद है:

إِنَّ الْأَبْوَارَيْشُورُونَ مِنْ كَأْسِ كَانَ مِزَا جُهَا كَالْوُرُا (٧٦:٥)

और एक जगह इरशाद है:

إِنَّ الْإِبْرَازَ لَفِيْ نَعِيْجٍ٥ عَلَى الْآزَآءِ لِـ يَنْظُرُونَ٥ (٣٣٠٢ : ٢٣٠٢)

और एक जगह इरशाद है:

إِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِيْ نَعِيْمِ ٥ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَعِيْمِ ٥ (١٤٠١٣:٨٢)

इस आख़िरी आयत से यह भी मालूम हुआ कि "वर्र" का मुकाबिल और ज़िद (विपरीत) "फ़ज़्र" है।

इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि के अदबुल-मुफ़रद में और इब्बे माजा और मुस्नद अहमद में हज़रत सिद्दीके अकबर रिज़यलाहु अन्हु से रिवायत है कि रस्तुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि सच बोलने को लाज़िम पकड़ो, क्योंकि ''सिद्क'' (सच्चाई) ''बर'' का साथी है, और वे दोनों जन्नत में हैं। और झूठ से बचो, क्योंकि वह फ़ज़ूर का साथी है, और ये दोनों रोजख में हैं।

और सूरः ब-क्रस्ह की आयत में मज़कूर है किः

(۱۷۷: ٢) لَيْنَ الْبِرُ الْوَكُولُ الْوَجْوِ. (۱۷۷: ٢) لَيْنَ اللّهِ وَالْفُولِ الْوَجْوِ. (۱۷۷: ٢) इस आयत में नेक आमाल की एक फेलिरेस देकर उन सब को ''बिर्स'' फ्रामाया गया है। उक्त आयात से मालूम हुआ कि नेक आमाल में सबसे अफ़ज़ल नेकी यह है कि अपनी महबूब बीज अल्लाह की राह में ख़र्च की जाये। उक्त आयत में इरशाद है कि तुम हरिगेज ''बिर'' (बिर्स) को हासिल नहीं कर सकते जब तक अपनी प्यारी घीज़ों में से कुछ ख़र्च न करो। तो

चीज़ अल्लाह की राह में ख़र्च की जाये। उक्त आयत में इरशाद है कि तुम हरिगज़ "बिरे" (नेकी) को हासिल नहीं कर सकते जब तक अपनी प्यारी चीज़ों में से कुछ ख़र्च न करो। तो मायने यह हुए कि अल्लाह तज़ाला के हक की मुकम्मल अदायेगी और उससे पूरी भार-पुवित उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक अपनी महबूब और प्यारी चीज़ों से अल्लाह तज़ाला की राह में ख़ुर्च न करें, इसी मुकम्मल अदायेगी को ब्रैर-कामिल या नेकी में कमाल या सवाये-जुज़ीम से तजुंमा किया गया है, और मुताद यह है कि अबरार (नेक लोगों) की सफ़ में दाख़िल होना इस पर निर्माद कि का अपनी महबूब चीज़ें अल्लाह की राह में कुरबान की जायें।

## ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

(ऐ मुसलमानों) तुम कामिल ख़ैर (यानी बड़े सवाब) को कभी न हासिल कर सकोगे यहाँ तक कि जपनी (बहुत) प्यारी वोज़ को (अल्लाह की राह में) ख़र्च न करोगे। और (ग्रूँ) जो ख़ुछ भी ख़र्च करोगे (चाहे ग्रैर-महबूब चीज़ हो) अल्लाह तज़ाला उसको ख़ूब जानते हैं। (आम सवाब उस पर भी दे देंगे, लेकिन पूरा और बड़ा सवाब हासिल करने का वही तरीका है)।

# मआरिफ़ व मसाईल

# उक्त आयत और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम का

#### जज्बा-ए-अमल

सहाबा किराम रिजयल्लाहु अन्हुम जो क्रूरआनी अहकाम के सबसे पहले मुख़ातब और रसले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के अप्रत्यक्ष रूप से शागिर्द और क़्रुआनी अहकाम की तामील के आशिक थे, इस आयत के नाज़िल होने पर एक-एक ने अपनी महबूब (प्यारी) चीजों पर नज़र डाली, और उनको अल्लाह की राह में खर्च करने के लिये आप सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम के सामने दरख्वास्तें होने लगीं। मदीना के अन्सार में सबसे ज़्यादा मालदार हज़रत अब तलहा रिज़यल्लाहु अन्हु थे, मस्जिदे नबवी के बिल्कुल सामने और क़रीब ही उनका बाग या. जिसमें एक कुआँ बीरे-हा के नाम से नामित था। अब उस बाग की जगह तो बाबे मजीदी के सामने इस्तिफा मन्जिल के नाम से एक इमारत बनी हुई है जिसमें मदीना की जियारत करने वाले कियाम करते हैं. मगर उसके उत्तर परब में के गोशे में यह बीरे-हा उसी नाम से अब तक मौजूद है। रसूले करीम सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम कभी-कभी उस बाग में तशरीफ ले जाते और बीरे-हा का पानी पीते थे। आप सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम को उस कुएँ का पानी पसन्द था, हजुरत तलहा रजियल्लाह अन्ह का यह वाग बडा कीमती, फलदायक और उनको अपनी जायदाद में सबसे ज्यादा महबब था। इस आयत के नाजिल होने पर वह हजरत रसले करीम सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया कि मेरे सारे मालों में बीरे-हा मझे सबसे ज्यादा महबुब है, मैं उसको अल्लाह तआ़ला की राह में खर्च करना चाहता हैं। आप जिस काम में पसन्द फरमायें उसको खर्च फरमा दें। आप सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि वह तो अजीमुश्शान मुनाफे का बाग है, मैं मुनासिब यह समझता है कि उसको आप अपने रिश्तेदारों में तकसीम कर दें। हजरत अब तलहा रजियल्लाह अन्ह ने आप सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम के इस मिश्वरे को कबल फरमाकर अपने रिश्तेदारों और चचाजाद भाईयों में तकसीम फरमा दिया। (यह हदीस बखारी व मस्लिम की है) इस हदीस से यह भी मालम हुआ कि ख़ैरात सिर्फ वह नहीं जो आम फ़क़ीरों और मिस्कीनों पर ख़र्च की जाये, अपने अहल व अयाल और अजीज व रिश्तेदारों को देना भी बड़ी खैरात और सवाब का सबब है।

हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु अपना एक घोड़ा लिये हुए हाज़िर ख़िदमत हुए और अर्ज़ किया कि मुझे अपनी मिस्क में यह सबसे ज़्यादा महबूत है, में इसको अल्लाह की राह में ख़र्च करना चाहता हूँ। आपने उसको क़ुबूल फ़रमा लिया, लेकिन उनसे लेकर उन्हीं के बेटे उसामा रज़ियल्लाहु अ़न्हु को दे दिया। ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अ़न्हु इस पर कुछ दुखी हुए कि नेरा सदका मेरे ही घर में वापस आ गया, लेकिन आप सल्लालाहु ज़लैहि व सल्लम ने उनकी तसल्ली के लिये फरमाया कि अल्लाह तआ़ला ने तुम्हारा यह सदका ख़ुबूल कर लिया है।

(तफ़सीरे मज़हरी, इब्ने जरीर व तबरी वगैरह के हवाले से) हज़रत फ़ारूके आजम रज़ियल्लाहु अन्हु के पास एक कनीज़ (बाँदी) सबसे ज़्यादा महबूब थी. आपने उसको अल्लाह के लिये आजाद कर दिया।

्रम, जनर प्रकार पर राज्य आज़ाद कर ादया। इसी तरह हज़्रस्त अ़ब्दुल्लाह बिन उमर राज़ियल्लाह अ़न्हु के पास एक कनीज़ थी जिससे वह महब्बत करते थे, उसको अल्लाह के लिये आजाद कर दिया।

्रगृज़्रं यह कि उक्त आयत का हासिल यह है कि अल्लाह के हक् की मुकम्मल अदायेगी, पूरी मलाई और नेकी का कमाल तब ही हासिल हो सकता है जबकि आदमी अपनी महबूब चीज़ों में से कुछ अल्लाह-की राह में ख़र्च करे। मज़कूरा आयत में चन्द मसाईल काबिले ग़ीर और याद रखने के काबिल हैं।

## इस आयत में लफ़्ज़ बिर्र तमाम वाजिब और नफ़्ली सदकों को शामिल है

अध्यल यह कि इस आयत में अल्लाह की राह में ख़र्च करने की तरगीव (प्रिरणा और शीक् दिलाया) है। इससे मुराद कुछ हज़राते मुफ़्तिसरीन के नज़दीक वाजिब सदकात यानी ज़कात वगैरह हैं, और कुछ के नक़दीक नज़्ती सदक़े हैं, लेकिन मुख़्बिक़क़ीन की बड़ी जमाज़त ने इसके मुद्रूम (मतलब और मायने) को बाज़िब और नज़्ती सदकात दोनों में आ़म क़रार दिया है, और कपर बयान हुए सहाबा किराम रिज़्यल्लाहु अन्हुम के वाक़िज़ात इस पर शाहिद (गवाह और सब्ता) है कि उनक़े ये सदकात, नज़्ती सदकात थे।

इसिलये आयत का मतलब यह हो गया कि अल्लाह की राह में जो सदका भी अदा करो चाहे फुर्ज़ ज़कात हो या कोई नफ़्ती सदका व ख़ैरात, उन सब में मुकम्मल फ़ज़ीलत और सवाब तब है जबिक अपनी महबूब और प्यारी चीज़ को अल्लाह की राह में ख़र्च करो, यह नहीं कि सदके को तावान (जुमिन) की तरह सर से टालने के लिये फ़ालतू, बेकार या ख़राब चीज़ों का चयन करो। क़ुरआने करीम की एक दूसरी आयत में इस मज़मून को और ज़्यादा खोलकर इस

तरह बयान फरमाया गया है: يُسْأَيُّهُ الَّذِيْنِيَ اَسْتُوا ٱلْفِيقُوا مِنْ طَيِّبَ مَا كَسَيْتُمْ وَمِثَا ٱخْرَجَا لَكُمْ مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَلَا تَيَسَّمُواالْمَبِيْتُ مِنْهُ تَعْقُلُوا وَلَسْتُمُ بِالْحَلِيْهِ الْآَنَ لُمُهِمِنُوا فِيْهِ. (٢٩٨: ٧)

"यानी ऐ ईमान वालो! अपनी कमाई में से और जो कुछ हमने तुम्हारे लिये ज़मीन से निकाला है उसमें से उप्दा बीज़ों को छॉटकर उसमें से ख़र्च करो और रही चीज़ को तरफ़ नीयत मत ले जाया करों कि उसमें से ख़र्च कर दो, हालाँकि वे चीज़ें अगर तुम्हारे हक के बदले में तर्स्हें सफसीर मजारिफ्रस-कृरजान जिल्द (१) 

दी जायें तो तुम हरगिज़ कुबूल न करोगे सिवाये इसके कि किसी वजह से आँख बचा जाओ।" इसका हासिल यह हुआ कि ख़राब और बेकार चीज़ों को छाँट करके सदका करना मकुबन नहीं, बल्कि मकबूल सदका जिस पर मुकम्मल सवाब मिलता है वही है जो महबूब और प्यामे चीजों में से खर्च किया जाये।

# सदका करने में एतिदाल चाहिये

दूसरा मसला यह है कि आयत में लफ्ज 'मिम्मा' से इशारा कर दिया गया है कि यह मक्सूद नहीं है कि जितनी चीजें अपने नजदीक महबूब और प्यारी हैं उन सभी को अल्लाह की

राह में ख़र्च कर दिया जाये. बल्कि मकसद यह है कि जितना भी ख़र्च करना है उसमें अच्छी और प्यारी चीज़ देखकर खर्च करें तो मकम्मल सवाब के मुम्नहिक होंगे।

तीसरा मसला यह कि महबूब चीज खर्च करना सिर्फ इसी का नाम नहीं कि कोई बडी कीमत की चीज़ ख़र्च की जाये, बल्कि जो चीज़ किसी के नज़दीक अज़ीज़ और महबूब है चाहे

वह कितनी ही थोड़ी और कीमत के एतिबार से कम हो, उसके खर्च करने से भी इस 'बिरं' का हकुदार हो जायेगा। हजुरत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया कि जो चीज आदमी

इख़्लास के साथ अल्लाह की रजा के लिये खर्च करे वह अगरचे खजर का एक दाना ही हो उससे भी इनसान बड़े सवाब और बिर्र (नेकी) का कामिल हकदार हो जाता है जिसका आयत में

वायदा किया गया है। चौथा मसला यह है कि इस आयत से बजाहिर यह मालम होता है कि इसमें जिस चीज

खैरे अजीम (बहत बड़ी भलाई) और बिर्र (नेकी) का जिक्र है उससे वे गरीव लोग मेहरूम रहेंगे जिनके पास खर्च करने के लिये माल नहीं, क्योंकि आयत में यह फरमाया गया है कि यह खैरे-अजीम महबब माल के खर्च किये बगैर हासिल नहीं की जा सकती. और फकीर व मिस्कीनों के पास माल ही नहीं जिसके जरिये उनकी यहाँ तक रसाई हो। लेकिन गौर किया जाये तो

आयत का यह मफ्हम (मतलब) नहीं कि खैरे-अजीम और सवाबे-अजीम हासिल करना चाहें तो सिवाय महबब माल खर्च करने के उनका यह मकसद पुरा नहीं हो सकता, बल्कि बात यह है कि यह खैरे-अजीम किसी दूसरे ज़रिये से जैसे इबादत, अल्लाह के ज़िक्र, क़ुरआन की तिलावत, नवाफिल की अधिकता से भी हासिल की जा सकती है, इसलिये फकीरों व गरीबों को भी यह खैरे-अजीम दूसरे माध्यमों से हासिल हो सकती है जैसा कि बाज़ हदीस की रिवायतों में स्पष्ट

तौर पर भी यह मजमन आया है।

# महबूब माल से क्या मुराद है?

पाँचवा मसला यह है कि माल के महबूब होने से क्या मुराद है? क़ुरआन की एक दूसरी आयत से मालूम हुआ कि महबूब (प्यारा और पसन्दीदा) होने का मतलब यह है कि वह चीज़ उसके काम में आ रही हो और उसको उस चीज की जरूरत हो, जरूरत से फालत और बेकार न

हो। क़ुरआने करीम का इरशाद है:

وَيُطْعِمُونَ الطُّعَامَ عَلَى خُبِّهِ مِسْكِينًا. (٨:٧٦)

''यानी अल्लाह के मकबूल बन्दे वे हैं जो ज़रूरत मन्दों को खाना खिलाते हैं बावजूद इसके कि उस खाने की खुद उनको भी ज़रूरत है।'

इसी तरह दूसरी आयत में इसी मज़मून की और ज़्यादा वज़ाहत इस तरह फ़रमाई है:

रंथानी अल्लाह के मकबूल बन्दे अपने ऊपर दूसरों को मुक्ट्स (आने) रखते हैं अगरचे खुद भी हाजत मन्द हों।''

# फालतू सामान और ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें

## अल्लाह की राह में ख़र्च करना भी सवाब से ख़ाली नहीं

छठा मसला यह है कि आयत में बतलाया गया है कि पूरी ख़ैर, बड़े सवाब और नेक लोगों की सफ़ (जमाअत) में दाख़िला इस पर निर्भर है कि अपनी प्यारी चीज़ जल्लाह की राह में ख़र्च करें, मगर इससे यह लाज़िम नहीं आता कि ज़हरत से ज़्यादा फ़ालतू माल ख़र्च करने वाले की कोई सवाब ही न मिले, बल्कि आयत के आख़िर में जो यह इरशाद हैं:

وَمَا تُفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَإِنْ اللَّهِ بِمَ عَلِيْمٌ مَاللَّمَ وَاللَّهُ بِمِ عَلِيْمٌ وَاللَّمَ اللَّهُ ب عنجا "तम जो कुछ माल खर्च करोगे अल्लाह तआला उससे बाख़बर है ।"

आयत के इस जुमले का मण्डूम यह है कि अगरचे ख़ैर-कामिल और नेक लोगों की सफ में दाख़िला ख़ास महबूब चीज़ ख़र्च करने पर मौकूफ़ है, लेकिन आम सवाब से कोई सदका ख़ाली नहीं, चाहे महबूब चीज़ ख़र्च करें या ज़्यादा और फालतू चीज़ें, हाँ मक्कट (बुरा) और ममनू (बर्जित) यह है कि कोई आदमी अल्लाह की राह में ख़र्च करने के लिये यही तरीका इंख़ित्यार कर ले कि जब ख़र्च करें फालतू और ख़राब चीज़ का ही चयन करके ख़र्च किया करे। लेकिन जो श़ब्ध्स सदके ख़ैरात में अपनी महबूब और उपना चीज़ें भी ख़र्च कराते है और अपनी ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें का चा हुआ खाना या पुराने कपड़े, नाकिस बर्तन या इस्तेमाल की हुई चीज़ें भी ख़र्च करते पह की कहें चीज़ें भी ख़ैरात में दे देता है, वह उन चीज़ों का सदका करने से किसी गुनाह का करने वाला नहीं, बलिक उसको उन पर भी ज़रूर सवाब मिलेगा। और महबूब चीज़ों के ख़र्च करने पर उसको ख़ैर-ज़ज़ीम (बड़ी भलाई) भी हासिल होगी, और नेक लोगों वी जमाअ़त में उसका दाख़िला भी होगा।

आयत के इस आख़िरी जुमले में यह बतलाया गया है कि आदमी जो कुछ ख़र्च करता है उसकी असलियत अल्लाह पर स्पष्ट है कि वह उसके नज़र्वीक महबूब है या नहीं, और इंख्र्लास के साथ अल्लाह की रज़ा के लिये ख़र्च कर रहा है या दिखाये और शोहरत के लिये। किसी का सिर्फ ज़बानी दावा इसके लिये काफ़ी नहीं कि मैं अपनी महबूब चीज़ को अल्लाह के लिये खर्च।

कर रहा हूँ, बल्कि अलीम व ख़बीर (सब कुछ जानने और हर चीज़ की ख़बर रखने वाले यानी अल्लाह तआ़ला) जो दिल के छुपे राज़ों से वाक्फिफ़ है, देख रहा है कि वास्तव में उसके लिये ख़र्च का क्या दर्जा है।

### كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِبَنِينَ إِسْرَاءٍ بِيْلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ

إِسْوَادِيلُ عَلَى تَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن ثَمَّزَلَ الْقُولِيَّةُ قُلْ قَاتُوا بِالتَّوْلِيَّةِ فَا تَلَوْهَا إِن كُنْتُمْ صَلِيقِيْنَ ٥ فَيَنِ افْتُرَّتُ عَلَى اللهِ الْكَلْدِبُ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَارَلِيْكَ هُمُ الطَّلِيُونَ وَقُلْ مَدَى قَا اللهُ تَ فَاتَّمُواْ مِلْهَ الْإِهْلِمُ كِنْفِقًا ، وَمَنَا كَانَ مِن الشَّاكِيْنَ، هِ

कल्लत्तआमि का-न हिल्लल लि-बनी सब खाने की चीजें हलाल थीं बनी इस्रार्डल को मगर वे जो हराम कर ली थीं इस्राई-ल इल्ला मा हर्र-म इस्राईल इसाईल ने अपने ऊपर तौरात नाजिल अला निष्सही मिन कब्लि अन् होने से पहले। तू कह- लाओ तौरात और त्नज्जलत्तौरात्, कुल् फुअ्तू वित्तौराति फल्लुहा इन् कुन्तुम् पढो उसको अगर तुम सच्चे हो। (93) फिर जो कोई जोडे अल्लाह पर झठ सादिकीन (93) फ्-मनिफ्तरा अलल्लाहिल् कज़ि-ब मिम्-बज़्दि उसके बाद तो वही हैं बड़े बेड़-साफ। जालि-क फ्-उलाइ-क हुमुज्जालिमून (94) त कह- सच फरमाया अल्लाह ने (94) कूलू स-दकल्लाहु फ़ल्लिओ् अब ताबे हो जाओ टीने डबाहीम के जो मिल्ल-त इब्बाही-म हनीफन, व मा एक ही का हो रहा था और न था जिर्क का-न मिनल मुश्रिकीन (95) करने वाला। (95)

## खुलासा-ए-तफ़सीर

(जिन खाने की चीज़ों में गुफ़्तगू है ये) सब खाने की चीज़ें (हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बक्त से हरिगज़ हराम नहीं चली आ रही हैं बिल्क ये चीज़ें) तौरात के नाज़िल होने से पहले उसको छोड़कर (यानी ऊँट के गोश्त को) जिसको (हज़रत) याजूब (अलैहिस्सलाम) ने (एक ख़ास कराल से) अपने नफ़्स पर हराम कर लिया था (और फिर वह उनकी औलाद में भी हराम चला आया, बाक़ी सब चीज़ें छुद) बनी इखाईल (तक) पर (भी) हलाल थीं, (तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बक़्त से उनके हराम होने का दावा कब सही हो सकता है, और तौरात के नाज़िल होने के बाद इन ज़िक़ हुई हलाल

चीज़ों में से भी बहुत सी चीज़ें हराम हो गई थीं, जिसकी कुछ तफ़सील सूरः अन्ज़ाम की आयत नम्बर 147 में है:

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوْاحَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ ...... المنع (١٤٧: ١)

(और अगर अब भी यहूद को (इन मीज़ों के पहले ही से और) पुराने (ज़माने से) हराम होने का दाबा है तो ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! उनसे) फरमा दीजिए कि (अच्छा तो) फिर तौरात लाओ फिर उसको (लाकर) पढ़ो अगर तुम (उक्त दावे में) सच्चे हो। (तो उसमें कोई आवत दगैरह इस मज़मून की निकाल दो, क्योंकि नक़ल की जाने वाली चीज़ों में क्सर (सम्प्र्य झाई हुम्म) की ज़रूरत है, और दूसरी नुसुस (सम्प्र्य आदत वाने है, सो उसमें दिखला दो। चुनाँच उसमें न दिखला सके तो इस दावे पंजका झुरू होना साबित हो गया। आगे इस पर नतीजा निकाल कर फ़रमाते हैं) सो जो अग़द्धा इस (दलील के साथ इस झूठ के ज़ाहिर हो जाने) के बाद (भी) अल्लाह तआ़ला पर चूठ वात की तोहमत लगाये (जाये) कि अल्लाह तआ़ला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वक्त से फेंट के गोशत वगैरह को हराम फुरमाया है, तो ऐसे लोग बड़े बैइन्साफ़ हैं।

आप कह दीजिए कि अल्लाह तज्याला ने सच कह दिया सो (अब) तुम (को चाहिए कि क़ुरआन के हक और सच्चा साबित होने के बाद) मिल्लते इब्राहीम (यानी इस्लाम) की पैरवी (इष्क्रियार) करो जिसमें ज़रा भी टेड़ नहीं, और वह (यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम) मुश्रिक न थे।

#### मआरिफ़ व मसाईल

जपर की आयतों में अहले किताब (यहूदियों व ईसाईयों) से बहस चली आती है। किं यहूद से कहीं ईसाईयों से, कहीं दोनों से। एक बहस का आगे बयान आता है जिसका किस्सा तफ्सीर स्रहुल-मंज्यानी में बाहिदी कल्बी की रिवायत से नक्ल किया गया है कि जब हुजूरे अकरम सल्ललाहु अलैहि व सल्लम ने अपना मिल्लते इब्राहीमी (हज़रत इब्राहीम के तरीके) पर होना तमाम शरई उसूलों और अक्सर मसाईल व अहकाम में बयान फरमाया तो यहूद ने एतिराज़ के तौर पर कहा कि आप ऊँट का गोजत खाते और उसका हुय पीते हैं हालाँकि यह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर हराम था। जनाब रसुलुल्लाह सल्ललाहु अलैहि व सल्लम ने जवाब दिया कि नहीं! उन पर यह हलाल था। यहूद ने कहा तिनानी चीड़ हम राम समझते हैं ये सब हज़रत हुत और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वज़त से हराम चली आती हैं, यहाँ तक कि हम तक व्रत तहरीम (हराम होना) पर्वची, तो अल्लाह तआला ने उदत आयतः

كُلُّ الطُّعَام كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَ آلِيلً.....الخ

यहूद के झूठा होने के लिये नाज़िल फुरमाई, जिसमें इरशाद फुरमाया गया कि तौरात के नाज़िल होने से पहले ऊँट के गोशत को छोड़कर जिसको इज़रत यातृब अलैहिस्सलाम ने एक ख़ास वजह से ख़ुद अपने नपुस पर हराम कर लिया था और फिर वह उनकी औलाद में हराम चला आया, बाकी सब चीज़ें ख़ुद बनी इस्राईल पर भी हलाल थीं।

दर असल इसमें किस्सा यह हुआ कि हज़रत याक्रूब अलैहिस्सलाम को इस्कुन्सिसा (लंगड़ो के ददी का रोग था। आपने मन्नत मानी थी कि अगर अल्लाह तआ़ला इससे शिफा दें तो सबसे ज़्यादा जो खाना मुझको महबूब (प्सन्दीदा) है उसको छोड़ दूँगा। उनको शिफा हो गई और सबसे ज्यादा महब्बब आपको ऊँट का गोश्त था उसको आपने छोड़ दिया।

(हाकिम बगैरह, हज़रत इन्ने अ़ब्बात से सही सनद के साथ, रूहुल-मशुगनी, तिर्मिज़ी)
फिर यही तहरीम (हराम होने का हुक्म) जो मन्नत मानने से हुई थी बनी इसाईल में बही
के हुक्म से बाक़ी रह गई, और मातूम होता है कि उनकी शरीज़त में नज़ (मन्नत मानने) से
तहरीम भी हो जाती होगी, जिस तरह हमारी शरीज़त में मुबाह का ईज़ाब हो जाता है (यानी जो
काम सिर्फ जायज़ हो अगर उसे शुरू किया जाये या उसकी मन्नत मानी जाये तो उसका कसा।
बाजिब हो जाता है) मगर तरहिमा की नज़ जो दर हकीकृत यमीन (एक तरह की कृसम) है
हमारी शरीज़त में जायज़ नहीं, बव्कि इसमें कृतम तोड़ना फिर उसका कप्रमुग्ता (बदलना) देना
वाजिब है। जैसा कि अल्लाह तज़ाता का इरशाद है:

لِمَ تُحَرِّمُ مَا آحَلُ اللّهُ لَكَ..... (١:٩٦)

(क्यों हराम करते हैं उस चीज़ को जो अल्लाह तआ़ला ने आपके लिये हलाल की है) तफ़सीरे कबीर में भी यह मज़मून इसी तरह आया है।

إِنَّ ٱوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَذِي بِبَكَةَ مُلْزَكًا وَّهُدَّ بِ لِلْعُلِمِينَ ﴿

इन्-न अव्य-ल वैतिंच्युज़ि-अ लिन्नासि लल्लज़ी बि-वक्क-त मुबा-रकव्ं-व हदलु-लिल्आलमीन (96)

वेशक सबसे पहला घर जो मुक्रिर हुआ लोगों के वास्ते यही है जो मक्का में है बरकत वाला और हिदायत जहान के लोगों को। (96)

## खुलासा-ए-तफ्सीर

यकीनन वह मकान जो सब (इबादत के मकानों) से पहले लोगों (की इवादत का स्थान वनने) के लिए (अल्लाह की ओर से) मुक्रिर किया गया, वह मकान है जो कि (आहर) मक्का में है (यानी ख़ाना-ए-काबा)। जिसकी हालत यह है कि वह बरकत वाला है (क्योंकि उसमें दीनी नफ़ा यानी सवाब है) और (ख़ास इवादत जैसे नमाज़ का रुख़ बतलाने में) दुनिया भर के लोगों का रहनुमा है। (मतलब यह है कि हज वहाँ होता है और जैसे हदीस के बयान के मुताबिक नमाज़ का सवाब वहाँ बहुत ज़्यादा होता है, दीनी बरकत तो यह हुई। और जो वहाँ नहीं हैं उनको उस मकान के ज़रिये से नमाज़ का रुख़ मालूम होता है, यह रहनुमाई हुई)।

## मआरिफ् व मसाईल

उक्त आयत में सारी दुनिया के मकानात यहाँ तक कि तमाम मस्जिदों के मुकाबले में बैतुल्लाह यानी काबा का शर्फ (सम्मान) और फ़ज़ीलत का बयान है, और यह शर्फ व फ़ज़ीलत (बड़ाई) कई कारणों से है।

# बैतुल्लाह के फ़ज़ाईल और उसके निर्माण का इतिहास

अब्बल इसलिये कि वह दुनिया की तमाम सच्ची इवादत गाहों (इवादत के मकामीं) में सबसे पहली इवादत गाह है।

दूसरे यह कि वह बरकत वाला है।

तीसरे यह कि वह पूरे जहान के लिये हिदायत व रहनुमाई (सही राह दिखाने) का ज़िरया है। आयत के अलफाज़ का खुलासा यह है कि सबसे पहला घर जो अल्लाह की तरफ से लोगों के लिये मुकरेर किया गया है वह है जो मक्का में है। इसका मतलब यह है कि दुनिया में सबसे पहला इबादत ख़ाना (इबादत का स्थान) कावा है। इसकी यह सूरत भी हो सकती है कि दुनिया के सब घरों में पहला घर इबादत ही के लिये बनाया गया हो, उससे पहले न कोई इबादत ख़ाना हो न वीलत ख़ाना (रहने का घर)। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह तआ़ला के नबी हैं, उनकी शान से कुछ बईद (दूर की बात) नहीं कि उन्होंने ज़मीन पर आने के बाद अपना घर बनाने से पहले अल्लाह का घर यानी इबादत की जग़ह बनाई हो। इसी लिये हज़रत अब्दुल्लाह

जनका शान स कुछ बहद (दूर का बात) नहां कि उच्छा जुना पर जान से प्यो करा पर बनाने से पहले अल्लाह का घर यानी इबादत की जगह बनाई हो। इसी तिये करारत अब्दुलान विन उमर, मुजाहिद, कृतादा, सुद्दी वंगेरह सहाया व तायिंदन इसी के कायत हैं कि काबा दुनिया का सबसे पहला घर है। और यह भी मुस्किन है कि लोगों के रहने-सहने के मकानात पहले भी बन चुके हों मगर इबादत के लिये यह पहला घर बना हो, हज़रत अली रिज़यल्लाह अन्हु से यही नक्त्ल किया गया है।

इमाम बेहकी रहमतुल्लाहि अलैहि ने अपनी किताब दलाईसुन्तुबुव्यत में हज़रत अ़ब्युल्लाह विन अ़मर बिन आ़त रिज़ियल्लाहु अ़न्हु की रिवायत से नक़ल किया है कि रसूलुल्लाह सल्ललाहु अ़लैहि व सल्लम ने फुरमाया- हज़रत आदम व हव्या अ़लैहिमस्सलाम के दुनिया में आने के बाद अल्लाह तआ़ला ने हज़रत जिब्राईल अ़लैहिस्सलाम के ज़रिये उनको यह हुक्म मेजा कि वह

अ़लोह व सल्लम न फ़्रसाया- हज़्रत आदम व हव्या अलाहनस्तलाम के चुनचा म आन के बाद अल्लाह तआ़्ता ने हज़्ररत जिवाईल अलिहस्सलाम के ज़रिये उनको यह हुक्म भेजा कि वह बैतुल्लाह (कावा) बनायें। उन हज़्ररात ने हुक्म की तामील कर ली तो उनको हुक्म दिया गया कि अपका तथाफ़ करें, और उनसे कहा गया कि आप 'अव्वलुन्नास' (यानी सबसे पहले इनसान) हैं, और यह घर

اول بيټ وضع بلياس है (यानी सबसे पहला घर जो लोगों के लिये मुकृर्तर किया गया है)। (इब्ने कसीर। लेकिन अुल्लामा इब्ने कसीर ने इस रिवायत को कमज़ोर करार दिया है) तफसीर मजारिफ़्त-क्राजान जिल्द (2)

nd Smith and the suite and the suite and a कुछ रिवायतों में है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का यह निर्माण (कावे को बनाना) हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने तक बाकी था, तुफ़ाने नूह में वह इमारत ढह गयी और उसके निशानात मिट गये। उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हीं बुनियादों पर

दोबारा काबे को तामीर किया, फिर एक मर्तबा किसी हादसे में उसकी तामीर गिर गयी तो कबीला-ए-जुर्हुम की एक जमाअ़त ने उसकी तामीर की। फिर एक मर्तबा इमारत ढह गई ती अमालिका ने तामीर की, और फिर इमारत गिर गई तो क़रैश ने रस्लुल्लाह सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम के शुरूआती दौर (यानी जवानी के दौर) में तामीर की, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम भी शरीक हुए और हजरे-अस्वद (जन्नत से आये हुए काले पत्थर) को अपने हाब

छोडता हैं।

का यह कारनामा रहती दुनिया तक उनकी तारीफ व प्रशंसा का सबब बना रहे। इसलिये लोगों में यह मशहर कर दिया कि अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर का यह काम गुलत था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इसको जिस हालत पर छोड़ा था हमें उसी हालत पर इसको रखना चाहिये।

इस बहाने से बैतल्लाह को फिर गिराकर उसी तरह तामीर बना दी जो जमाना-ए-जाहिलीयत (इस्लाम से पहले जमाने) में क़रैश ने बना ली थी। 

मुबारक से कायम फरमाया। लेकिन क्रुरेश ने इस तामीर में इब्राहीम अलेहिस्सलाम की बुनियाद से किसी कद्र भिन्न और अलग तामीर की थी कि एक हिस्सा बैतल्लाह से अलग कर दिया जिसको हतीम कहा जाता है, और ख़लीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की तामीर में काबा के दो दरवाजे

थे एक दाख़िल होने के लिये दूसरा पीछे की और से बाहर निकलने के लिये, कुरैश ने सिर्फ पुर्वी दरवाज़े को बाकी रखा। तीसरी तब्दीली यह की कि वैतुल्लाह का दरवाज़ा ज़मीन की सतह से

काफी ऊँचा कर दिया ताकि हर शख्स आसानी से अन्दर न जा सके. बल्कि जिसको वे डजाजत दें वही जा सके। रस्लुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाह अन्हा से फरमाया- मेरा दिल चाहता है कि मौजूदा तामीर को गिराकर इसको बिल्कुल इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तम्मीर के मुताबिक बना दें, क़्रैश ने जो दख़ल-अन्दाज़ी और तब्दीली इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बुनियाद के ख़िलाफ़ की हैं उनको सही कर दूँ लेकिन नव-मुस्लिम नावाकिफ़ मसलमानों में गलत-फहमी पैदा होने का ख़तरा है, इसी लिये फ़िलहाल इसको इसी हाल पर

इस इरशाद के बाद इस दिनया में आप सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम की हयात (जिन्दगी) ज्यादा नहीं रही, लेकिन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के भांजे हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर 🛚 रिजयल्लाहु अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह इरशाद सूने हुए थे, खलफा-ए-राशिदीन के बाद जिस वक्त मक्का मुकर्रमा पर उनकी हक्कमत हुई तो उन्होंने बैतल्लाह गिराकर हजरे पाक सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम के इरशाद और इब्राहीमी तामीर के मताबिक

बना दिया, मगर अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अ़न्हु की हुकूमत मक्का मुअ़ज़्ज़मा में चन्द दिन की थी, ज़ालिमे उम्मत हज्जाज बिन यूसुफ़ ने फ़ौजी चढ़ाई करके उनको शहीद कर दिया और हकुमत पर कब्ज़ा करके इसको गवारा न किया कि अ़ब्दुल्लाह बिन ज़्बैर रज़ियल्लाह अ़न्ह

पारा (4)

हज्जाज बिन यूसुफ के बाद आने वाले कुछ मुस्लिम बादशाहों ने फिर हदीसे मज़्कूर की बिना पर यह इरादा किया कि बैतुल्लाह को नये सिरे से रसूले करीम सल्लल्लाह ज़लैहि व सल्लम की हदीस के मुवाफ़िक बना दें, लेकिन उस ज़माने के इमाम हज़रत इमाम मालिक बिन अनस स्हमतुल्लाहि अलैहि ने यह फ़्तवा दिया कि अब बार-बार बैतुल्लाह को गिराना और बनाना आगे आने वाले बादशाहों के हैं लिये बैतुल्लाह को एक खिलौना बना देगा, हर आने वाला बादशाह अपना नाम करने के लिये यही काम करेगा, इसलिये अब जिस हालत में भी है उसी हालत में छोड़ देना मुनासिब है। तमाम उम्मत ने इसको छुकूल किया। इसी वजह से आज तक बही हज्जाज बिन यूसुफ़ ही की तामीर बाक़ी है, अलबल्ता टूट-फूट और मरम्मत का सिलसिला हमेशा जारी रहा।

इन रिवायतों से एक तो यह मालूम हुआ कि काबा दुनिया का सबसे पहला घर है, और या कम से कम सबसे पहला इचादत का मकाम है। कुरजाने करीम में जहाँ यह जिक्र है कि काबा की तामीर अल्लाह तज़ाला के हुक्म से कज़रत इब्राहीम व इस्माईल जुलैहिम्सलताम ने की है वहीं इसके इंशारे भी मौजूद हैं कि इन जुजुर्गों ने इसकी प्रारंभिक तामीर नहीं फरमाई, बल्कि पहले की बुनियादों पर उसी के मुताबिक् तामीर फरमाई और काबे की असल बुनियाद पहले ही से थी। कुरजाने करीम के इरशाद:

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَالسَّمْعِيلُ. (١٢٧:٢)

से भी ऐसा ही मफ़्सूम होता (समझ में आता) है कि कवाइदे-बैतुल्लाह (यानी उसकी बुनियादें) पहले से मौजूद यीं। सूर: हज की आयत में है:

وَإِذْ بَوَأَنَا لِإِبْرَهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ. (٢٦:٢٢)

"यानी जब ठीक कर दिया हमने इब्राहीम के लिये ठिकाना उस घर का।"

इससे भी यही मालूम होता है कि बैतुल्लाह की जगह पहले से मुतैयन चली आती थी, और पहली आयत से इसकी बुनियादों का होना भी समझ में आता है।

कुछ रिवायतों में हैं कि जब हज़रत ख़लीलुल्लाह अ़लैहिस्सलाम को बैतुल्लाह के बनाने का हुक्म दिया गया तो फ़रिश्ते के ज़रिये उनको बैतुल्लाह की जगह पहली बुनियादों की निशानदेही की गई जो रेत के तीदों में दबी हुई थी।

बहरहाल उक्त आयत से काँचा की एक फुज़ीलत (सम्मान व बड़ाई) यह साबित हुई कि वह दुनिया का सबसे पहला घर या पहला इबादत ख़ाना है। बुख़ारी व मुस्लिम की एक हदीस में है कि हज़रत अबूज़र रिज़यल्लाहु अुन्हु ने नबी करीम सल्लाल्लाहु अलैहि व सल्लम से मालूम किया कि दुनिया की सबसे पहली मस्जिद कौनसी है? आप सल्लाल्लाहु अलैहि व सल्लम से फुसाया मस्जिद हराम (यानी कार्ब की मस्जिद)। उन्होंने अुज़ किया उसके बाद कौनसी है? आप सल्लाल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फुरमाया मस्जिदें बेलुल-गुक़ह्स है। फिर पूछा कि इन दोनों की तामीर के दरमियान कितनी मुहत का फ़ासला है? आपने फुरमाया चालीस साल का।

इस हदीस में बैतुल्लाह की नई तामीर जो इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम के हायों हुई उसके एतिबार से बैतुल-मुकद्दस की तामीर का फासला बयान किया गया है, क्योंकि रिवायतों से यह भी साबित है कि बैतल-मुकद्दस की शुरूआती तामीर भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के द्वारा बैतुल्लाह की तामीर से चालीस साल बाद में हुई, और हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम ने जो

बैतल-मकहस की तामीर की यह भी बैतल्लाह की तरह बिल्कुल नई और प्रारंभिक तामीर न थी, बल्कि सलैमान अलेहिस्सलाम ने इब्राहीमी तामीर पर उसका नवीकरण किया है। इस तरह रिवायतों में आपस में कोई टकराव नहीं रहता।

हासिल यह है कि हमेशा से दनिया में उसकी ताजीम व तकरीम (आदर व सम्मान) होती चली आई है। इसमें लफ़्ज़ 'वुज़ि-ज़ लिन्नासि' (मुकर्रर किया गया है लोगों के लिये) में इसकी तरफ भी इशारा है कि इस घर की ताजीम व तकरीम किसी ख़ास कौम या जमाअत ही का हिस्सा नहीं बल्कि आम मख्लुक और सब इनसान इसकी ताजीम करेंगे। उसके वजद में हक तज़ाला ने एक अज़मत (बड़ाई) और हैबत (रीब व दबदबे) का तत्व रखा है कि लोगों के दिल उसकी तरफ अपने आप मार्डल होते हैं। इसमें लफ्ज बक्का से मराद मक्का मञज्जमा है, चाहे यह कहा जाये कि मीम को बा से बदल दिया गया है, अरब वालों के कलाम में इसकी बहुत सी मिसालें हैं कि भीम को बा से बदल दिया करते हैं. और या यह कहा जाये कि मक्का का दूसरा नाम बक्का भी है।

## बैतल्लाह की बरकतें

इस आयत में बैतल्लाह की दूसरी फजीलत यह बयान की गई है कि वह मुबारक है। लफ्ज मबारक, बरकत से निकला है। बरकत के मायने हैं बढ़ना और साबित रहना, फिर किसी चीज का बढ़ना इस तरह भी हो सकता है कि उसका वजद खले तौर पर मात्रा और आकार में बढ़ जाये और इस तरह भी कि अगरचे उसकी मात्रा व आकार में कोई खास इजाफा न हो लेकिन उससे काम इतने निकलें जितने आदतन उससे ज्यादा से निकला करते हैं, इसको भी मानवी तौर पर ज्यादती कहा जा सकता है।

तफसीर मआरिफल-करआन जिल्द (2)

बैतल्लाह का बरकत वाला होना ज़ाहिरी तौर पर भी है और मानवी तौर पर भी। इसकी जाहिरी बरकतों में यह खली आँखों नजर आता है कि मक्का और उसके आस-पास एक खश्क रेगिस्तान और बंजर जमीन होने के बावजूद उसमें हमेशा हर मौसम में हर तरह के फल और तरकारियाँ और तमाम जरूरतें महैया रहती हैं, कि सिर्फ मक्का वालों के लिये नहीं बल्कि परी दनिया से आने वालों के लिये भी काफी हो जाती हैं। और आने वालों का हाल दनिया की मालम है कि खास हज के मौसम में तो लाखों इनसान दिनया भर से जमा होते हैं जिनकी

जनसंख्या मक्के वालों से चौगुनी पाँच गुनी होती है। यह जबरदस्त हुजूम वहाँ सिर्फ दो-चार रोज नहीं बल्कि महीनों रहता है। हज के मौसम के अलावा भी कोई वक्त ऐसा नहीं आता जिसमें बाहर से हजारों इनसानों की आवा-जाही न रहती हो, फिर खास हज के मौसम में जबकि वहाँ

लाखों इनसानों का अतिरिक्त मजमा होता है, कभी नहीं सुना गया कि बाज़ार में किसी वक्त भी ज़रूरत की चीज़ें ख़त्म हो गई हों, या मिलती न हों, यहां तक कि क़ुरवानी के बकरे जो वहाँ पहुँचकर एक-एक इनसान सौ-सौ भी करता है और प्रत्येक आदभी एक का औसत तो यक्तीनी है, ये लाखों बकरे वहाँ हमेशा मिलते हैं, यह भी नहीं कि दूसरे मुल्कों से मंगाने का एहतिमाम किया जाता हो। हुरजाने करीम में है:

يُجْنِي إِلَيْهِ لَمَرْتُ كُلِّ شَيْءٍ. (٧٠:٧٨)

''यानी उसमें बाहर से लाये जाते हैं समरात (फल) हर चीज़ के।'

इन अलफाज़ में इसकी तरफ वाज़ेह इशारा भी मौजूद है।

यह तो ज़ाहिरी बरकतों का हाल है जो मक्सूद की हैसियत नहीं रखतीं, और मानवी व बातिनी बरकतें तो इतनी हैं कि उनकी िगनती नहीं हो सकती। कुछ अहम इबादतें तो बेतुल्लाह के साथ मख़्सूल हैं, उनमें जो ज़बरदत्त अज़ और रूहानी बरकतें हैं उन सब का मदार बेतुल्लाह कि साथ मख़्सूल हैं, उनमें जो ज़बरदत्त अज़ और रूहानी बरकतें हैं उन सब का मदार बेतुल्लाह पर है, जैसे हज व उमरा। और कुछ दूसिह व सल्लान का इराग्राट है कि कोई इनसान घर में नमाज़ पढ़ी है। रस्तुले करीम सल्लालाहु अंतिह व सल्लान का इराग्राट है कि कोई इनसान घर में नमाज़ पढ़े तो उसकी एक नमाज़ का सवाब मिलेगा, और अगर अपने मोहल्ला की मिलाद में अदा करे तो चौंच ती उसकी पच्चीस नमाज़ों का सवाब मिलेशा, और अना जो जामा मस्त्रित में अदा करे तो चौंच सी नमाज़ों का सवाब पायेगा, और अगर मस्त्रित अंत्रस (बैतुल-गुक़द्दरत की मस्त्रित) में नमाज़ अदा की तो एक हज़ार नमाज़ों का अौर मेरी मस्त्रिद में पचास हज़ार नमाज़ों का सवाब मिलता है, और मस्त्रित हरमा (काबा ग्रारीफ़ की मस्त्रित) में एक लाख नमाज़ों का। (यह रिवायत इब्ने माज़ां व तहावी चंगुरह ने नकृल की है)

ं हज के फुज़ाईल में यह हदीस आम मुसलमान जानते हैं कि हज को सही तौर पर अदा करने वाला मुसलमान पिछले गुनाहों से ऐसा पाक हो जाता है जैसे आज माँ के पेट से पाक व साफ़ पैदा हुआ है। ज़ाहिर है कि ये सब बैतुल्लाह की मानवी और रूहानी वरकतें हैं। इन्हीं बरकतों को आयत के आख़िर में लफ़्ज़ 'हुदन्' से ताबीर फ़रमाया गया है। फ़रमाया: मुबारकंद्-व हुदल्-लिल्आ़तमीन।

فِينِهِ أَيْثُ بَيِنْكُ مَقَامُرَاءُهُمَّمُ ۚ وَمَنُ دَخَلَهُ كَانَ أَمِثًا ۚ . وَيَلْمِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْتُ مَسِيْلًا وَمَنْ كَفَرَوَّإِنَّ اللَّهُ عَنِي

फींहि आयातुम् बिय्यनातुम् मकामु इब्राही-म, व मन् द-म्हा-लहू का-न आमिनन, व लिल्लाहि अलन्नासि है लोगों पर इज करना इस घर का जो हिज्जुल्बैति मनिस्तता-अ इतैहि सबीलन्, व मन् क-फ्-र फ्-इन्नल्ला-ह गृनिय्युन् अनिल् आलमीन (97) शख़्त्र कुदरत (ताकृत व गुंजाईश) रखता हो इसकी तरफ़ राह चलने की, और जो न माने तो फिर अल्लाह परवाह नहीं रखता जहान के लोगों की। (97)

### ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

इसमें (कुछ कानूनी कुछ कुररती) खुली निशानियाँ (उसके अफ़ज़ल होने की मौजूद) है (जुनीचे कानूने शरीज़त की निशानियाँ में उसका मुवारक और रहनुमा होना पहले बयान हो चुका, और कुछ मकामे इसहीम के बाद मज़कूर है, यानी उसमें दाखिल होने वाले का अमन का हकहार हो जाना और उसका हज उसकी शतों के साथ फ़र्ज़ होना की कि पहले बयान हुए अहकाम से अलग ज़ायद पमृह्म है। ये चार निशानियों तो शरई कानून की इस जगह बयान हुई है, अब बीच में तकवीनी का ज़िक फ़्रांति हैं कि उन तमाम (निशानियों) में से एक मज़ामें इझाहीम (निशानी) है। और जो शरूस उस (की तयशुदा सीमाओं) में दाखिल हो जाए वह (शरई तीर पर) अमन वाला हो जाता है। और (एक क़ानूनी निशानी यह है कि) अल्लाह के (हुआ करने के) वास्ते लोगों के ज़िम्में उस मकान का हज करना (फ़र्ज़) है (मगर सब के ज़िम्में नहीं, बिल्क हास-बास के), यानी जस शरूस के ज़िम्में जो कि ताकृत रखे बहाँ तक (एहुँचने) की। और जो अख़्ब (अल्लाह के अहकाम का) मुन्किर "यानी इनकार करने वाला" हो तो (बुद अलाला का क्या नुक्सान, क्योंकि) अल्लाह तज़ाला तमाम जहान वालों से गुनी हैं (किसी कें मानने पर उनका कोई काम अटका नहीं पढ़ा, बल्क खुद उस इनकारी ही का नुक्सान, क्योंकि)

### मआरिफ़ व मसाईल

#### बैतुल्लाह की तीन विशेषतायें

इस आयत में बैतुल्लाह यानी काबा शरीफ़ की खुसूसियतें (विशेषतायें) और फ़ज़ाईल बचान किये गये हैं। एक यह कि उसमें अल्लाह की क़ुदरत की बहुत सी निशानियाँ हैं, उनमें से एक मक़ामें इब्राहोम है, दूसरे यह कि जो शख़्त उसमें वाख़िल हो जाये वह अमन वाला और मह़फ़ूज़ हाता है, कोई उसको क़ल नहीं कर सकता। तीसरे यह कि सारी दुनिया के मुसलमानों पर उस (यानी बेतुल्लाह) का हज फ़र्ज़ है बशर्तीक वहाँ तक पहुँचने की गुंजाईश व ताकृत रखता हो।

पहली बात कि उसमें अल्लाह जल्ल शानुहू की क़ुरस्त की बड़ी निशानियाँ हैं। इसकी वज़ाहत यह है कि जब से बैतुल्लाह कायम हुआ उसकी बरकत से अल्लाह तआ़ला ने मक्का वार्लों को मुखालिफों के हमलों से महस्कृत फ़रमा दिया। अब्दहा ने हाथियों का लश्कर लेकर तकसीर मजारिफल-करजान जिल्द (2) चढ़ाई की तो अल्लाह तआ़ला ने अपनी कामिल क़ुदरत से उनको परिन्दों के ज़रिये तबाह व हलाक कर दिया। हरमे मक्का में दाख़िल होने वाला इनसान बल्कि जानवर तक महफ़्रूज़ है, जानवरों में भी इसका एहसास है, हरम की सीमाओं के अन्दर जानवर भी अपने आपको महफ़्ज़

(सरक्षित) समझते हैं। वहाँ जंगली शिकारी जानवर इनसान से नहीं भागता। आम तौर पर यह भी देखा जाता है कि बैतुल्लाह के जिस तरफ बारिश होती है उस तरफ 📗 के मुल्क ज़्यादा बारिश से सैराब होते हैं। एक अजीब निशानी यह है कि ज**मरात** जिन पर हर

एक इज करने वाला सात-सात कंकरियाँ रोजाना तीन दिन तक फेंकता है और हर साल लाखों हाजी वहाँ जमा होते हैं, ये सारी कंकरियाँ अगर वहाँ जमा होकर बाकी रहें तो एक ही साल में वे जमरात कंकरियों के ढेर में दब जायें, और चन्द साल में तो वहाँ एक पहाड़ बन जाये। हालाँकि देखने में यह आता है कि हज के तीनों दिन गुज़रने के बाद वहाँ कंकरियों का कोई

बहुत बड़ा अंबार जमा नहीं होता, कुछ कंकरियाँ फैली हुई नज़र आती हैं, जिसकी वजह हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यह बयान फरमाई है कि ये कंकरियाँ फरिश्ते उठा लेते हैं और सिर्फ ऐसे लोगों की कंकरियाँ वाकी रह जाती हैं जिनका हज किसी वजह से क़बूल नहीं हुआ। और यही वजह है कि जमरात (सतोनों) के पास से कंकरियाँ उठाकर रमी करने की

मनाही की गई है, क्योंकि वो गैर-मकबुल हैं। रसुले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस इरशाद की तस्दीक हर देखने वाला खली आँखों से देखता है कि जमरात के आस-पास बहत थोड़ी सी कंकरियाँ नज़र आती हैं, हालाँकि वहाँ से उठाने या साफ करने का न कोई एहतिमाम (व्यवस्था) न हकमत की तरफ से होता है न अवाम की तरफ से। (1) इस वजह से शैख़ जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि अलैहि ने अपनी किताब ख़साईसे-कुबरा में फरमाया कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के कुछ मोजिजे ऐसे भी हैं जो आपकी वफात के बाद भी मौजूद और कायम हैं और कियामत तक बाकी रहेंगे, और हर शख्स उनको देख सकेगा। उनमें से एक तो क्रूरआन का बेनज़ीर होना है कि सारी दनिया उसकी मिसाल लाने से आजिज़ है। यह आजिज़ व लाचार होना जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के जमाने में था ऐसे ही आज भी मौजूद है और कियामत तक बाकी रहेगा। हर जुमाने का मुसलमान पूरी दुनिया को चेलैंज कर सकता है:

فَأْتُوا بِسُورَةِ مِنْ مِثْلِهِ.

सरः जाले इमरान (3)

(कि बना लाओ तुम इसके जैसी एक सूरत) इसी तरह जमरात के बारे में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इरशाद है कि उन पर फेंकी हुई कंकरियाँ नामालूम तौर पर

(1) अब मालुम हुआ है कि हकुमत ने उठवाने का इन्तिजाम किया है। महम्मद तकी उत्पानी

फरिश्ते उठा लेते हैं, सिर्फ़ उन बदनतीब लोगों की कंकरियों रह जाती हैं जिनके हज कुबूल नहीं होते। आपके इस इरशाद की तस्दीक हर जुगाने और हर दौर में होती रही है और कियमस्त तक होती रहेगी। यह रसूले करीम चल्लालाहु अलैहि व सल्लम का हमेशा बाकी रहने वाला मीजिज़ा (चमत्कार) और बैतुल्लाह से मुताल्लिक अल्लाह तआ़ला की एक बड़ी निशानी है।

### मकामे इब्राहीम

उन निश्चानियों में से एक बड़ी निश्चानी मक्तुमें इब्राहीम हैं। इसी लिये कुराजाने करीम ने इसकी मुस्तिकृत तौर पर अलग बयान फ़रमाया। मक्तुमें इब्राहीम वह पत्यर है जिस पर खड़े होकर हज़रत इब्राहीम उलेहिस्सलाम बैतुल्लाह की तामीर फ़रमाते थे, और कुछ रिवायतों में है कि यह पत्थर तामीर की ऊँचाई के ताथ-ताथ अपने आप ऊँचा हो जाता था, और नीचे उत्तर के वक्त नीचा हो जाता था। उस पत्थर के ऊपर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कृदमें सुबारक का गहरा निश्चान आज तक मौजूद है। जाहिर है कि एक बेहिस व बेशऊर पत्थर में यह एहसास व इल्म कि ज़रूरत के मुताबिक ऊँचा या नीचा हो जाये और यह तासीर कि मोग की तरह मई होकर कृदमों का मुकम्मल नइश अपने अन्दर ले ले, ये सब कुदरत की निश्चानियों हैं जो बैतुल्लाह की आला फ़ज़ीलत ही से जुड़ी हुई हैं। यह पत्थर बैतुल्लाह के नीचे दरवाज़े के कृरीब था, जब कुरआने करीन का यह हुक्न नाज़िल हुआ कि मकामें इब्राहीम पर नमाज़ पढ़ो:

وَالنَّحِذُوا مِنْ مُّقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلِّي

उस वक्त तवाफ़ करने वालों की मस्लेहत से उसको उठाकर बैतुल्लाह के सामने जुरा फ़ासले पर मताफ़ से बाहर बीरे ज़मज़म के क़रीब रख दिया गया, और आजकल इसको उसी जगह एक महफ़ूल मकान में मुन्तिकल किया हुआ है, तवाफ़ के बाद की दो स्वज़तें उसी मकान के पीछे पढ़ी जाती हैं। हाल में यह तस्मीम (तब्दीली) हुई कि वह मकान तो हटा दिया गया और मकामे इब्राहीम को एक बिल्लोरी (शीघ़ों के) ख़ोल के अन्दर महफ़ूज़ कर दिया गया। मकामे इब्राहीम असल में उस ख़ास पत्थर का नाम है और.तत्वाफ़ के बाद की स्वज़तें उसके ऊपर या उसके पास पढ़ना अफ़ज़ल है, लेकिन मकामे इब्राहीम के लफ़्ज़ी मादने के एतिबार से यह लफ़्ज़ तमाम मस्जिद हराम को श्रामिल हैं, इसी लिये हज़्दत सुकहा ने फ़रमाया कि मस्जिद हराम के अन्दर जिस जगह भी तवाफ़ की रक्ज़तें पढ़ ले वाजिब अदा हो जायेगा।

# बैतुल्लाह में दाख़िल होने वाले का सुरक्षित होना

उन्त आयत में बैतुल्लाह की दूसरी खुसूसियत यह बतलाई गई है कि जो उसमें दाख़िल हो जाये वह अमन वाला यानी मामून व महफूल हो जाता है। उसमें दाख़िल होने वाले का मामून व महफूज़ (सुरक्षित) होना एक तो कानूने झरअ़ एतिवार से है, यानी अल्लाह तआ़ला फी तरफ से लोगों को यह हुक्म है कि जो श्राष्ट्रस उसमें दाख़िल हो जाये उसको न सताओ न क़ल्ल करो, अगर कोई श्राष्ट्रस किसी को क़ल्ल काके या कोई और जुर्म करके वहाँ चला जाये उसको भी उस

सरः आने इमरान (३)

जगह सजा न दी जाये बल्कि उसको इस पर मजबर किया जाये कि वह हरम से बाहर निकले हरम से बाहर आने पर सज़ा जारी की जायेगी। इस तरह हरम में दाखिल होने वाला शरई तौर पर मामन व महफ़ज हो गया।

दसरे हरम में दाख़िल होने वाले का मामून व महफ़ुज़ होना यूँ भी है कि अल्लाह तज़ाला ने कदरती तौर पर हर कौम व मिल्लत के दिलों में बैतल्लाह की ताजीम व तकरीम (सम्मान व इज्जंत) डाल दी है, और वे सब उमुमन हजारों मतभेटों और विवादों के बावजद इस अकीदे पर मुल्लिफ़िक (सहमत) हैं कि उसमें दाखिल होने वाला अगरचे मजरिम या हमारा दश्मन ही हो, तो हरम का सम्मान व अदब इसको चाहता है कि वहाँ उसको कुछ न कहें, हरम की आम झगड़ों | लडाईयों से महफ़ुज रखा जाये. जाहिलीयत के जमाने में अरब के लोग और उनके विभिन्न क्बीले चाहे कितनी ही अमली ख़राबियों में मुक्तला थे मगर बैतुल्लाह और सम्मानित हरम की अजमत पर सब जान देते थे। उनकी लडाईयाँ और सख्त मिजाजी सारी दनिया में मशहर है लेकिन हरम के एहतिराम का यह हाल था कि बाप का कातिल बेटे के सामने आता तो मक्तल का बेटा जो उसके खुन का प्यासा होता था अपनी आँखें नीची करके गजर जाता था, उसकी कछ न कहता था।

मक्का फतह होने के वक्त सिर्फ रसले करीम सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम के लिये दीन की अहम मस्लेहत और बैतल्लाह को पाक करने की खातिर सिर्फ चन्द घन्टों के लिये हरम में किताल की इजाजत अल्लाह तआला की तरफ से नाजिल हुई थी. और फतह के बाद आप सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने बड़ी ताकीद के साथ इसका ऐलान व इजहार फरमाया कि यह इजाजत सिर्फ रसलल्लाह के लिये बैतल्लाह को पाक करने और उसकी सफाई की गर्ज से थी. और वह भी चन्द घन्टों के लिये थी. इसके बाद हमेशा के लिये फिर इसकी वहीं हर्मत (सम्मान व इञ्जत) साबित है जो पहले से थी। और फरमाया कि हरम के अन्दर कत्ल व किताल न मझसे पहले हलाल था न मेरे बाद किसी के लिये हलाल है, और मेरे लिये भी सिर्फ चन्द घन्टों के लिये हलाल हुआ था. फिर हराम कर दिया गया।

रहा यह मामला कि रसले करीम सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम के बाद हज्जाज बिन यसफ ने हजरत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रिज़यल्लाह अन्ह के ख़िलाफ मक्का में फौजी चढ़ाई की और कत्ल व गारत किया. यह उस अमने आम के शरई कानून के इसलिये ख़िलाफ नहीं हुआ कि पूरी जम्मत के इजमा (सर्वसम्मति) से उसका यह फेल हराम और सख्त गुनाह था. तमाम उम्मत ने उस पर नफरत व लानत का इज़हार किया और तकवीनी तौर पर भी इसको बैतल्लाह के सम्मान के खिलाफ इसलिये नहीं कह सकते कि हज्जाज खुद भी अपने इस अमल के हलाल होने का मोतिकद न था, वह भी जानता था कि मैं एक संगीन जुर्म कर रहा हूँ लेकिन सियासत व हुकूमत के तकाजों ने उसको अंधा किया हुआ था।

बहरहाल यह बात फिर भी महफूज़ थी कि आम मख़्त्रक वैतुल्लाह और हरम को इस दर्जा वाजिबल-एहतिराम (सम्मानीय) समझते रही है कि उसमें कला व किताल और लड़ाई झगडे को 

जहान वालों से।

बदतरीन गुनाह समझते हैं, और यह सारी दुनिया में सिर्फ़ वैतुल्लाह और सम्मानित हरम ही की खुसूसियत (विशेषता) है।

# बैतुल्लाह का हज फ़र्ज़ होना

आयत में बैतुल्लाह की तीसरी खुसूसियत यह वयान फ़रमाई कि अल्लाह ताआ़ला ने अपनी मख़्यूक पर बैतुल्लाह का इज करना लाज़िम व वाजिब क़रार दिया है, बशर्तिक वे बैतुल्लाह तक पहुँचने की ताकृत और गुंजाईश रखते हों। इस ताकृत व गुंजाईश की तफ़्सील यह है कि उसके पास असली और आवश्यक ज़रूरतों से फ़लतू इतना माल हो जिससे वह बैतुल्लाह तक आने-जाने और वहाँ के क़ियाम का ख़र्च बरदाशत सरके, और अपनी वापसी तक उन अहल व अयाल (घर वालों) का इत्तंजाम भी कर सके जिनका नफ़्क़ा (ख़र्चा) उसके ज़िम्मे वाजिब है, तथा हाथ-पींच और आंखों से माज़ूर न हो, क्योंकि ऐसे माज़ूर को तो अपने वतन में चलना फिराना भी मुक्किल है, वहाँ जाने और इज के अरकान (आमाल) अदा करने पर कैसे ख़ुदरत होगी।

इसी तरह औरत के लिये चूँिक वगैर मेहरम के सफ़र करना शरीअ़त के हुक्म की रू ते जायज़ नहीं इसलिये वह हज पर कादिर उस वक्त समझी जायेगी जबकि उसके साथ कोई मेहरम हज करने वाला हो, चाहे मेहरम अपने ख़र्च से हज कर रहा हो या यह औरत उसका ख़र्च भी बरदाश्त करे। इसी तरह वहाँ तक पहुँचने के लिये रास्ते का मामून (सुरक्षित) होना भी ताकृत व हिम्मत होने का एक हिस्सा है, अगर रास्ते में बद-अमनी हो, जान व माल का प्रवल ख़तरा हो तो हज की ताकृत व गुंजाईश नहीं समझी जायेगी।

लफ़्ज़ हज के लुगबी मायने इरादा करने के हैं, और शरई मायने की ज़रूरी तफ़्सील तो ख़ुद सुरुआने करीम ने बयान फ़रमाई कि काबे का तवाफ़ और अरफ़ा व मुज़्दिलिफ़ा बगैरह का कियाम हैं, और बाक़ी तफ़्सीलात रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने ज़बानी इरशादात और अमली बयानात के ज़िरये वाज़ेह फ़रमा दी हैं। इस आयत में बैतुल्लाह का हज फ़र्ज़ होने का ऐलान फ़रमाने के बाद आख़िर में फ़रमाया:

وَمَنْ كَفَرُ فِانَّ اللَّهَ غَنِّى عَنِ الْمُلْمِينَo यानी जो शख़्स मुन्कर (इनकारी) हो तो अल्लाह तआ़ला बेनियाज़ (बेपरवाह) है तमाम

इसमें वह शह्स दाख़िल है जो खुले तीर पर फ़रीज़-ए-हज का इनकारी हो, हज को फ़र्ज़ न समझे, उसका इस्लाम के दायरे से ख़ारिज और काफ़िर होना तो ज़ाहिर है। इसलिये कि 'व मन् क-फ़-र' (और जिसने इनकार किया) का लफ़्ज़ उस पर स्पष्ट तौर पर सादिक (फ़िट) है, और जो शख़्स अक़ीदे के तौर पर फ़र्ज़ समझता है लेकिन वावजूद गुंजाईश व ताक़त के हज नहीं करता, वह भी एक हैसियत से मुन्किर (इनकार करने वाला) ही है, उस पर लफ़्ज़ 'व मन् क-फ-र' का हुक्म डराने, धमकी और ताकीद के लिये है, कि यह शहस काफ़िरों जैसे अमल में मुक्ताला है, जैसे काफ़िर व मुक्तिर हज नहीं करते यह भी ऐसा ही है। इसी लिये फ़ुक्हा (दीनी मसाईल के माहिर उलेमा) ने फ़रमाया कि आयत के इस जुमले में उन लोगों के लिये सहज़ वईद (धमकी और डॉट-डपट) है जो बावजूद लुदरत व गुंजाईश के हज नहीं करते, कि वे अपने इस अमल से काफ़िरों की तरह हो गये। अल्लाह की पनाह

قُلْ يَالْهَلُ الْكِتَابِ لِيَرَ كَلْفُرُونَ بِالِيْتِ اللهِ وَاللهِ تَقَاللُهُ شَهِيدًا عَلَا مَا تَعْمَلُونَ وَفَلَ بِيَاهُ لَلَّ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ عَلَمَا وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ

कृत या अहलल-किताबि लि-म त कह- ऐ अहले किताब! क्यों इनकारी तक्फ स-न बिआयातिल्लाहि वल्लाह हए हो अल्लाह के कलाम के और अल्लाह के रू-व-रू (सामने) है जो तम करते हो। शहीदन अला मा तअमलन (98) (98) त कह- ऐ अहले किताब! क्यों कृ ल्या अहलल्-किताबि लि-म रोकते हो अल्लाह की राह से ईमान लाने तसुदुदु-न अनु सबीलिल्लाहि मन वालों को कि ढँढते हो उसमें ऐव और आम-न तब्गुनहा अि-वजंव-व अन्तम तम खद जानते हो. और अल्लाह बेखबर श्-हदा-उ, व मल्लाहु बिगाफिलिन् नहीं तम्हारे काम से। (99) ऐ ईमान अम्मा तज्ञमल्न (99) या वालो! अगर तम कहा मानोगे अहले अय्यहल्लजी-न आमन् इन् त्तीअ किताब (यहदी और ईसाई लोगों) में से फरीकम् मिनल्लजी-न ऊतुल्-किता-ब कुछ लोगों का तो फिर कर देंगे वे तुमको यरुद्दुकृष् बञ् -द ईमानिकृष् ईमान लाने के बाद काफिर। (100) और काफिरीन (100) व कै-फ तक्फ़रू-न तम किस तरह काफिर होते हो और तम व अन्तुम् तुत्ला अलैकुम् आयातुल्लाहि पर पढ़ी जाती हैं आयतें अल्लाह की? व फीक्म रसूल्ह, व मंय्यअतसिम् और तममें उसका रसल है। और जो हदि-य कोई मजबत पकड़े अल्लाह को तो उसको बिल्लाहि फ-कद डला

सिरातिम् मुस्तकीम (101) 🌣

हिदायत हुई सीधे रास्ते की। (101) 🗣

इन आयतों के मज़मून का पीछे से ताल्लुक

ऊपर से अहले किताब (यहूदियों व ईसाईयों) के बुरे अ़कीदों और उनके शुब्हात पर कलाम चल रहा था, दरमियान में बैतुल्लाह और हज का तज़िकरा आया, आगे फिर अहले किताब ही से ख़िताब है जिसका ताल्लुक एक ख़ास वाकिए से हैं, कि एक यहूदी शमास विन कैंस मुसलमानों

एकताब ह ाजसका ताल्लुक एक ख़ास वाांक्ए से हैं, कि एक यहूदी शमारा विन कैंस मुसलमानों से बहुत कीना रखता था। उसने एक मजिस में अस्सार के दो क़बीलों औस और ख़ुज़्ख को एक जगह इकट्ठें व मुत्तफिक देखा तो हसद (जलन) से बेचैन हो गया, और उनमें फूट व झगड़ा डालने की फिक्र में लग गया। आख़िर यह तजवीज़ की कि एक शख़्स से कहा कि इन दोनों क़बीलों में इस्लाम से पहले जो एक बड़ी जंग तान्वे समय तक रह चुकी है, और उसके बारे में दोनों फ़रीकों के फ़द्ध भरे अक्शार हैं, वे अक्शार उनकी मजितस में पढ़ दिये जायें। चुनांबे अक्शार का पढ़ना था कि फ़्रीर एक आग सी मड़क उठी और आपस में नोक-झोंक होने लगी, यहाँ तक कि लड़ाई का मौका और वक्त फिर तथ हो गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु ज़लैहि व सल्लम की ख़बर हुई तो आप उनके पास तशरीफ़ लाये और फ़्रसाया- बया अंधेर है, मेरे होते हुए फिर

का पुत्रब हुई ता जाप जनक चात तबाराकृ लाच जार कुरामां प्या जाद कर है। जार हुई पार मुस्तवमान होने और आपस में मुत्तिफ़िक व नामृत्त होने के बाद यह क्या जहातत है। क्या तुम इसी हालत में कुफ़ की तरफ़ लीट जाना चाहते हो? सब सचेत हुए और समझा कि यह शैतानी हरकत थी, और एक दूसरे के गले लगकर बहुत रोये और तीवा की। इस वाकिए में ये आयतें नाज़िल हुईं। इस वाकिए को तफ़्सीर रुखुल-मुआनी में इब्ने इस्हाक और एक जमाज़त ने ज़ैद बिन असतम से रिवायत किया है। यह मज़मून कई आयतों तक चला गया है, जिसमें अब्बल मलामत कि जन अहते किताब पर जिन्होंने यह कार्रवाई की थी और यह मलामत बहुत ही प्रमावी अन्वाज़

असलाम से रिवायत किया है। यह मज़मून कई आयतों तक चला गया है, जिसमें अव्यल मलामत है उन अहले किताब पर जिन्होंने यह कार्रवाई की थी और यह मलामत बहुत ही प्रभावी अन्तज़ से की गई है, कि इस ऐल पर मलामत से पहले उनके कुफ़ पर भी मलामत की, जिसका हासिल यह हुआ कि चाहिए तो यह या कि खुद भी मुसलमान हो जाते, न यह कि दूसरों को गुमराह करने की फ़िक्र में लग रहे हैं। फिर मुसलमानों की ख़िताब व तंबीह है।

### खुलासा-ए-तफ़सीर

(ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम्) आप (उन अहले किताब से) फ्रामा दीजिए कि ऐ अहले किताब! तुम (इस्लाम की निशानियों व हक्कानियत के ज़ाहिर होने के बाद भी) क्यों इनकार करते हो अल्लाह तआ़ला के अह्काम का, (अक़ीदे और अहकाम इसमें सब आ गये) हालांकि अल्लाह तआ़ला तुम्हारे सब कामों की इतिला रखते हैं (तुमको इससे भी डर नहीं लगता। और ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उनसे यह भी) आप फ्रामा वीजिए कि ऐ अहले किताब क्यों (इटाने की कोशिश करते) हो अल्लाह तआ़ला की राह (यानी उसके दीने

हक) से ऐसे शख़्स को जो (इस दीने हक के सच्चा होने पर) ईमान ला चका, इस तौर पर कि टेढ़ (की बातें) हूँढ़ते हो उस राह के (अन्दर पैदा करने के) लिए (जैसा कि बयान हुए किस्से में कोशिश की थी, कि इस कार्रवाई से उनके दीन के अन्दर बिना वजह ना-इत्तिफाकी जो कि गुनाह भी है और सामूहिक कुळत की बरबादी भी, और यह कि इन बखेड़ों में पड़कर दीने हक

से उनको दूरी भी हो जाएगी) हालाँकि तुम खुद भी (इस हरकत के बुरा होने की) इतिला रखते हो, और अल्लाह तआ़ला तुम्हारे कामों से बेखबर नहीं (तयशुदा वक्त पर उनकी सज़ा देंगे)।

ऐ ईमान वालो! अगर तुम कहना मानोगे किसी फिर्के का उन लोगों में से जिनको किताब दी गई है (यानी अहले किताब में से) तो वे लोग तमको तम्हारे ईमान लाने के बाद (एतिकाद में या अ़मल में) काफिर बना देंगे। और (भला) तुम कुफ़ कैसे कर सकते हो (यानी तुम्हारे लिये कब सही और जायज़ हो सकता है) हालाँकि (कफ़ से रोकने के तमाम साधन जमा हैं, क्योंकि) तुमको अल्लाह तआ़ला के अहकाम (क्ररआन में) पढ़कर सनाये जाते हैं, और (फिर) तुम में

अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम) मौजद हैं (और दोनों कवी माध्यम हैं ईमान पर कायम रहने के, पस तमको चाहिए कि इन दोनों माध्यमों की तालीम व हिदायत के मुवाफिक ईमान पर और ईमान की बातों पर कायम रहो) और (याद रखो कि) जो शख्स अल्लाह तआ़ला को मज़बूत पकड़ता है (यानी ईमान पर परा कायम रहता है, क्योंकि अल्लाह को मज़बूत पकड़ना यही है कि उसकी जात व सिफात की तस्दीक करे. उसके अहकाम को मजबूत पकड़े, किसी दूसरे मुख़ालिफ की मुवाफ़कत न करें) तो (ऐसा शख़्त) ज़रूर सीधे रास्ते की हिदायत किया जाता है (यानी वह सही रास्ते पर होता है, और सही रास्ते पर होना ही बनियाद है हर

बेहतरी व कामयाबी की। पस इसमें ऐसे शख्स के लिये हर कामयाबी व बेहतरी की खशखबरी और वायदा है)। بَايَهُا الَّذِينَ أَمَنُواا تَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقْتِيهُ وَلا تَمُونُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿ وَاغْتَمِهُوا

يِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَلا تَفَرَّقُوا م وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْمَا ۖ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْمَا ۖ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْمَا ۖ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْمَا ٓ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْمَا ٓ وَالْفَ بَهُنَ قُلُو بِكُمْ فَاصَبُعْتُهُ بِنِعَمَتِهَ إِخْوَانًا، وَكُنْتُمْ عَلْ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ الذَّارِ فَانْقَدَاكُمْ مِنْهَا مُكَرَاقًا، وَكُنْتُمْ عَلْ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ الذَّارِ فَانْقَدَاكُمْ مِنْهَا مُكَرَّاقُهُ لَكُمْ البته لعَلَّكُمُ تَهُتَدُونَ ﴿

ऐ ईमान वालो! डरते रही अल्लाह से या अय्युहल्लज़ी-न आमनुत्तकुल्ला-ह जैसा चाहिए उससे डरना, और न मरना हक्-क तुकातिही व ला तमूत्न्-न मगर मुसलमान। (102) और मजुबूत

इल्ला व अन्तुम् मुस्लिमून (102) पकड़ो रस्सी अल्लाह की सब मिलकर. वज्रतसिम् बि-हब्लिल्लाहि जमीअंव-और फूट न डालो, और याद करो एहसान

अल्लाह का अपने ऊपर जबकि थे तम

व ला तफर्रकू वज़्कुरू निअमतल्लाहि आपस में दश्मन फिर उल्फृत (महब्बत) अलैकुम् इल् कुन्तुम् अअ्दाअन् दी तम्हारे दिलों में, अब हो गये उसके फ-अल्ल-फ बै-न क्लूबिक्म् फुल्ल से माई। और तुम थे किनारे फ-अस्बह्तम् बिनिज्ञमतिही इख्वानन्

व कुन्तुम् अला शफा हुप्रतिम् पर एक आग के गढ़े के, फिर तुमको मिनन्नारि फ्-अन्क्-ज़क्म मिन्हा, उससे निजात दी. इसी तरह खोलता है कजालि-क युबय्यनुल्लाहु लकुम् अल्लाह तुम पर आयतें ताकि तुम सह

आयातिही लअल्लकुम् तस्तदून (103) पाओ । (103) इन आयतों के मज़मून का पीछे से जोड़

पहली आयतों में मसलमानों को इस पर तंबीह (चेतावनी) की गई थी कि अहले किताब और दूसरे लोग जो तुम्हें गुमराही में मुन्तला करना चाहते हैं उनकी गुमराही से अवगत व सचेत रहकर बचने का एहितमाम करें। इन दो आयतों में मसलमानों की सामृहिक कृव्यत को मजबूत. नाकाबिले तोड बनाने के दो अहम उसल बतलाये गये हैं। अव्यल तकवा (यानी परहेजगारी, अल्लाह से डरना और बरी बातों से बचना), दूसरे आपसी

### इत्तिफाक व एकता, और फूट, बिखराव तथा झगड़ों से बचना। खलासा-ए-तफसीर

पे ईमान वालो! अल्लाह तआला से (ऐसा) डरा करो (जैसा) डरने का हक है। (परा डरने का मतलब यह है कि जिस तरह शिर्क व कुफ़ से बचे हो इसी तरह तमाम गुनाहों से भी बचा करो, और बिना किसी शरई वजह के लड़ना गुनाह व नाफ़रमानी है तो इससे भी बचना फर्ज है) और सिवाय (कामिल) इस्लाम के (जिसका हासिल वही है जो कामिल डरने का हक था) और किसी हालत पर जान मत देना (यानी इसी कामिल तकवे और कामिल इस्लाम पर मरते दम

तक कायम रहना)। और मजबूत पकड़े रहो अल्लाह तआ़ला के सिलसिले को (यानी अल्लाह तआ़ला के दीन को जिसमें अकीदे और अहकाम सब आ गये) इस तौर पर कि (तम सब) आपस में मत्तिफक भी रहो, (जिसकी इसी दीन में तालीम भी है) और आपस में ना-इत्तिफाकी मत करो. (जिसकी इसी दीन में मनाही भी है)। और तुम पर जो अल्लाह तआ़ला का इनाम (हआ) है उसको याद

करो जबकि तुम (आपस में) दुश्मन थे (यानी इस्लाम से पहले, चुनाँचे औस व खुज़रज के दी कबीलों में लम्बी मुद्दत से जंग चली आती थी, और आम तौर पर अक्सर अरब के जोगों को यही हालत थी) पस अल्लाह तआ़ला ने (अब) तुम्हारे दिलों में (एक दूसरे की उत्तफ्त व मुहब्बत डाल दी, सो तुम खुदा तआ़ला के (इस) इनाम (दिलों के जोड़ देने) से (अब) आपस में माई-माई (की तरह) हो गये।

और (एक इनाम जो कि ज़िक्र हुए इनाम की मी असल और बुनियाद है, यह फ़रमाया कि)
तुम लोग (बिल्कुल) दोज़ख़ के गढ़े के किनारे (ही) पर थे (यानी काफ़िर होने की यजह से
तोज़ब्र से इनके करीब थे कि बस दोज़ुख़ में जाने के लिये सिर्फ मरने की देर थी) मां उस (गढ़े)

से अल्लाह तआ़ला ने तुम्हारी जान बचाई (यानी इस्लाम नसीब किया, जिसने जहन्नम से निजात दिलाई। तो अब तुम इन इनामों की कह पहचानों और आपस के लड़ाई-झगड़ों और मरने-मारन से जी कि अल्लाह की नाफ्रसानी है, इन नेमतों को अपने से छिन जाने का सामान न करों, क्योंकि आपसी जंग व झगड़े से पहला इनाम यानी सब के दिलों का आपस में जुड़ा हुआ और मानूस होना तो खुद ही ख़त्म हो जाएगा और दूसरा इनाम यानी दीने इस्लाम भी उससे कमज़ंर हो जाएगा और उसमें ख़लल आ जायेगा। और जिस तरह अल्लाह तआ़ला ने ये अहकाम स्पष्ट तैर पर बयान फरमाये हैं) इसी तरह अल्लाह तआ़ला तुम लोगों को अपने (और) अहकाम (भी) बयान करको बतलाते रहते हैं, तािक तुम लोग (सही और सीधे) रास्ते पर कायम रही।

### मआ़रिफ़ व मसाईल

मुसलमानों की सामूहिक ताकृत के दो उसूल-

#### तक्वा और आपसी इत्तिफाक्

ऊपर बयान हुई दो आयतों में से पहली आयत में पहला उसूल और दूसरी में दूसरा उसूल बतलाया गया है। पहला उसूल जो मज़कूरा आयत ने बतलाया वह यह है कि अल्लाह तआ़ला से इस्ने यानी उसकी नापसन्दीदा चीज़ों से बचने की मुकम्पल पावन्दी, जो अल्लाह तआ़ला के हक् के मुताबिक हो।

क पुतालक का , लफ़्ज़ तकका दर असल अरबी भाषा में बचने और परहेज़ करने के मायने में आता है। इसका तर्जुमा डरना भी इस मुनासबत से किया जाता है कि जिन चीज़ों से बचने का हुक्म दिया गया है वे डरने ही की चीज़ें होती हैं, या कि उनसे अज़ाबे इलाही का ख़तरा है वह डरने की चीज़ है। तक्कें के कई दर्जे हैं, मामूली दर्जा कुफ़् व शिक से बचना है, इस मायने के लिहाज़ से

चीज़ है। तक्वयं के कई दर्ज हैं, मामूली दर्जा कुफ़ व शिक से बचना है, इस मायने के लिहाज़ से हर मुसलमान मुल्तक़ी कहा जा सकता है अगरबे वह गुनाहों में मुक्तला हो। इस मायने के लिये भी क़ुरआन में कई जगह लफ़्ज़ मुल्तक़ीन और तक्वा इस्तेमाल हुआ है। दूसरा दर्जा जो असल में मतलूब है वह है उस चीज़ से बचना जो अल्लाह तआ़ला और उसके रसूल के नज़दीक पसन्दीदा नहीं। तक्क्वे के फ़ज़ाईल व बरकतें जो क़ुरआन व हदीस में आयी हैं उनका वायदा इसी दर्ज पर हुआ है। तीसरा दर्जा तक्क्वे का वह आला मकाम है जो अस्बिया अलैहिमस्सलाम और उनके खास नायबों औलिया-अल्लाह को नसीब होता है, कि अपने दिल को हर गैठल्लाह से बचाना और अल्लाह की याद और उसकी रज़ा हासिल करने से आबाद रखना। उक्त आयत में 'इत्तरहुल्ला-इ' (अल्लाह से डारो) के बाद 'हह्य्-कृ तुकातिही' (जैसा कि उससे डरने का हक् हैं) का कलिया बढ़ाया गया है, कि तक्तवे का वह दर्जा हासिल करो जो हक हैं-तक्तवे का।

# तकवे का हक क्या है?

इसकी तफसीर हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद और हज़रत रवीज़, हज़रत कतादा और हसन बसरी रज़ियल्लाहु अन्हान ने यह फ़रमाई है जो मरफ़्ज़न् खुद रस्लुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से भी मन्फ़्ल है:

حَقَّ تُقَاتِهِ هُوَانَ يُطَاعَ فَلَا يُعْصَى وَ يُذْكُرُ فَلَا يُنْسَى وَيُشْكُرُ فَلَا يُكْفَرُ. (بحرمحيط)

कि "तक्वे का हक यह है कि अल्लाह की इताअत हर काम में की जाये, कोई काम नेकी के खिलाफ़ न हो, और उसको हमेशा याद रखें कभी भूलें नहीं, और उसका शुक्र हमेशा अदा करें कभी नाशकी न करें।"

इसी मफ़्हूम को तफ़सीर के इमामों ने दूसरे उनवानों से भी अदा किया है। जैसे कुछ हज़रात ने फ़रमाया कि तक़चे का हक यह है कि अल्लाह तआ़ला के मामले में किसी की मलामत और बुराई की परवाह न करे और हमेशा इन्साफ़ पर कायम रहे चाहे इन्साफ़ करने में ख़ुद अपनी जान या अपनी औलाद या माँ-वाप ही का नुकुसान होता हो। और कुछ हज़रात ने फ़रमाया कि कोई आदमी उस वक्त तक तक़वे का हक़ अदा नहीं कर सकता जब तक कि वह अपनी ज़बान

को महफ़्रूज़ न रखे। और क़रआने करीम की एक दसरी आयत में जो:

إتَّقُوا اللَّهَ مَااسْتَطَعْتُمُ

है, "यानी अल्लाह से डरो जितना तुम्हारी ताकृत में हैं" तो हज़रत इन्ने अब्बास रिज़यल्लाहु अन्दु और हज़रत ताऊस रहमतुल्लाहि अलैहि ने फ़्रामाया कि यह दर हक्तीकृत "रहक्-क तुक्कृतिहीं" की ही तफ़्सीर व व्याख्या है। और मतलब यह है कि नाफ़्रामानियों और मुनाहों ते बचने में अपनी पूरी हिम्मत व ताकृत बुर्ख कर दे तो तकृते का हक् अदा हो गया। अगर कोई शुख्त अपनी पूरी ताकृत तमाने के बाद किसी नाजायज़ काम में मुत्ताला ही हो गया तो वह तकृत्वे के हक्क को विवाफ नहीं।

अगले जमले में जो इरशाद फरमायाः

فَلَا تُمُوْتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ٥

''कि मस्ते दम तक इस्लाम ही पर कायम रहना'' इससे मालूम हुआ कि तकवा दर हकीकृत पूरा इस्लाम ही है, कि अल्लाह तआ़ला और उसके रसूल सल्ललाहु अलैहि व सल्लम की पूरी इताज़त (फरमॉबरदारी) और उनकी नागृहमानी से मुकम्पल परहेज़ का ही नाम तकवा है। और तकसीर मजारिफुल-कुरजान जिल्द (2)

इसी को इस्लाम कहा जाता है।

रहा यह मामला कि आयत में हुक्म यह है कि तुम्हारी मौत इस्लाम ही पर आनी चाहिये, इस्लाम के तिवा किसी हाल पर मौत न आनी चाहिये। तो यहाँ यह शुस्हा न किया जाये कि मौत तो आवमी के इख़्तियार में नहीं, किसी वक्त किसी हाल में भी आ सकती है, क्योंकि हदीस में है:

كَمَا لُحْيُونَ تَمُونُونَ وَكَمَا تَمُونُونَ تُحْشَرُونَ.

यानी "जिस हालत पर तुम अपनी जिन्दगी गुज़ार लेगे उसी पर मौत आ जायेगी, और जिस हालत में मौत आयेगी उसी हालत में मेहज़र में खड़े किये जाजोंगे।" तो जो शख़्स अपनी पूरी जिन्दगी इस्लाम पर गुज़ारने का पुख़्ता इरादा रखता है और कोश्रिश मर इस पर अमल करता है तो उसकी मौत इन्शा-अल्लाह तआ़ला इस्लाम ही पर आयेगी। हदीस की कुछ रिवायतों में जो यह आया है कि बाज़े आदमी ऐसे भी होंगे कि सारी उम्र नेक आमाल करते हुए गुज़र गई आख़िद में कोई काम ऐसा कर बैठे जिससे सारे आमाल वरवाद हो गये, यह ऐसे ही लोगों को पेश्र आ सकता है जिनके अमल में शुरू ही से इख़्तास और पुख़्तगी नहीं थी। वल्लाहु आलम

# मुसलमानों की सामूहिक ताकृत का दूसरा उसूल 'आपसी इत्तिफाक'

दूसरी आयतः

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيْعًا.

में इसको बहुत ही स्पष्ट और हकीमाना अन्दाज़ से बयान फरमाया है कि सबसे पहले वह उसूल और गुर बतलाया जो इनसानों को आपस में जोड़ने और एकजुट करने का अक्सीर नुस्ख़ा है, उसके बाद आपस में मुत्तिफ़िक़ (एकजुट) होने का हुक्म दिया। उसके बाद आपस के बिखराव और फट से मना फरमाया।

बज़ाहत इसकी यह है कि इत्तिफ़ाक व इत्तिहार (एकता व एकजुटता) एक ऐसी चीज़ है जिसके पसन्दीदा व मतलूब होने पर दुनिया के तमाम इनसान चाहे वे किसी मुल्क और किसी और के हों, किसी मज़हब व मस्तक से ताल्जुक रखते हों सब का इत्तिफ़ाक है, इसमें दो राय होने की संभावना ही नहीं। दुनिया में शायद कोई एक आदमी भी ऐसा न निकले जो लड़ाई-आड़े को अपने आप में मुफीव और बेहतर जानता हो। इसिलिय दुनिया की हर जमाज़त हर पार्टी लोगों को मुत्तिफ़क् (एकजुट) करने की ही दावत देती है। लेकिन दुनिया के हालात का तज़ुर्बा बतलाता है कि इत्तिफ़ाक़ के मुफीव और ज़रूरी महिने पर सब के इत्तिफ़ाक़ (सहमति) के वावजूद हो यह रहा है कि इनसानियत फ़िक़ी, गिरोहों, पार्टियों में बंटी हुई है। फिर हर फ़िक़ें के अन्दर फ़िक़ें और पार्टी के अन्दर पार्टियों का असीमित सिलसिला ऐसा है कि सही मायने में दो

तफसीर पञारिफल-करञान जिल्द (2)

आदिमयों का इत्तिहाद व इत्तिफाक भी एक अफसाना बनकर रह गया है। वक्ती स्वार्यों के

सरः आले इमरान (१)

तहत चन्द आदमी किसी बात पर इत्तिफाक करते हैं, फायदे और स्वार्थ पूरे हो जायें या उनमें नाकामी हो जाये तो न सिर्फ यह कि इत्तिफाक ख़त्म हो जाये बल्कि फूट और दुश्मनियों की नौरात आती है। ग़ौर किया जाये तो इसका सबब यह मालूम होगा कि हर गिरोह, हर फ़िर्क़ा और हर शख़्स

लोगों को अपने खुद बानाये हुए प्रोग्राम पर एकजुट और जमा करना चाहता है और जबिक दूसरे लोग अपना बनाया हुआ कोई निज़ाम व प्रोग्राम रखते हों तो वे उनसे मुल्लिफ़क होने की वजाय उनको अपने प्रोग्राम पर मुत्ताहिद होने की दावत देते हैं इसलिय लाजिमी तौर पर एकजट और एक होने की हर दावत का नतीजा एक ही निकलता है यानी जमाअतों और अफराद का बिखराव और उनमें फूट, और इख़िलाफ़ात की दलदल में फसी हुई इनसानियत के हाथ इसके सिवा कछ नहीं आता किः

मर्ज बढता गया जँ जँ दवा की

इसलिये क़ुरआने हकीम ने सिर्फ एकता व इत्तिफाक और संगठन व एकज़ुटता का वअज़ (नसीहत) ही नहीं फरमाया बल्कि उसके हासिल करने और बाकी रखने का एक ऐसा इन्साफ पर आधारित उसल भी बता दिया जिसके मानने से किसी गिरोह को इख्तिलाफ (विरोध और मतभेद) नहीं होना चाहिये, वह यह कि किसी इनसानी दिमाग या चन्द इनसानों के बनाये हए निजाम व प्रोग्राम को दसरे इनसानों पर थोप कर उनसे यह उम्मीद रखना कि वे सब उस पर सहमत हो जायेंगे. अक्ल व इन्साफ के खिलाफ और अपने आपको धोखा देने के सिवा कछ नहीं, अलबत्ता रब्बूल-आलमीन का दिया हुआ निजाम व प्रोग्राम जरूर ऐसी चीज है कि उस पर सब इनसानों को मुलाफ़िक (सहमत और जमा) होना ही चाहिये। कोई अक्लमन्द इनसान इससे

उसूलन इनकार नहीं कर सकता। अब अगर इख़्तिलाफात की कोई राह बाकी रहती है तो वह सिर्फ इस बात के पहचानने में हो सकती है कि अहकमुल-हाकिमीन रब्बुल-आ़लमीन का भेजा हुआ निजाम क्या और कौनसा है? यहूदी तौरात के निजाम (कानून और शरीअ़त) को, ईसाई इन्जील के निज़ाम को खुदा तआ़ला का भेजा हुआ और तामील के लिये वाजिब बतलाते हैं. यहाँ तक कि मश्रिकों की अनेक जमाअतें भी अपनी-अपनी मजहबी रस्मों को खदा तआला ही की तरफ मन्सूब करती हैं।

लेकिन अव्वल तो अगर इनसान अपने गिरोही व जमाअ़ती तास्सुब (दलीय पक्षपात) और बाप-दादा की पैरवी से ज़रा ऊपर होकर ख़ुदा की दी हुई अपनी अ़क्ल से काम ले तो यह हकीकत बेनकाब होकर उसके सामने आ जाती है कि ख़ातिमुल-अम्बिया सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम जो अल्लाह तआ़ला का आख़िरी प्याम क़ुरआन की सूरत में लाये हैं आज उसके सिवा कोई निज़ाम (शरीअ़त और क़ानून) ख़ुदा तआ़ला के नज़दीक मक़बूल नहीं। इससे भी हटकर देखा जाये तो इस वक्त मुख़ातब मुसलमान हैं जिनका इस पर ईमान है कि आज क़्रुआने करीम

पारा (4)

भेजा हुआ है, और चूँिक खुद हक तआ़ला ने इसकी हिफाजत का ज़िम्मा लिया है इसलिये कियामत तक इसमें किसी किस्म की तहरीफ व तग्य्यूर (तब्दीली और रद्दोबदल) की भी संभावना नहीं। इसलिये फ़िलहाल मैं गैर-मुस्लिम जमाअतों की बहस को छोड़कर क़ुरआने करीम पर ईमान रखने वाले मुसलमानों ही से कहता हूँ कि उनके लिये तो सिर्फ यही अमल का कानून और निज़ाम है, अगर मुसलमानों की विभिन्न पार्टियाँ क़ुरआने करीम के निज़ाम पर मुलफिक हो जायें तो हजारों गिरोही, नस्ली और वतनी झगड़े एक पल में खत्म हो सकते हैं, जो इनसानियत की तरक्की की राह में रोड़ा और बाधा हैं। अब अगर मसलमानों में कोई आपसी विवाद रहेगा तो वह सिर्फ करुआन के समझने और उसकी ताबीर में रह सकता है, और अगर ऐसा इख़िलाफ़ (मतभेद) हदों के अन्दर रहे भी तो न वह बरा है और न इनसान की सामृहिक व सामाजिक जिन्हांगी के लिये नुकसानदेह, बल्कि ऐसा राय का इख्तिलाफ अक्लमन्दों के दरमियान रहना स्वभाविक चीज़ है, सो उस पर काबू पाना और हदों के अन्दर रखना कुछ दृश्वार नहीं। और अगर इसके विपरीत करुआनी निजाम से आजाद होकर हमारी पार्टियाँ लड़ती रहीं तो उस वक्त मखालफत व झगड़े का कोई इलाज नहीं रहता. और इसी झगड़े व बिखराव को करआने करीम ने सख्ती के साथ मना फरमाया है। आज इसी क़रआनी उसल को नज़र-अन्दाज़ कर देने की वजह से हमारी पूरी मिल्लत बिखराव, फूट और टकडे हो जाने में फंसकर बरबाद हो रही है। करआने करीम की आयते मज़क्रा में इस बिखराव और आपसी फूट को मिटाने का अक्सीर नस्खा इस तरह बतलाया है:

وَاغْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيْعًا.

"यानी अल्लाह की रस्सी को सब मिलकर मज़बूत थामो।"

अल्लाह की रस्सी से मुराद कुरआने मजीद है। हज़रत अब्दुल्लाह विन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु रिवायत करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमायाः

كِتَابُ اللَّهِ هُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَمْدُودُ مِنَ السَّمَآءِ إِلَى الْأَرْضِ.

"यानी किताबुल्लाह अल्लाह तआ़ला की रस्ती है, जो आसमान से ज़मीन तक लटकी हुई है।" (इब्ने कसीर)

हज़रत ज़ैद बिन अरकृम रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत में ''हब्लुल्लाहि हुवल-क़ुरआनु'' के अल्फाज़ आये हैं (यानी अल्लाह की रस्सी से मुग़द क़ुरआन है)। (इब्ने कसीर)

अरबी भाषा के मुहाबरे में हब्ल से मुराद अहद भी होता है और मुतलक तौर पर हर वह चीज़ जो माध्यम या बसीले का काम दे सके। क़ुरआन को या दीन को रस्सी से इसलिये ताबीर किया गया कि यही वह रिश्ता है जो एक तरफ़ ईमान वालों का ताल्लुक अल्लाह तआ़ला से क़ायम करता है और दूसरी तरफ़ तमाम ईमान वालों को आपस में मिलाकर एक जमाअ़त बनाता है।

हासिल यह है कि क़ुरआन के इस एक जुमले में दो हकीमाना उसूल बतलाये गये- एक यह

तफसीर मजारिफल-फरआन जिल्द (१) -----कि हर इनसान पर लाज़िम है कि अल्लाह तआ़ला के भेजे हुए ज़िन्दगी के निज़ाम यानी क़रआन पर मजबती से आमिल हो, दूसरे यह कि सब मुसलमान मिलकर इस पर अमल करें, जिसका लाजिमी नतीजा यह है कि सब मुसलमान आपस में मुत्तफिक व मुत्तहिद (एकजुट) और संगठित

हो जायें. जैसे कोई जमाअत एक रस्सी को पकड़े हुए हो तो पूरी जमाअत एक वाहिद जिस्म बन जाती है। करआने करीम ने एक दूसरी आयत में इसको और ज़्यादा स्पष्ट अन्दाज से इस तरह बयान फरमाया है:

انَّ الَّذِينَ (مَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرُّحْمَٰنُ وُدًّا ٥ ٢ : ١٩ مِ ''यानी जो लोग ईमान लायें और नेक अमल करें अल्लाह तआ़ला उनमें आपस में दोस्ती व

महब्बत पैदा फरमा देते हैं।" फिर इसमें एक बारीक इशारा और मिसाल भी है कि मुसलमान जब अल्लाह की किताब से

मजबती से चिमट रहे हों तो इसकी मिसाल उस हालत जैसी है जो किसी बुलन्दी पर चढ़ते वक्त एक मजबूत रस्सी को पकड़ लें और हलाकत से महफूज़ रहें। लिहाज़ा इशारा फ़रमाया कि अगर सब मिलकर इसको पूरी कृद्वत से पकड़े रहोगे तो कोई शैतान तुम में बुराई उभारने में कामयाव न हो सकेगा, और व्यक्तिगत ज़िन्दगी की तरह मुस्लिम कौम की सामूहिक ताकृत भी न लडखडाने वाली और अजय हो जायेगी (यानी जिस पर कोई फतह न पा सके)। क्रूरआने करीम से मज़बूती के साथ ज़ुड़ना ही वह चीज़ है जिससे बिखरी हुई ताक़तें जमा होती हैं और एक मुर्वा

कौम नई ज़िन्दगी हासिल कर लेती है, और इससे हटकर उनकी कौमी व सामृहिक ज़िन्दगी तो तबाह हो ही जायेगी और इसके बाद व्यक्तिगत व निजी जिन्दगी की भी कोई खैर नहीं।

# पूरी मुस्लिम कौम का इत्तिफ़ाक सिर्फ इस्लाम ही की बुनियाद पर हो सकता है, नसबी और वतनी एकता से यह काम नहीं हो सकता

यहाँ सबसे पहले यह जानना लाज़िमी है कि एकता व इत्तिफ़ाक के लिये ज़रूरी है कि उस एकता का कोई मर्कज़ (केन्द्र) हो, फिर एकता के केन्द्र के बारे में द्निया की कौमों के रास्ते

अलग-अलग और भिन्न हैं। कहीं नस्ली और नसबी (ख़ानदानी) रिश्तों को एकता का मर्कज़ । समझा गया जैसे अरब के कबीलों की एकता थी कि क़्रैश एक कौम और बनू तमीम दूसरी 🛭 कौम समझी जाती थी। और कहीं रंग का भेद इस एकता का मर्कज़ (केन्द्र) बन रहा था कि काले लोग एक कौम और गोरे दूसरी कौम समझे जाते। कहीं क्षेत्रीय और भाषाई एकता को एकजुटता का केन्द्र बनाया हुआ था कि हिन्दी एक कौम और अरबी दूसरी कौम। कहीं बाप-दादा से चली आ रही रस्पों व रिवाजों को एकता का केन्द्र बनाया गया था कि जो उन रस्मों के पाबन्द हैं वे एक कौम और जो उनके पाबन्द नहीं वे दूसरी कौम, जैसे हिन्दुस्तान के

हिन्दू और आर्य समाजी वगैरह। क्रस्आने करीम ने इन सब को छोड़कर एकता का मर्कज़ हब्लुल्लाह (अल्लाह की रस्सी) हुरआने करीम को यानी अल्लाह तज़ाला के मेजे हुए स्थिर निज़ाम को करार दिया, और चैदूक फ़ैसला कर दिया कि मोमिन एक कोम है जो अल्लाह की रस्सी (क़ुरआने मजीद) से जुड़ा है और काफ़िर दूसरी कोम जो इस मज़बूत रस्सी से जुड़ा हुआ नहीं:

خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُولِمِنْ. (٣: ٩٤)

का यही मतलब है। भूगोलिक और क्षेत्रीय एकतायें हरिण्ण इस काबिल नहीं कि उनकी एकता और संगठित होने का मर्कज़ (केन्द्र) बनाया जाये। क्योंिक वे एकतायें उम्मूमन ग़ैर-इंक्तियारी चीज़ें हैं, जिनको कोई इनसान जपनी कोशिश व अमल से हासिल नहीं कर सकता, जो किता है वह गोरा नहीं वन सकता, जो हिन्दी है वह तमीमी नहीं वन सकता, जो हिन्दी है वह अपनी नहीं वन सकता, जो हिन्दी है वह अपनी नहीं वन सकता, इस्तिय ऐसी एकतायें बहुत ही सीमित दायरे में हो सकती, केंद्र इनका रायरा कभी और कहीं पूर्त इनसानियत को अपनी वुस्ज़त में लेकर पूरी दुनिया को एक केन्द्र पर जमा करने का दावा कर ही नहीं सकता। इसिलये हुएआने करीम ने एकता का केन्द्र एवं जमा करने का दावा कर ही नहीं सकता। इसिलये हुएआने करीम ने एकता का केन्द्र एवं जमा करने का दावा कर ही नहीं सकता। इसिलये हुएआने करीम ने एकता का केन्द्र एवं जमा अर्थ हुए जमा और खुदा तज़ाला के भेजे हुए जिन्दामी के निज़ाम (कानून और शरीज़त) को बनाया, जिसका इंद्रिज़यार करना इंद्रिज़यारी चीज़ है। कोई पूरब का रहने वाला हो या पित्रचन का, गोरा हो या काला, अरबी भाषा बोलता हो या हिन्दी व अंग्रेज़ी, किसी क़बीले किसी ख़ानदान का हो हर शहक इस माहूल और साई एकता के केन्द्र को इंद्रिज़यार कर सकता है, और दुनिया भर के पूर इनसान इस एकता के मर्कज़ एवं पान होकर मा होत के सिंव की साम वेदा दो हो हो मिनेशों कि खुदा तज़ाला के मेजे हुए निज़ाम (कानून) को एकच़र्न और सही राह ही न मिनेशी कि खुदा तज़ाला के मेजे हुए निज़ाम (कानून) को एकचर्न और उसकी पैरवी करके अल्लाह की रस्सी को मज़बूती से वाम लें।

जिसका नतीजा एक तरफ यह होगा कि पूरी इनसानियत एक मज़बूत व स्थिर एकता के बच्चन में बंध जायेगी, दूसरा यह कि उस एकता का हर फ़र्द अल्लाह तज़ाला के भेजे हुए निजाम के मुताबिक अपने जमाल व अख़्लाक की इस्लाह (दुरुस्ती) करके अपनी दुनियावी और दीनी ज़िन्दगी को दुरुस्त कर लेगा। यह वह हकीमाना उस्तुल है जिसको लेकर एक मुसतनमान सारी दुनिया की लौमों को लाकार सकता है कि यही सही रास्ता है कि दूरिय जाजो। और मुसतमान इस पर जितना भी फ़ुछ (गर्द) करों बजा है, लेकन अफ़्सीस है कि यूरोप वालों की मृहता मान के प्रविद्या की इस्लामी एकता को दुकड़े दुकड़े करने के लिये सदियों से चल रही है वह खुद इस्लाम के वावेवारों में कामयाब हो गई, अब उम्मते इस्लामिया की एकता अरबी, मिस्ती, हिन्दी, सिंघी में बंटकर पारा-पारा हो गई। कुरजाने करीम की यह आयत हर वक्त और हर जगह इन बब को बुलन्द आवाज़ से यह दावत दे रही है कि यह जाहिलाना विश्लेषतायें और फ़र्क दर इस्किक्त न विश्लेषतायें हैं और न इनकी बुलियाद पर कायम होने वाली एकता कोई माहूल (आपक) एकता है। इसलिये अल्लाह की रस्सी को मज़बूत धामने की एकता होहुतायार करें, जिसने उनको पहले भी सारी दुनिया में गृतिब, बरसर और सर-बुलन्द बनाया और अगर फिर

फरमायाः

उनकी किस्मत में कोई खैर मकहर है तो वह इसी रास्ते से मिल सकती है।

गुर्ज कि इस आयत में मुसलमानों को वो हिदायतें दी गई हैं- अव्वल यह कि अल्लाह तज़ाला के भेजे हुए ज़िन्दगी के निज़ाम (यानी इस्लामी शरीज़त) के पावन्द हो जायें। दूसरे यह कि सब मिलकर मज़बूती के साथ इस निज़ाम को याम लें ताकि मिल्लते इस्लामिया का शीराज़ा अपने आप संगठित हो जाये, जैसा कि इस्लाम के शुरू के दीर में इसको खुली आँखों देखा जा चुका है। मसलमानों में इत्लिफ़ाक के इंख्तियार किये जाने के काविल पहलु की वज़ाहत के बाद

وَ لَا تَفَدُّ قُوْا

"आपस में ना-इत्तिफ़ाकी न करों" कुरआने करोम का यह हकीमाना अन्दाज़ है कि वह जहाँ अच्छी बातें इंक्रियार करने के पहलू को बाज़ेंड़ करता है वहीं उसके उत्तट और मुख़ालिफ़ चीज़ों से मना फ़रमाता है। चुनाँचे एक दूसरी आयत में इरशाद फ़रमायाः

وَأَنَّ هَلَا صِرَاطِي مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبُعُوهُ، وَلَا تَتَّبعُوا السُّبُلَ فَتَغَرَّقَ بِكُمْ عَنْ مَبِيلِهِ. (١٠٤١)

इस आयत में भी 'सिराते मुस्तकीम' (सीचे रास्ते) पर कायम रहने की तल्कीन (तालीम व हिदायत) है और अपनी इच्छाओं से प्रमायित होकर खुद बनाये और गढ़े हुए रास्तों पर चलने की मनाहो। ना-इत्तिफाकी किसी कीम की हलाकत का सबसे पहला और आख़िरी सबब है, इसी लिये क्रस्आने करीम ने बार-बार विभिन्न अन्दाज़ और तरीकों से इसकी मनाही फरमाई है।

एक दसरी आयत में फरमायाः

إِنَّ الَّهِ لِينَ فَرَّقُوا هِيْنَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَلسَّتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ. (١٦٠:١٦)

''यानी जिन लोगों ने अपने दीन में तफ़कें (फूट और बिखराव) डाले और मुख़्तलिफ़ पार्टियों में तक़सीम हो गये, आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का उनसे कोई ताल्लुक और कोई वास्ता नहीं।''

इसके अ़लावा अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम की उम्मतों के वाकिआ़त को नक्ल फ़रमाया कि किस तरह वे उम्मतें आपसी झगड़ों, विवादों और बिखराव के कारण ज़िन्दगी के मकसद से रुख़ बदलकर दिनया व आखिरत की रुस्वाईयों में मुचला हो चुकी हैं।

हुज़ूरें अकरम सल्लेलाहु अलैहि व सल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तआ़ला ने तुम्हारे लिये तीन चीज़ों को पसन्द फ्रमाया है और तीन चीज़ों को ना-पसन्द। पसन्दीदा चीज़ें ये हैं:

 यह कि तुम इबादत अल्लाह तआ़ला के लिये करो और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओं।

2. यह कि अल्लाह तआ़ला की किताब को मज़बूती से धामो और ना-इत्तिफाकी से बचो।

3. यह कि अपने हाकिमों सरदारों के हक में ख़ैरख़्वाही का जज़्बा रखो।

और वे तीन चीजें जिनसे अल्लाह तआला नाराज होते हैं ये हैं:

- बिना ज़रूरत कहना-सुनना और बहस-मुबाहसा।
- 2. बिना जरूरत किसी से सवाल करना।
- 3. माल का बरबाद करना। (इब्ने कसीर हज्यात अबू हुरैरह रिजयल्लाहु अ़न्हु के हवाले से) अब सवाल यह रह जाता है कि क्या हर इिक्तिलाफ़ (मतमेद) बुरा है? या कोई मतमेद ऐसा भी है जो बुरा नहीं। जवाब यह है कि हर इिक्तिलाफ़ (है कि जिसमें अपनी इच्छाओं और स्वायों की बिना पर कुराआन से दूर रहकर सोचा जाने लेकिन अगर कुरआन पर केन्द्रित रहते हुए और हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अ़लीह व सल्लम की वजाहत व तक्सील को खुजूल करते हुए अपनी फ़ितरी क्षमताओं और दिमागी सलाहियतों की बिना पर फपर की बातों और मसाईल में इिक्तिलाफ़ (मतमेद) किया जाये तो यह इिक्तिलाफ़ फितरी है और इस्लाम इससे मना नहीं करता। सहाबा रिजयल्लाहु अ़न्हुम, ताबिईन हज़रात और फिका के इमामों का इिक्तिलाफ़ की तिमा पर पर अपर की बातों और असल दी किरता । सहाबा रिजयल्लाहु अ़न्हुम, ताबिईन हज़रात और फिका के इमामों का इिक्तिलाफ़ इसी किरम का इिक्तिलाफ़ वा और इसी इिक्तिलाफ़ को रहमत करार दिया जाये और उनमें इिक्तिलाफ़ (मतमेद) को लड़ाई-झगड़े, मरने-मारने और गाली-गलोज का ज़िराया बना लिया जाये तो यह भी बुरा और निंदनीय है।

आपसी इत्तिहाद के इन दोनों पहलुओं को स्पष्ट करने के बाद उस हालत की तरफ इशारा किया गया जिसमें इस्लाम से पहले अरब वाले मुक्तला थे। क्षीलों की आपसी दुश्मनियाँ, बात-बात पर उनकी लड़ाईयाँ और दिन रात की मार-काट की बदौलत क्रीब था कि पूरी अरब कौम नेस्त व नाबूद हो जाती, उस आग में जल मरने से अगर किसी चीज़ ने उन्हें बचाया तो वह यही इस्लाम की नेमत थी। चुनाँचे फ्रमाया गयाः

وَادْكُرُوا يَعْمَهُ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءُ فَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحُتُمْ بِيعْمَةِ إِخُوانًا، وَكُنتُمْ عَلَى فَقَاحُمُو مِنَ اللّهِ فَانْقَدْكُمْ مِنْهَا.

"यानी अल्लाह का यह इनाम अपने ऊपर याद रखी कि जब तुम आपत्त में दुश्मन थे तो उपने तुम्हारे दिलों में उलफत (मुख्बत) डाल दी, सो तुम उसके इनाम से आपत्त में माई-माई बन गये। और तम दोजख के गढ़े के किनारे पर थे सो उसने तुम्हें उससे बचा लिया।"

यानी सदियों की दुश्मनियां और दिलों के कीने निकाल कर खुदा तज़ाला ने इस्लाम और नबी करीम सल्लालाहु अलैंडि व सल्लम की बरकत से माई-माई बना दिया, जिससे तुम्छारे दीन व दुनिया दुरुस्त हो गये और ऐसी दोस्ती कायम हो गई जिसे देखकर तुम्हारे दुश्मन मरऊब हुए और यह भाई-छारे की फिज़ा और एकता खुदा की इतनी बड़ी नेमत है जो रू-ए-ज़मीन का खजाना खर्च करके भी मयस्सर न आ सकती थी।

इस आयत के नाज़िल होने के वाकिए में जैसा कि ज़िक किया गया कि शरीर लोगों ने जो औस व ख़ज़्रज़ के क़बीलों को पिछली जंग याद दिलाकर फ़्लाद बरपा करना चाहा था आयते मज़कूरा में उसका मुकम्मल इलाज हो गया, परिणामों और इस्लाम के ज़रिये उनसे रिहार्ड का बयान फरमा दिया

मुसलमानों का आपसी इत्तिहाद अल्लाह तआ़ला की

फरमाँबरदारी पर निर्भर है

करुआने करीम के इस इरशाद से एक और हकीकृत खुलकर सामने आई, वह यह कि दिलों का मालिक दर हकीकत अल्लाह जल्ल शानुह है, दिलों के अन्दर मुहब्बत या नफरत पैदा करना

उसी का काम है, किसी जमाअत के दिलों में आपसी महब्बत और दोस्ती पैदा करना अल्लाह का खालिस इनाम है, और यह भी जाहिर है कि अल्लाह तुआला का इनाम सिर्फ उसकी इताअत व फरमॉबरदारी ही से हासिल हो सकता है, गनाह व नाफरमानी के साथ यह इनाम नहीं मिल सकता ।

इसका नतीजा यह भी हुआ कि अगर मुसलमान स्थिर संगठन और इत्तिहाद चाहते हैं तो इसका जरिया सिर्फ यह है कि अल्लाह तुआला की इताअत व फरमॉबरदारी को अपना शिआर बना लें. इसी तरफ इशारा करने के लिये आयत के आखिर में इरशाद फरमाया है:

كَذَالِكَ لُتَدُّ اللَّهُ لَكُمْ اللهِ لَعَلَّمُ تَعْمَدُوْ نُن यानी इसी तरह अल्लाह तआ़ला तम लोगों के लिये तथ्य और वास्तविकतायें खीलकर बयान फरमाते हैं ताकि तम लोग सही राह पर रहो।

وَلْتَكُنُ مِّنْكُمُ أُمَّةٌ يَّدُعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَاٰمُرُونَ بِالْمُعُرُوفِ وَيَنْهَوْنَ

عَنِ الْمُنْكَرِهِ وَأُولَيْكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ ۞ وَلَا تَتَكُونُواْ كَالْإَيْنِ تَقَرَّقُواْ وَاخْتَلَقُوْا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءُ هُمُ الْبُيِّنْتُ وَأُولِينَكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ فَ الْبُيِّنْتُ وَأُولِينَكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ فَ

और चाहिए कि रहे तम में एक जमाअत वल्तक्ष्म मिन्क्ष्म उम्मत्य्यद्श्-न ऐसी जो बलाती रहे नेक काम की तरफ इलल्खैरि व यअमूरू-न बिल्मअरूफि और हक्म करती रहे अच्छे कामों का

व यन्हौ-न अनिल्मन्करि, व उलाइ-कं और मना करें बराई से, और वही पहुँचे हमल मुफ़िलहून (104) व ला तक्नू अपनी मराद को। (104) और मत हो कल्लजी-न तफर्रक्र वख्रत-लफ्र मिम्-उनकी तरह जो बिखार गये और

बज़्दि मा जा-अहुमुल्-बय्यिनातु, व इंख्तिलाफ करने लगे इसके बाद कि पहुँच चुके उनको साफ हुक्म, और उनको बडा उलाइ-क लहम अजाबन अज़ाब है। (105)

अजीम (105)

#### इन आयतों के मज़मून का पीछे से ताल्लुक

पिछली दो आयतों में मुसलमानों की सामूहिक कामयाबी व बेहतरी के दो उसूल बतलाये गये थे, जिनमें हर फूर्द को एक ख़ास अन्दाज़ से अपनी इस्लाह (सुधार व बेहतरी) करने की हिदयदा थी, कि हर श्रष्ट्रस तक्जा इडिजयार करे और अल्लाह तज़ाला के सिलिसिले (इस्लाम) से जुड़ जाये। इस तरह व्यक्तिगत सुधार के साथ-साथ खुट-ब-खुद एक सामूहिक कुट्यत भी मुसलमानों को हासिल हो जायेगी। मज़कूर दो आयतों में इसी कामयाबी व बेहतरी के निजाम का आख़िरी हिस्सा इस तरह बयान किया गया है कि मुसलमान सिफ् अपने आमाल व अफ़आ़ल की इस्लाह (सुधार) पर बस न करें बेलिक साथ-साथ अपने दूसरे भाईवों की इस्लाह की फ़िक्र भी रखें इसी सुरत से पूरी कीम की इस्लाह भी होगी, और इसिहाद व मेलजोल को स्थिरता व बक़ा भी होगी।

### ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और तुम में एक ऐसी जमाज़त होना ज़रूती है जो कि (और लोगों को भी) ख़ैर की तरफ़ बुताया करें और नेक कामों के करने को कहा करें और बुरे कामों से रोका करें। और ऐसे लोग (आब्रित्त में सवाब से) पूरे कामयाब होंगे। और तुम लोग उन लोगों की तरह मत हो जाना जिन्होंने (दीन में) आपस में तफ़रीक़ कर ली, और (नफ़्सानियत से) आपस में इख़्तिलाफ़ कर तिया, उनके पास स्पष्ट अहकाम पहुँचने के बाद, और उन लोगों के लिए बड़ी सज़ा होगी (यानी क़ियामत के दिन)।

### मआरिफ़ व मसाईल

मुसलमानों की कौमी और सामूहिक कामयाबी दो चीज़ों पर निर्भर है

पहले तकवे और अल्लाह की रस्ती को मज़बूत पकड़ने के ज़रिये अपने को दुरुस्त करना, दुसरे दावत व तब्लीग़ के ज़रिये दूसरों की इस्लाह (सुधार)।

आयत 'वल्तरकुम्-मिन्कुम उम्मतुन्.....' (यानी आयत 104) में इसी दूसरी हिदायत का बयान है। गोया इन दोनों आयतों का खुलासा यह हुआ कि खुद भी अपने आमाल व अख़्लाक़ को अल्लाह तआ़ला के भेजे हुए क़ानून के मुताबिक दुरुस्त करो और अपने दूसरे भाईयों के आमाल को दुरुस्त करने की भी फ़िक्र रखो। यही मज़मून है जो सूरः अस्त में इरशाद फ़रमाया है:

्रिंग الَّذِينَ امْثُوا وَعَبِلُو الشَّلِخَتِ وَتَوَاصَرُ بِالْحَقِّ رَثُوَا صَرْ بِالْصَّرِهِ "यानी आख़िरत के ख़सारे (घाटे और नुकसान उठाने) से सिर्फ़ वे लोग महफ़ूल हैं जो खुद भी ईमान और नेक अ़मल के पावन्द हैं और दूसरों को भी सही अ़कीदों और नेक आमाल की

कीमी और सामूहिक ज़िन्दगी के लिये जिस तरह यह ज़रूरी वा कि उनका कोई एकता क मज़बूत व स्थिर रिश्ता हो जिसको पहली आयत में अल्लाह की रस्सी के साथ मज़बूती से जड़ने। के अलफाज़ से वाज़ेह फरमाया गया है, इसी तरह रिश्ते को कायम और बाकी रखने के लिये यह दूसरा अमल भी ज़रूरी है जो इस आयत में इरशाद फुरमाया गया है, यानी दूसरे माईयों को कुरआन व सुन्तत के अहकाम के मुताबिक अच्छे कामों की हिदायत और **बुरे** कामों से रुकने को हर शख़्स अपना फ़रीज़ा समझे ताकि यह अल्लाह की रस्सी (यानी अल्लाह का कानून) उसके हाय से छूट न जाये, क्योंकि बक्तैल उस्तादे मरहूम शैखल-इस्लाम मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाहि अलैहि ''अल्लाह तआ़ला की यह रस्सी ट्रंट तो नहीं सकती हाँ छूट सकती है।" इसलिये क़रआने करीम ने इस रस्सी के छूट जाने के ख़तरे को देखते हुए यह हिदायत जारी फरमाई कि हर मुसलमान जिस तरह खुद नेक अमल करने को और गुनाह से बचने को अपना फूर्ज़ समझता है, इसको भी ज़रूरी समझे कि दूसरे लोगों को भी नेक अमल की हिदायत और बुरे आमाल से रोकने की कोशिश करता रहे। जिसका नतीजा यह होगा कि ये सब मिलकर मज़बूती के साथ (दीन की) मज़बूत रस्सी को थामे रहेंगे और इसके नतीजे में दुनिया व आख़िरत की कामयादी उनके साथ होगी। अपनी इस्लाह (सुधार) के साथ दूसरों की इस्लाह की जिम्मेदारी। हर मुसलमान पर डालने के लिये क़रआने करीम में बहुत से वाज़ेह इरशादात आये हैं। सरः अस का मज़मून अभी आप पढ़ चुके हैं और इसी सूर: आले इमरान में (आयत 110 के अन्दर) डस्झाद है: كُنتُمْ خَيْراً مُّهِ أَخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكِرِ. (٣) ١٠)

"तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिये निकाली गई है, क्योंकि तुम नेक कामों का लोगों को हुक्म करते हो और बरे कामों से रोकते हो।"

इसमें भी पूरी उम्मत पर 'अमर बिल्-मअ़रूफ़' (अच्छे कामों का हुक्म करने) और 'नही अनिल-मुन्कर' (बुरे कामों से रोकने) का फरीज़ा लागू किया गया है, और दूसरी उम्मतों पर इसकी फुज़ीलत का सबब ही इस ख़ास काम को बतलाया गया है। इसी तरह रसले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इरशादात इस बारे में बेशमार हैं। तिर्मिज़ी और इब्ने माजा वगैरह की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः

وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَتَامُونَ ۚ بِالْمَعُرُوفِ وَلَتَنْهُونَ ۚ عَنِ الْمُنْكُرَ أُولُونِ فِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَيْمَتُ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْ عِنْدِهِ

لُمُ لَنَدُ عُنَّهُ فَلَا يَسْتَجِيْبُ لَكُمْ.

"क्सम है उस जात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है कि तुम ज़रूर 'अमर बिल-मञ़्रूरूप' और 'नहीं जुनिल-पुन्कर' करते रहो, वरना करीब है कि अल्लाह तज़ाला गुनाहगारों के साथ तुम सब पर भी अपना अ़ज़ाब भेज दे। उस यक्त तुम ख़ुदा तआ़ला से दुआ़ माँगोगे तो ऋबूल न होगी।"

एक हदीस में रसले करीम सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम का इरशाद है:

مَنْ رَاى مِنْكُمْ مُنْكُرًا فَلْيُغَيِّرَهُ بِيَلِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعُ فِيلِسَانِهِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعُ فَيَقَلْبِهِ وَالْكَ آصْعَفُ الْإِيْمَانِ.

''यानी तुम में से जी शाख़्स कोई गुनाइ होता हुआ देखे तो उसको चाहिये कि अपने हाथ और ताकत से उसको रोक दे, और अगर यह न कर सके तो ज़बान से रोके, और यह भी न कर सके तो कम से कम दिल में उस फ़ेल को बुरा समझे, और यह अदना (कम) दर्जे का ईमान है।"

इन तमाम आयतों और रिवायतों से यही साबित हुआ कि 'अमर बिल्-मज़्ररूफ़' (अच्छे कामों का हुक्म करना) और 'नहीं अनिल-मुन्कर' (बुरे कामों से रोकना) उम्मत के हर फर्द पर लाजिम है, अलबत्ता शरीआ़त के तमाम अहकाम की तरह इसमें भी हर शहुख की ताकृत व गुंजाईश पर अहकाम दायर होंगे, जिसको जितनी क़ुरता हो उतना ही 'अमर बिल्-मज़्रूरूफ़' (अच्छे कामों का हुक्म करने) और 'नहीं अनिल-मुन्कर' (बुरे कामों से रोकने) का फ़रीज़ा उस पर लागू होगा। अभी जो हदीस आपने देखी है उसमें गुंजाईश व ताकृत ही पर मदार रखा गया है।

फिर हिम्मत व खुदरत हर काम की जलग-अलग होती है। 'अगर बिल्-म्अूरुएए' (अच्छे कामों का हुक्म करने) और 'नहीं अनिल-मुन्कर' (बुरे कामों से रोकने) की कुदरत पहले तो इसी पर मौकूए हैं कि वह 'मारूए' (अच्छों) व 'मुन्कर' (बुरे कामों से रोकने) की कुदरत पहले तो इसी पर मौकूए हैं कि वह 'मारूए' (अच्छों) व 'मुन्कर' (बुरे कामों का हुक्म) की स 'नहीं की तुर्ति न्यून न हो वह अगर दूसरों को 'अमर बिल्-मुक्र्रुए' (अच्छे कामों का हुक्म) की स 'नहीं अनिल-मुक्त्रुए' (बुरे कामों से रोकना) करने लगे तो ज़िहर है कि बजाय इस्ताह (सुचार) होने के फ़साद (ख़राबी) होगा और बहुत मुम्किन है कि वह अपनी नावाकृष्ठिवत की बिना पर किसी मारूफ् (अच्छे कामों को मना करने लगे, या मुन्कर (बुराई) का हुक्म करने लगे, इसलिये जो शब्द्र खुद मारूफ् व मुन्कर से वाकिफ् नहीं उस पर यह फ़रीज़ा तो आयद है कि वाकृष्ठियत (जानकारी) पैदा करे और शरीअत के अक्काम के मारूफ व मुन्कर का इल्म हासिल करे और फिर उसके मुताबिक 'अमर बिल्-मुक्र्फ्ल' (अच्छे कामों का हुक्म) और 'नहीं अनिल-मुन्कर' (बुरे कामों से रोकने) की ख़िदरनत अन्याम दे।

लेकिन जब तक उसको वाक्फियत (इल्म और जानकारी) नहीं उसका इस ख़िवसत के लिये खड़ा होना जायज़ नहीं। जैसे इस ज़माने में बहुत से जाहिल वज़ज़ कहने (दीनी बचान करने) के लिये खड़े हो जाते हैं, न उन्हें हुरज़ान का इल्म है न हदीस का। या बहुत से अवाम सुनी-सुनाई मुना बातों को लेकर लोगों से झगड़ने लगते हैं कि ऐसा करो, ऐसा न करो। यह तरीक़े-कार समाज के सुधार और बेहतरी के बजाय और ज़्यादा हलाकत और लड़ाई-झगड़े का सबब होता है।

इसी तरह 'अमर बिल्-मञ्हरू' (अच्छे कामों का हुक्म करने) की क़ुदरत में यह भी दाख़िल हैं कि अपने आपको कोई नाकाबिले बरदाश्त नुक़्तान पहुँचने का प्रवल ख़तरा न हो। इसलिए इदीत में इरशाद फ़्रमाया गया कि गुनाह को हाथ और क़ुच्यत से न रोक सके तो ज़बान से स्र (2) 166 सूर आले इम्पान (3)

रोके, और ज़बान से रोकने पर लुदरत न हो तो दिल से बुरा समझे। ज़ाहिर है कि ज़बान से रोकने पर लुदरत न होने के यह भायने तो हैं नहीं कि उसकी ज़बान हरकत नहीं कर सकती, बल्कि मुराद यही है कि उसको प्रबल ख़तरा है कि उसने हक् बात की तालीम की तो उसकी जान जाएगी. या कोई दसरा सख्त किस्म का नुक्तान पहुँच जायेगा। ऐसी हालत में उस शख्त

सफसीर मजारिफल-क्राजान जिल्द (2)

बल्कि मुराद यही है कि उसको प्रबल ख़तरा है कि उसने हुए बात का राजान का ता उसका जान जाएगी, या कोई दूसरा सख़्त किस्म का नुक्सान पहुँच जायेगा। ऐसी हातत में उस शख़्त को कादिर (समय) न समझ जाएगा, और 'अमर बिल्-मञ्ज़रूफ' (अच्छे कामों का हुक्म करने) और 'निक् अनिल-मुन्कर' (बुरे कामों से रोकने) के छोड़ने पर उसकी गुनाहगार न कहा जाएगा। यह दसरी बात है कि अल्लाह की राह में अपनी जान व माल की परवाह न करे और नुक्क़ान

और 'नहीं अनिल-मुन्कर' (बुरे कामों से रोकने) के छोड़ने पर उसको गुनाहगार न कहा जाएगा। यह दूसरी बात है कि अल्लाह की राह में अपनी जान व माल की परवाह न करे और नुकसान बरदाश्त करके भी 'अमर बिल-मुअ्रूफ्' (अच्छे कामों का हुक्म करने) और 'नहीं अनिल-मुक्कर' (बुरे कामों से रोकने) की ख़िदमत अन्जाम दे, जैसे बहुत से सहाबा रिजयलाहु अन्हुम, ताबिईन इज़रात और दीन के इमामों के वाकिआत मन्कूल हैं। यह उनकी उलुल-अज़मी (हिम्मत व

क्षाता जार चार चुनाना ज नामकूत साबित-कृदमी) और बड़ी फ़ज़ीलत है, जिससे उबका मकाम दुनिया व आख़िरत में बुलन्द हुआ, मगर उनके ज़िम्मे ऐसा करना फ़ज़्ं व वाजिब न या। सूर: वल्-ज़स की आयत 3 और सूर: आले इमरान की आयत 110 वगैरह से, तथा मज़कूत हदीसों से उम्मत के हर फर्ट पर उसकी क़ररत के मताबिक 'अमर बिल्-मज़ुरूफ्' (अच्छे कामों

हदीसों से उम्मत के हर फूर्द पर उसकी क़ुदरत के मुताबिक 'अमर बिल्-मज़ुरूफ' (अच्छे कमों का हुक्म करना) और 'नहीं अनिल-मुन्कर' (बुरे कामों से रोकना) वाजिब किया जा रहा है, होकिन इसके वाजिब होने में यह तफ़सील है कि वाजिब बातों में मारूफ़ (अच्छाई) का हुक्म

जितिका इसके वाजिब होने में यह तफ़सील है कि वाजिब बातों में मारूफ (अच्छाई) का हुक्म और मुन्कर (बुताई) से रोकना वाजिब और मुस्तहब बातों में मुस्तहब है। मिसाल के तौर पर पाँच वक्त की नमाज़ फ़र्ज़ है तो हर शख़्त पर वाजिब होगा कि वह बेनमाज़ी को नसीहत करे, और नवाफ़िल मुस्तहब हैं उसकी नसीहत करना मुस्तहब होगा। इसके अलावा एक ज़स्सी अदब

यह भी पेश्ने-नजर रखना होगा कि मुस्तहब बातों और चीज़ों में पूरी तरह नर्भी से इज़हार करे, और वाजिब बातों में पहले नर्भी और न मानने पर सख़्ती की भी गुंजाईश है। आजकल लोग मुस्तहब में या मुबाह में तो सख़्ती से रोक-टोक करते हैं लेकिन वाजिब बातों और फ़राईज़ के छोड़ने पर कोई मलामत नहीं करते।

और हर शाइस पर 'अमर बिल्-मअ़्रुरू' (अच्छे कामों का हुक्म करने) और 'नहीं अनिल-मुन्कर' (बुरे कामों से रोकने) का फ़रीज़ा उस वक्त आयर होगा जबिक वह अपने सामने किसी मुन्कर (बुराई) को होते हुए देखे। जैसे एक शाइस देख रहा है कि कोई मुसलमान अपब पी रहा है या चोरी कर रहा है या किसी ग़ैर-औरत से अपराधिक मेलजोल कर रहा है, तो उसके

ज़िम्मे वाजिब होगा कि अपनी हिम्मत व ताकृत के मुताबिक उसको रोके, और अगर उसके सामने यह सब कुछ नहीं हो रहा है तो यह फ़रीज़ा उसके ज़िम्मे नहीं, बल्कि अब यह फ़रीज़ा इस्सामी हुक़ूमत का है कि मुज़रिम के जुर्म की तफ़तीश व तहक़ीक़ करके उसको सज़ा दे।

इस्सामी हुकूमत का है कि मुजरिम के जुर्म की तफतीश व तहकीक़ करके उसको सज़ा दे। नबी, करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इरशाद 'मन रआ मिन्कुम' (जो तुम में से देखें) मैं इसी तरफ़ इशारा है। क्योंकि इसमें इरशाद है कि जो शख़्स तुम में से किसी मुन्कर (बुराई) की देखें।

'अमर बिल्-मञ्रूरूफ़' (अच्छे कामों का हुक्म करने) का दूसरा दर्जा यह है कि मुसलमानों में से एक जमाअ़त ख़ास दावत व इरशाद ही के लिये कायम रहे. उसका काम ही यह हो कि अपने कील व अमल से लोगों को कुरआन व सुन्नत की तरफ बुलाये और जब लोगों को अच्छे कामों में सुस्त या बुराईयों में मुक्तला देखे उस वक्त भलाई की तरफ मृतवज्जह करने और बुराई से रोकने की अपनी हिम्मत व ताकृत के मुवाफिक कोताही न करे, और चूँकि इस अहम फ्रीज़े यानी नेक कामों का हुक्म करने और बुराईयों से रोकने को पूरी तरह उसी वक्त अदा किया जा सकता है जबकि उसको मसाईल का पूरा इल्म भी हो, और दावत के काम को असरदार बनाने के आदाब और तरीके भी सुन्नत के मुताबिक उसको मालूम हों, इसलिये मुकम्मल तौर पर अच्छे कामों का हुक्म और बुरे कामों से रोकने का फरीज़ा अदा करने के लिये मुसलमानों में से एक मख़्सूस जमाज़त को इस ज़िम्मेदारी पर मामूर (पावन्द) किया गया जो हर तरह अच्छे कामों के करने का हुक्म और बुरे कामों से रोकने की अहल हो। चुनाँचे इसी आयत में ऐसी जमाअत की जरूरत और अहमियत को बतलाते हुए फरमायाः

وَلْتَكُنْ مِنْكُمُ أُمَّةً يَلْعُوْنَ إِلَى الْعَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ مِنْ الْمُنْكِرِ.

यानी तुम में एक जमाञ्जत ऐसी होनी ज़रूरी है जो कि ख़ैर की तरफ बुलाया करें और नेक कामों के करने को कहा करें. और बरे कामों से रोका करें।

وَ لَتُكُنِّ مَنْكُمُ أُمَّةً

'तम में एक जमाज़त' में इशारा है कि उस जमाज़त का वज़द ज़रूरी है। अगर कोई हकमत यह फरीज़ा अन्जाम न दे तो तमाम मुसलमानों पर फर्ज़ होगा कि वे ऐसी जमाअत कायम करें क्योंकि उनकी मिल्ली जिन्दगी उसी वक्त तक महफ़्ज़ रहेगी जब तक यह जमाअत बाकी है। फिर उस जमाञ्जत की कुछ अहम सिफतों और विशेषताओं की तरफ इशारा करते हुए फरमायाः

يَدْعُونَ إِلَى الْحَيْرِ

यानी उस जमाअत की पहली ख़ुसुसी सिफ़त यह होगी कि वह ख़ैर की तरफ दावत दिया करेगी। गोया भलाई की तरफ दावत उसका आला मकसद होगा। खैर से मुराद क्या है? रसले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इसकी तफसीर में डरशाद फरमायाः

ٱلْخَيْرُ هُوَاتِبَا عُ الْقُرْانِ وَسُنَّتِيْ.

यानी खैर से मराद क्ररआन और मेरी सन्नत का इत्तिबा (पैरवी) है। (इब्ने कसीर) "स्वेर" की इससे ज्यादा मकम्मल परिभाषा नहीं हो सकती, परा दीने शरीअत इसमें आ गया। फिर 'यदक-न' के अन्दर यह बात बतला दी कि लगातार और मस्तकिल तौर पर उस जमाअत का काम ही खैर और भलाई की तरफ दावत देना होगा। यानी दावत देने की उनकी यह कोशिश लगातार और निरन्तर जारी रहेगी।

'अमर बिल्-मुअ्रह्म्ए' (अच्छे कामों का हुक्म करने) और 'नही अनिल-मुन्कर' (बुरे कामों से रोकने) से तो यह समझा जा सकता था कि इसकी ज़रूरत ख़ास मौकों पर होगी जब वे मुन्करात (बुराईयों) देखे जायें, लेकिन 'यरऊ-न इल्ल्-खेरी' कहकर बतला दिया कि उस जमाअत का काम ब्रेर की तरफ दावत होगा चाहे उस वक्त मुन्करात (बुराईयों) मौजूद न हों, या किसी फूर्ज़ की अवयोगी का वक्त न हों। मिसाल के तीर पर सूरज निकले के बाद ज़वाल तक नमाज़ का वक्त नहीं है लेकिन वह जमाअत उस वक्त भी नमाज़ फड़ने के तारक्शिन (तालीम) करेगी कि नमाज़ का वक्त आने के बाद नमाज़ अदा करना ज़रूरी है। या रोज़े का वक्त नहीं आया, जभी रमज़ान का महीना दूर है, लेकिन वह जमाअत अपने फूर्ज़ से ग्राफ़िल नहीं रहेगी बल्क वह पहले से लोगों को बतलाती रहेगी कि जब रमज़न का महीना आये तो रोज़े रखना फुर्ज़ होगा। गृज़ं वि कि उस जमाअत अपने एकंग़ दावत देना होगा।

फिर इस ख़ैर की तरफ दाबत देने के भी दो दर्जे हैं- पहला यह कि ग्रैर-मुस्लिमों को छैर यानी इस्लाम की तरफ दाबत देना है। मुसलमानों का हर फर्द उमूमन और यह जमाज़ल ख़ुसूसन दुनिया की तमाम क़ीमों को ख़ैर यानी इस्लाम की दाबत दे, ज़बान से भी और ज़मल से भी। चुनींचे मुसलमानों को जिस आयत में क़िताल व ज़िहाद का हुक्म दिया वहाँ सच्चे मोमिनों की। इस तरह तारिफ़ की:

اللَّذِينَ إِنْ مُكَّنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّالُوةَ وَاتَوْاالزَّكُوةَ وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْاعَنِ الْمُنْكَرِ. (٢١:٢٧)

यानी सच्चे मुसलमान वे हैं कि जब हम उनको जुमीन की मज़बूती व ताकृत यानी हुकूमत देते हैं तो उनका पहला काम यह होता है कि अल्लाह की ज़मीन में फ्त्यांवरवारी का निज़म कायम करते हैं जिसका एक प्रतीक नमाज़ है, और अपनी अर्ध-व्यक्त ज़कात के उसूलों पर क़ायम करते हैं, तथा 'अमर बिल्-मज़्रुरूफ़' (अच्छे कामों का हुक्म करने) और 'नही ज़ुनिल-मुन्कर' (बुरे कामों से रोकने) को अपनी ज़िन्दगी का मक्सर बनाते हैं।

अगर आज उम्मते मुस्लिमा अपना मक्त्रद दूसरी कीमों को ख़ैर की तरफ दावत देना बना हो तो वे सब बीमारियाँ ख़त्म हो जायेंगी जो दूसरी कीमों की नक्त्र करने से हमारे अन्दर फैली हैं। क्योंकि जब कीई कीम इस अज़ीम मक्तर (ख़ैर की तरफ दावत देने) पर जमा हो जाये और यह समझ ले कि हमें इल्मी और अम्मली हैसियत से दुनिया की कोमों पर ग़ालिब आना है और कीमों की तरिबयत उनका संजाय हमारे ज़िम्मे हैं तो उसकी ना-इत्लिक्तियाँ भी पूरी तरह ख़त्म हो जायेंगी, और पूरी कीम एक अज़ीम मक्त्रद के हासित करने के लिये लग जायेगी। रस्त्रे करीम सल्ललाहु अलैहि व सल्लम और सहाबा किराम रिज़यल्लाहु अन्हुम की कामधाबियों का राज़ इसी में खुग था। तफ्सीर इब्ने जरीर में है कि हज़रत ज़स्तक रहमपुल्लाहि अलैहि ने यह आयतः

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ .....الخ

तिलावत फ्रमाई और फिर फ्रमायाः

هُمْ خَاصَّةُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (ابن جريو)

यानी यह जमाअत मख़्सूस सहाबा किराम रिजयल्लाह अन्हम की जमाअत है, क्योंकि उन पाक हजुरात में का हर फर्द ख़ुद को दीन की दावत का जिम्मेदार समझता था।

खैर की तरफ दावत का दूसरा दर्जा खुद मुसलमानों को खैर और भलाई की दावत देना है, कि तमाम मुसलमान आम तौर पर और ख़ास जमाअत विशेष रूप से मुसलमानों के दरमियान तब्लीगु करे और दावत का फरीज़ा अन्जाम दे। फिर उसमें भी एक तो खैर की दावत आम

होगी. यानी तमाम मुसलमानों को ज़रूरी अहकाम व इस्लामी अख़्लाक से वाफिक किया जाये, दसरी खैर की तरफ दावत खास होगी, यानी उम्मते मुस्लिमा में क़्रुआन व सुन्नत के उलूम के माहिर हजरात पैदा करना। इसकी तरफ एक दूसरी आयत में रहनमाई की गई है:

فَلُولًا نَفْرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةِ مِنْهُمْ طَآلِفَةً لِيَنْفَقَهُوا فِي الدِّينِ وَلِينْلِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلْيهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْدُرُونَ ٥

(اسورة ۹: آبت ۲۲)

आगे इस दावत देने वाली जमाअत का दूसरा वस्फ (सिफ़त) और ख़ास पहचान व विशेषता ग्रह बतलागीः

يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

यानी वे लोग भलाई का हक्म देते हैं और मुन्कर (बराई) से रोकते हैं।

मारूफ़ में वे तमाम नेकियाँ और भलाईयाँ दाख़िल हैं जिनका इस्लाम ने हुक्म दिया है, और हर नबी ने हर जुमाने में उसको फैलाने और रियाज देने की कोशिश की। और चुँकि ये खैंर की

बातें जानी पहचानी हुई हैं इसलिये मारूफ (यानी परिचित) कहलाती हैं। इस तरह मुन्कर में तमाम वे बुराईयाँ और ख़राबियाँ दाख़िल हैं जिनको रसूले करीम

सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम की तरफ से नाजायज़ करार देना मालूम व परिचित है। इस मकाम पर वाजिबात और गुनाहों के बजाय मारूफ व मुन्कर का उनवान इख्तियार करने में शायद यह हिक्मत भी हो कि रोकने टोकने का मामला सिर्फ उन मसाईल में होगा जो उम्मत में मशहर व परिचित हैं, और सब के नज़दीक मुल्लफ़क अ़लैहि (सहमति प्राप्त) हैं, इज्तिहादी मसाईल जिन में शरीअत के उसूल के मातहत रायें हो सकती हैं, उनमें यह रोक-टोक का सिलसिला न होना चाहिये। अफसोस है कि आम तौर पर इस हकीमाना तालीम से गुफलत बरती जाती है. और इज्तिहादी मसाईल को झगड़े और विवाद का मैदान बनाकर मुसलमानों की जमाज़त को भिड़ाया जाता है. और इसको सबसे बड़ी नेकी करार दिया जाता है। और इसके मुकाबिल मुत्तफक अलैहि (सब के नज़दीक माने हुए) गुनाहों और बुराईयों से रोकने की तरफ तवज्जोह बहुत कम दी जाती है। आयत के समापन पर इस जमाज़त के अन्जाम और अच्छे परिणाम को इन लफ़्ज़ों में बयान फरमायाः

यानी हकीकत में यही लोग कामयाब हैं। फलाह और दोनों जहान की भलाई इन्हीं क हिस्सा है। इस जमाअत का सबसे पहला मिस्टाक (यानी जिस पर यह सही बैठती और फिट होती है)

सहाबा किराम रजियल्लाह अन्हम की जमाअत है जो खैर की तरफ दावत देने, नेकियों का हक्य करने और बराईयों से रोकने के अजीम मकसद को लेकर उठी और योडे ही समय में सामी

दुनिया पर छा गई। रोम व ईरान की अजीम सल्तनतें रींद डालीं और दनिया को अख्लाक व पाकीजगी का सबक पढाया, नेकी और तकवे की शमा रोशन कीं। हक तजाला ने दावत देने वाली उम्मत की जरूरत और उसके औसाफ़ (सिफ़तों और गुणों) को बयान करने के बाद ऊपर गुज़री दूसरी आयत में मुसलमानों को आपसी झगडों और फट व

बिखराव से बचाने की हिटायत फरमाई है। इरशाद है: وَلَا تَكُونُوا كَالِّذِينَ تَفَوَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ مَ يَعْدَمُا جَآءَ هُمُ الْيَهَاتُ.

"यानी उन लोगों की तरह न बनो जिन्होंने खुली और रोशन दलीलें आने के बाद इरिक्तलाफ किया (यानी आपस में झगड़े और विवाद पैदा करके बिखर गये)।"

मतलब यह है कि यहदियों व ईसाईयों की तरह मत बनो, जिन्होंने खदा तआला के साफ अहकाम पहुँचने के बाद महज वहमों और इच्छाओं की पैरवी करके शरीअत के उसलों में एक जगा जमा न रह सके आपस में लंडाई-झगड़ा करने से अल्लाह के अज़ाब में मब्तला हो गये। यह आयत दर हकीकत आयतः

وَاعْتُصِمُوا بِحُمَّا اللَّهِ جَمِيعًا.

(तुम सब के सब अल्लाह की रस्सी को मज़बूती से धाम लो) का पुरक है। इसी आयत में एकता के केन्द्र यानी अल्लाह की रस्सी को मजबूती से धामने की दावत दी गई और इशारे में बतलाया गया कि संगठन और एकता तमाम उम्मत और कौम को एक अकेले व्यक्ति में तब्दील कर देती है। फिर ख़ैर की तरफ दावत देने, अच्छे कामों का हक्म करने और बराईयों से रोकने से इसी एकता व संगठन को गिज़ा पहुँचाई जाती है, और पाला-पोषा जाता है। फिरः

وَ لَا تَفَ قُوا ا

और आयतः

सफसीर मजारिफल-करजान जिल्द (१)

وَ لَا تَكُونُوا كَالَّدُونَ تَفَرُّقُوا

से इसकी हिदायत की गई है कि आपस के झगड़ों और फट व बिखराव ने पिछली कौमों को तबाह कर दिया, उनसे सीख हासिल करो और अपने अन्दर यह रोग पैदा न होने दो।

आयत में जिस फट, बिखरने और झगड़े व मतभेद की निंदा है, इससे मुराद वह तफरीक व गटबन्दी है जो नफ्सानियत के गलबे की वजह से दीन के उसल (बुनियादी बातों, अकीदों) या अहकाम में हो. चनाँचे आयत में यह कैद कि "स्पप्ट अहकाम आने के बाद" इस बात पर खुला

इशारा है, क्योंकि दीन के तमाम उसल (अकीदे) स्पष्ट होते हैं. और अहकाम भी कछ ऐसे वाजेह होते हैं कि अगर नफ़्सानियत न हो तो मतभेद व विवाद की गुन्जाईश नहीं होती, लेकिन जो अहकाम गैर-वाज़ेह (पूरी तरह स्पष्ट नहीं) हैं किसी स्पष्ट शरई दलील न होने की वजह से या शरई दलीलों के जाहिरी टकराव की वजह से. ऐसे अहकाम में राय व इज्तिहाद से जो इख्तिलाफ (मतभेद) पैदा होता है वह इस आयत के मफ्हम में दाखिल नहीं, और वह सही हदीस इसकी डजाजत के लिये काफी है जिसको बखारी व मस्लिम ने मरफ़अन हजरत अमर बिन आस से रिवारत की है कि जब कोई डिन्तहाद करे (यानी करआन व हदीस और सहाबा के अमल में सोच-विचार करके कोई हक्म निकाले) और वह हक्म ठीक हो तो उसको दो अन्न मिलते हैं, और जब इंग्लिहाद में गलती करे तो उसको एक अज मिलता है।

तो मालुम हुआ कि जिस राय के मतभेद में गलती और चुक होने पर भी एक सवाब मिलता है वह बरा नहीं हो सकता। लिहाजा वह राय और वैचारिक मतभेद जो सहाबा रजियल्लाह अन्हम और दीन में गौर व फिक्र करने वाले इमामों में हुआ है, उसको इस ज़िक्र हुई आयत से कोई ताल्लुक नहीं, बकौल हज़रत कासिम बिन मुहम्मद रजियल्लाहु अन्हु व हज़रत उमर बिन अब्दल-अजीज रह.- सहाबा रजियल्लाह अन्हम का इख्तिलाफ (मतभेद) लोगों के लिये रहमत व सहलत का सबब है। (तफसीर रूहल-मुआनी, बैहकी से)

### वैचारिक मतभेद में कोई पहलू बुरा नहीं होता, उसकी आलोचना जायज नहीं

यहाँ से एक बहुत अहम उसली बात स्पष्ट हो गई कि जो वैचारिक मतभेद शरई इज्तिहाद (करआन व हदीस में सोचने व गौर करने) की परिभाषा में दाखिल है, उसमें अपने इज्लिहाट (राय और मेहनत) से जिस इमाम ने जो पहल इंख्तियार कर लिया अगरचे अल्लाह के नज़दीक उसमें से दरुस्त और सही सिर्फ एक है, दूसरा ख़ता (चूक) है, लेकिन यह सही और गैर-सही होने का फैसला सिर्फ हक तआ़ला के करने का है, वह इंग्लिहाद (दीनी कोशिश) में सही बात पर पहुँचने वाले आ़लिम को दोहरा सवाब अ़ता फ़रमा देंगे और जिसके इज्तिहाद (विचार व कोशिश) ने खता (च्क) की है उसको एक सवाब देंगे। अल्लाह तआ़ला के सिवा किसी को (दीनी अहकाम में) वैचारिक मतभेद में यह कहने का हक नहीं कि यकीनी तौर पर यह सही है दसरा गलत है। हाँ अपनी समझ व अवल की हद तक उन दोनों में जिसको वह करआन व हदीस से . ज्यादा करीब समझे उसके बारे में यह कह सकता है कि मेरे नज़दीक यह सही है मगर गलती और खता की शंका भी है, और दूसरा पहलू खता (यानी गैर-सही) है मगर यह भी संभव है कि वह सही हो। और यह वह बात है जो तमाम फ़िक्ही इमामों में मानी हुई है। इसमें यह भी वाजेह हो गया कि वैचारिक मतभेद में कोई जानिब (पहलू और रुख़) बुरा नहीं होती कि 'अमर बिल-मअसफ' और 'नही अनिल-मुन्कर' के अन्तर्गत उस पर रोक-टोक की जाये, और जब वह

तफसीर मजारिफल-करजान जिल्द (2)

मुन्कर नहीं तो ग़ैर-मुन्कर पर रोक-टोक ख़ुद एक बुरी बात है। इससे परहेज़ लाज़िम है। यह वह बात है जिसमें आजकल बहुत से उलेमा भी गुफलत में मुद्राला हैं, अपने मुख़ालिफ नज़रिया रखने वालों पर लानत भेजने और बरा-भला कहने से भी परहेज नहीं करते, जिसका नतीजा

मुसलमानों में लड़ाई-झगड़े, विखराव और गुटवन्दी की सूरत में जगह-जगह देखने में आ रहा है। वैचारिक मतभेद बशर्तेिक इज्तिहादी (वैचारिक) उसूल के मताबिक हो, वह तो हरगिज इस आयत 'व ला तफर्रकू' के ख़िलाफ और बरा नहीं, अलबत्ता इस वैचारिक मतभेद के साथ जो

मामला आजकल किया जा रहा है कि इसी की बहस व मुबाहसे को दीन की बुनियाद बना ली गई, और इसी पर आपसी लड़ाई-झगड़े और एक दूसरे को बुरा-भला कहने व गाली-गलोज तक

नौबत पहुँचा दी गई यह तर्जे-अमल (तरीका और चलन) निःसंदेह 'व ला तफर्रक्र' (और आपस में फूट का शिकार न बनो) की खुली मुख़ालफ़त, बुरा और बुजुर्गों, सहाबा किराम रिज़यल्लाहु अन्हुम व ताबिईन हज़रात के तरीके व अमल के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। उम्मत के बुज़ुर्गों में कभी कहीं नहीं सुना गया कि वैचारिक मतभेद की बिना पर अपने से अलग और भिन्न नजरिया रखने वालों पर इस तरह लान-तान किया गया हो।

कि जो नमाज़ जमाअ़त के साथ इमाम के पीछे पढ़ी जाये उसमें भी मुक्तदियों को सूरः फातिहा पढ़ना फर्ज़ है, और ज़ाहिर है कि जो इस फर्ज़ को अदा नहीं करेगा उसकी नमाज उनके नज़दीक नहीं होगी। इसके मुकाबले में इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैहि के नज़दीक मुक्तदी को इमाम के पीछे सूरः फ़ातिहा पढ़ना जायज़ नहीं, इसी लिये हनफ़िया नहीं पढ़ते। लेकिन पूरी उम्मत की तारीख में किसी से नहीं सना गया कि शाफर्ड मजहब वाले हनफी लोगों को नमाज

मिसाल के तौर पर इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि अलैहिं और दूसरे इमामों का मस्लक यह है

का छोड़ने वाला कहते हों, कि तुम्हारी नमाज़ें नहीं हुई, इसलिये तम बेनमाजी हो। या उन पर इस तरह बुराई करते हों जैसे उन कामों पर की जाती है जो शरई तौर पर बरे हैं। इमाम इब्ने अब्दल-बर्र अपनी किताब जामिउल-इल्म में इस मामले के बारे में उम्मत के

बुजुर्गों के तरीके और अमल के बारे में यह बयान फरमाते हैं: عَنْ يَحْمِيَ بْنِ مَعِيْدِ قَالَ مَا بَرِحَ آهُلُ الْفَتْوَى يُقْتُونَ فَيُحِلُّ هَلَا وَيُحَرِّمُ هَلَا فَلا يَرَى الْمُحَرَّمُ انا الْمُحِلَّ هَلَكَ

لَتَحْلِيلِهِ وَلا يَرَى الْمُحِلُّ أَنَّ الْمُحَرَّمَ هَلَكَ لِتَحْرِيْمِهِ. (جامع بيان العلم ص ٨٠) "यहया बिन सईद फरमाते हैं कि फ़तवा देने वाले हमेशा फ़तवा देते रहे हैं एक शख्स

ग़ैर-मन्सूस (स्पष्ट रूप से न बयान हुए) अहकाम में एक चीज़ को अपने विचार से हलाल करार देता है दूसरा हराम कहता है, मगर न हराम कहने वाला यह समझता है कि जिसने हलाल होने का फ़तवा दिया है वह हलाक और गुमराह हो गया और न हलाल कहने वाला यह समझता है

कि हराम का फतवा देने वाला हलाक और गुमराह हो गया।"

एक ज़रूरी तंबीह यह तमाम गुफ़्तग् उस इज्तिहाद (कोशिश व विचार) में है जो शरीअ़त के इज्तिहादी उसूल

पारा (4)

के मातहत हो, जिसकी पहली जाते यह है कि इन्तिहाद सिर्फ़ उन मसाईल में किया जा सकता है जिनके मुताल्लिक कुरआन व हदीस में कोई फैसला मौजूद नहीं, या ऐसा गैर-वाज़ेह (अस्पाट) है कि उसकी तफ़सीरें (व्याख्यायें) अलग-अलग हो सकती हैं, या चन्द आयतों व रिवायतों से ज़ाहिरी नज़र में दी एक-दूसरे के उलट घीज़ें समझी जाती हैं ऐसे मौक्तों में सिर्फ उन लोगों को इन्तिहाद करने की इजाज़त है जिनमें इन्तिहाद की शर्ते मौजूद हैं, जैसे कुरआन व हदीस के मुताल्लिक तमाम उल्तम व कुन की मुकम्मल महारत, अरावी माधा की मुकम्मल महारत, सहाबा रिजयल्वाल अन्तुम व ताबिद्रन हज़रात के अक़बाल व आसार (बातों और अ़मल व क़झान) की मुकम्मल वाक्तिफ़्यत वंगैरह। तो जो शख़्त्र किसी मन्सूस (साफ़ वयान हुए) मसले में जपनी सय बलाये वह वैचारिक मतमेद नहीं।

इसी तरह इन्तिहाद की शर्ते जिस शह्स में मौजूद नहीं उसके मतमेद को वैचारिक मतभेद नहीं कहा जा सकता। उसके कील का कोई असर मसले पर नहीं पड़ता। जैसे आजकल बहुत से लिखे पढ़े लोगों ने यह सुन लिया है कि इस्लाम में इन्तिहाद (राय से फैसला करना) भी एक उस्तुल है, और उन शरई मन्सूस (स्पष्ट क्यान हुए) आहकाम में राय चलाने लगे जिनमें किसी मुन्तिहिद इमाम को भी बोलने का हक नहीं, और यहाँ तो इन्तिहाद की शर्ते तो क्या इस्मे दीन से भी वाक्फियत नहीं होती। अल्लाह की पनाह।

### يُّوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهُ وَتَسُوّدُ وُجُوهُ ، فَأَمَّنَا الَّذِينَ

ا سَوَدَتَ وَجُوْهُهُمْ سَاكَمَةُ مُنْ بَعْلَ إِنِمَا تَكُمُ فَانْوَقُوا الْعَدَّانِ بَمَا كُنْتُمُ قَلَفُوْوَق وَ اَصَالَا اللّهِ مِنَا اللّهِ مَنْ اَبْيَطَتْ وَجُوْهُهُمْ فَقِيلَ رَحْمَةً اللّهِو مُنْ فِيْهَا خَلِيدُوْنَ وَتِلْكَ اللّهِ اللّهِ مَنْ اللّهُونِ وَاللّهُ اللّهِ مَنَا اللّهِ مَنَا اللّهُ يَكُونُ وَ وَلِيلًا اللّهِ مَنَا فِي اللّهِ مَنَا اللّهُ يَكُونُ وَ وَلِيلًا اللّهِ مَنْ اللّهُ وَمُنَا اللّهُ يُونِينُ طُلْبًا لِلْعُلّمِ فِينَ وَ وَلِيلّهِ مَنَا فِي اللّهِ اللّهُ وَمِنَا اللّهُ وَمُنَا اللّهُ اللّهُ وَمُنَا اللّهُ وَمُنَا اللّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَوْنَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

यौ-म तब्यज्ज् वुज्हुंव्-व तस्वद्दु वुज्हुहुन् फ्-जम्मल्लजीनस्-वद्दत् वुज्हुहुम्, अ-कफरतुम् बज्-द ईमानिकुम् फुज़ूकुल्-अजा-ब बिमा कुन्तुम् तक्फुरून (106) व अम्मल्लजीनब्यज्जत् वुजूहुहुम् फ्-फी रस्मतिल्लाहि, हुम् फीहा

जिस दिन कि सफ़ेंद होंगे बाज़े मुँह और सियाह (काले) होंगे बाज़े मुँह। सो वे लोग कि सियाह हुए मुँह उनके, उनसे कहा जायेगा क्या तुम काफ़िर हो गये ईमान लाकर? अब चखो अज़ाब बदला उस कुफ़ करने का। (106) और वे लोग कि सफ़ेंद हुए मुँह उनके सो रहमत में हैं अल्लाह की और वे उसमें हमेशा रहेंगे। (107) तक्तीर मजारिक्षत-कुरजान जिल्द (१) 174 सुरः आते इमरान (१)

स्नालिट्स (107) तिल्-क आयातुल्लाहि नत्त्लूहा अलै-क बिल्हिक्क, व मल्लाहु युरीदु जुल्मल् लिल्आलमीन और अल्लाह ही का है जो कुछ कि है

भिल्लाहु युरादु जुल्भल् (लाल्जालमान (108) व लिल्लाहि मा फिरसमावाित व मा फिल्लुअर्जि, व इलल्लाहि तुरुजञ्जूल् उमूर (109) ♥ इर्जञ्जूल् उमूर (109) ♥

# खुलासा-ए-तफसीर

खुलासा-ए-तफसार उस दिन (यानी कियामत के रोज) कि बाज़े चेहरे सफेद (व रोशन) हो जाएँगे और बाज़े

तुम (ही) लोग काफिर हो गए ये अपने ईमान लाने के बाद? तो (अब) सज़ा चखों अपने कुफ़ के सबब से। और जिनके चेहरे सफ़ेद हो गये होंगे वे अल्लाह की रहमत (यानी जन्नत) में (बाब्रिल) होंगे (और) वे उसमें हमेशा-हमेशा रहेंगे। ये (जो ऊपर जिक्र हुई) अल्लाह तआ़ला की अपदों हैं, जो सही-सही तौर पर हम तुमको पढ़-पढ़कर सुनाते हैं। एक सहसे तो ऊपर के मज़मून

चेहरे सियाह (और तारीक) होंगे। सो जिनके चेहरे सियाह हो गए होंगे उनसे कहा जाएगा- क्या

का सही होना मातूम हुआ) और अल्लाह तआ़ला मख़्तूकात पर जुल्म करना नहीं चाहते (पस जो कुछ किसी के लिये जज़ा व सज़ा तजवीज़ की है, वह बिल्कुल मुनासिव है। इससे उक्त तजवीज़ का मुनासिव होना मातूम हुआ)। और अल्लाह ही की मिक्क है जो कुछ आसमानों और जुमीन में है, (पस जब सब उनकी मिल्क है तो इन सब के ज़िम्मे इताअ़त वाजिब थी, इससे इनका ममलक होना और फरमाँबरदारी का वाजिब होना साबित हुआ) और अल्लाह ही की तरफ सब

मुक्ह्म लौटाये जाएँगे (कोई दूसरा इक्षियार वाला न होगा)।

मआरिफ व मसाईल

#### चेहरे की सफ़ेदी और सियाही से क्या मुराद है? चेहरे की सफ़ेदी और सियाही का ज़िक कुरआन मजीद में बहुत सी जगहों में आया है। जैसे:

जेसे: وَيَوْمَ الْقِيمَةِ تَرَى الْلِيْنَ كَذَلُوا عَلَى اللّهِ وَجُوهُهُمْ الصَّوَقَةَ. (صورة زمر: ٢٠) وُجُوهُ الْمُؤْمِنُةِ الصَّفِيرَةُ أَنْ صَاحِكَةً الصَّنَّخِرَةُ لَا وَجُوهُ اللّهُ وَاللّهِ عَلَيْهُ عَرَقُونَ وَالْجُوهُ اللّهَ عَلَيْهَا عَرَقُونَ وَلَعُوا عَرَقُونَ وَالْجُوهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَرَقُونَ وَلَعُوا عَرَقُونَ وَاللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ عَرَقُونَ وَاللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَرَقُونَ وَاللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُم

وْ قُرُّ مَنْكَ نَّاصْدَةً، إلى رَبُّهَا نَاظِرَةً ٥ (سورة القيامة: ٢٣٠٢)

(यानी सुर: जुमर आयत 60, सुर: अ-ब-स आयत 38-41 और सुर: कियामत आयत 22, 23) इन आयतों में एक ही मफ़्हम से मुताल्लिक अनेक अलफाज ज़िक्र किये गये हैं यानी

अलफाज अलग-अलग हैं मगर मतलब एक ही है।

मुफ़्स्सिरीन की अक्सरियत के नज़दीक सफ़ैदी से मुराद ईमान के नूर की सफ़ेदी है। यानी मोमिनों के चेहरे ईमान के नूर से रोशन और बहुत ज़्यादा ख़ुशी से हंसते और मुस्कुराते होंगे। और सियाही से मुराद कुफ़ की कालिख है, यानी काफिरों के चेहरों पर कुफ़ की सियाही छाई होगी, और ऊपर से फिस्क व फूजूर (गुनाहों व बुराईयों) की अंधेरी और ज्यादा तारीक कर देगी।

## सियाह चेहरे वाले और सफेद चेहरे वाले कौन लोग हैं?

उन लोगों के निर्धारण में मुफ़स्सिरीन के कई अक्वाल बयान हुए हैं। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रजियल्लाह अन्ह फरमाते हैं कि अहले सुन्नत के चेहरे सफ़ेद होंगे और अहले बिदअ़त के सियाह होंगे। हज़रत अ़ता रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि महाजिरीन और अन्सार (सहाबा) के चेहरे सफ़ैद होंगे और बनु क़रैज़ा और बनु नज़ीर (यहदियों) के चेहरे सियाह होंगे।

इमाम तिर्मिज़ी रहमत्ल्लाहि अलैहि ने हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाह् अ़न्हु से एक हदीस नकल की है कि इससे मुराद ख़ारिजी हैं (यह एक फिका) है, यानी सियाह चेहरे ख़ारिजी लोगों के होंगे. और सफेद चेहरे उन लोगों के होंगे जिनको वे कला करेंगे:

فَقَالَ أَبُواْمَامَةَ كِلَابُ السَّارِ شَرُّ قُتْلَى تَحْتَ اَدِيْمِ السَّمَاءِ وَخَيْرُ قَتْلَى مَنْ قَتَلُوهُ، ثُمٌّ قَرَأٌ "يُومَ تَبَيْطُ وُجُواةً

وْتُسْوَدُّ وُجُوْهُ."

हज़रत अबू उमामा रिज़यल्लाहु अ़न्हु से जब यह पूछा गया कि आपने यह हदीस हज़्रर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सुनी है? तो आपने जवाब में गिनकर बतला दिया कि अगर हज़र सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से मैंने सात मर्तबा यह हदीस सुनी हुई न होती तो मैं बयान न करता । (तिर्मिजी)

हजरत इक्रिमा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि सियाह (काले) चेहरे अहले किताब (यहदियों व ईसाईयों) के उन लोगों के होंगे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के तशरीफ लाने से पहले तो आपकी तस्दीक करते थे लेकिन जब आप सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम मबऊस हुए (यानी आपने नुबुब्बत का ऐलान फरमाया) तो बजाय आपकी ताईद व मदद करने के उल्टा आपको झुठलाना शुरू कर दिया। (तफसीरे कुर्त्बी)

क्रमर दर्ज हुए अक्वाल के अ़लावा और बहुत से अक्वाल हैं लेकिन उन सब में टकराव नहीं है, सब का हासिल एक ही है। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाहि अलैहि ने अपनी तफसीर में आयतः

के बारे में फरमाया कि डख्लास वाले मोमिनों के चेहरे सफ़ेद होंगे लेकिन उनके तमाम लोगों के चेहरे सियाह होंगे जिन्होंने दीन में तगृय्युर व तबदुरुल (हेर-फेर और तब्दीक) किया हो. चाहे वे मर्तद (इस्लाम से फिर जाने वाले) और काफिर हो गये हीं चाहे अपने दिलें अ निफाक (बेईमानी) को छुपाये हुए हों, उन सब के साथ यही मामला किया जायेगा। (तफसीरे कुर्त्बी)

### चन्द अहम फायदे

अल्लाह तआ़ला नेः

يَّهُ مُنْبِيضٌ وَجُوهُ وَنُسُودُ وَبِيهِ

में सफेदी को सियाही से पहले बयान किया है लेकिन:

में सियाही को सफेदी से पहले बयान किया, हालाँकि तस्तीब का तकाज़ा यह था कि सफेदी को यहाँ भी पहले रखा जाता। इस तरतीव को उल्टा करने से ऐसा मालुम होता है कि अल्लाह तआला ने मख्लुक को पैदा करने के अपने मकसद की तरफ इशारा किया है, वह मकसद अपनी मख्लुक पर रहमत करना है न कि अज़ाब करना। इसलिये सबसे पहले अल्लाह तआ़ला ने सफेटी वालों को बयान किया जो अल्लाह तज़ाला की रहमत और सवाब के मस्तहिक हैं. उसके बाट सियाही वालों को ज़िक्र किया गया जो अज़ाब के मुस्तहिक हैं। इसके बाद अल्लाह तआ़ला ने आयत के खात्मे पर 'फु-फी रहमतिल्लाहि' (सो अल्लाह की रहमत में हैं) से अपनी अज़ीम और विभाल रहमत का भी इजहार फरमाया. तो आयत के शुरू और उसके आख़िर में दोनों जगह रहमत वालों को बयान किया. बीच में सियाही वालों को. जिसमें अपनी असीमित रहमत की तरफ इशारा कर दिया है कि इनसानों को इसलिये पैदा नहीं किया कि उनको अपने अजाब का महल व मजहर (अज़ाब जाहिर होने का स्थान) बनाया जाये. बल्कि इसलिये पैदा किया कि वे मेरी रहमत से फायदा उठा सकें।

दसरा फायदा यह कि सफेदी वालों के बारे में डरशाद है कि वे हमेशा अल्लाह की रहमत में । रहेंगे। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाह अन्ह फ़रमाते हैं कि इस जगह रहमत से मराद जन्नत है। यहाँ भी बजाहिर जन्नत को रहमत से ताबीर करने में यह हिक्मत है कि आदमी चाहे कितना ही आबिद और जाहिद (नेक व परहेजगार और इबादत-गुज़ार) क्यों न हो वह जन्नत में सिर्फ अल्लाह तआ़ला की रहमत ही से जायेगा. क्योंकि इबादत करना भी इनसान का कोई जाती कमाल नहीं है बल्कि इसकी क़दरत भी अल्लाह तआ़ला ही की अता की हुई है. इसलिये डबादत करने से जन्नत में दाख़िल होना ज़रूरी नहीं हो जाता, बल्कि जन्नत का दाखिला तो अल्लाह तआला की रहमत ही से होगा। (तफसीरे कबीर)

तीसरा फायदा यह कि अल्लाह तआला ने 'फ-फी रहमतिल्लाहि' (सो अल्लाह की रहमत में

हैं) के बाद 'हुम फ़ीहा ख़ालिदून' (वह उसमें हमेशा रहेंगे) फरमाकर बता दिया कि मोमिन लोग अल्लाह की जिस रहमत में होंगे वह उनके लिये आरजी (वक्ती और अस्थायी) नहीं होगी बल्कि हमेशा-हमेशा के लिये होगी। उनसे यह नेमत कभी न छिनेगी और न कम की जायेगी। इसके मकाबले में सियाही वालों के लिये यह स्पष्टता नहीं फरमाई कि वे इस हाल में हमेशा रहेंगे।

# आदमी सज़ा अपने ही गुनाहों की पाता है

فَلُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكُفُرُ وْ نُن में इशारा फ़रमा दिया कि आज का अज़ाब हमारी तरफ से नहीं बल्कि तुम्हारी अपनी उस कमाई की वजह से है जो दुनिया में करते रहे हो। क्योंकि जन्नत व दोज़ख़ की नेमतें और मुसीबतें दर हक्कीकृत हमारे आमाल ही की बदली हुई सुरतें हैं। इसी बात पर सचेत करने के लिये आखिर में यह भी फरमा दिया:

وَمَااللَّهُ يُو يُدُ ظُلُمًا لِّلْعَلَّمِينَ ٥

यानी अल्लाह तआ़ला अपने बन्दों पर ज़ल्म करने का कोई इरादा नहीं रखते. अजाब सवा जो कुछ है पूरी तरह इन्साफ व हिक्मत और रहमत का तकाजा है।

كُنْتُمْ خَيْرَ أَمَّا فِي أَخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُثْكَرِ وَتُوْمِينُونَ بِاللهِ وَلَوْ امْنَ آهْلُ الْكِتْبِ كَمَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَمْهُمُ الْمُوْمِنُونَ وَأَنشَرَهُمُ الظيقُونَ ٥

कुन्तुम् ङ्रौ-र उम्मतिन् उङ्गरजत् तम हो बेहतर सब उम्मतों से जो मेजी गयी आलम (दुनिया) में, हुक्म करते हो लिन्नासि तअुमुख-न बिल्मअुरूफि व अच्छे कामों का और मना करते हो बरे अनिल्-म्नकरि तन्हौ-न कामों से. और ईमान लाते हो अल्लाह तुअभिनू-न बिल्लाहि, व लौ आम-न पर। और अगर ईमान लाते अहले किताब अस्तुल्-किताबि लका-न ख़ैरल्लहुम, (ईसाई और यहदी लोग) तो उनके लिये मिन्हुमुल् मुज्मिनू-न व अक्सरुहुमुल् बेहतर था, कुछ तो उनमें से हैं ईमान पर और अक्सर उनमें नाफरमान हैं। (110)

#### इन आयतों का पीछे से ताल्लुक

फासिकून (110)

पिछली आयतों में मुसलमानों को ईमान पर साबित-कदम (जमे) रहने, नेक कामों का हक्म करने और बुराईयों से रोकने का ख़ास एहतिमाम करने की हिदायत थी। इस आयत में इसकी और ज़्यादा ताकीद इस तरह की गई है कि उम्मते मुहम्मदिया को जो हक तआ़ला ने तमाम उम्मतों से अफज़ल व आला और बेहतरीन उम्मत करार दिया है इसकी बडी वजह उनकी यही

सिफर्ते (खबियाँ) हैं।

क्फसीर बजारिफक-करजान जिल्ह (१)

## ख़ुलासा-ए-तफसीर

(ऐ उम्मते मुहम्मदिया) तुम लोग (तमाम मज़हब वालों से) अच्छी जमाअत हो, कि वह जमाअत (जो आम) लोगों के (लिये सही रास्ता दिखाने का फायदा पहुँचाने के) लिये जाहिर की गई है (और लाम पहुँचाना जो इस उम्मत के अच्छा और अफज़ल होने की वजह है उसकी सरत यह है कि) तुम लोग (शरीअत के तकाज़े के मुताबिक ज़्यादा पाबन्दी के साथ) नेक कार्मों को बतलाते हो और बरी बातों से रोकते हो और (ख़ुद भी) अल्लाह तआ़ला पर ईमान लाते हो (यानी ईमान पर कायम रहते हो। यहाँ अल्लाह पर ईमान में वे तमाम अकीदे व आमाल दाखिल हैं जो अल्लाह की तरफ़ से नाज़िल हुए हैं) और अगर अहले किताब (भी जो तुम्हारी मखालफत कर रहे हैं, तुम्हारी तरह) ईमान ले आते तो उनके लिए ज्यादा अच्छा होता (कि वे भी हक वालों

इस्लाम में दाख़िल हो गये) और ज़्यादा हिस्सा उनमें से काफिर हैं (कि ख़ातिमूल-अम्बिया सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर ईमान नहीं लाये और उनकी बेहतर उम्मत में शामिल नहीं हुए)। मञारिफ व मसाईल

की इसी बेहतर जमाअत में दाख़िल हो जाते, मगर अफसोस कि वे सब मसलमान न हए बल्कि। उनमें से बाज़े तो मुसलमान हैं (जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर ईमान लाकर

उम्मते मुहम्मदिया का सब उम्मतों से बेहतर होना

और इसकी चन्द वुजूहात कूरआने करीम ने उम्मते मुहम्मदिया को ख़ैरुल-उमम (उम्मतों में सबसे बेहतर) क़रार देने

की चन्द वजहें (कारण) कई आयतों में बयान फरमाई हैं। इस सिलसिले की सबसे अहम आयत

सरः ब-करह में गुजर चुकी है: وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وُسَطَان .....الخ (١٤٣:٢)

(यानी आयत नम्बर 143) वहीं इस आयत की तफ़सीर और उम्मते मुहम्मदिया के बेहतरीन उम्मत होने की बड़ी वजह इसका एतिदाल वाला मिज़ाज होना और फिर ज़िन्दगी के हर विभाग और क्षेत्र में उम्ते मुहम्मदिया के एतिदाल की तफसील बयान हुई है। (देखिये मआरिफ़ल-क्रूरआन जिल्द 1)

इस आयत में उम्मते मुहम्मदिया के उम्मतों में सबसे बेहतर होने की वजह यह बयान फरमाई है कि यह अल्लाह की मख़्ज़ुक को नफ़ा पहुँचाने ही के लिये वज़ुद में आई है, और इसका सबसे बड़ा नफा यह है कि अल्लाह की मख़्लूक की रूहानी और अख़्लाकी इस्लाह (सुधार

और बेहतरी) की फिक्र इसकी ज़िम्मेदारी है, और पिछली सब उम्मतों से ज़्यादा 'अमर विल-मज़्रूरू' और 'नहीं ज़िनल-मुन्कर' (अच्छे कामों का हुक्म करने और बुरे कामों से रोकने) की तक्मील इस उम्मत के ज़रिये हुई। जगरये 'अमर बिल-मज़्रूरूरू' और 'नहीं ज़िनल-मुन्कर' (अच्छे कामों का हुक्म करने और बुरे कामों से रोकने) का फ़रीज़ा पिछली उम्मतों पर जायद (लागू) या जिसकी तफ़रील तहीं हदीसों में बयान हुई है, मगर अव्यत तो पिछली बहुत सी उम्मतों में जिहाद का हुक्म नहीं या इसलिये उनका 'अमर बिल-मज़्रूरूरू' नेक कामों का हुक्म करना सिर्फ़ दिल और ज़्वान से हो सकता था, उम्मते मुहम्मदिया में इसका तीसरा दर्जा हाथ की ताकृत से नेक काम का हुक्म मी हिल्में जिहाद की ताकृत से नेक काम का हुक्म मी हिल्में ज़िल्म ते नेक काम का हुक्म में ज़िल्म जिहाद की ताकृत से इस्तामी कानूनों का लागू और जारी करना भी इसका हिस्सा है। इसके अलावा पहली उम्मतों में जिस तारह वीन के हुक्र निशानात ज़ाम ग़फ़्तल का ज़िकार होकर मिट गये थे इसी तरह 'नेक कामों का हुक्म करने 'का फ़रीज़ भी बिल्कुल छोड़ दिया गया या, और इस उम्मते मुहम्मरिया के वारे में नवी करीम सल्लल्लाहु अतिह व सल्लम की यह पेशीनगोई (भविष्यावारी) है कि ''इस उम्मत में कियामत तक एक ऐसी जमाज़त कायम रहेगी जो 'अमर विल-मुन्कर्फ़ 'और 'नहीं अनिल-मुन्कर' (अच्छे कामों का हुक्म करने और बुरे कामों से रोकने) के फ़रीज़े पर कायम रहेगी।''

दूसरी इस उम्मत की विशेष सिफत यह बयान फरमाई:

ومنون بالله

(तुम लोग ईमान लाते हो अल्लाह पर) यहाँ यह सवाल होता है कि अल्लाह पर ईमान तो पहले तमाम अन्यिया हज़रात और उनकी उम्मतों का भी संयुक्त वस्फ़ (ख़ूबी) है, फिर इसकी इस उम्मत की विशेषता का सबब किस बिना पर कुरार दिया?

जवाब स्पष्ट है कि असल ईमान तो सब में संयुक्त है मगर ईमान के कामिल होने के दर्जे अलग-अलग हैं। उनमें उम्मते मुहम्मदिया को जो दर्जा हासिल है वह पहली उम्मतों के मुकाबले में बाम विशेषता रखता है।

और आयत के आख़िर में जो अहले किताब (यहूरियों व ईसाईयों) के बारे में फ़रमाया कि उनमें से कुछ मुसलमान हैं, इससे मुखद वे लोग हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर ईमान ले आये थे जैसे हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने सलाम वग़ैरह।

لَنْ يَصْنُونُوكُمْ إِلاَّ أَذْكَ وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُولُوكُمُ الْأَذْبَارَتُ ثُمَّ لا يُنْصَرُونَ ٥

लंध्यजुर्ह्मकुम् इल्ला अजन्, व इंट्युक्।तिलूकुम् युवल्लूकुमुल् अदबा-र, समु-म ला युन्सरून (111)

### इन आयतों के मज़मून का पीछे से ताल्लुक

पिछली आयतों में अहले किताब की मुसलमानों से दुश्मनी और इनकी दीनी नुकसान पहुँचाने की तदबीरें करना (बोजनायें बनाना) बयान हुआ था, इस आयत में मुसलमानों के लिये दुनियाबी नुकसान की तदबीरें करने का ज़िक़ है।

## खुलासा-ए-तफ़सीर

वे (अहले किताव) तुमको हरगिज़ कोई नुकसान न पहुँचा सकेंगे, मगर ज़रा मामूली सी तकलीफ़ (यानी ज़वानी बुरा-भला कहकर दिल दुखाना)। और अगर तुमसे वे (इससे ज़्यादा की हिम्मत करें) लड़ाई और जंग करें तो तुमको पीठ दिखाकर भाग जाएँगे, फिर (इससे बढ़कर यह होगा कि) किसी की तरफ़ से उनकी हिमायत भी न की जायेगी।

## मआ़रिफ़ व मसाईल

यह सुरक्षान की पेशीनगोई (भविष्यवाणी) इस तरह पूरी हुई कि अहले किताब हुनूरे पाक के दौर में किसी मौके पर भी सहाबा किसम रिग्नेयलाहु अन्हुम पर जो कि इस मज़मून के ख़ास मुख़ातब हैं, ग़ालिब न जा सके, ख़ुसूसन यहूद जिनके क्वेबालों का ख़ुसूसियत से इस जमर ज़िक हैं, जिसमें सहाबा किसम में आपस में फुट डालने की कार्रवाई का कर हिस्सा भी शामित है, जन्माम यह हुआ कि ये लोग ज़लील व ख़बार हुए, कुछ पर जिज़्या (टैक्स) लगाया गया सुछ कृत्त हुए और कुछ को देश-निकाला दिया गया। आने वाली आयत में इसी मज़मून का आख़िरी हिस्सा बयान हुआ है।

ضُرِيَتُ صَـُلَيْهِهُ البَّهِاءُ البَّهِاءُ أَيْنَ مَا تُقِفُفَا إِلَّا إِحْمَيْلِ ضَنَ اللهِ وَحَبْلِ شِنَ النَّاسِ وَبَآءُو بِقَصَبٍ شِنَ اللهِ وَصُّىءَتِ عَلَيْهِمُ السَّنْكَنَةُ وَلِكَ بِالثَّهُمُ كَالُولُا يَكُلْمُرُونَ بِالنِّهِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ الْاَنْكِيمَا تَمِ بَعْدِيْرِ حَتِّى دَلِكِ بِمَا عَصَوْا وَكَافُوا يَقِتَلُونَ ق

ज़ुरिबत् अलैहिमुज़िल्लातु ऐनमा सुकिफ़् इल्ला बि-हिब्लाम् मिनल्लाहि व हिब्लाम्-मिनन्नासि व बाऊ बि-गु-ज़बिम् मिनल्लाहि व ज़ुरिबत् अलैहिमुल्-मस्क-नतु, जालि-क बि-अन्नहम् कान् यक्फ़ुरू-न बिआयातिल्लाहि व यक्तुलूनल्-अम्बया-अ विगैरि हिन्कुन्, जालि-क बिमा अ-सव्-व कान्, ग्राल-क (112)

कि वे इनकार करते रहे हैं अल्लाह की आयतों का और कृत्ल करते रहे हैं पैगुम्बरों को नाहक, यह इस वास्ते कि नाफ्रमानी की उन्होंने और हद से निकल गये। (112)

### खुलासा-ए-तफ्सीर

जमा दी गई उन पर जिल्लत (बेकद्री) जहाँ कहीं भी पाये जाएँगे, मगर हाँ! (दो माध्यमीं से वे इस जिल्ला से निजात पा सकते हैं) एक तो ऐसे जरिये के सबब जो अल्लाह तआ़ला की तरफ से है, और एक ऐसे ज़िरये से जो आदिमयों की तरफ से है। (अल्लाह की तरफ का जरिया तो यह है कि कोई किताबी गैर-मस्लिम अल्लाह तआला की डबादत में अपने तरीके पर ऐसा मशुगुल व मसरूफ हो कि मुसलमानों से लड़ता-भिड़ता न हो, उसको जिहाद में कत्ल नहीं किया जाता. अगरचे उसकी काफिराना डवादत आखिरत में उसके काम न आएगी। इसी तरह अल्लाह की तरफ के जरिये में यह भी आ गया कि वह किताबी नाबालिंग या औरत हो, कि इस्लामी शरीअत की रू से उनको भी जिहाद में कल्ल करने की इजाजत नहीं है। और आदिमयों की तरफ के जरिये (माध्यम) से मराद मआहदा (समझीता) और सलह है जो मुसलमानों के साथ हो। जाये। क्योंकि इस्लामी शरीअत में जिस शख़्स से सुलह का कोई समझौता हो जाये वह भी सुरक्षित है, उसका कृत्ल जायज़ नहीं) और मुस्तहिक हो गये (ये लोग) अल्लाह के गजब के. और जमा दी गई इन पर पस्ती (कि इनकी तबीयतों में भी हिम्मत व बलन्दी न रही, तथा जिजया व खिराज (मुस्लिम हकुमत में रहने का टैक्स) मुसलमानों को अदा करके रहना भी जिल्लत और पस्ती में दाखिल है। यह (जिल्लत और अल्लाह का गुज़ब) इस वजह से हुआ कि वे लोग इनकारी हो जाते थे अल्लाह के अहकाम के. और कल्ल कर दिया करते थे पैगम्बरों को (इस तरह से कि वह कला खद उनके नजदीक भी) नाहक (होता था) और यह जिल्लत व गजब इस वजह से हुआ कि उन्होंने इताअत न की, और इताअत (फरमाँबरदारी) के दायर से निकल-निकल जाते थे।

## मआ़रिफ़ व मसाईल

यहूद पर ज़िल्लत व गृज़ब का मतलब

मौजूदा इस्नाईली हुकूमत से शुब्हा और उसका जवाब

यह बहस सूरः ब-करह की आयत (61) में तफसील से गुज़र चुकी है, जिसमें किसी को इस

हुक्म से बाहर नहीं रखा गया। सूरः आले इमरान की आयत में:

إلا بِحَبْلِ مِّنَ اللهِ وَحَبْلِ مِّنَ النَّاسِ

को इस हुक्म से बाहर रखा गया है (यानी वह इस पस्ती व गुज़ब से अलग रहेगा जो अल्लाह के अहद और लोगों के अहद में आ जाये) इस बाहर रखने की तहकीक वहाँ गुजर चकी है, इसको मआरिफ़्ल-फ़्रुस्आन जिल्द । सरः ब-करह की आयत 60 की तफसीर में देख लिया। जाये। इतनी बात यहाँ दोबारा काविले जिक्र है कि तफसीरे कश्शाफ के मुताबिक आयत के मायने यह हैं कि यहूद पर जिल्लत व रुस्वाई लगी ही रहेगी. मगर सिर्फ दो सरतों में वे इस ज़िल्लत से बच सकते हैं- एक अल्लाह का अहद जैसे नावालिग बच्चा या औरत होने की बिना पर हुक्मे इलाही से वे कत्ल वगैरह से सुरक्षित हैं। दूसरे लोगों से सुलह के समझौते की बिना पर उनकी ज़िल्लत व ख़्वारी का इज़हार न हो। इस जगह करुआन के अलफाज़ 'बि-हब्लिम मिनन्नासि' हैं जो मोमिन व काफिर सब को शामिल हैं। इसमें यह सूरत भी दाख़िल है कि ये लोग मुसलमानों से सुलह का समझौता करके वेफिक़ हो जायें और यह भी संभव है कि दूसरी गैर-मुस्लिम ताकतों से सुलह का समझौता करके महफूज हो जायें जैसा कि इसाईल की हकमत की मौजूदा सुरत है, कि किसी अवल व समझ रखने वाले पर यह बात छपी नहीं कि इसाईल की मौजूदा हुकूमत दर असल यूरोप वालों की एक संयुक्त छावनी से ज़्यादा नहीं, इसकी जो कुळत नज़र आती है वह सब ग़ैरों के बल-बूते पर है, अगर अमेरिका, बरतानिया और रूस वग़ैरह आज उस पर से अपना हाथ उठा लें तो वह एक दिन अपना वजद कायम नहीं रख सकता। वल्लाह आलम

كَيْسُوْا سَوَا ۚ عِنْ اهْلِ الْكِتْبِ اللَّهِ قَالَهِمُهُ ۚ قَالَهُمُ ۗ يَتْلُونَ اللَّهِ اللَّهِ النَّامَ

लैसू सवाअन, मिन् अहिलल्-िकताबि वे सब बराबर नहीं, अहले किताब में एक उम्मतुन् कृाइ-मतुं ट्यत्ल्-न फिक्तां है सीधी राह पर, पढ़ते हैं आयतें आयातिल्लाहि आनाअल्लैलि व हम यस्जुद्दन (113) यअमिन-न करते हैं। (113) ईमान लाते हैं अल्लाह बिल्लाहि वल्यौमिल्-आस्तिरि व पर और कियामत के दिन पर और हुक्म करते हैं अच्छी बात का और मना करते यअमूरू-न बिल-मअरूफि व यन्ही-न हैं बरे कामों से. और दौड़ते हैं नेक अनिल-मन्करिव यसारिअ-न कामों पर. और वही लोग नेकबख्त हैं। फिल्छौराति, व उलाइ-क (114) और जो कुछ करेंगे वे लोग नेक मिनस्सालिहीन (114) व मा यफ्अल काम उसकी हरगिज नाकद्री न होगी और मिन खैरिन फ-लंय्यक्फरूह, वल्लाह अल्लाह को खाबर है परहेजगारों की। अलीम्म बिकल्-म्त्तकीन (115) वे लोग जो काफिर हैं हरगिज इन्नल्लजी-न क-फरू लन तग्नि-य काम न आयेंगे उनको उनके माल और न अन्हम अम्वालहम व ला औलादहम औलाद अल्लाह के आगे कुछ, और वही मिनल्लाहि शौअन्, व उलाइ-क लोग रहने वाले हैं आग में दोजख की, वे अस्हाबन्नारि हम फीहा छालिद्न उस आग में हमेशा रहेंगे। (116) जो कुछ (116) म-सल मा यन्फिक्-न फी स्वर्च करते हैं इस दनिया की जिन्दगी में हाजिहिल हयातिदृद्न्या क-म-सलि इसकी मिसाल जैसे एक हवा कि उसमें हो रीहिन फीहा सिर्रुन असाबत हरू-स पाला, जा लगी खेती को उस कौम की कौमिन ज-लम् अन्फ्-सहुम् कि उन्होंने अपने हक में बुरा किया था फ-अहल-कल्ह, व मा ज्-ल-महुमुल्लाहु फिर उसको नाबद कर गई और अल्लाह

अपने ऊपर ज़्ल्म करते रहे। (117) यज्लिम्न (117) इन आयतों के मज़मून का पीछे से ताल्लुक़ ऊपर अहते किताब के बारे में बयान हुआ था कि उनमें कुछ लोग मुसलमान भी हैं और

ने उन पर जल्म नहीं किया लेकिन वे

# ज्यादा काफिर हैं। इसी मज़मून की अधिक तफ़सील इन आयते। में है।

अन्फ्र-सहम्

लाकिन

ख़ुलासा-ए-तफसीर ये (अहले किताब) सब बराबर नहीं (बल्कि) इन (ही) अहले किताब में से एक जमाअत वह भी है जो (दीने हक पर) कायम हैं (और) अल्लाह तआ़ला की आयतें (यानी क़रआन) रात

वक्तों में पहते हैं, और वे नमाज़ भी पहते हैं। (और) अल्लाह पर और कियामत वाले दिन पर (पूरा-पूरा) ईमान रखते हैं और (दूसरों को) नेक काम बतलाते हैं और खुरी बातों से रोकते हैं और नेक कामों में टीड़ते हैं, और ये लोग (अल्लाह के नज़दीक) सलीक़े वाले लोगों में (शुमार किये जाते) हैं। और ये लोग जो नेक काम करेंगे उस (के सवाब) से मेहरूम न किए जाएँगे, और अल्लाह तज़ाल तक़ये वालों के ख़ूब जानते हैं (और ये लोग चूँकि तक़ये वालों हैं तो वायदे के अनुसार जज़ा के मुस्तहिक हैं)।

जो लोग काफ़िर हैं हरिगंज उनके काम न आएँग उनके माल और न उनकी औलाद अल्लाह तआ़ला के (अ़ज़ाब के) मुक़ाबले में ज़रा भी, और वे लोग दोज़ख़ वाले हैं (और) वे हमेशा-हमेशा उसी में रहेंगे (और कभी निजात न होगी)। वे (क़ुफ़्क़ार) जो कुछ ख़र्च करते हैं इस दुनियावी जिन्दमानी में उसकी हालत (बरबाद व ज़ावा होने में) इस हालत जैसी है कि एक हवा हो जिसमें तेज़ सर्दी (यानी पाला) हो, (और) वह लग जाए ऐसे लोगों की खेती को जिन्होंने (बद्दीनी से) अपना नुक़सान कर रखा हो, पस वह (हवा) उस (खेती) को बरवाद कर डाले, (इसी तरह उन लोगों का ख़ूर्च करना आख़िरत में सब ज़ावा है) और (उस ज़ावा करने में) अल्लाह तआ़ला ने उन पर (कोई) नुल्म नहीं किया लेकिन वे ख़ुद ही (क़ुफ़ का अपराध करके जो कि क़ुबूलियत के लिये बाधा है) अपने आपको नुक़सान पहुँचा रहे हैं (न वे कुफ़ करते न उनके ख़र्च किये हुए तमाम माल ज़ावा होते)।

يَّالَيُهُنَّا الَّذِينَ امْنُوْ الاَ تَقْوِنْا فا بِطَاعَةٌ مِن دُونِهُمْ الاَ يَالُونَكُمْ حَبَالًا . وَدُّوا مَا عَنِتُو ، قَدْ بَدَتِ النِّفْتَا ، وَمِنَ اقْوَاهِهِمْ \* وَمَا تَخْفِي صُلُودُ وَمُمْ اَكْبُرُ قَلَ بَلِيَّا لَكُمْ الآيِ إِن كُنْتُمْ تَقْقِلُونَ وَهَا نَتُورُ أَو لَا يَرْبُونَهُمْ وَلا يُحِفُّونَكُمْ وَتُوْمِنُونَ بِالْكِثْ كُلّهِ ، وَ وَالقُونَكُمْ قَالْوَالْمَا الْوَرَادَا خَلُوا عَضُوا عَلَيْكُمُ الْاَ نَافِلُ مِن الْفَيْظِ ، فَل إِنَّا اللَّهُ عَلِيمٌ بِنَا الشَّهُ دُورِهِ إِن تُمْسَمُكُمْ حَمَيْدَةً لِنَّافِهُمْ ، وَوَان تَصْبِكُمْ سَيِّعَةً لَّهُمُ وَعُولَا إِنَّا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِنَا الشَّهُ دُورِهِإِنْ تَمْسَمُكُمْ حَمَيْدًا اللَّهُ مِنْ الْفَيْكُمْ اللَّا الْمَ

या अय्युहल्लज़ी-न आमनू ला तत्तिस्वज़ू वितान-तम् मिन् दूनिकुम् ला यज़्लूनकुम् ख़बालन्, वद्दू मा जुनित्तुम् कृद् ब-दतिल्-बग्ज़ा-उ मिन् अप्रवाहिहिम् व मा तुस्कृति जो कृष्ठ सुपा है उनके जो में वह उसते

बहुत ज्यादा है. हमने बता दिये तमको सदरुहम् अक्बरु, कद् बय्यन्ना पते अगर तुमको अक्ल है। (118) सुन लक्म्ल्-आयाति इन् क्नत्म् लो तम लोग उनके दोस्त हो और वे तञ्जिक्तून (118) हा-अन्तुम उला-इ तुम्हारे दोस्त नहीं और तुम सब किताबों त्हिब्बूनहुम् व ला युहिब्बूनकुम् व को मानते हो, और जब तुमसे मिलते हैं तअमिन-न बिल्किताबि कुल्लिही व कहते हैं- हम मुसलमान हैं, और जब इजा लक्कम् काल् आमन्ना व इजा अकेले होते हैं तो काट-काट खाते हैं तम ख़लौ अज़्ज़ अलैक्मुल्-अनामि-ल पर उंगलियाँ गुस्से से। तू कह- मरो तूम अपने गुस्से में, अल्लाह को ख़ूब मालूम मिनल्-गैजि, कूल् मूत् बिगैजिकुम्, हैं दिलों की बातें। (119) अगर तुमको इन्नल्ला-ह अलीम्म् बिजातिस्सुदूर मिले कुछ भलाई तो ब्री लगती है (119) इन तम्सस्कम ह-स-नत्न उनको, और अगर तुम प्रर पहुँचे कोई तस्अ्हुम् व इन् तुसिब्क्म् बुराई तो ख़ुश हों उससे, और अगर तुम सय्य-अतंय्यफ्रह बिहा, व इन् सब करो और बचते रहो तो कुछ न तस्बिरू व तत्तकः ला यजुर्रुक्म विगडेगा तुम्हारा उनके फुरेब से, बेशक कैद्हुम् शैअन्, इन्नल्ला-ह बिमा जो कुछ वे करते हैं सब अल्लाह के बस यञ्जमलू-न मुहीत (120) 🏶 में है। (120) 🦃

### खुलासा-ए-तम्फ़सीर

ऐ ईमान वालो! अपने (लोगों के) तिवा (ह्रतर मज़हव वालों में से) किसी को (मुहब्बत के खितां में) अहमियत व विशेषता वाला मत बनाओ, (क्योंकि) वे लोग तुम्हारे साथ फ़साद करने में कोई कसर उठा नहीं रखते, (और दिल से भी) तुम्हारे (दुनियांवी व दीनी) नुक़्सान की तमन्ना रखते हैं। (उनके दिलों में तुम्हारी तरफ़ से इस क़द्र नफ़रत परी है कि) वाक़ई (वह) बुग्ज़ व नफ़रत (कई बार) उनके मुँह से (बेड़िखयार बातचीत में) ज़ाहिर हो पड़ती है, और जिस क़द्र उनके दिलों में है वह तो बहुत कुछ है। (चुनांचे) हम (उनकी दुश्मनी की) निशानियाँ (और अन्दाज़ व इशारात) तुम्हारे सामने ज़ाहिर कर चुक़े, अगर तुम अ़बल रखते हो (तो उन पकीनी निशानियाँ से से हुब्बता (का बतांच) रखते हो और ये तुम्हारी तोग तुमसे बिल्हुल मुहब्बत नहीं रखते (न दिल से न बतांच से), हालाँकि तुम तमाम (आहमानी) किताबों पर ईमान रखते हो (इसमें उनकी किताबों भी शामिल हैं और ये तुम्हारी)

किताब यानी सुरजान पर ईमान नहीं रखते, मगर वे तो बावजूद इस तुम्हारे ईमान के भी तुमसे मुख्यत नहीं रखते और तुम बावजूद उनके इस ईमान न लाने के भी उनसे मुहब्बत रखते हो) और (तुम उनके इंमान लाने के ज़ाहिरी दावे से धोखे में मत गड़ना कि वे भी तो हमारी किताब पर ईमान रखते हैं, क्योंकि) ये लोग जो तुमसे मिलते हैं (सिर्फ तुम्हारे दिखाने को दोगलेपन और मुनाफिकाना तौर पर) कह देते हैं कि हो तो तुमसे अलग दोले हैं ते हैं तो तुम पर अपनी उंगलियों काट-काट खाते हैं मते सख्त गुस्से (व गुज़बे) के, (इससे उनकी बेइन्तिल दुश्मनी बयान करना मकसद है, यह एक मुहावग है)। आप (उनसे) कह दीजिए कि तुम पर रही अपने गुस्से में, (मुराद यह कि अगर तुम मर भी जाओगे तब भी तुम्हारी मुराद पूरी न होगी) बेशक अल्लाह तअ़ला खूब जानते हैं दिलों की बातों को (इसी लिये उन लोगों के दिलों में जो रंज व गुवार और दुश्मनी तुम्हारी तएफ से भी है सब बतला दी)।

(और उनका यह हाल है कि) अगर तुमको कोई अच्छी हालत पेश आती है (जैसे तुम में आपस में इंतिएफ़ हो, गैरों पर ग़लबा हो जाये) तो उनके लिये दुख का सबव होती है (जिसका सबव ह से बढ़ी हुई लान है) और अगर तुमके कोई नागवार (बुसी) हालत पेश आती है तो वे उससे (बड़े) खुश होते हैं (जिससे उनका तुम्हारे लिये बुरा चाहना साबित है। सो उनके जब में हालात हैं तो ये इस कृषिका कब हैं कि उनसे दोस्ती या दोस्सी का बतांव किया जाये, उनके मज़कूरा हालात हैं तो ये इस कृषिका कब हैं कि उनसे दोस्ती या दोस्सी का बतांव किया जाये, उनके मज़कूरा हालात सुनने के बाद दिलों में यह ख़्याल पैदा होना कोई दूर की बात न थी कि ये लोग पुसलमानों को जुरुहामा पहुँचाने में कोई कसर नहीं (खेंगे, इसलिये आयत में मुसलमानों की तसल्ली के लिये फुरामाया) और अगर तुम जमाय और तकृष्ठ के साथ रहो तो उन लोगों की तस्वकी कुतको जुग भी नुकहान न पहुँचा संकेगी (तुम इससे सिक्क रहो। सो दुनिया में तो उनको जुग भी नुकहान न पहुँचा संकेगी (तुम इससे सिक्क रहो। सो दुनिया में तो उनको यह नाकामी नसीब होगी और आख़िदतर में दोज़्ख की तज्ञ होगी क्योंकि) बेशल अल्लाह तज्ञाला उनके तमाम आमाल की मुकम्मल जानकारी रखते हैं (कोई अमल हमसे छुपा नहीं, इसलिए वहाँ सज्जा से बचने के लिये किसी हीले-बहाने की गुंजाईश नहीं)।

### मआरिफ़ व मसाईल

इस आयत का शाने नुजूल (उतरने का मौका और सबब) यह है कि मदीना के आत-पास के इलाकों में जो यहूदी आबाद थे उनके साथ और और ख़ुन्रज के लोगों की पुराने जुमाने से दौरती चली आती थी। व्यक्तिगत तौर पर भी इन क्वीलों के अफ़राद उनके अफ़राद से दोसतान ताल्लुक़ात रखते थे और क्वाईली हैसियत से भी ये और यहूद एक दूसरे के पड़ोसी और साथी थे। जब और और ख़ुन्रज के क्वीलों मुसलमान हो गये तो उसके बाद भी वे यहूदियों के साथ पुराने ताल्लुक़ात निभाते रहे और उनके अफ़राद अपने पहले यहूदी दोस्तों से उसी मुहब्बत व ख़ुलूस के साथ मिलते रहे, लेकिन यहूदियों को हज़रत ख़ातिमुत्त-अध्वया सल्लल्लाहु अलिहि व सल्लम से और आपके लाये हुए दीन से जो दुश्मनी थी उसकी बिना पर वे किसी ऐसे शख़्झ से मुख्निसान (सच्ची और दिली) मुहब्बत रखने के लिये तैयार न थे जो इस दावत को कुतूर करके

मुसलमान हो गया हो। उन्होंने अन्सार के साथ ज़ाहिर में तो वही ताल्लुकात रखे जो पहले से वले आ रहे थे मगर दिल में अब वे उनके दुश्मन हो चुके थे और इसी जाहिरी दोस्ती से नाजायज् फायदा उठाकर हर वक्त इस कोशिश में लगे रहते थे कि किसी तरह मुसलमानों की जमाञ्जत में अन्दरूनी फितना व फसाद बरपा कर सकें और उनके जमाञ्जती राज मालूम करके उनके दुश्मनों तक पहुँचायें। अल्लाह तआ़ला यहाँ उनकी इस मुनाफिकाना (दिल की ख़ुपी दुश्मनी और दोगुली) रविश से मुसलमानों को सचेत रहने की हिदायत फरमा रहे हैं और एक निहायत अहम उसल बयान फरमाते हैं कि:

يَّأَيُّهَا اللِّذِينَ امَنُوا لَا تَتَخِلُوا بطَانَةُ مِّن دُوٰنِكُمْ

''ऐ ईमान वालो! अपने (यानी मुसलमानों के) अलावा किसी को गहरा और राज़दार दोस्त न बनाओ।" 'बितानत' के मायने हैं वली. दोस्त, राजदार और भेदी। कपड़े का अन्दरूनी अस्तर जो जिस्म से मिला रहे वह भी बिताना कहलाता है। यह बतन से निकला है, बतन का इस्तेमाल हर चीज में उसके पिछले हिस्से के ख़िलाफ होता है। ऊपर की तरफ को ज़हर (पीठ) और अन्दर की तरफ को बतन बोलते हैं, और कपड़े के ऊपर के हिस्से को जहारा और अन्दरूनी और नीचे के हिस्से को जो जिस्म से मिला रहे जैसे अस्तर वगैरह को बिताना कहते हैं। जिस तरह हम अपनी भाषा में बोलते हैं कि वह उसका ओढ़ना-बिछौना है, यानी वह उसको बहुत ही प्यारा और पसन्दीदा है, इसी तरह बिताननतस्सौब से मुराद वली, दोस्त और सैक्रेट्री जो अन्दरूनी मामलात का राजदार हो, उसके लिये बितानत का लपज इस्तेमाल होता है। अरबी लगत की मशहूर मोतबर किताब लिसानल-अरब में बितानत के मायने इस तरह किये हैं:

بطانة الرُّجل صاحب سرّه وداخلة امره الذي يشاوره في احواله.

यानी बितानतर्रज्लि किसी शख़्स के वली, राज़दार दोस्त और उसके मामलात में दख़ील को कहा जाता है जिससे वह अपने मामलात में मिश्वरा ले। अल्लामा अस्फहानी ने मुफ्रदातुल-कूरआन में और इमाम कूर्तुबी ने अपनी तफसीर में भी यही मायने बयान किये हैं। जिसका हासिल यह हुआ कि बिताना उस शख़्स को कहा जाता है जिसको राजदार, वली और दोस्त समझा जाये. और उसको अपने मामलात में विश्वसनीय और सलाहकार बनाया जाये।

तो इस आयत में मुसलमानों को हुक्म दिया गया है कि अपनी मिल्लत वालों के सिवा किसी को इस तरह का विश्वसनीय और सलाहकार न बनाओ कि उससे अपने और अपनी मिल्लत व हक्सन के राज खोल दो। इस्लाम ने अपनी वैश्विक रहमत के साये में जहाँ मसलमानों को गैर-मुस्लिमों के साथ हमदर्दी, ख़ैरख़्वाही, नफ़ा पहुँचाने और मुख्यत व खादारी की बहुत ज्यादा हिदायतें फरमाई और न सिर्फ ज़बानी हिदायतें बल्कि रसूले करीम सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने तमाम मामलात में इसको अमली तौर पर रिवाज दिया है. वहीं मस्लेहत के ऐन मृताबिक मुसलमानों के अपने संगठन और उनके मख़्सूस शआईर (पहचान व निशानियों) की हिफाजत के लिये ये अहकाम भी जारी फरमाये कि इस्लामी कानून के मुन्किरों (यानी काफिरों) \_\_\_\_\_

सरः आले डमरान (१)

तफसीर मजारिफल-करआन जिल्द (2)

और बागियों से ताल्लुकात एक ख़ास हद से आगे बढ़ाने की इजाज़त मुसलमान को नहीं दी जा सकती, इसलिये कि इससे व्यक्ति और मिल्लत (क़ौम) दोनों के लिये नुकसान और ख़तरे ख़ुले हैं और यह ऐसा स्पष्ट, व्यापाक, मुनासिय और ज़रूरी इन्तिज़ाम है जिससे व्यक्ति और मिल्तत दोनों की हिफ़ाज़त होती है। जो गैर-मुस्लिम इस्लामी सल्तनत के नागरिक हैं या मुसलमानों से कोई समझौता किये हुए हैं उनके बारे में रस्लुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तालीमात

और उनकी हिफ़ाज़त के लिये अत्यन्त ताकीर्दे इस्लामी कानून का हिस्सा हैं। हुज़ूरे अकस्म सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का डरशाद है: مَنْ أَذَى فِهُيًّا فَأَنَا خَصَمُهُ وَ مَنْ كُنتُ خَصَمُهُ خَصَمْتُهُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ. (عن ابن مسعودٌ)

''जिस शख़्स ने किसी ज़िम्मी (इस्लामी हुक्क्मत में रहने वाले काफिर) को सताया तो कियामत के दिन उसकी तरफ़ से मैं दावेदार बनूँगा और जिस मुक़द्दमे में मैं दावेदार हूँ तो मैं ही

गालिब रहँगा।" एक दसरी हदीस में फरमायाः

مَنَعَتِي رَبِّي أَنْ أَظْلِمَ مُعَاهِدًا وَلَا غَيْرَهُ. (عن علي ) "मुझे मेरे परवर्दिगार ने मना फरमाया है कि मैं किसी समझौते वाले या किसी दूसरे पर

जल्म करूँ।" एक और हदीस में फरमायाः

آلا مَنْ ظَلَّمَ مُعَاهِدًا أَوِانْتَقَصَهُ أَوْ كَلْفَهُ فَوْقَ طَاقِبِهِ أَوْ أَخَذَمِنْهُ شَيْنًا بِغَيْرِطِيْبِ نَفْسِ مِّنَّهُ فَأَنَاحَجِيْجُهُ يَوْمَ الْقِينَةِ. "ख़बरदार! जो किसी ग़ैर-मुस्लिम समझौते वाले पर जुल्म करे, या उसके हक में कमी करे या उस पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ डाले. या उससे कोई चीज बगैर उसकी दिली रजामन्दी

के हासिल करे तो कियामत के दिन मैं उसका वकील हँगा।" लेकिन इन तमाम सहूलतों और रियायतों के साथ मुसलमानों की अपनी जमाअ़त और

मिल्लत की हिफाज़त के लिये ये हिदायतें भी दी गई कि इस्लाम और मसलमानों के दश्मनों को अपना गहरा दोस्त और राजदार व सैक्रेट्री न बनाया जाये। इब्ने अबी हातिम रहमतुल्लाहि अ़लैहि ने नक़ल किया है कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाह

अन्हु से कहा गया कि यहाँ एक ग़ैर-मुस्लिम लड़का है जो बड़ा अच्छा कातिब (लिखने वाला) है. अगर उसको आप अपना मीर मुंशी (क्लक) बना लें तो बेहतर हो। इस पर हज़रत फारूके आजम रजियल्लाह अन्ह ने फरमायाः

قَدِ اتَّخَذُتُ إِذًا بِطَانَةٌ مِّنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيٰنَ.

"यानी उसको मैं ऐसा करूँ तो मुसलमानों को छोड़कर दूसरे मिल्लत वाले को राज़दार बना लूँगा जो क़ुरआनी हुक्म के ख़िलाफ है।"

इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाहि अ़लैहि जो पाँचवीं सदी के मशहूर आ़लिम और मुफ़रिसर हैं, बड़ी

हसरत और दर्द के साथ मुसलमानों में इस तालीम की खिलाफवर्जी और इसके बुरे परिणामों क बयान इस तरह फरमाते हैं:

وَقَدِانْقَلَبَتِ الْاَحْوَالُ فِي هذِهِ الْازْمَان باتِّعَادِ اهْلِ الْكِتْب كَتَبةُ وأَمناءَ وَتَسَوُّدُ وابدلالِكَ عِنْدَ جَهلِا الْاَغْنِياءِ مِنَ الْوُلَاةِ وَالْأَمَرُ آء.

"यानी इस ज़माने में हालात में ऐसा इन्किलाब (बदलाव) आया कि यहूदियों व ईसाईयों को राजदार व अमीन बना लिया गया और इस माध्यम से वे जाहिल मालदारों व अमीरों पर मसल्लत हो गये।"

आज भी किसी ऐसी हुक्मत में जिसका कियाम (स्थापना) किसी खास नज़रिये पर हो, वहाँ इस नई रविश (चलन) के ज़माने में भी किसी ऐसे शख्त को जो उस नजरिये को क़बूल नहीं करता सलाहकार और सैक्रेटी नहीं बनाया जा सकता।

रूस और चीन में किसी ऐसे शख़्स को जो कम्युनिज़म पर ईमान न रखता हो, किसी जिम्मेदार ओहदे पर नहीं बिठाया जाता, और उसको हकुमत का राजदार और सलाहकार नहीं बनाया जाता। इस्लामी हुकुमतों के जुवाल (पतन और ख़ात्मे) की दास्तानें पढ़िये तो जुवाल के दसरे कारणों के साथ कसरत से यह भी मिलेगा कि मसलमानों ने अपने मामलात का राजदार व सैकेट्री गैर-मुस्लिमों को बना लिया था। उस्मानी सल्तनत के ज़वाल (पतन) में भी इसको काफ़ी दखल था।

उक्त आयत में इस हक्म की वजह यह बयान की गई है:

لَا نَالُهُ نَكُمْ خَبَالًا.

यानी वे लोग तुम्हें वबाल व फ़साद में मुन्तला करने में कोई मौका नहीं चूकते, और तुम्हारे दुख पहुँचने की आरज़ू रखते हैं। कुछ बातें तो उनकी ज़बानों से ज़ाहिर हो पड़ती हैं और जो कुछ वे अपने दिल में छुपाये हुए हैं वह भी और बढ़कर है। हम तो तम्हारे लिये निशानियाँ खोलकर ज़ाहिर कर चुके हैं अगर तुम अ़क्ल से काम लेने वाले हो।

मतलब यह है कि मुसलमानों को आगाह किया जा रहा है कि मुसलमान अपने इस्लामी भाईयों के सिवा किसी को भेदी और सलाहकार न बनायें, क्योंकि यहुद हों या ईसाई. मुनाफिक लोग हों या मुश्रिक कोई जमाज़त तुम्हारी सच्ची और दिल से भला चाहने वाली नहीं हो सकती. बल्कि हमेशा ये लोग इस कोशिश में लगे रहते हैं कि तुन्हें बेवक्रफ़ बनाकर नुकसान पहुँचायें और दीनी व दुनियावी ख़राबियों में मुब्तला करें। उनकी आरज़ू यह है कि तुम तकलीफ़ में रहो और किसी न किसी तदबीर से तुमको दीनी या दुनियावी नुक्सान पहुँचे। जो दुश्मनी या नुक्सान उनके दिलों में है वह तो बहुत ही ज्यादा है लेकिन बहुत सी बार अपने ग़ुस्से, दुश्मनी और आक्रोश में दबकर वे खुल्लम-खुल्ला भी ऐसी बातें कर गुज़रते हैं जो उनकी गहरी दुश्मनी का साफ पता देती हैं। दुश्मनी और जलने के कारण उनकी ज़बान काबू में नहीं रहती। पस अक्लमन्द आदमी का काम नहीं कि ऐसे दुश्मनों को राज़दार बनाये। खुदा तआ़ला ने दोस्त

दुश्मन के पते और दोस्ती व ताल्लुकात के अहकाम बतला दिये हैं, जिसमें अक्ल होगी उसर काम लेगा।

'वद्दू मा अनित्तुम' यह दुकड़ा काफिरों की मानसिकता का पूरा तर्जुमान है। इसके अन्दर गहरी तालीम इस बात की आ गई कि कोई गैर-मुस्लिम किसी हाल में मुसलमानों का सच्चा और दिली दोस्त और भला चाहने वाला नहीं हो सकता।

इसके बाद फरमाया गयाः

यानी तुम तो ऐसे हो कि इनसे मुहब्बत रखते हो और ये तुम से ज़रा भी मुहब्बत नहीं रखते और तुम सब किताबों को मानते हो और वे जब तुम से मिलते हैं कहते हैं कि हम मुसलमान हैं और जब अकेले होते हैं तो काट-काट खाते हैं तुम पर उंगलियाँ ग़ुस्से से। कह दीजिये कि तम गुस्से में जल-भूनकर मर जाओ, बेशक अल्लाह दिलों की बातों को खब जानता है।

यानी यह कैसी बेमीका बात है कि तुम उनकी दोस्ती का दम भरते रहो और वे तुम्हारे दोस्त नहीं बल्कि जड़ काटने वाले दुश्मन हैं। और अजीब बात यह है कि तुम तमाम आसमानी किताबों को मानते हो चाहे वे किसी कौम की हों, और किसी जुमाने में किसी पैगम्बर पर नाज़िल हुई हों, इसके विपरीत ये लोग तुम्हारी किताब और पैगुम्बर को नहीं मानते बल्कि अपनी किताबों पर भी खुद उनका ईमान सही नहीं। इस लिहाज से चाहिये था कि वे तम से थोडी-बहत मुहब्बत करते और तुम उनसे सख्त नफरत व बेजारी का मामला करते. मगर यहाँ मामला बिल्कल उल्टा हो रहा है।

इस कफ्र भरी मानसिकता की अधिक वजाहत यह है कि:

انْ تَمْسَمُكُمْ حَسَنَةً.

यानी उन लोगों का यह हाल है कि अगर तुम्हें कोई अच्छी हालत पेश आ जाये तो यह उन लोगों को दख पहुँचाती है, और अगर तुम पर कोई बुरी हालत आ पड़ती है तो ये उससे खुश होते हैं।

फिर मुनाफ़िकों की चालों व फ़रेब और सख़्त मुख़ालिफ़ों की दुश्मनी व मुख़ालफ़त के परिणामों से महसूज रहने का आसान और सहजा पूर्ण हासिल होने वाला नुस्खा यह बयान किया गया कि:

وَإِنْ تَصْبِرُواْ وَتَتَقُوا الْإِيضُو كُمْ كَيْدُهُمْ شَيْنًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُعِيطًا अगर तुम सब्र और तक्वा इिव्तियार किये रहो तो तुमको उनकी चालें जरा भी नुकसान न

## मुसलमानों की फ़तह व कामयाबी का नुस्ख़ा

मुसलमानों की फ्ताह व कामयाबी और तमाम मुश्किलों में आसानी का राज़ सब्र और तक्वे की दो सिलतों में छुपा है। कुरआने करीम ने मुसलमानों को हर किस्म की सुसीबतों और परेशानियों से महस्कृत रहने के लिये सब्र व तक्क्वे को सिर्फ इसी आयत में नहीं बल्कि दूसरी आयतों में भी एक प्रमावी इलाज की हैसियत से बयान फरमावा है। इसी रुक्छ के बाद दूसरे

रुक्तुज़ में हैं: نَكَى إِنْ تَصَبِّرُوا رَسَّقُوا رَيْتُلُو كُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَلْ يُصْدِدُكُمْ رَبُّكُمْ بِيَحْسَدِ الَّذِفِ مِّنَ الْمُلَيِّكُوْمُ مَنْ فَوْرِهِمْ هَلْ يُصْدِدُكُمْ رَبُّكُمْ بِيَحْسَدِ الَّذِفِ مِّنَ الْمُلَيِّكُوْمُ مَنْ فَوْرِهِمْ هَلْ يُصْدِي وَهِمْ इसमें ग़ैज़ी इमदाद का वायदा इन्हीं दो शर्तों यानी सब्र व तक्के पर मौकूफ़ (निर्मर) रखा गया है। सुर: यूसफ़ में फ़्रसायाः

إِنَّهُ مَنْ يُتَّقِ وَيَصْبِرْ. (٩٠:١٢)

इसमें भी फुलाह व कामयाबी सब्र व तकवे के साथ जुड़ी हुई बतलाई गई है। इसी सूरत के खत्म पर सब्र की हिदायत व तालीम इन अलफाज़ में की जा रही है:

يَّأَيُّهُا اللَّذِيْنَ امْتُوا اصْرِوُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا ، وَالقُوا اللَّهُ لَمُلُكُمُ مُفَلِعُونَ (٢٠٠،٣) इसमें भी फलाह व कामयाबी को सब्र व तकवे पर मौक्रफ रखा गया है।

सब्र व तक्तवा के मुख्तसर उनवान के अन्दर व्यक्तिगत और सामूहिक ज़िन्दगी के हर शोबे (क्षेत्र), अवामी और फ़ीजी इन्तिज़ाम व व्यवस्था का एक कामयाव उसूल व नियम बड़े ही जामे और मुकम्मल अन्दाज़ में आ गया।

हज़रत ख़ातिमुल-अम्बिया सल्ललाहु अलेहि व सल्लम का पाक इरशाद है:

عَنْ أَبِي فَرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي لَاعْلَمُ إِنَّةً لُواَخَذَاننَّاسُ بِهَا لَكُفَتْهُمْ وَمَنْ يُثِي اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا...... (الابة ٢٠:٥) (رواه احمد)

''रस्तुलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैंहि व सल्लम ने फरमाया कि मैं एक ऐसी आयत जानता हूँ कि अगर लोग उसपर अमल इिद्धायार कर लें तो उनके दीन व दुनिया के लिये वही काफी है। वह आयत यह है:

وَمَنْ يُتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَّهُ مَحْرَجًا.

''व मंध्यत्तिकृत्ता-ह यज्ञुल्-लहू मख्डजा'' यानी जो शख़्स अल्लाह तञ्जाला से डरे अल्लाह तञ्जाला उसके लिये रास्ता निकाल देते हैं।''

وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّيُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ مَ

وَاللهُ سَمِيْمَ عَلِيْمٌ فَ إِذْ هَنَتُ ثَالَإِفَى أَنِي مِنكُمُ أَنْ تَفْشَلَا ﴿ وَاللّٰهُ وَلِيُهُمُنَا وَعَلَمَ اللّٰهِ فَلَيْتُوَكِّلُ المُؤْمِنُونَ ﴾ وَلَقَلْ نَصَرَكُمُ اللهُ يَبِنَا لِ وَانتِكُمُ إِذَلَةٌ ، قَالْقُوااللهُ لَمُلَكُمُ تَشْكُرُونَ ۞ व इज् ग्रां-त मिन् अहिल-क तुबिव्यउल्-मुअ्मिनी-न मक्राअि-द लिल्क् ताति, वल्लाहु समीअुन् अलीम (121) इज़् हम्मता-इ-फ्तानि मिन्कुम् अन् तपशाला वल्लाहु विलय्यहुमा, व अलल्लाहि फ्ल्य-तवक्कालिल् मुअ्मिन्न (122) व लक्द् न-स-रकुमुल्लाहु बिबद्रिंद्-व अन्तुम् अजिल्लातुन् फ्तकुल्ला-ह लअल्लकुम् तश्कुक्त (123)

और जब तू सुबह को निकला अपने घर से बिठलाने लगा मुसलमानों को लड़ाई के ठिकानों पर, और अल्लाह सब कुछ सुनता जानता है। (121) जब इसदा किया दो फिक्हों (जमाअतों) ने तुम में से कि नामर्दी करें (यानी बुज़दिली दिखायें) और अल्लाह मददगार था उनका, और अल्लाह ही पर चाहिए कि मरोसा करें मुसलमान। (122) और तुम्हारी मदद कर चुका है अल्लाह बदर की लड़ाई में और तुम कमज़ोर थे, सो डरते रहां अल्लाह से ताकि तुम एहसान मानो। (123)

### इन आयतों के मज़मून का पीछे से ताल्लुक

पहले गुज़री आयतों में बयान हुआ था कि अगर मुसलमान सब्र व तक्वा पर कायम रहें तो कोई ताकृत उनको नुकसान नहीं पहुँचा सकती, और यह कि जंगे-उहुद के मौके पर जो वक्ती और अस्थायी पराजय और तकलीफ मुसलमानों को पहुँची, वह इन्हीं दो चीज़ों में कुछ हज़रात की तरफ़ से कोताही की बिना पर थी। उक्त आयतों में इसी जंगे-उहुद का वाकिआ़ बयान किया गया है, और जंगे-बदर में फ़तह (बिजय) का।

#### खुलासा-ए-तफसीर

और (वह वक्त भी याद करने के काबिल है) जबिक आप सुबह के वक्त (लड़ाई की तारिख़ से पहले) अपने घर से (इस गर्ज़ से) चले (कि) मुसलमानों को (काफ़िरों से) जंग करने के लिये (मुनासिब) मकामात पर जमा (ने के लिये तैयार कर) रहे थे। (फिर इसी तजबीज़ के मुताबिक सब को उन मकामात पर जमा दिया) और अल्लाह तआ़ला (उस क्कृत की बातें) सब सुन रहे थे (और उस वक्त के हालात) सब जान रहें थे। (इसी के साथ यह किस्सा भी हुआ कि) जब तुम (मुसलमानों) में से दो जमाअ़लों ने (जो क बनी सलमा और बनी हारिसा है) दिल में ख़्याल किया कि हिम्मत हार दें (और हम भी अ़ब्हुल्लाह इब्ने उबई मुनाफ़िक की तरह अपने पर जा बैठें) और अल्लाह तो उन दोनों जमाअ़तों का मददगार या (भला उनको कब हिम्मत हार ने देता, घुनोंचे ख़ुदा तआ़ला ने उनको इस ख़्याल पर अ़मल करने से मह़फ़्कूज़ रखा) और (हम आईन्दा के लिये उन जमाअ़तों और सब को नसीहत करते हैं कि जब तुम मुसलमान हो) बस

मुसलमानों को तो अल्लाह तआ़ला ही पर भरोसा करना चाहिए (और ऐसी कम-हिम्मती कभी न कमी वाहिए)। और यह बात एक वास्तियकता है कि हक तआ़ला ने तुमको (गृज़वा-ए-) बदर में विजय व कामयाब फरमाया, हालाँकि तुम सामान व हथियार से (बिल्कुल) ख़ाती थे, (क्योंकि मजमा भी काफिरों के मुकाबले में कम था, वे एक हज़ार थे और मुसलमान तीन तो तेरह थे और हथियार वगैरह भी बहुत कम थे) तो (चूँकि यह कामयाब होना परहेज़गारी और अल्लाह के डार की बदौलत था जिसमें जमाब व सब्र भी दाख़िल है तो तुम पर लाज़िम है कि आगे भी) अल्लाह तआ़ला से उरते रहा करो (इसी का नाम तक़्या है) ताकि तुम (इस मतद की नेमत के) शुक्रगुज़ार हो। (क्योंकि शुक्रगुज़ारी तिष्कुं ज़बान के साथ ख़ास नहीं बल्कि पूरा शुक्र यह है कि ज़बान और दिल भी मझ्यूल हो, और फरमाँबरदारी की भी पावन्दी हो, ख़ास कर जबिक उस फरमाँबरदारी व नेकी का उस नेमत में प्रभावी होना भी साबित हो जाये)।

## मआरिफ व मसाईल

जंग-ए-उह़द का पसे-मन्जर

उक्त आयत की तफसीर से पहले ज़रूरी है कि जंगे-उहुद के वाकिआ़ती पसे-मन्ज़र की समझ लिया जाये।

रमज़ान मुवारक सन् 2 हिजरी में बदर के मकाम पर हुँखी फीज और मुसलमान मुजाहितों में जंग हुई, जिसमें मक्का के काफिरों के सत्तर मशहूर व्यक्ति मारे गये और इतने ही गिरफ़्तार हुए। उस तबाह करने वाली और ज़िल्लत भरी शिकस्त से जो वास्तव में अल्लाह के ज़ज़ाब की पहली किस्त थी, हुउँख की बदले की भावना भड़क उठी। जो सरदार मारे गये थे उनके रिश्तेदारों ने तमाम अरब को ग़ैरत दिलाई और यह मुज़ाइदा किया कि जब तक हम इसका बदला मुसलमानों से न केंगे चैन से न बैठेंगे और मथका बालों से अपील की कि उनका तजारती कृष्मिला जो माल मुल्क शाम से लाया है वह सब मी पृहिम पर ख़र्च किया जाये ताकि हम मुहम्मद (सल्ललाहु अलेहि व सल्लम) और उनके साथियों से अपने मज़्तूल लोगों का बदला ले सकें। सब ने मज़्तूर किया और सन् 2 हिजरी में हुएँश के साथ बहुत से दूसरे कबीले भी मदीना पर चढ़ाई करने की गर्ज़ से निकल पड़े, यहाँ तक कि औरतें भी साथ आई ताकि मौका आने पर मर्वों की गैरत दिलाकर पीछे हटने से रीक सकें।

जिस वक्त यह तीन हज़ार का लश्कर हथियार वग़ैरह से पूरी तरह लैस होकर मदीना से तीन चार मील पहले उहुद पहाड़ के करीब पहुँचा और वहाँ पड़ाव डाला तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुसलमानों से मिश्चरा लिया। आपकी राय मुवारक यह थी कि मदीना के अन्दर रहकर दुश्मन का मुकाबला बहुत आसानी और कामयाबी के साथ किया जा सकता है। यह पहला मौका था कि मुनाफिकों के सरदार अब्दुल्लाह बिन उबई जो बज़ाहिर मुसलमानों में शामिल था उससे भी राय ली गई जो हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम

THE RESIDENCE OF REPORT OF की राय के मुवाफिक थी मगर कुछ जोशीले मुसलमान जिन्हें बदर की शिर्कत नसीब न हर्ड क्षी और शहादत का शौक उन्हें बेचैन कर रहा था इस पर अड़े रहे कि हमको बाहर निकल कर मुकाबला करना चाहिये ताकि दश्मन हमारे बारे में बज़दिली और कमज़ौरी का गुमान न करे। बहुमत इसी तरफ हो गया।

उसी समय आप सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम मकान के अन्दर तशरीफ़ ले गये और जिरह (लोहे की जैकिट) पहनकर बाहर आये तो उस वक्त कुछ लोगों को ख़्याल हुआ कि हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को आपकी राय के ख़िलाफ मदीना से बाहर जंग करने पर मजबर किया, यह गुलत हुआ। इसलिये अर्ज किया कि या रसलल्लाह! अगर आपका मंशा न हो तो यहीं तशरीफ रखिये। आपने फरमाया-

"एक पैगुम्बर को शोभा नहीं देता कि जब वह ज़िरह (लड़ाई का लिबास) पहन ले और हथियार लगा ले फिर बिना जंग किये हुए उसे बदन से उतारे।"

इस जुमले में नबी और गैर-नबी का फर्क वाजेह हो रहा है कि नबी की जात से कभी कमज़ोरी का इज़हार नहीं हो सकता, और इसमें उम्मत के लिये भी एक बड़ा सबक है। जब आप सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम मदीना से बाहर तशरीफ ले गये. तकरीबन एक हजार

आदमी आपके साथ थे, मगर मुनाफिक अब्दल्लाह बिन उबई तकरीबन तीन सौ आदमियों को साथ लेकर रास्ते में से यह कहता हुआ वापस हो गया कि जब मेरा मश्चिरा न माना और दसरों की राय पर अमल किया तो हमकों लड़ने की जरूरत नहीं. क्यों हम ख़्वाह-म-ख़्वाह अपने को हलाकत में डालें। उसके आदिमियों में ज्यादा तो मनाफिक ही थे मगर कुछ मुसलमान भी उनके फरेब में आकर साथ लग गये थे।

आख़िर आप सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम कुल सात सौ आदिमयों की जमाअत लेकर मैदाने जंग में पहुँच गये। आपने खुद फौजी कायदे से सफ़ें तस्तीब दीं। सफ़ बनाने (मुजाहिदों को उनकी पोजीशनों पर तैनात करने) का काम इस तरह किया कि उहुद पहाड़ को पीछे की ओर रखा और दूसरे इन्तिजामात इस तरह किये कि हजरत मुसुअब बिन उमैर को अलम (अण्डा) इनायत किया। हजरत ज़्बर बिन अ़ब्याम रज़ियल्लाहु अ़न्हु को रिसाले (ट्कड़ी) का अफ़सर मुक्रिर किया। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाह अन्ह को फ़ौज के उस हिस्से की कमान मिली जो जिरह पहने हुए न थे। पीछे की तरफ से आशंका थी कि दुश्मन उधर से आये इसलिये पचास तीर-अन्दाजों का दस्ता मुतैयन किया और हक्म दिया कि वे पीछे की तरफ टीले पर हिफाजत का काम अन्जाम दें, लड़ने वालों की फतह व शिकस्त से ताल्लुक न रखें और अपनी जगह से न हटें। अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाह अन्हु उन तीर-अन्दाजों के अफसर मुकरेर हुए। क़ुरैश को बदर में अनुभव हो चुका था इसलिये उन्होंने भी तरतीब से अपने आदमियों की पोजीशनें तय कीं।

## हुज़ूरे पाक सल्ल. की जंगी तरतीब गैरों की नज़र में

नबी करीम सल्लल्लाह् अलैहि व सल्लम की इस पोज़ीशन विठाने और फ़ौजी कायदों के

लिहाज़ से इन्तिज़ाम व व्यवस्था को देखकर यह हकीकृत खुलकर सामने आ जाती है कि हुन्तर सल्ललाढ़ अ़लैंडि व सल्लम जम्मत के रहबरे कामिल और मुक्ट्हर नबी होने के साथ एक बड़े फीजी कमांडर की हैंसियत से भी बेनज़ीर हैं। आप सल्ललाढ़ अ़लैंडि व सल्लम ने जिस अन्दाज़ में मोर्चे कायम किये और लड़ाई की व्यवस्था संभाती जस वक्त की दुनिया इससे नावाकिफ़ थी और आज जबिक क़ानूने जंग एक मुस्तिकृत साईस के हिसियत इिद्धायार कर गया है, वह भी आप सल्ललाढ़ अ़लैंडि व सल्लम के फ़ीज़ी कायदे-क़ानून और इन्तिज़ाम व व्यवस्था को सराहता है। इसी हकीकृत की देखकर एक ईसाई डिताहसकार बोल उठा:

"अपने मुख़ालिफों के विपरीत जो सिफ् हिम्मत व वीरता ही रखते थे, मुहम्मद (सल्लल्लाहु जुलैंहि व सल्लम) ने कहना चाहिये कि जंगी फुन की भी नई राह निकाली। मक्का वार्तों की वैचड़क और अंधाधुंध लड़ाई के मुकाबले में खूब दूरदर्शिता और सख़्त किम्म की व्यवस्था व कानुनी सिस्टम से काम लिया।"

ये अलफाज़ बीसवीं सदी के एक इतिहासकार टॉम अन्डर के हैं जो उसने **लाईफ ऑफ** मुहम्मद में क्यान किये।

### जंग की शुरूआ़त

इसके बाद जंग शुरू हुई। शुरूआत में मुस्तमानों का पत्ला भारी रहा यहाँ तक िक मुक्तिबल की फ़ौज में मायूसी और भगदड़ फैल गई। मुसलमान समझे िक फ़तह हो गई, माले ग़नीमत की तरफ मुतवरूजह हुए। उधर जिन तीर-अन्दाज़ों को नबी करीम सल्लालाहु अलेहि व सल्लाम ने पीछे की जानिब हिफाज़त के लिये बैठाया था उन्होंने जब रेखा कि दुश्मन माग निकला है तो वे भी अपनी जगह छोड़कर पहाड़ के दामन की तरफ आने लगे। हज़रत अन्दुल्लाह विन्त जुबैर रिज़यल्लाहु अन्हुं ने उनको नबी करीम सल्लाल्लाहु अलेहि व सल्लाम का ताकीदी हुम्म याद दिलाकर रोका, मगर चन्द आदिमयों के सिवा दूसरों ने कहा कि हुज़ूर सल्लाल्लाहु अलेहि व सल्लाम को ताकीदी हुम्म याद दिलाकर रोका, मगर चन्द आदीमयों के सिवा दूसरों ने कहा कि हुज़ूर सल्लाल्लाहु अलेहि व सल्लाम को ताकीदी हुम्म याद दिलाकर रोका, मगर चन्द आदीमयों के सिवा दूसरों ने कहा कि हुज़ूर सल्लाल्लाहु अलेहि व सल्लाम के हुक्म की तामील तो एक ख़ास समय तक थी, अब हमें सब के साथ मिल जाना चाहिये। इस मीके से झालिद बिन चलीद ने जो अभी तक मुसलमान न थे और उस चक्तर किएकरों के लाकर के एक दस्ते की कमान संभाले हुए थे फ़ायदा उठाया और राहाई का चक्कर काटकर पीछे की और के देरें से हमला कर दिया। अब्दुल्लाह बिन जुबैर रिज़यल्लाहु अन्हु और उनके थोड़ से ताथियों ने उस हमले को हिम्मत व बहादुरी से रीकना चाहा मगर बचाव न कर सके और यह सैलाब एक दम से मुसलमानों पर टूट पड़ा।

दूसरी तरफ जो दुश्मन भाग गये थे वे भी पलट कर हमलावर हो गये। इस तरह लड़ाई का पाँसा एक दम पलट गया और मुसलमान उम्मीद के ख़िलाफ़ पेश आई इस स्थिति से इस कृद्र हैरान व परेशान हुए कि उनका एक बड़ा हिस्सा बिखर कर मैदान से चला गया, फिर भी कुछ सहाबा किराम राज़ियल्लाहु अ़न्हुम अभी तक मैदान में डटे हुए थे। इतने में कहीं से यह अफ़वाह उड़ गई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़नेहि व सल्लम शहीद हो गये। इस ख़बर ने सहाबा किराम

तफसीर मजारिफल-क्ररजान जिल्द (2)

सरः आले इमराज (%) के रहे-सहे होश व हवास भी गम कर दिये और वाकी बचे लोग भी हिम्मत हारकर बैठ गये।

उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम के आस-पास सिर्फ दस-बारह जॉनिसार रह गये थे और आप ख़ुद भी ज़ख़्नी हो गये थे। शिकस्त के पूरा होने में कोई कसर बाकी नहीं रही

थी कि ऐन वक्त पर सहाबा किराम रज़ियल्लाह अन्हम को मालूम हो गया कि आप सल्लल्लाह अ़लैहि व सल्लम सही-सलामत तशरीफ़ रखते हैं। चुनाँचे वे हर तरफ़ से सिमट कर फिर आपके

मिर्द जमा हो गये और आपको खैरियत से पहाड़ी की तरफ ले गये। इस पराजय के बाद मुसलमान बहुत ही ज़्यादा परेशान रहे और यह अस्थायी शिकस्त चन्द असबाब का परिणाम थी। क़ुरआन मजीद ने हर सबब (कारण) पर जंचे-तुले अलफाज में टिप्पणी की और आगे के लिये

एहतियात से रहने की हिदायत फरमाई। इस वाकिए की तफसील में कुछ ऐसे वाकिआ़त हैं जो अपने अन्दर बहुत बड़ा सबक लिये हुए हैं और इसमें तमाम मुसलमानों के लिये सीख और नसीहत के कीमती मोती छुपे हैं।

उहद के वाकिए से चन्द सबक्

 पहली बात जैसा कि पहले मालूम हो चुका है कि क़्त्रैश के काफिर इस जंग में औरतों को भी लाये थे ताकि वे मर्दों को पीछे हटने और हिम्मत हारने से रोक सकें। नबी करीम सल्लल्लाह अलैंहि व सल्लम ने देखा कि औरतें हिन्दा (अबू सुफ़ियान की बीवी) की अगुवाई में

शे'र (कवितायें) गाकर मदों को जोश दिला रही हैं: إِنْ تَقْبَلُوا نُعَانِقُ ﴾ وَنَفْرِشُ النَّمَارِقِ

أَوْتَلْبَرُوْ النَّفَارِقُ ١٦ فِرَاقَ غَيْرُوامِق

''मतलब यह था कि अगर मुकाबले पर डटे रहे और फतह पाई तो हम तमको गले लगायेंगे

और तुम्हारे लिये नर्म बिस्तर बिछायेंगे। लेकिन अगर तुमने पीठ मोड़ी तो हम तुमको बिल्कुल छोड देंगे।"

खातिमूल-अम्बिया नवी करीम सल्लल्लाह् अलैहि व सल्लम की जुबाने मुबारक पर दुआ के ये अलफाज जारी थेः

اَللَّهُمُّ بِكَ اَصُّولُ وَبِكَ اَقَاتِلُ حَسْبِيَ اللَّهُ وَيَعْمَ الْوَكِيلُ.

"ऐ अल्लाह! मैं तुझ ही से कुव्यत हासिल करता हूँ और तेरे ही नाम से हमला करता हूँ और तेरे ही दीन के लिये जंग करता हूँ। अल्लाह ही काफी है और वह बड़ा अच्छा काम बनाने

वाला है।"

इस दुजा का एक-एक लफ्ज अल्लाह के साथ ताल्लुक की ताकीद और मुसलमानों के तमाम आमाल व हरकतों यहाँ तक कि जंग व किताल को भी अन्य कौमों के जंग व किताल से

अलग और खास कर रहा है।

2. दूसरी चीज काबिले गौर यह है कि इस गुज़वे (जंग) में कुछ सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुं

नफसीर मजारिफल-करआन जिल्ड (१) 

ने बहादुरी, वीरता, जॉनिसारी और फिदा होने के वे नक्षश छोड़े कि इतिहास उसकी नज़ीर पेश करने से आजिज़ (असमर्थ) है। हज़रत अबू दुजाना रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने जिस्म को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के लिये ढाल बना लिया था कि हर आने वाला तीर अपने सीने पर खाते थे। हज़रत तल्हा रज़ियल्लाहु अन्ह ने भी इसी तरह अपने बदन को छलनी करा लिया या लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का साथ नहीं छोडा। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु के चचा हज़रत अनस बिन नज़र रज़ियल्लाहु अन्हु जंगे-बदर से ग़ैर-हाज़िर रहे थे, इसलिये उनको इसका अफ़सोस था, आरज़ करते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ अगर कोई मौका हाथ आया तो अपने दिल की इसरत (तमन्ना) पूरी करूँगा।

जब कुछ दिन के बाद जंगे-उहद का वाकिआ पेश आया तो अनस बिन नजर रज़ियल्लाह अन्ह शरीक हुए। मुसलमान जब मुन्तशिर हो (बिखर) गये थे और क़रैश के काफिरों का सैलाब (भारी भीड़) उमड़ रहा था तो यह अपनी तलवार लेकर आगे बढ़े। इत्तिफाक से हज़रत सअ़द रिज़यल्लाहु अन्हु से मुलाकात हुई। हज़रत सअद रिज़यल्लाहु अन्हु भी मुन्तशिर होने वालों में जा रहे थे, पुकार कर कहा- "सञ्जद! कहाँ चले जा रहे हो? मैं तो उहुद के इस दामन में जन्नत की खुशबू महसूस कर रहा हूँ।" यह कहकर आगे बढ़े और सख़्त लड़ाई के बाद अपनी जान अल्लाह के हजर में पेश कर दी। (तफसीर डब्ने कसीर)

हजरत जाबिर रिजयल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब मुसलमान मुन्तिशिर हो गये (अफ़रा-तफ़री का शिकार हुए और बिखर गये) उस वक्त हुज़ूर सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम के साथ सिर्फ ग्यारह हजरात रह गये थे जिनमें हजरत तल्हा भी थे। क़्रैश के काफिरों का सैलाब (जनसमूह) उमड़ रहा था। हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- कौन इनकी खबर लेगा? हजरत तल्हा रज़ियल्लाह अन्ह बोल उठे- "मैं या रसुलल्लाह!" एक दूसरे अन्सारी सहाबी ने कहा- ''मैं हाज़िर हूँ।'' अन्सारी सहाबी को आप सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने जाने का हक्म दिया, वह लड़ने के बाद शहीद हो गये। फिर काफिरों का एक रेला आया, आपने फिर 📘 वहीं सवाल किया- हज़रत तल्हा रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया और बेताब हो रहे थे कि हुज़ूर हक्म दें तो मैं आगे बढ़ें। हज़रे पाक ने फिर किसी दूसरे अन्सारी सहाबी को भेज दिया और हजुरत तल्हा रज़ियल्लाहु अन्हु की तमन्ना पूरी नहीं हुई। इसी तरह सात बार हज़ूर सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने कहा और हर मर्तबा हज़रत तल्हा रज़ियल्लाह अन्ह को इजाज़त नहीं दी गई और दूसरे सहाबा को इजाजत दी जाती थी और वे शहीद हो जाते थे।

जुंगे-बदर में कम संख्या होने के बावजूद मुसलमानों को फतह हुई, जंगे-उहुद में बदर की तलना में संख्या अधिक थी फिर भी शिकस्त हुई, इसमें भी मुसलमानों के लिये एक सीख है कि मुसलमान को कभी भी सामान या अफ़राद की अधिकता पर नहीं जाना चाहिये, बल्कि फ़तह को हमेशा अल्लाह तुआला की तरफ से समझे और उसी से अपने ताल्लुक को मज़बूत रखे।

यरमक की जंग के मौके पर जब जंग के मोर्चे से हज़रत उमर रिज़यल्लाहु अन्हु को अतिरिक्त फ़ौजी कुमक (मदद) भेजने के लिये लिखा गया और तादाद कम होने की शिकायत

की गर्र तो आपने लिखा

قَدْ جَاءَ بَيْ كِتَابُكُمْ مُسْتَمِدُّ وْنَنِي وَإِلَىٰ ٱذْلُكُمْ عَلَى مَنْ هُوَاعَةٌ نَصْرًا وَٱحْصَنُ جُنْدًا ٱللَّهُ عَزُّوجَلَّ فَاسْتَنْصُرُوهُ فَانُ مُسَحَمَّلًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْ نُصِرَفِي يَوْم بَلْدِ فِي أَقَلُ مِنْ عِنْ يَكُمْ فَإِذَا جَآءَ كُمْ كِنَابِي هِلَا فَقَاتِلُوهُمْ وَلَا

تُ احقه ني. (بحواله مسند احمد ،اين كثير)

"मेरे पास तुम्हारा ख़त आया जिसमें तुमने ज़्यादा फ़ौजी मदद तलब की है लेकिन मैं तमको एक ऐसी जात का पता देता हूँ जो मदद के लिहाज से सबसे ज्यादा गालिब और फीज के लिहाज से ज्यादा महफूज है, वह अल्लाह रब्बल-आलमीन की जात है। लिहाजा तम उसी से मदद तलब करो। महम्मद सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम को बदर में कम संख्या होने के बावजूद मदद दी गई। जब मेरा यह खुत तुमको पहुँचे तो उन पर दृट पड़ो और अब मझसे इस बारे में कोई संपर्क न करो।"

इस वाकिए के रावी बयान करते हैं कि जब हमको यह खत मिला तो हमने अल्लाह का नाम लेकर काफिरों के भारी लश्कर पर एक ही बार में हमला किया, जिसमें उनको खली शिकस्त हुई। हजरत फारुके आजम रजियल्लाह अन्ह को मालम था कि मुसलमानों की फतह व शिकस्त कम या ज़्यादा संख्या पर दायर नहीं होती बल्कि अल्लाह पर तवक्कल और उसकी मदद पर मौकफ (निर्भर) है जैसा कि करआने करीम ने जंगे-हनैन के बारे में इस हकीकत को स्पष्टता के साथ बयान फरमा दिया। इरशाद है:

يَوْمَ خُنَيْنِ إِذْاَغْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا. (٢٥:٩)

"यानी जंगे-हनैन को याद करो जबकि तुमको अपनी कसरत (अधिक संख्या व बल) पर नाज हो गया था. तो यह कसरत तमको कोई फायदा नहीं पहुँचा सकी।"

अब आयतों की तफसीर पर गौर फरमाईये:

.... الأنة

यानी जबिक आप सुबह के वक्त अपने घर से चले, जंग के लिये विभिन्न मोर्चों पर मसलमानों को बिठा रहे थे।

वाकिआत को नकल करने में करआन मजीद का एक खास अलग और करिश्माती अन्दाज् यह है कि वह आम तौर पर कोई वाकिआ परी तफसील और उससे संबन्धित हर छोटी-छोटी बात (हिस्से) के साथ वयान नहीं किया करता. मगर जिन वाकिआत और उनके हिस्सों में खास हिदायतें छपी होती हैं वे बयान की जाती हैं। उक्त आयत में जो खास संबन्धित बातों का ज़िक्र है जैसे घर से निकलने का वक्त क्या था. इसको लफ्ज 'गदौ-त' से बयान फरमा दिया, और हदीस की रिवायतों से यह साबित है कि यह सुबह सनु तीन हिजरी में शब्बाल के महीने की सातवी तारीख की थी।

इसके बाद यह भी बतलाया कि इस सफर की शरूआत किस जगह से हुई:

مِنْ اَهْلِكَ

'मिन् अहिल-क' के लफ़्ज़ से इशारा हुआ कि आप सल्लालाहु अलैहि य सल्लम उस वक्त अपने अहल व अयाल (घर वालों) में थे, उनको वहीं छोड़कर निकल खड़े हुए हालाँकि यह हमला मदीने ही पर होने वाला या। इन आंशिक हालात में यह हिदायत छुपी है कि जब अल्लाह का हुक्म आ जाये तो उसकी तामील में अहल व अयाल (घर वालों और बाल-बच्चों) की मुख्बत रास्ते का रोत नहीं होनी चाहिये। इसके बाद घर से निकल कर जंग के मोचें तक पहुँचने के आंशिक वाकिआत को छोड़कर जंग के महाज़ (मोची का पहला काम यह बयान किया गया कि:

تُبَوِّى الْمُؤْمِنِيْنَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ

यानी आप मुसलमानों को किताल (लड़ाई) के लिये मुनासिब जगहों (स्थानों और मोची) पर जमा रहे थे।

फिर इस आयत को इस तरह ख़त्म किया गया किः

وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيْمٌ ٥

यानी अल्लाह तआ़ला बड़ा सुनने वाला, बड़ा जानने वाला है। समीज जुलीम की सिफ़ात को याद दिलाकर इस तरफ़ इशारा कर दिया कि उस वक्त मुख़ालिफ़ और मुवाफ़िक़ दोनों जो कुछ अपनी-अपनी जगह कह सुन रहे थे वो सब अल्लाह तआ़ला के इल्म में आ चुका। और उस मौके पर मुख़ालिफ़ों व मुवाफ़िक़ों के साथ जो कुछ पेश आया उसमें से कोई चीज उससे छुपी नहीं रही और इसी तरह इस जंग का अन्जाम (परिणाम) भी उससे छुपा नहीं।

इसके बाद दूसरी आयत है:

إِذْ هَمَّتْ طَّآلِفَتِن مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا أَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

यानी जब तुम में से दो जमाअ़तें इसका ख़्याल कर बैठीं कि हिम्मत हार दें, जबिक अल्लाह तआ़ला उन दोनों का मददगार था। इन दोनों जमाअ़तों ते मुखर क्वीला औस के बनी हारिसा और ख़ुज़्र्रज्ज क्वीले के बनी सलमा हैं। इन दोनों जमाअ़तों ने अ़ब्दुल्लाह बिन उबई की मिसाल देखकर अपने में कमज़ीरी और कम-हिम्मती महसूस की लेकिन अल्लाह के फ़ज़्ल ने मदद की और इस वस्त्रसे (एक ख़्याल और दिल की खटक) को वस्त्रसे के दर्ज से आगे न बढ़ने दिया, और वह ख़्याल भी जो उन्हें पैदा हुआ अपनी कम संख्या, सामान की कमी और ज़ाहिरी कमज़ोरी की बिना पर था, न कि ईमान की कमज़ोरी की बिना पर। जंगों के हालात बयान करने के माहिर, मश़हूर इतिहासकार इमाम इब्ने हिशाम रहमतुल्लाहि अ़लैहि ने इसको स्पष्ट फ़रमा दिया है और 'वल्लाह विलय्युहुमा' (और अल्लाह उनका मददगार था) का जुमला खुद उनके कामिल ईमान की गवाही दे रहा है। इसलिय इन दोनों क्वीलों के हुण खुतुर्ग फ़रमाया करते थे कि "अगरवे इस आयत में हम पर कुछ इताब (नाराज़गी) भी है लेकिन 'वल्लाह वालिय्युहुमा' (और अल्लाह उनका मददगार था) का जुमला वहा वालिय्युहुमा' (और अल्लाह जुमान इन मददगार था) की खुशख़बरी भी हमारे लिये आई है।'

इस आयत के आख़िर में फ़रमाया कि ''मुसलमानों को अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिये।''

इसमें वाजेह कर दिया कि संख्या की अधिकता और साज व सामान पर मुसलमानों को मरोसा नहीं करना चाहिये, बल्कि हिम्मत व ताकत के मताबिक माद्दी सामान जमा करने के बाद भरोसा सिर्फ अल्लाह तुआला की पाक जात पर होना चाहिये। वन हारिसा और बन सलमा को कमजोरी

और कम-हिम्मती का जो वस्वसा (ख्याल) पैदा हुआ था वह इसी माही कमजोरी की विना फर

था. इसलिये उनके वस्वसे (इस ख्याल) का इलाज तवक्कल (अल्लाह पर भरोसे) से बतलाया गया कि तवक्कुल व भरोसा इन वस्वसों (ख्यालात) के लिये वेहतरीन और कामयाब नस्खा है।

तवक्कूल इनसान की ऊँची सिफात में से है। महक्किकीन सिफया ने इसकी हकीकत पर विस्तार से बहसें की हैं। यहाँ इस कद समझिये कि तवक्कल के मायने यह नहीं कि तमाम जाहिरी असबाब (सामान) से बिल्कल ताल्लक खत्म करके अल्लाह पर भरोसा किया जाये. बल्कि

तवक्कल यह है कि तमाम जाहिरी असबाब (सामान और साधनों) को अपनी हिम्मत व ताकत के मताबिक जमा करे और अपनाये और फिर नतीजा (परिणाम) अल्लाह के सुपूर्व कर दे। और उन ज़ाहिरी असबाब पर इतराये नहीं, नाज न करे, बल्कि भरोसा सिर्फ अल्लाह पर रहे। नबी करीम सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम का नमुना-ए-अमल हमारे सामने है, खुद इसी जिहाद में मुसलमानों के लक्ष्कर को जंग के लिये तरतीब देना, अपनी ताकृत व गुंजाईश के मुताबिक

हथियार और दूसरे लड़ाई के सामान महैया करना, जंग के मोर्चे पर पहुँचकर हालात व मकाम के मुनासिब जंग का नक्शा तैयार करना, विभिन्न मोर्चे बनाकर सहाबा किराम रजियल्लाह अन्हम को उन पर बैठाना वगैरह, ये सब माद्दी इन्तिजामात ही तो थे जिनको सय्यदल-अम्बिया सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने अपने हाथ मुबारक से इस्तेमाल फरमाकर बतला दिया कि माही असबाब भी अल्लाह तआ़ला की नेमत हैं, उनसे नजर फेर लेने और ताल्लक तोड़ने का नाम तवक्कल नहीं। यहाँ मोमिन और गैर-मोमिन में फर्क सिर्फ इतना होता है कि मोमिन सब सामान और माद्दी ताकतें अपनी हिम्मत व गंजाईश के मताबिक जमा करने के बाद भी भरोसा व

तवक्कल सिर्फ अल्लाह पर करता है, गैर-मोमिन को यह रूहानियत नसीब नहीं, उसको सिर्फ अपनी माही ताकत पर भरोसा होता है. और इसी फर्क का जहर तमाम इस्लामी जंगों में हमेशा देखने में आता रहा है। अब इसके बाद उस गुज़बे (जंग और लड़ाई) की तरफ जेहन को फेरा जा रहा है जिसमें मसलमानों ने पूरे तवक्कुल का प्रदर्शन किया था और अल्लाह तआ़ला ने उनको कामयाबी व

मदद से नवाजा था। इरशाद है:

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِوَّ أَنتُمْ آذِلَّةٌ ...... الخ

यानी उस वक्त को याद करो जब अल्लाह तआ़ला ने बदर में तुम्हारी इमदाद फ्रामाई जबिक तुम संख्या में भी सिर्फ़ तीन सौ तेरह थे, और वह भी सब बिना सामान के।

#### बदर की अहमियत और उसका स्थान

बदर मदीना मनव्वरा के दक्षिण पश्चिम में कोई अस्सी मील के फासले पर एक पड़ाव और

मंदी का नाम है। उस वक्त उसको इसलिये अहमियत (महत्ता) हासिल थी कि यहाँ पानी की बोहतात थी और यह अरब के रेगिस्तानी मैदानों में बड़ी चीज़ थी। तौहीद और शिर्क के बीच यहीं सबसे पहली जंग और मुकाबला जुमा के दिन 17 रमज़ान मुबारक सन् 2 हिजरी (मुताबिक 11 मार्च सन् 624 ई.) को पेश आया था। यह जंग बजाहिर तो एक स्थानीय जंग मालूम होती है लेकिन हकीकृत यह है कि इसने दुनिया के इतिहास में एक अज़ीम इन्किलाब (मारी बदलाव) पैदा कर

दिया। इसी लिये क्रुरआन की ज़बान में इसको योमल-फ़रकान (फैसले का दिन) कहा गया है। अंग्रेज इतिहासकारों ने भी इसकी अहमियत (महला) का इकरार किया है।

अमेरिकी प्रोफेसर हटी अपनी किताब हिस्टी ऑफ दि अरेबियन में कहता है: "यह दस्लाम की सब से पहली स्पष्ट विजय थी।"

وَ أَنْتُمْ أَذَٰلُةً.

यानी तुम उस वक्त तादाद (संख्या) में थोड़े और सामान में मामूली थे। मजबूत रिवायतों के अनुसार मुसलमान तादाद में 313 थे। इस फीज के साथ घोड़े सिर्फ दो थे और ऊँट सत्तर की नाहाट में थे। उन्हीं पर लोग बारी-बारी (नम्बर वार) सवार होते थे। आविर की आयत में फरमाया गयाः

"यानी अल्लाह से डस्ते रही ताकि तुम शुक्रगुज़ार रही।"

فَاتُّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُ وْ دُن

करुआन ने जगह-जगह मुनाफिकों के फरेब, जाल और सख़्त मुखालिफों की दश्मनी व मखालफत के बुरे परिणामों से सरक्षित रहने के लिये तकवा और सब्र को इलाज बतलाया है. इन्हीं दो चीजों के अन्दर सारी संगठनात्मक जिद्दोजहद और स्पष्ट फतह का राज छपा है। जैसा कि पहले बयान हो चुका है और यहाँ सब्ब व तकवे के बजाय सिर्फ तकवे पर इक्तिफा (बस) किया गया है, क्योंकि वास्तव में तकवा ऐसी जामे और मुकम्मल सिफत है कि सब्र भी इसमें सम्मिलित है।

إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينُ اَنْ يَكْفِيكُمْ أَنْ يُمِنَّاكُمْ رَجُكُو بِثَانِكَةِ الْفِ مِّنَ الْمَلْإِيكَةِ مُنْزَلِينَ ف بَكَ ٧ إِنْ تَصْيُرُواْ وَتَتَقَعُواْ وَيَأْتُوكُمُ مِّنْ فَوُرِهِمُ هَلَاا يُمُيادُ كُورَبَكُمْ بِخَسْمَةِ اللّي قِينَ الْمَلَيْكَةِ مُسَوِّمِينُ ٥ وَمَا جَعَلَهُ اللهُ إِلَّا لِشَرْك لَكُمْ وَلِتَظْمِينَ قُلُوبِكُمْ بِهُ . وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِن عِنْدِي اللَّهِ اللَّهِ إِنْ الْحَكِيمُ ﴿ لِيَقْطَعُ طَرَقًا ۚ شِّنَ الَّذِينَ كَقَدُوۤا اَوْ يَكُيْمُهُمُ فَيُتَقَلِينُوا خَالْمِينُ ۗ لَيْسُ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءً أَوْ يَتُوبُ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَلِّيَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِيْوُنَ ﴿ وَيَلِي مَا فِي السَّمَلُونِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَيغَفِرُ لِمَنَ يَشَاءُ وَ يُعَمَّلِن بُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ تَحِيثُمُ فَ

जब त कहने लगा मुसलमानों को- क्या इज तकल लिल-मुअमिनी-न तमको काफी नहीं कि तम्हारी मदद को अलं य्यक्फि-यक् म् अं य्यमिदक् म् रब्ब्क्म बि-सलासति आलाफिम भेजे तम्हारा रव तीन हजार फरिक्ते आसमान से उत्तरने वाले। (124) मिनल्-मलाइ-कति मन्जलीन (124) अलबत्ता अगर तम सब्र करो और बचते बला इन तस्बिरू व तत्तक व रहो और वे आयें तुम पर उसी दम तो यअत्क्म् मिन् फौरिहिम् हाजा मदद भेजे तम्हारा रब पाँच हजार फरिश्ते युम्दिदक्म रब्बक्म बि-छाम्सति निशान लगे घोड़ों पर। (125) 🍫 और आलाफिम मिनलू मलाइ-कति यह तो अल्लाह ने तम्हारे दिल की खशी मसिव्वमीन (125) 💠 व की और ताकि तुम्हारे दिलों को सुकृत व ज-अ-लहल्लाह इल्ला बुश्रा लकुम व तसल्ली हो उससे. और मदद है सिर्फ लि-तत्मइन्-न क्लूब्क्म बिही, व अल्लाह ही की तरफ से जो कि जबरदस्त मन्नसरु इल्ला मिन अिनदिल्लाहिल है हिक्मत वाला। (126) ताकि हलाक करे अजीजिल हकीम (126) लि-यक्त-अ बाजे काफिरों को या उनको जलील करे त-रफम् मिनल्लजी-न क-फरू औ तो फिर जायें मेहरूम होकर। (127) तेस यक्बि-तहम् फ-यन्कलिब् खा-इबीन कछ इंख्तियार नहीं, या उनको तौबा देवे (127) लै-स ल-क मिनल-अमरि खदा तआला या उनको अजाब करे कि शैउन औ यत्-ब अलैहिम् औ वे नाहक पर हैं। (128) और अल्लाह ही युअज्जि-बहुम् फ्-इन्नहुम् जालिम्न का माल है जो कुछ आसमानों में है और (128) व लिल्लाहि मा फिस्समावाति जो कछ कि जमीन में है, बस्शा दे यगु फिरु फिल्अर्जि, जिसको चाहे और अजाब करे जिसको लिमंय्यशा-उ व युअजिजबु मंय्यशा-उ, चाहे, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान वल्लाहु गृफ़ूरुर्-रहीम (129) 🌣 है। (129) 🕏

इन आयतों के मज़मून का पीछे से जोड

स्ता पान्या पान्यमूम चा पान्य पान्या पान्य पान्या पान्य पान

## ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

إِذْ تَقُولُ لِلْمُو مِنِينَ إِللَّهِ (اللَّهِ) .... فَيُقَلُّوا خَالَيْنَ٥ (जंगे-बदर में अल्लाह तआ़ला की यह इमदाद उस वक्त हुई थी) जबकि आप (ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम!) मुसलमानों से (यूँ) फरमा रहे थे कि क्या तुमको (दिल की तसल्ली व मज़बूती के लिये) यह बात काफी न होगी कि तुम्हारा रख तुम्हारी इमदाद करे तीन हज़ार फ़रिश्तों के साथ (जो इसी काम के लिये आसमान से) उतारे जाएँगे। (जिससे मालूम होता है कि बड़े दर्जे के फरिश्ते होंगे, वरना जो फरिश्ते पहले से ज़मीन पर मौजूद थे उनसे भी यह काम लिया जा सकता था। फिर ऊपर के समझाने का ख़ुद जवाब इस तरह इरशाद फरमाया) हाँ। क्यों नहीं (काफ़ी होगा, उसके बाद उस इमदाद में अधिक ज्यादती का वादा इस तरह फरमाया कि मुकाबले के वक्त) अगर तुम जमे रहोगे और मुत्तकी रहोगे (यानी कोई काम फरमाँबरदारी के ख़िलाफ़ न करोगे) और वे लोग तुम पर एक दम से आ पहुँचेंगे (जिसमें आ़दतन् किसी मख़्लूक़ से मदद पहुँचना मुश्किल होता है) तो तुम्हारा रब तुम्हारी इमदाद फ्रमायेगा पाँच हज़ार फ्रिश्तों से, जो एक ख़ास शक्ल और हुलिया बनाए होंगे। (जैसे आ़म जंगों में अपनी-अपनी फ़ौज की पहचान के लिये कोई ख़ास वर्दी होती है। आगे इस इमदाद व नुसरत की हिक्मत का बयान है कि) और अल्लाह तआ़ला ने यह (ज़िक हुई) इमदाद (जो फरिश्तों से हुई) महज इसलिए की कि तुम्हारे लिये (गुलबा और फ़तह की) खुशख़बरी हो, और तुम्हारे दिलों को उससे करार आये, और नसरत (व गलबा) तो सिर्फ अल्लाह की तरफ से है जो कि जबरदस्त हैं (कि वैसे भी गालिब कर सकते हैं लेकिन) हकीम (भी) हैं (तो जब हिक्मत का तकाज़ा यह होता है कि असबाब के द्वारा गुलबा दिया जाये तो वैसे ही असबाब पैदा फरमा देते हैं। यह तो फ्रिश्तों के जुरिये इमदाद की हिक्मत थी, आगे इसकी हिक्मत का बयान है कि यह फतह व गुलबा तुन्हें क्यों अता किया गया, इसके लिये इरशाद फ्रमाया गया) ताकि काफिरों में से एक गिरोह को हलाक कर दे (चनाँचे काफिरों के सत्तर मुख्य सरदार मारे गये) या उन (में से कुछ) को जलील व ख्वार कर दे फिर वे नाकाम लौट जायें (यानी इनमें से कोई न कोई बात जरूर हो जाये, और अगर दोनों हो जायें तो और भी बेहतर है। चुनाँचे दोनों बातें हुईं कि सत्तर सरदार मारे गये, सत्तर कैद होकर जलील हए, बाकी जलील व ख्वार होकर भाग गये)।

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِشَيْءٌ ..... (اللي قولِه)..... غَفُوزٌ رُحِيْمٌ٥

(ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अतैहि व सल्लम) आपको (किसी के मुसलमान होने या काफिर रहने के बारे में खुद) कोई दख़ल नहीं (चाहे इल्म का दख़ल हो या क़ुदरत का, बल्कि यह सब खुदा तज़ाला के इल्म और कृष्ये में है। आपको सब्न करना चाहिए) यहाँ तक कि खुदा तज़ाला उन पर या तो (रहमत से) मुतवज्जह हो जाएँ (यानी उनको इस्लाम की तौफ़ीक दे दें, तो उस वक़्त सब्र खुशी व प्रसन्नता से बदल जाएगा) या उनको (इनिया ही में) कोई सज़ा दे दें (तो उस वक्त सब्र दिल के सुकून में बदल जाएगा, और सज़ा देना कुछ बेज़ा भी नहीं) क्योंकि वे जुल्म भी बड़ा कर रहे हैं (इससे मुराद कुफ़ व शिर्क है, जैसा कि एक जगह क़्रुरआन में फ़रमाया 'इन्निश्रिश्रुर-क लजुल्मुन् अज़ीम' कि बेशक शिर्क बड़ा भारी ज़ुल्म है। आगे इस मज़मून की ताकीद हैं) और अल्लाह ही की मिल्क है जो कुछ भी आसमानों में है और जो कुछ कि जमीन में है, वह जिसको चाहें बख़्ता दें (यानी इस्ताम नसीब कर दें जिससे मगफिरत होती है) और जिसको चाहें अजाब दें (यानी इस्लाम नसीव न हो और इस वजह से हमेशा का अज़ाव हो) और अल्लाह तआ़ला वड़े मगुफिरत करने वाले (और) बड़े रहमत करने वाले हैं (तो बख्झाने का तो जरा भी ताज्जब नहीं. क्योंकि रहमत तो उनकी हर चीज़ पर छाई हुई है, इसलिये अज़ाब देने की वजह ऊपर बयान फरमाई 'फ-इन्नहम जालिमन' कि ये जल्म भी बड़ा कर रहे हैं)।

## मआरिफ व मसाईल

फरिश्तों की इमदाद भेजने का सबब और असल मकसद

तथा फरिश्तों की संख्या विभिन्न अदद में बयान करने की हिक्मत यहाँ तबई तौर पर एक सचाल यह पैदा होता है कि अल्लाह तआ़ला ने अपने फरिश्तों को वह ताकत बख्झी है कि एक ही फरिश्ता पूरी बस्ती का तख्ता उलट सकता है. जैसा कि कीमे लत की जमीन अकेले जिब्रीले अमीन ने उलट दी थी. तो फिर फरिश्तों का लश्कर भेजने की क्या जरूरत थी? और यह कि जब फरिश्ते मैदान में आये ही थे तो एक काफिर भी बचना नहीं चाहिये था। इसका जवाब खुद क्रूरआने करीम ने आयतः

وَمَاجَعَلَهُ اللَّهُ الَّا يُشْرِي لَكُمْ

(यानी आयत नम्बर 126) में दे दिया है, कि फरिश्तों के भेजने में दर हकीकत उनसे कोई मैदाने जंग फतह कराना मकसद न या बल्कि मुसलमान मुजाहिदीन की तसल्ली. दिल की मजबती और फतह (जीत) की ख़ुशख़बरी देना मकसूद था, जैसा कि इस आयत के अलफाज 'इल्ला बुशरा लकुम' और 'लितत्मइन् न कुलूबुकुम बिही' से स्पष्ट है। और इससे ज्यादा खुले लफ्जों में सर: अनफाल में इसी वाकिए के बारे में यह आया है:

فَكُتُوا اللَّهُ إِنَّ امْنُوا. (١٢:٨)

जिसमें फरिश्तों को खिताब करके उनके सपूर्व यह खिदमत की गई है कि वे मुसलमानों के दिलों को जमाये रखें, परेशान न होने दें। इस दिलों के जमाने की अनेक सरतें हो सकती हैं- एक यह भी है कि अपने अमल य इिलायार के द्वारा उनके दिलों को मजबूत कर दें जैसा कि तसर्रफ करने वाले सफिया हजरात का मामल है। और यह सरत भी हो सकती है कि मुसलमानों को विभिन्न तरीकों से यह वाजेह कर दें कि अल्लाह के फ्रिश्ते उनकी मदद पर खड़े हैं। कभी सामने जाहिर होकर, कभी आवाज से, कभी किसी और तरीके से। जैसा कि बदर के मैदान में ये

सब तरीके इस्तेमाल किये गये। सूर: अनफाल की आयत 'फ़्लिब् फ़्रीक्ल अअ्तािक' (यानी आयत 12) की एक तफ़्सीर में यह ख़िताब फ़्रिक्तों को है, और हदीस की कुछ रिवायतों में है कि एक मुसलमान ने किसी मुश्कि पर हमला करने का इरादा किया तो उसका सर खुद ही बदन से अलग हो गया। (हाकिम व बैहकी)

और कुछ सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने जिब्रीले अमीन की आवाज भी सुनी कि आगे बढ़ने को फ़रमा रहे हैं। और कुछ ने ख़ुद भी कुछ फ़रिश्तों को देखा भी। (मुस्लिम शरीफ)

ये सब बातें और वाकिआत इसी सिलासिले की कड़ियाँ हैं कि अल्लाह के फरिश्तों ने मुसलमानों को अपनी मदद का यकीन दिलाने के लिये कुछ-कुछ काम ऐसे भी किये हैं कि गोया वे भी किताल (जंग) में शरीक हैं, जबिक असल में उनका काम मुसलमानों की तसल्ली और दिल को मज़बूत करना था, फरिश्तों के ज़रिये मैदाने जंग फ़तह कराना मक़तूद नहीं था। इसकी स्मष्ट दलील यह भी है कि इस दुनिया में जंग व जिहाद के फ़राईज़ इनसानों पर आपत किये गये हैं और इसी वजह से उनको फ़ज़ाईल व दर्जे हासिल होते हैं, अगर अल्लाह तआ़ला की मज़ें यह होती कि फ़रिश्तों के लश्कर से मुल्क फ़तह कराये जायें तो दुनिया में कुफ़ और काफ़िर का नाम हो न रहता, हुक्तूनत व सलनत की तो क्या गुन्जाईश थी। मगर ह्युदरत के इस काख़ाने में अल्लाह तआ़ला की मज़ें अल्लाह ता काला की को सह मशीयत (मज़ीं) ही नहीं, यहाँ तो कुफ़ व ईमान और फ़रमाँबरदारी व नाफ़्रमानी मिले-जुले ही चलते रहेंने, इनके निखार के लिये हश्र का दिन है।

रहा यह मामला कि जंगे-बदर में फ्रिश्लों को मदर के लिये भेजने में जो वादे आये हैं उनमें सुर: जनफाल की आयत में तो एक हज़ार का बादा है और सुर: आले इमरान की उक्त आयत में पहले तीन हज़ार का फिर पाँच हज़ार का बादा है, इसमें क्या हिक्मत है? बात यह है कि सुर: अनफाल में जिक्र यह हुआ है कि जब बदर के मैदान में मुसलमानों ने मुख़ालिफ की संख्या एक हज़ार देखी और इनकी संख्या तीन सी तेरह थी तो जल्लाह तज़ाला की बारगाह में मदद की फ़िरावा की। इस पर यह वादा एक हज़ार फ़्रिश्तों की इमदाद का किया गया कि जो ज़दद (संख्या) चुम्हारे दुश्मन का है उतना ही ज़दद फ़्रिश्तों का भेज दिया जायेगा। आयत के अलफाज़ ये हैं:

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبُّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ آتَىٰ مُمِدُّكُمْ بِٱلْفِ مِّنَ الْمَلْئِكَةِ مُرْدِفِيْنَ٥ (٩:٨)

और इस आयत के बाद भी फ़्रिस्तों की मदद भेजने का यही मकसद ज़ाहिर फ़्रस्मा दिया कि मुसलमानों के दिल जमे रहें और उनको फ़्सह की ख़ुशख़बरी मिले। चुनौंचे इसके बाद की आयत के अलफ़ाज़ ये हैं:

وَمَاجَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشُوك وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ.

और सूरः आले इमरान की इस आयत में (जिसकी यह तफ़सीर बयान हो रही है) तीन हज़ार फ़रिश्तों का वादा शायद इस बिना पर किया गया कि बदर के मैदान में मुसलमानों को यह ख़बर मिली कि कुर्ज़ बिन जाबिर मुहारिबी अपने क़बीले का लश्कर लेकर मक्का के मुश्रिरकों की इनवाद को आ रहा है (जैसा कि तफ़सीर स्हुल-प्रआ़नी में बयान किया है)। यहाँ दुश्मन जी ताबाद मुसलमानों से तीन गुना ज़्यादा पहले से ही थी, मुसलमान इस ख़बर से कुछ परेशान हुए तो तीन हज़ार फ़रिश्तों का वादा किया गया, ताकि मामला उल्टा होकर मुसलमानों की तादाद उश्मन से तीन गना हो जायेगी।

फिर इसी आयत के आखिर में इस तादाव (संख्या) को चन्द शतों के साथ बढ़ाकर पाँच हज़ार कर विधा। ये शतों दो बीं- एक यह िक मुसलमान सब्र व तकृवे के ऊँचे मक़ाम पर क़ायम रहें, दूतरे यह िक दुश्मन उन पर एक ही बार में हमला कर दे। मगर इन दो शतों में से दूसरी अर्त एक बार में (यानी अचानक) हमले की उत्तन्न नहीं हुई इसलिये पाँच हज़ार की तादाद का वादा न रहा। फिर इसमें तफ़्सीर व तारीख़ के इमामों अकृवाल भिन्न हैं कि अगरचे वादे को यह अर्त वजूद में ही आई फिर भी यह वादा पाँच हज़ार की सूरत में दूरा हुआ या सिर्फ तीन हज़ार की सुरत में? ये विभिन्न अक़बाल तफ़्सीर हजूल-मज़ानी में ज़िक्र किये गये हैं।

لِيْسَ لِكُ مِنَ الْاَمِرْضَيْءُ. 'लैन्स लन्क मिनल् अमूरि शैउन्....' (आयत 128) यहाँ से फिर उडुद के असल किस्से की तरफ वापस आते हैं, बीच में जंगेनबरर के किस्से का ज़िक्र आ गया था। इस आयत के उतरने का सबब यह है कि इस जंगे-उडुद में हुजूरे अकरम सल्लल्लाह अ़लैहि व सल्लम का दाँत मुखारक

का तबब पह ह ।क इस जम-उड्ड म हुआूर अकरम सल्लालाहु अलाह व सल्लम की दात मुबारक (जो कि सामने के 'दो ऊपर के दो नीचे के' दाँतों की करवटों में चार दाँत होते हैं 'दो ऊपर दाहिने बायें, दो नीचे दाहिने बायें 'इन चारों में 'नीचे तिनी तरफ़' बातें शहीद हो गया और चेहरा-ए-मुबारक जख़्मी हो गया तो आप सल्ललाहु अलेहि व सल्लम की ज़बाने मुबारक पर ये किसिनात आ गये कि ऐसी कौम को कैसे फ़लाह (ब्रैर और कामयावी हासिल)-होगी जिन्होंने अपने नवी के साथ ऐसा किया, हालाँकि वह नवी उनको खुदा की तरफ़ बुला रहा है। उस वक्त यह आयत नाजिल हई।

बुखारी शरीफ में एक किस्सा और भी नकल किया गया है कि आप सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने कुछ काफिरों के लिये बदडुज़ा भी फ़रमाई थी, इस पर यह आयत नाज़िल फ़रमाई जिसमें रसुलुल्लाह सल्लल्लाहु ज़लैहि व सल्लम को सब्र व संयम की तालीम दी गई है। (संक्षिप्त में, बयानुल-कुरजान से)

> يَّانِهُمُّ الَّذِينَ إَمَنُوالا تَاكُلُوا الرِّيَهِ اصَّمَاقًا مُّلْمَلَقَ مُواتَقُوا اللهُ لَمُنْكُمُ تُفَلِحُونَ ۚ هُ وَ التَّقُوا النَّارَالْقِيَّ أَوِلَاتُ لِلْكَفِيرِينَ هُ

या अय्युहल्लज़ी-न आमनू ला ऐ ईमान वालो! मत खाओ सूद दूने पर तअ्कुलुर्दिवा अज़्आ़फ़्म् मुज़ा-अ़-फ़तन् दत्ता और डरो अल्लाह से ताकि तुम्हारा वत्तकुल्ला-ह लज़ल्लकुम् तुफ़्लिहून (130) वत्तकुन्नारल्लती उजिददत् लिल्-काफिरीन (131)

जो तैयार हुई काफिरों के वास्ते। (131)

### खुलासा-ए-तफ्सीर

ऐ ईमान बालो! सूद मत खाओ (बानी मत लो असल से) कई हिस्से ज़ायद (करके), और अल्लाह तआ़ला से डरो, उम्मीद है कि तुम कामयाब हो (वानी जन्नत नसीब हो और दोज़ख़ से निजात हो)। और उस आग से बचो जो (दर असल) काफ़िरों के लिये तैयार की गई है (और आग से बचने की सूरत यह है कि सूद वग़ैरह हराम कामों से बचो)।

### मआ़रिफ़ व मसाईल

इस आयत में सुद खाने की हुमंत (हराम होना) व मनाही के साथ 'कई हिस्से जायद करके' का ज़िक्र हुमंत की कैंद्र नहीं बल्कि सूद की बुराई को स्पष्ट करने के लिये है, क्योंकि दूसरी आयतों में बिना किसी शर्स व कैंद्र के सूद के हराम होने का निहायत सद्धी व ताकीद के साथ बयान आया है जिसकी तफ्सील सूर: बन्करह में आ चुकी है। और 'कई हिस्से ज़ायद करके' के ज़िक्क में इस तरफ भी इशारा हो सकता है कि जिसको सूद खाने की आदत हो जाये तो चाहे वह रिवाजी सूद दर सूद के मामले से परहेज भी कर ने तो सूद से हासिल होने वाली कमाई को जब दोबारा सूद पर चलायेगा तो वह 'कई गुना अधिक' होता चला जायेगा अगरचे सूद खाने वालों की इस्लिह (बोलचाल) में इसको सूदे पुरक्कब (यानी सूद दर सूद) न कहें। इसका हासिल यह है कि एक सूद आख़िरकार (यानी अपने परिणाम के एतिबार से) 'कई गुना जायद' ही होता है।

وَ اَلِيْمُوا اللهُ وَ الرَّسُولَ لَعَنَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ وَسَايِغُوَا لِـكَ مَغْفِرَقِ مِّنْ رَّ بِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهُمُ السِّلُونُ وَالْرَمْنُ \* اُعِينَ فَ لِلسِّتِقِينُ ﴿

व अतीअुल्ला-ह वर्रसून्त लअल्लकुम् तुर्हमून (132) व सारिअ़ू इला मग्रुफि-रतिम् मिर्रिब्बकुम् व जन्नतिन् अर्जुहस्समावातु वल्अर्जु उिअद्दत्त लिल्मुत्तकीन (133) और हुक्म मानो अल्लाह का और रसूल का ताकि तुम पर रहम हो। (132) और दौड़ो अपने रब की बहिन्नाश की तरफ् और जन्नत की तरफ् जिसका अर्ज़ (चौड़ाई) है आसमान और ज़मीन, तैयार हुई दास्ते परहेजगारों के। (133)

#### ख़ुलासा-ए-तफ़्सीर

और ख़ुशी से कहना मानो अल्लाह तआ़ला का और (उसके) रसूल (सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम) का, उम्मीद है कि तुम रहम किये जाओंगे (यानी कियामत में)। और मग्रिफ्रत की तरफ़ वैड़ों जो तुम्छारे परवर्षियार की तरफ़ से (नसीब) हो, और (वीड़ो) जन्त की तरफ़ (मतल्ल यह है कि रेसे नेक काम इंद्लियार को जिससे परवर्षियार तुम्हारी नग्रिफ्रत कर दें और तुमको जन्त इनायत हो, और वह जन्नत ऐसी है जिसकी वुस्अृत (लम्बाई-चौड़ाई) ऐसी (तो) है (ही) जैसे सब आसमान और ज़मीन (और इससे ज़्यादा होने की नफ़ी नहीं, चुनोंचे वास्तव में ज़ावद होना साबित है, और) यह तैयार की गई है खुदा से डरने वालों के लिये।

### मआरिफ व मसाईल

उक्त आयत में दो मसले ज़्यादा अहम हैं- अव्वल पहली आयत का मज़्मून जिसमें अल्लाह तआ़ला की इताअ़त (फ़्रस्मॉबरदारी) के साथ रसूल की इताअ़त का भी हुक्म दिया गया है। इसमें यह बात काविले गौर है कि अगर रसूल की इताअ़त (हुक्मों का पालन करना) अल्लाह तआ़ला की और उसकी भेजी हुई किताब ''क़ुरआ़न'' की ही इताअ़त का नाम है तो फिर इसको अलग से बयान करने की ज़ुलरत ही क्या है? और अगर दोनों में कुछ फ़र्क़ है तो क्या है?

दूसरी बात जो हमेशा याद रखने और अपनी अमली जिन्दगी का किव्ला (धुरी व केन्द्र) बनाने के काबिल है वह वे सिफात और निशानात हैं जो अल्लाह तआ़ला ने अपने मक़्बूल और परहेज़गार बन्दों के लिये इन आयतों में बतलाकर यह वाज़ेह फ़रमा दिया है कि अल्लाह और रसूल की इताअत (फ़रमाँबरदारी) सिर्फ ज़बानी जमा-ख़र्च से नहीं होती बल्कि इताअत गुज़ारों (हुक्मों का पालन करने वालों) के कुछ सिफात और हालात होते हैं जिनसे वे पहचाने जाते हैं।

## रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की इताअ़त को अल्लाह से अलग करके बयान करने की हिक्मत

पहला मसला:- पहली मुख़्तसर आयत में इस तरह बयान फ़रमायाः

وَاَطِيْعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ٥

यानी ''अल्लाह और रसूल की इताअत (आजा का पालन) करो ताकि तुम पर रहम किया जाये।'' इसमें अल्लाह की रहमत के लिये जिस तरह अल्लाह तआ़ला की इताअत को ज़रूरी और लाज़िम कुरार दिया है, रसूलुल्लाह सल्ललाहु अलैहि व सल्लम की इताअत को मी उसी तरह लाज़िम और ज़रूरी कुरार दिया है। और यह फिर सिर्फ़ इसी आयत में नहीं पूरे ख़ुरआन में बार-बार इसका तकरार (दोहराना) इसी तरह है कि जहाँ अल्लाह तआ़ला की इताअ़त का हुस्म होता है वहीं रसूल की इताअ़त का भी अलग से ज़िक्र है। क़ुरआने हकीम के ये निरन्तर और मुसलसल इरशादात एक इनसान को इस्ताम और ईमान के बुनियादी उसूल की तरफ मुतवज्वह कर रहे हैं कि ईमान का पहला जुज़ (माग और हिस्सा) खुदा तआ़ला के वजूर, उसके एक और तन्हा माबूद होने, उसकी बन्दगी और उसकी इताअ़त का इक्सर करना है तो दूसरा जुज़ "रसल" की तस्वीक और उसकी इताअत है।

अब यहाँ ग़ौर करने की बात यह है कि हुरआने करीम ही के इरशादात से यह भी साबित है कि ''रसूरे करीम'' सल्लल्लाहु अलैंडि व सल्लम जो कुछ फ्रस्माते हैं वह सब अल्लाह के हुक्म व इजाज़त से होता है, अपनी तरफ़ से कुछ नहीं होता। हुरआने करीम का इरशाद हैः

وَمَا يَشْطِقُ عَنِ الْهَوْمِي 0 إِنْ هُوَالًا رَحْيٌ يُؤْخِي ( ٤٠٣:٥٣)

यानी रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जो कुछ बोलते हैं वह अपनी किसी इच्छा से नहीं कहते बिल्क वह सब अल्लाह तआ़ला की तरफ से "वही" होती है। इसका हासिल तो यह हुआ कि "रसूल" की इताज़त वास्तव में ख़ुदा तआ़ला ही की इताज़त होती है, उससे अलग कोई बीज़ नहीं। सूरः निसा आयत 80 में ख़ुद क़ुरआन ने भी इन अलफ़ाज़ में इसको स्पष्ट फ़रमा दिया है:

مَنْ يُعِلِع الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ.

''यानी जिसने इताज़त (फ़रमाँबरवारी) की रसूल की, उसने इताज़त की अल्लाह की।' तो अब सवाल यह पैदा होता है कि फिर इन दोनों इताज़तों को अलग-अलग बयान करने में क्या फ़ायदा है? ख़ास तौर से इस पाबन्दी और एहतिमाम के साथ कि पूरे हुरआने करीम में बयान का मुसलसल यही अन्दाज़ है कि दोनों इताज़तों का साथ-साथ हक्म दिया जाता है।

राज इसमें यह है कि अल्लाह तआ़ला ने दुनिया की हिदायत के लिये एक किताब भेजी और एक रसूल, रसूल के ज़िम्मे ये काम लगावे गये- अव्यत यह कि वह कुरआने करीम की आयतें ठीक उसी सूरत और अन्दाज़ व लहजे के साथ लोगों को पहुँचा दें जिस सुरत में वे नाज़िल हुई।

दूसरे यह कि वे लोगों को ज़ाहिरी और बातिनी (अन्दरूनी) गन्दगियों से पाक करें।

तीसरे यह कि वे इस किताब के मज़ामीन की उम्मत को तालीम दें, और इसके उद्देश्यों को बयान फरमायें, और यह कि वे किताब के साथ हिक्मत (अक्ल व समझ की बातों) की तालीम दें। यह मज़मून क़ुरआने करीम की कई आयतों में तक्रीबन एक ही उनवान से आया है। फ़रमायाः

يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ اينتِهِ وَيُوَكِيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ. (٢:٩٧)

मातूम हुआ कि रसूल के मन्सवी फ्राईज़ (ज़िम्मेदारियों) में सिर्फ़ इतना ही दाख़िल नहीं कि वह क़ुरुआन को लोगों तक पहुँचा दें बल्कि उसकी तालीम देना और मतलब बयान करना भी रसूल के ज़िम्मे हैं। और यह भी ज़ाहिर है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मुख़ातब अरब के वे लोग थे जो अरबी भाषा के माहिर और उसमें ऊँचा मकाम रखने वाले थे, 210

उनके लिये खुरआने करीम की तालीम के यह मायने तो नहीं हो सकते कि सिर्फ खुरआनी अलफाज़ के लुग़बी मायने उनको समझाये जाये, क्योंकि वे सब खुद-ब-खुद उनको अच्छी तरह समझते थे। बल्कि इस तालीम व व्याख्या का मक्सद सिर्फ यही था और यही हो सकता है कि खुरआने करीम ने एक हुक्म सक्षित हर सर से या अस्मष्ट अलफाज़ में बयान फ़्रमाया उसकी व्याख्या व खुलासा रासूले करीम सल्ललाहु अलैहि व सल्लम ने उस बही के ज़रिये से लोगों तक व्याख्या व खुलासा रासूले करीम सल्ललाहु अलैहि व सल्लम ने उस बही के ज़रिये से लोगों तक पूर्विया जो कुरआन के अलफाज़ में नहीं आया बल्कि अल्लाह तआला ने आप सल्ललाहु अलैहि व सल्लम के मुबारक दिल में डाला, जिसकी तरफ खुरआन पाक की जायत 'इन् हु-व इल्ला वस्युंय-गूहा' में इशास किया गया है। मिसाल के तौर पर खुरआन ने बेशुमार मीकों पर सिर्फ 'अकीयुससान व जातुज्जाकान' (नमाज़ कायम करो और ज़कता दो) फ़्रमाने पर बस किया है, कहीं नमाज़ के मामले में दीयाम, रुक्कु और सन्दे का ज़िक्र मी आया तो वह भी किया है, कहीं नमाज़ के मामले में दीयाम, रुक्कु और सन्दे का ज़िक्र मी आया तो वह भी क्लिख हुत ग़ैर-वाज़ेह (अस्पट) है, इनकी कैफ़्रियतों का ज़िक्र नहीं। रासूले करीम सल्ललाहु अलैहि व सल्लम को हज़रा जिखाईल ने खुद आकर अल्लाह के हुक्म से इन तमाम आमाल और अरकान की पूरी तफ़सीली शक्स अमल करके बताई, और आप सल्ललाहु अलैहि व सल्लम ने उसी तरह कील व अमल के ज़िर्प उम्मत को पहुँचा दिया।

ज़कात के विभिन्न निसाब और हर निसाब पर ज़कात की एक अलग मात्रा का निर्धारण, फिर यह बात कि किस माल पर ज़कात है और किस माल पर नहीं, और निसाब के मिक्दार (मात्रा) में कितना हिस्सा माफ है ये सब तफ़सीजात रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने बयान फ़रमाई और इनके अहकाम व इरशादात लिखवाकर कई सहाबा किराम के सुपुर्द फ़रमाये। या जैसे क्रांआने हकीम ने हक्म दिया कि:

या जत सुरजान रुकान न हुक्न दिया।

لَا تَأْكُلُوْ آ أَمْوَ الْكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. (١٨٨٠٢)

"थानी आपस में एक दूसरे का माल बातिल (गुलत व नाजायज़) तरीके पर नाहक न खाओ।"

अब इसकी यह तफ्सील कि मीजूरा वक्त के रिवाजी मामलात, ख़रीद व बेच और उजरत व मज़दूरी में क्यान्क्या सूरतें नाहक और बेइन्साफी या ज़वाम के नुकसान पर आधारित होने की वजह से बातिल (नाहक और नाजायज़) हैं, ये सब हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु ज़लैहि व सल्लम ने अल्लाह के हुक्म व इजाज़त से उम्मत को बतलाई। इसी तरह तमाम शरई अहकाम का भी यही हाल है।

तो ये तमाम तफ़सीलात (ख़ुलासे और वजाहतें) जो ऑ हज़रत सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने अपने फ़र्ज़ें मन्सवी की अदावेगी के लिये अल्लाह की वहीं से उम्मत को पहुँचाई चूँकि ये तफ़सीलात हुरआने करीम में बयान नहीं हुई इसलिये यह शंका थी कि किसी वज़्त किसी नावांकिफ़ को यह घोखा हो कि ये तफ़सीली अहकाम खुदा तज़ाला के दिये हुए अहकाम नहीं, इसलिये खुदा तज़ाला की इताज़त में इनकी तामील (पालन करना) ज़सरी नहीं। इसलिये छक् तज़ाला ने सारे खुरआन में बार-बार अपनी इताज़त के साध-साध रसूल की इताज़त को लाज़िम कृतार दिया है, जो इक्केक्त में तो खुदा तआ़ला ही की इताज़त है मगर ज़ाहिरी सूरत और तफ़्सीली बयान के एतिबार से उससे कुछ अलग और मिन्न भी है, इसलिये बार-बार तातिवों के साथ बतला दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम नुम्हें जो कुछ हुम्म दें उसको भी खुता तआ़ला ही की इताज़त समझकर गानो, चाहे वह हुएआग में स्पष्ट तीर पर मौजूद हो या न हो। यह मसला चूँकि अहम था और किसी नावाकिफ़ को धोखा लग जाने के अ़लावा इस्लाम के हिम सल्कान के लिये इस्लामों को इस्लाम के सही रास्ते से बुक्मनों के लिये इस्लामों उसूल में गड़बड़ फैलाने और मुतलमानों को इस्लाम के सही रास्ते से बुक्मन को भी एक मौका या इस्लिय के खानों के सुप्तामानों को इस्लाम के सही रास्ते से बुक्कन का भी एक मौका या इस्लिय हे खानों के राम ने इस मज़्मूत को सिर्फ़ इताज़्ते रसूल के लाय ही नहीं बल्कि विमिन्न उनवानों से उम्मते मुहम्मदिया को बतालाया है। मसलन् आप सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम के फ़राईज़ (ज़िम्मेदारियों) में किताब की तालीम के साथ हिक्मत की तालीम का इज़ाफ़ा करके इस तरफ़ इज़ारा कर दिया कि किताब के अ़लावा खुछ और भी आपकी तालीमात में दाख़िल है, और वह भी मुसलमानों के लिये पैरवी करने के लिये लाज़िमी है जिसको उफ़्ज़ हिक्मत से ताबीर फ़रमाया गया है। कहीं इरशाद फ़रमाया कि

لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَانُزِّلَ النِّهِم. (١٦ : ٤٤)

'यानी रसूल के भेजने का मक्सद वह है कि लोगों के लिये आप पर नाज़िल हुई आयतों के मायनों, उद्देश्यों और व्याख्याओं को क्यान फरमायें।''

और कहीं यह इरशाद है कि:

مَا اللَّهُمُ الرَّسُولُ فَخُلُوهُ، وَمَانَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا . (٧:٥٩)

"यानी रसूल तुमको जो कुछ दें वह ले लो और जिससे रोकें उससे बाज़ आ जाओ।"
यह सब इसका इन्तिज़ाम किया गया कि कल को कोई शख़्स यह न कहने लगे कि हम तो
सिर्फ़ उन अहकाम के पाबन्द हैं जो कुरआन में आये हैं, जो अहकाम हमें कुरआन में न मिलें
उनके हम मुकल्लफ (पाबन्द) नहीं। रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर गालिबन यह
खुल गया था कि किसी ज़माने में ऐसे लीग पैदा होंगे जो रसूल की तालीमात और ब्यानात से
खुटकारा हासिल करने के लिये यही दावा करेंगे कि हमें किताबुल्लाह (कुरआन) काफ़ी है,
इसलिये एक हदीस में स्पष्ट तौर पर इसका भी ज़िक्क फरमाया जिसको तिर्मिज़ी, अबू दाकद,
बेमाजा, बैंक्को और इमाम अहमद रहमपुल्लाहि अलैहिम ने अपनी-अपनी किताबों में इन
अलफ़ाज़ से नकल फरमाया है:

لَا أَلْفِينَ أَحَدُكُمْ مُتَّكِنًا عَلَىٰ أَوِيْكَتِهِ يَأْتِيهِ الْأَمْرِينَ أَمْرِينَ مَلِيَا أَمْرُتُ بِهِ أَوْنَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُولُ لَا آشْرِي مَا وَجَمْلُنا

"थानी ऐसा न हो कि मैं तुम में से किसी को ऐसा पाऊँ कि वह अपनी मस्नद पर तिकया लगाये हुए बेफिक्री से बैठे हुए मेरे हुक्म व मनाही के बारे में यह कह दे कि हम इसको नहीं जानते, हमारे लिये तो किताबुल्लाह काफी है, जो कुछ उसमें पाते हैं उसकी चैरवी कर लेले हैं।"

खुलासा यह है कि अल्लाह तआ़ला की इताअ़त के साथ जगह-जगह रसूल की इताअ़त का बार-बार इरआ़द और फिर विभिन्न उनवानों से रसूल के दिये हुए अहकाम को मानने की हिदावतें, ये सब इती ख़तरे को सामने रखते हुए हैं कि कोई शख़्त हदीस के ज़ुखीरे में रसुलुलाह सल्ललाहु अलैहि च सल्लम की बयान की हुई अहकाम की तफ़सीलात को कुरआन से अलग और अल्लाह की इताअ़त (फ़रमॉबरदारी) से अलग समझकर इनकार न कर बैठे, कि वह वास्तव में अलग नहीं:

> गुफ़्ता-ए-ऊ गुफ़्ता-ए-अल्लाह बुवद् गरचे अज़ हुल्कूमे अब्दुल्लाह बुवद

यानी नवी की ज़बान से निकली हुई बात दर असल अल्लाह ही की तरफ से कही हुई होती। है अगरचे ज़ाहिर में वह आपके ज़िरये हो। मुहम्मद इमरान कासमी विद्वानवी

दूसरी आयत में मग्रीफ्रित और जन्मत की तरफ मुतवज्जह होने और दीड़ने (यानी इनको हासिल करने की कोशिश करने) का हुक्म दिया गया है। अल्लाह और उसके रसूल की इताज़त के बाद यह दूसरा हुक्म दिया गया। बाई मग्रीफ्रत (बिह्नाश्व) से मुग्रद मग्रीफ्रत के असबाब है, यानी वो नेक आमाल जो मग्रिफ्रत हाहाई का ज़रिया हैं। सहाबा रिज़्यल्लाह ज़न्सुम व ताबिईन हेज्यत से इसकी तफ़सीर विभिन्न उनवानों ने नक़ की गयी हैं मगर मायने और मज़्मून सब का एक ही है। हज़रत अली कर्रमल्लाह उन्ह्र ने इसकी तफ़सीर ''फ़्ताइंज की अदायेगी' से फ़्रासाई। हज़रत इन्हें अब्बास रिज़्यल्लाह उन्ह्र ने 'इसकी तफ़सीर ''फ़्ताइंज की अदायेगी' से फ़्रासाई। हज़रत अबुल-आ़लिया रह. ने ''हिक्यस्त' से। हज़रत अबुल-आ़लिया रह. ने 'हिक्यस्त' से। इज़्रस्त हुक्स हुक्स सईद विन जुबैर रहमतुल्लाहि अलीह ने ''जिहाद' से। इज़्रस्त रहें हि के मग्रिफ्रत से मुग्रद यो तमाम नेक आमाल हैं जो मग्रिफ्रत इलाही (अल्लाह की तरफ़ से बिह्नाश्र) का ज़रिया और सबब होते हैं।

इस जगह पर दो बतों काविले गौर हैं- पहली वात तो यह है कि इस आयत में मग़फ़िरत और जन्तत की तरफ़ दौड़ने का हुक्म दिया जा रहा है, हालाँकि एक दूसरी आयत में:

لَا تَتَمَتُّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. (٣٢:٤)

फ़रमाकर दूसरे फ़ज़ाईल हासिल करने की तमन्त्रा करने से भी मना किया गया है। जवाब इसका यह है कि फ़ज़ाईल दो किस्म के हैं- एक फ़ज़ाईल तो वे हैं जिनका हासिल करना इनसान के इख़्तियार और बस से बाहर हो, जिनको ग़ैर-इख़्तियारी फ़ज़ाईल कहते हैं। जैसे

किसी का सफ़्द रंग या इसीन होना, या किसी बुजुर्ग ख़ानदान से होना वगैरह। दूसरे वे फ़ज़ाईल (ख़ूबियाँ व कमालात हैं) जिनको इनसान अपनी मेहनत और कोशिश से हासिल कर सकता है, उनको इिक्तियारी फुज़ाईल कहते हैं। ग़ैर-इिक्तियारी फुज़ाईल में दूतरे की फुज़ीलत हासिल करने की कोशिश बल्कि उसकी तमन्ना करने से भी इसलिये रोका गया है कि यो अल्लाह तआ़ला ने अपनी हिक्मत (मर्ज़ी व तक्दीर) के मुताबिक मख़्तूक में तक्तीम किये हैं, किसी की कोशिश का इसमें दख़ल नहीं। इसलिये वो फुज़ाईल जो कोशिश और तमन्ना से हासिल तो नहीं होंगे अब सिवाय इसके की उसके दिल में हसद और बुग़ज़ (दूसरों से जलने और नफ़रत) की आग मख़कती रहे और कोई फ़ायदा नहीं। जैसे एक शख़्त काला है, वह गोरा होने की तमन्ना कांति रहे तो इससी क्या नतीज निकलेगा। अलबत्ता जो फुज़ाईल इख़ित्यार में हैं उनमें दौड़, कोशिश और मुक़ाबले का हुक्म दिया गया। सिर्फ़ एक आयत में नहीं बल्कि अनेक आयतों में आया है। एक जगह इरशाद है:

فَاسْتَبِقُوا الْمُخْيِرَاتِ. (١٤٨:٢)

तुम आगे बढ़ो नेकियों में। दूसरी जगह इरशाद हैः

وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَا فَسِ الْمُتَنَافِسُونَ٥٥ (٢٦:٨٣)

और यही वह चीज़ है जिस पर ललचाने वालों को बढ़-चढ़कर ललचाना चाहिये।
एक बुहुर्ग ने फ़रमाया कि अगर किसी इनसान में कोई फ़ितरी और तबई कोताही हो
जिसका दूर करना उसके बस से बाहर हो तो उसको चाहिये कि अपनी उस कोताही पर ही सब्र
करके दूर के कमाल को देखे बगैर अपना काम करता रहे, क्योंकि अगर वह अपनी कोताही
पर अफ़सीस और दूसरों के कमाल पर हसद (ईच्या) करता रहे तो जितना काम कर सकता है
उस कड़ भी नहीं कर सकेगा. और बिक्कल नाकार होकर रह जायेगा।

दूसरी चीज़ जो इस जगह काबिलें ग़ौर है वह यह कि अल्लाह तबारक व तज़ाला ने मग़फ़िरत को जन्नत से पहले बयान किया। इसमें मुफ्तिज है कि इस बात की तरफ़ इशारा हो कि जन्नत हासिल कर लेना अल्लाह की मग़फ़िरत के बग़ेर नामुफ्तिज है। क्योंकि इनसान अगर तमाम जम्र भी नेकियाँ करता रहे और नाफ़रमानी से बिल्कुल अलग रहे तब भी उसके तमाम आमाल जन्नत की कृमित नहीं हो सकते, जन्नत में ले जाने वाली सिर्फ़ एक चीज़ है और वह अल्लाह तज़ाला की तरफ़ से मग़फ़िरत व बढ़िशांश और उसका फ़फ़्ल है। रस्लुल्लाह सल्लल्लाह ज़लैहि व सल्लम ने फ़रमायाः

سَـدِّهُ وَا وَقَارِبُوا وَآبَشِـرُوا فَإِنَّهُ لَنْ يُلْحِلُ آحَدًا الْجَنَّةَ عَمَلُهُ قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَا وَسُولَ اللَّهِ، قَالَ وَلَا آنَا إِلَّا أَنْ

يُّتَغَمَّدُنيَ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ. (ترغيب ه ترهيب بحواله بخارى و مسلم)

"सही रास्ते और हक को इिज़्तियार करो, दरिमयानी राह इिज़्तियार करो और (अल्लाह के फुल्ल की) बशारत (खुशख़बरी) हासिल करो। किसी शख़्त का अमल उसको जन्नत में नहीं पहुँचायेगा। लोगों ने कहा न आपका या रसुलल्लाह? आपने फुरमाया न मेरा अमल जन्नत में पहुँचायेगा मगर यह कि अल्लाह तआ़ला मुझको अपनी रहमत से ढाँप ले।"

हासिल यह है कि हमारे आमाल जन्नत की कीमत नहीं हैं, लेकिन अल्लाह तआला की आदत यही है कि अल्लाह तआ़ला अपने फज्ल से उसी बन्दे को नवाजता है जो नेक आयान करता है, बल्कि जिसको नेक आमाल की तौफीक होगी वही निशानी है कि अल्लाह तआला उससे राजी हैं लिहाजा आमाल की अदायेगी में कभी कोताही नहीं करनी चाहिये। मालम हआ कि जन्नत में दाखिल होने का असली सबब और जरिया अल्लाह की तरफ से मगफिरत है। इसी लिये मगुफिरत की अहमियत को सामने रखते हुए सिर्फ 'मगफिरत' नहीं फरमाया गया बल्किः

(तुम्हारे रब की तरफ से मगफिरत) फरमाया गया। रब होने की सिफत बयान करने में अतिरिक्त लत्फ और एहसान का मामला करने का इजहार मकसद है।

दूसरी चीज जिसकी तरफ दौड़ने का हक्म दिया जा रहा है वह जन्नत है. और जन्नत के बारे में फरमाया गया है कि उसकी वस्अत (लम्बाई-चौडाई अर्थात एरिया) इस कद्र है जितना सारा आसमान व जमीन है। इनसान के दिमाग में आसमान व जमीन की वस्अत से ज्यादा और कोई वस्अत आ ही नहीं सकती. इसलिये समझाने के लिये जन्नत के अर्ज (चौडाई) को इससे तशबीह (संजा) दी। गोया बतला दिया कि जन्नत बहुत वसीअ (बड़ी) है, उसके अर्ज़ (चौड़ाई) में सारे जमीन व आसमान समा सकते हैं। फिर जब उसके अर्ज (चौड़ाई) का यह हाल है तो लम्बाई का हाल खदा जाने क्या होगा। यह मायने तो उस वक्त हैं जब अर्ज को लम्बाई के मुकाबिल लिया जाये, लेकिन अगर अर्ज को समन यानी कीमत के मायने में लिया जाये तो मतलब यह होगा कि जन्नत कोई मामली चीज नहीं है. उसकी कीमत सारा आसमान व जमीन हैं। लिहाजा ऐसी कीमती और अजीमश्शान चीज के लिये कोशिश और दौड-धप करो।

तफसीरे कबीर में है:

قَالَ ٱبْوُ مُسْلِمِ إِنَّ الْعَرْضَ هُسَامَايُعُرضُ مِنَ الثَّمَن فِي مُقَابَلَةِ الْمَبِيْعِ أَى تُمْنِهَا لَوْبَيْعَتْ كَتَمَن السَّمُوتِ وَ الْأَرْضِ وَالْمُرَادُ بِلالِكَ عَظْمُ مِقْدَارِهَا وَجَلَالَةُ خَطْرِهَا وَإِنَّهُ لَا يُسَاوِيْهَا شَيْءٌ وَإِنْ عَظْمَ.

"अबू मुस्लिम कहते हैं कि अर्ज़ से मुराद आयत में वह चीज़ है जो बेची जाने वाली चीज के मकाबले में कीमत के तौर पर पेश की जाये। मतलब यह है कि अगर फर्ज करो जन्नत की कीमत लगाई जाये तो सारा आसमान व जमीन और उनकी कायनात उसकी कीमत होगी। मकसूद इससे जन्नत की बड़ाई, अहमियत और बलन्द शान वाली होना बयान करना है।"

जन्नत का दूसरा वस्फ (खुबी और विशेषता) यह बतलायाः

कि जन्नत परहेजगारों के लिये तैयार की गई है। इससे यह भी मालुम हुआ कि जन्नत पैदा की जा चुकी है, क़रआन व हदीस के स्पष्ट इशारों से मालूम होता है कि जन्नत सातवें आसमान के ऊपर है. इस तरह कि सातवाँ आसमान उसकी जमीन है।

لَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّدَّاءِ وَ الضَّزَّاءِ وَالْكَافِلِينَ الْغَيْظُ وَالْعَافِينَ عَنِي النَّاسِ ۚ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُضِنِينَ ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَالُوا قَاحِشَةً ۚ أَوْ ظَلَمُوا ٱلْفُسُهُمْ ذَكُرُوا اللَّهَ فَاسْتُغُفَرُوا لِينَانُونِهِمْ ۗ وَمَن يَغْفِ رُ اللَّانُونِ إِلَّا اللَّهَ ۗ وَلَمْ يُصِرُوا عَلَى مَا فَعَلَوْا وَهُمُ يَعْلَمُونَ ﴿ وَاللَّهَ جَرَّا أَوْهُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْ زَيْهِمُ وَجَنَّتُ تَجْرِي مِنْ تَعْتِهَا الأنطر خْلِدِينَ فِيهُا، وَلِعُمَ أَجُدُ الْعَبِلِينَ ﴿ قَلَ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنَّ ۚ فَسِيْرُوا فِي الْأَنْمِين فَانْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ المُكَذِّبِينَ ﴿ هَلَانَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدَّى وَمَوْعِظَةٌ لِلمُنَّقِينَ ﴿ अल्लजी-न युन्फिकू-न फिस्सर्रा-इ वज्जररा-इ वल्काजिमीनल-गै-ज वल्आफी-न अनिन्नासि, वल्लाह यहिब्बल-मुह्सिनीन (134) वल्लजी-न इजा फ-अल फाहि-शतन औ ज-लम अन्फ्र-सहम् ज्-करुल्ला-ह फस्तगुफरू लिजनबिहिम्, व मंय्यगुफिरुज्जन-ब इल्लल्लाहु व लम् युसिर्स अला मा फ-अलू व हुम् यञ्जलमून (135) उलाइ-क जजाउहुम् मगुफि-रत्म मिर्रिब्बहिम् व जन्नातुन् तज्री मिन् तह्तिहल-अन्हारु खालिदी-न फीहा. व निज़-म अज्रुल जामिलीन (136) कद खलत मिन कब्लिक्म स-नन्न फ़सीरू फ़िलुअर्ज़ि फ़न्ज़्रूरू कै-फ़ का-न जािक-बतुलु मुकज्जिबीन (137)हाजा बयान्ल-लिन्नासि व हदंव -व मौजि-जृतुल् लिल्युत्तकीन (138)

जो खार्च किये जाते हैं ख़ुशी में और तकलीफ में और दबा लेते हैं गुस्सा और माफ करते हैं लोगों को, और अल्लाह चाहता है नेकी करने वालों को। (134) और वे लोग कि जब कर बैठें कछ खला गुनाह या बरा काम करें अपने हक में तो याद करें अल्लाह को और बिस्त्रिश माँगें अपने गुनाहों की, और कौन है गुनाह बख्झने वाला सिवाय अल्लाह के? और अडते नहीं अपने किये पर और वे जानते हैं। (135) उन्हीं की जज़ा (बदला) है बिखाश उनके रब की और बाग जिनके नीचे नहरें बहतीं हैं, हमेशा रहेंगे वे लोग उन बागों में, और क्या खूब मजदूरी है काम करने वालों की। (136) हो चके हैं तुम से पहले वाकिआत सो फिरो जमीन में और देखों कि क्या हुआ अन्जाम झुठलाने वालों का। (137) यह बयान है लोगों के वास्ते और हिदायत और नसीहत है डरने वालों को । (138)

### ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

ऐसे लोग (हैं) जो कि (नेक कामों में) खर्च करते हैं (हर हाल में) फ्राग़त में (भी) और तंगी में (भी)। और गुस्से के ज़ब्त करने वाले और लोगों (की गुलतियों) से दरगुज़र करने वाले और अल्लाह तआ़ला ऐसे नेक काम करने वालों को (जिनमें ये आ़दतें और गुण हों बहुत) महबूब रखता है। और (इनके मुकाबले में कुछ दूसरे दर्जे के मुसलमान) ऐसे लोग (हैं) कि जब कोई ऐसा काम कर गुज़रते हैं जिसमें (दूसरों पर) ज्यादती हो, या (कोई गुनाह करके खास) अपनी ज़ात का नुकुसान उठाते हैं तो (फौरन) अल्लाह तआ़ला (की बड़ाई और अज़ाब) को याट कर लेते हैं, फिर अपने गुनाहों की माफी चाहने लगते हैं (यानी उस तरीके से जो माफी के लिये मुकर्रर है कि दूसरों पर ज्यादती करने में उन हकक वालों से भी माफ कराये और ख़ास अपनी जात से संबन्धित गनाह में इसकी हाजत नहीं. और अल्लाह तआ़ला से माफ कराना दोनों में संयुक्त रूप से हैं) और (वाकड़) अल्लाह तआ़ला के सिवा और है कौन जो गुनाहों को बख्यता। हो (रहा हक्त वालों का माफ करना तो वे लोग इसका इख्तियार तो नहीं रखते कि अजाब से भी बचा लें और वास्तव में बिख्शिश इसी का नाम है)। और वे लोग अपने (बरे) फेल (काम और अमल) पर इसरार (यानी अड़ते और हठ) नहीं करते, और वे (इन बातों को) जानते हैं (कि फुलों काम हमने गुनाह का किया और यह कि तौबा जरूरी है. और यह कि खुदा तुआला बिस्आभ करने वाला है। मतलब यह कि आमाल को भी सही कर लेते हैं और अकीटों को भी दरुस्त और सही रखते हैं)। उन लोगों की जजा बख्शिश है उनके रब की तरफ से, और (जन्नत के) ऐसे बाग हैं कि उनके (पेड़ों और मकानों के) नीचे नहरें चलती होंगी। ये हमेशा-हमेशा उन्हीं में रहेंगे (और इसी मगफिरत और जन्नत को हासिल करने का आयतों के शरू में हक्म था। बीच में इसका तरीका बतलाया. खत्म पर इसका वादा फरमाया) और (यह) अच्छा बदला है उन काम करने वालों का। (वह काम इस्तिगफार और अकीदों का सही रखना है, और इस्तिगफार का नतीजा आईन्दा नेक कामों और फरमाँबरदारी की पाबन्दी है, जिस पर न अडना इशारा करता है)।

तहकीक कि तुमसे पहले (ज़मानों में) बिभिन्न तरीकों (के लोग) गुज़र चुके हैं (उनमें मुसलमान भी थे और काफ़िर भी, और उनमें मतभेद व विवाद और मुक़ाबला व लड़ाई भी हुई, लेकिन आद्विरकार काफ़िर ही हलाक हुए। चुनींचे अगर तुम निश्रानात को देखना चाहो) तो तुम क्ल-ए-ज़मीन पर चलो फिरो और देख तो कि अख़ीर अन्जाम झुठलाने वालों का (यानी काफ़िरों का) कैसा हुआ (यानी हलाक व बरबाद हुए। चुनींचे उनकी हलाकत के निश्नानात उस चक़्त तक भी बाक़ी दे जिसको दूसरे आयतों में यूँ बयान फ़रमाया है:

فَتِلْكَ بُيُوْتُهُمْ خَاوِيَةً ...... الخ(٧:٢٥) فَتِلْكَ مُسَاكِتُهُمْ لَمْ تُسْكُنْ ... الخ (٨٨:٢٨)

وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامَ مُبِيْنِ٥ (١٥: ٧٩) .

(यानी सूर: 27 आयत 52, सूर: 28 आयत 58 और सूर: 15 आयत 79 में)

यह बयान (यानी ज़िक्र किया गया मज़्मून) काफ़ी है तमाम लग्नेगों के लिए (कि अगर इसमें गौर करें तो सबक और नसीहत हासिल कर सकते हैं) और हिदायत व नसीहत है खास खुदा से इसने वालों के लिए (यानी हिदायत और नसीहत भी यही लोग हासिल करते हैं। हिदायत यह कि इसके मुवाफ़िक अ़मल करें)।

## मआरिफ़ व मसाईल

इन आयतों में हक तजाला ने मुलको (नेक और परहेज़गार) भोनिनों की ख़ास सिफ़र्ते और निशानियाँ बतलाई हैं, जिनसे बहुत से फ़ायदे संबन्धित हैं, जैसे यह कि कुरजाने हकीम ने जगह-जगह नेक बन्दों की सोहबत और उनकी तालीम से फ़ायदा उठाने की ताब्कीद फ़रमाई है। कहीं 'सिरातल्लज़ीन जन्जमून्त अलेहिम,' (उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फ़रमाया) फ़रमाकर दीन की सीधी और सही राह जर्डी मक़बूल बन्दों से सीखने की तरफ़ इशारा फ़रमाया। कहीं 'कुद्ध मज़स्सादिकीन' (सन्चों के साथ राहमाकर उनकी सोहबत (संगति) और साथ रहकर ख़ास लाभ उठाने की हिदायत फ़रमाई।

दुनिया में हर गिरोह के अन्दर अच्छे-बुरे लोग हुआ करते हैं। अच्छों के लिबास में बुरे भी उनकी जगह ले लेते हैं। इसलिये ज़रूरी था कि मक्बूल बन्दों की ख़ास निशानियाँ और सिफ्तें बतलाकर यह समझा दिया जाये कि लोग ग़लत रहनुमाओं और मुक्तदाओं (धर्मगुन्जां) से परहेज़ करें और सच्चों की निशानियाँ की पिष्ठान कर उनकी पैरावी करें। मुक्तहा मोमिनों की निशानियाँ और सिफ्तें बयान फ्रांगाने के बाद उनकी हमेशा की कामपायां और जन्तत के ऊँचे मक्कामात बतलाकर नेक बन्दों को खुशख़बरी और दुरी राहों पर चलने वालों के लिये नसीहत व तराग़ेव तत्ता कर के और श्रीक दिवाने) का रास्ता खोला गया है। इन आयतों के आख़िर में 'काज़ बयानुल-लिन्मासि व हुदंव-व मीअज़त्तुल-लिन्मुत्त्वकीन' (यह बयान हे लोगों के वास्ते, और हिदायत और नसीहत है हरने वालों को) में इसी की तरफ़ इशारा है। अल्लाह के मक्बूल बन्दों की जी सिफ्तें और निशानियाँ यहाँ ज़िक की गई हैं, इसमें शुरू की आयतों में उन सिफ्तों का बयान है जिनका ताल्लुक इनसानी हुक्ह्क और आयसी रहन-सहन व प्रामाजिक ज़िन्दगी से है, जीस बद की आयतों में वे सिफ्तें हैं जिनका ताल्लुक हुक्स ती आपसी रहन-सहन व प्रमाजिक ज़िन्दगी से है, किनको दूसरे लफ़्ज़ों में बन्दों के खुक्क़ और अल्लाह के हुक्क़ से ताबीर किया जा सकता है।

ऊपर ज़िक्र हुई आयतों में इनसानी हुत्कृत से मुताल्लिक सिफतों को पहले और अल्लाह के हुत्कृत से सम्बन्धित सिफतों को बाद में बयान फरमाकर इस तरफ़ इशारा फरमाया कि अगरचे असल के एतिबार से अल्लाह के हुत्कृत तमाम हुत्कृत पर मुक्हम (प्रायमिकता रखने वाले) हैं, तफसीर मजारिफल-करजान जिल्द (2) 

लेकिन दोनों में एक ख़ास फ़र्क यह है कि अल्लाह तआ़ला ने जो अपने हुक़ूक बन्दों पर लाजिम किये हैं उनसे न ख़ुदा तआ़ला का अपना कोई फायदा ज़ुड़ा हुआ है न ख़ुदा तआ़ला को उनकी हाजत है, और न उनके अदा न करने से अल्लाह तआ़ला का कोई नकसान है। उसकी जात सबसे बेनियाज़ (बेपरवाह) है, उसकी इबादत से फायदा ख़ुद इबादत करने वाले का है। फिर वह तमाम रहम करने वालों से ज़्यादा रहम करने वाला और तमाम मेहरवानी करने वालों से ज्यादा मेहरबान भी है, उसके हुकूक में बड़ी से बड़ी कोताही और गलती करने वाला इनसान जिस वक्त भी अपने किये हुए पर शर्मिन्दा होकर उसकी तरफ मुतवज्जह हो जाये और तौबा कर ले तो उसकी रहम व करम की बारगाह से उसके सारे गुनाह एक लम्हे में माफ हो सकते हैं। इसके विपरीत बन्दों के हुक्कुक का मामला यह है कि इनसान उनका मोहताज है और जिस शख़्स के हकक किसी के जिम्मे वाजिब हैं अगर वह अदा न करे तो उसका नुकसान भी है और अपने नकसान को माफ करना भी इनसान के लिये आसान नहीं, इसलिये बन्दों के हकक्र को एक खास अहमियत हासिल है।

इसके अलावा कायनात की व्यवस्था के दुरुस्त रखने और इनसानी समाज के सुधार का सबसे बड़ा दारोमदार आपसी हुकूक की अदायेगी पर है। इसमें जरा सी कोताही लडाई-झगडों और फसाद (खराबी व बिगाड) की राहें खोल देती है। और अगर अच्छे और ऊँचे अख्लाक पैदा कर लिये जायें तो दश्मन भी दोस्त बन जाते हैं. सदियों की लडाईयाँ सलह व शांति में तब्दील हो जाती हैं, इसलिये भी उन सिफतों व निशानियों को मुकदम किया गया (प्राथमिकता दी गयी) जिनका ताल्लुक इनसानी हुकूक से है। उन सिफतों में से सबसे पहली सिफत यह बतलार्ड गर्ड है:

यानी वे लोग हैं जो अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करने के ऐसे आदी हैं कि उन पर

الله ين يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ

फराखी (खशहाली) हो या तंगी हर हाल में अपनी हिम्मत भर खर्च करते रहते हैं. ज्यादा में से ज्यादा और कम में से कम। इसमें एक तरफ तो यह हिदायत है कि गरीब फकीर आदमी भी . अपने आपको अल्लाह की राह में खर्च करने से बिल्कल फारिंग न समझे और उसकी राह में रबर्च करने की सआदत (सौभाग्य) से मेहरूम न हों, क्योंकि हजार रुपये में से एक रुपया खर्च करने का जो दर्जा है अल्लाह तुआला के नज़दीक वही हजार पैसे में से एक पैसा खर्च करने का भी है, और अमली तौर पर जिस तरह हजार रुपये के मालिक को एक रुपया अल्लाह की राह में खर्च कर देना कुछ मश्किल नहीं इसी तरह हजार पैसों के मालिक को एक पैसा खर्च करने में

कोई तकलीफ नहीं हो सकती। दूसरी तरफ यह हिदायत भी है कि तंगी की हालत में भी अपनी हैसियत के मृताबिक ख़र्च करते रहने से खर्च करने की अच्छी आदत फना (खत्म) नहीं होगी, और शायद अल्लाह तआ़ला उसी की बरकत से फरागत और फराखी (खशहाली) भी अता फरमा दें।

तीसरी अहम चीज इसमें यह है कि जो शख़्स इसका आदी हो कि दूसरे इनसानों पर अपन

माल ख़र्च करके उनको फायदा पहुँचा सके, गृतीबों, फ़कीरों की इमदाद करे, ज़ाहिर है कि वह कभी दूसरों के हुद्रकु भारने, दबाने, उन पर डाका डालने और उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ हज़म करने के पास भी न जायगा। इसलिन उन से सहली सिफ़्त का हासिल यह हुआ कि मुल्तकी मोभिन और जल्लाह तआ़ला के मफ़्तूल बन्दे दूसरे इनसानों को फ़ायदा पहुँचाने की फ़िक्र में रहा करते हैं चाहे उन पर ख़ुशहाली हो या तंगी। हज़रत ज़ायता गिजयलाहु अन्हा ने एक वक्त सिर्फ़ एक अंगूर का दाना ख़ैरात में दिया क्योंकि उस वक्त उनके पास उसके सिवा कुछ न बा। कुछ खुजाँ से नक़ल किया गया है कि किसी वक्त उन्होंने सिर्फ़ एक प्याज़ का सदका किया (यानी प्याज़ ही अल्लाह की राह में दे दी)। रसुलुल्लाह सल्लालाहु अलैहि व तल्लाम ने फ़रमाथा है:

إِتَّهُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقَّ تَمْرَةٍ وَرُدُّوا السَّآئِلَ وَلَوْ بِظِلْفِ شَاةٍ

''वानी तुम जहन्नम की आग से अपने आपको बचाओ अगरचे एक खजूर का टुकड़ा संदर्क में देकर ही हो। और माँगने वाले को ख़ाली वापस न करो, और कुछ न हो तो बकरी के पाँच की ख़ुरी ही दे दो।''

तफ़सीरे कबीर में इमाम राज़ी ने यह हदीस भी नफ़ल की है कि एक दिन रस्तुल्लाह सल्लल्लाहु अलैंडि व संल्लाम ने लोगों को सदका देने बिक्र तिमांचि (प्रेरणा) दी तो जिनके पास सोना चौदी या उन्होंने वह सदके में दे दिया। एक शख्स खज़ूर के छिक्तके लाया कि मेरे पास और कुछ नहीं, वहीं सदका कर दिये गये। एक और शख्स आचाओर जुर्ज किया या स्सूललाह में पास कोई चीज़ सदका कराने के लिये नहीं है अलबत्ता में अपनी कीम में इज़्ज़दार समझा जाता हूँ मैं अपनी इज़्ज़त की ख़ैरात करता हूँ कि आईन्दा कोई आदमी मुझे कितना ही मला-बुरा कहे में उससे नाराज़ नहीं हूँगा।

स्सूते करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तालीमात और सहाबा किराम रिजयल्लाहु अन्हुम के अमली नमूत्ते से यह बात स्पष्ट हो गई कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करना सिर्फ् मालदारों और अमीरी ही का हिस्सा नहीं है, गरीब, फुकीर भी इस सिफ्त के वाहक हो सकते हैं, कि अपनी अपनी कोशिश के मुताबिक अल्लाह की राह में खर्च करके इस अज़ीम सिफ्त को हासिल कर लें।

## अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने के लिये ज़रूरी नहीं कि माल ही ख़र्च किया जाये

यहाँ यह बात भी काबिले ग़ौर है कि क़ुरआने करीम ने इस जगह 'युन्फ़िक्रून' का तो ज़िक्र फ़रमाया कि वे लोग तंगी और ख़ुशहाली हर हाल में अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करते हैं, यह मुतैयन नहीं फ़रमाया कि क्या ख़र्च करते हैं। इसके आ़म होने से मालूम होता है कि इसमें सिर्फ़ माल व दौलत ही नहीं बिल्क हर ख़र्च करने की चीज़ दाख़िल है। मसलन् जो शख़्स अपना वक़्त, अपनी मेहनत अल्लाह की राह में ख़र्च करे वह भी इस इन्फ़ाक़ (ख़र्च करने) की सिफ़्त वाला माना जायेगा। तफ़सीरे कवीर में ऊपर बयान हुई हदीस इस पर गवाह और सबत है।

# तंगी और ख़ुशहाली के ज़िक्र में एक और हिक्मत

तंगी और खुशहाली का ज़िक्र करने में एक हिक्मत यह भी है कि यही वो हालतें हैं जिनमें आदतन् इनसान खुदा को भूलता है। जब माल व दौलत की अधिकता हो तो ऐश में खुदा को भूल जाता है, और जब तंगी और म्सीवत हो तो बहत सी बार उसी के फिक्र में रहकर खदा से ग़फ़िल हो जाता है। इस आयत में इस तरफ भी इशारा कर दिया कि अल्लाह के मकबूल बन्दे वे हैं जो न ऐश में खदा को भलते हैं न मसीबत व तकलीफ में। बहादर शाह जफर शाह देहलवी का कलाम इस मायने में खब है:

जफर आदमी उसको न जानियेगा ख्वाह हो कितना ही साहिबे फह्म व ज़का

जिसे ऐश में यादे-खदा न रही जिसे तेश में ख्रौफे-खदा न रहा इसके बाद उनकी (यानी मलकी मोमिनों की) एक खास सिफत और निशानी यह बतलाई गई कि अगर उनको किसी ऐसे शख़्स से वास्ता पड़े जो उनको दुख और तकलीफ पहुँचाये तो वे ग़स्से में आग-वगुला और मगलब नहीं हो जाते. और ग़स्से के तकाज़े पर अमल करके बदला नहीं लेते। फिर सिर्फ यही नहीं कि बदला न लें विल्क दिल से भी माफ कर देते हैं। और फिर इसी पर बस नहीं बल्कि तकलीफ देने वाले के साथ एहसान का मामला फरमाते हैं। इसी एक सिफत में गोया तीन सिफतें शामिल हैं- अपने गुस्से पर काब पाना, तकलीफ देने वाले को माफ करना. फिर उसके साथ एहसान का मामला करना। इन तीनों चीजों को इस आयत में बयान फरमाया है:

### وَالْكَظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ٥

यानी वे लोग जो अपने गुस्से को दबा लेते हैं और लोगों का कसूर माफ कर देते हैं, और अल्लाह तआला एहसान करने वालों को पसन्द करता है।

इमाम बैहकी रहमतुल्लाहि अलैहि ने इस आयत की तफसीर में सैयदना हजुरत अली इब्ने हुसैन रज़ियल्लाह अन्ह का एक अजीब वाकिआ नकल फरमाया है कि आपकी एक बाँदी आपको वुज़ू करा रही थी कि अचानक पानी का बरतन उसके हाथ से छ्टकर हजरत अली डब्ने हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के ऊपर गिरा, तमाम कपड़े भीग गये, गुस्सा आना फितरी बात थी, बाँदी को खतरा हुआ तो उसने फौरन यह आयत पढी:

यह सुनते ही ख़ानदाने नुबुब्बत के उस बुज़ुर्ग का सारा गुस्सा ठंडा हो गया, बिल्कुल ख़ामोश हो गये। उसके बाद बाँदी ने आयत का दूसरा जुमलाः

पढ दिया तो फरमाया कि मैंने तझे दिल से भी माफ कर दिया। बाँदी भी होशियार र्थ

इसके बाद उसने तीसरा जुमला भी सुना दियाः

والله يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ

जिसमें एडसान और अच्छा सुजूक करने की हिदायत है। हजुरत अली बिन हुसैन रिज्यल्लाहु. अन्दु ने यह सुनकर फ्रम्पाया कि जा मैंने तुझे आज़ाद कर दिया। (स्हुत-मञ्जानी, बैक्की के हवाले से) लोगों की ख़ताओं और ग़लतियों को माफ कर देना इनसानी अख़्लाक में एक बड़ा दर्जा रखता है और आख़िरत में इसका तथाब निहायत आला है। हदीस में रस्लुल्लाह सल्ललाहु जुलैंडि य सल्लम का इराबाद है कि "कियामत के दिन हक तज़ाला तरफ से ऐलान होगा कि किस शख़्स का अल्लाह तज़ाला पर कोई हक है यह खड़ा हो जाये, तो उस वक्त वे लोग खड़े होंगे जिन्होंने लोगों के ज़ल्म व ज्यादनी को दोनवा में माफ किया होगा।"

एक हदीस में इरशाद है:

مَنْ سَوَّةَ أَنْ يُشْرَكَ لَهُ الْبُنْيَانُ وَتُوْفَعُ لَهُ اللَّرَجَتُ فَلْيَعْفُ عَنْ مَنْ ظَلَمَةٌ وَيُعْظِ مَنْ حَرَمَةً ويَصِلُ مَنْ قَطَعَة.

"जो शाख्रत यह चाहे कि उसके महल जन्तत में ऊँचे हों और उसके दर्जे बुलन्द हों उसको चाहिये कि जिसने उस पर जुल्म किया हो उसको माफ कर दे और जिसने उसको कभी कुछ न दिया हो उसको बहिबाश व हदिया दिया करे और जिसने उससे ताल्लुकात तोड़ किये हों यह उससे मिलने में परकेज न को?"

कुरआने करीम ने दूसरी जगह इससे ज़्यादा बज़ाहत (स्पष्टता) से बुराई करने वालों के साथ एहसान करने का अदब व अख़्ताक सिखलाया और यह बतलाया है कि इसके ज़रिये दुश्मन भी दोस्त हो जाते हैं। इरशाद फ़्रामायाः

إِذْفَعْ بِالِّيْ هِيَ ٱخْسَنُ قَافَا الَّذِيْ بَيْنَكَ وَبَيْنَةُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ٥ (٣٤:٤١)

''यानी बुगई को भलाई और एहसान के साथ दूर करो तो जिसके साथ दुश्मनी है वह तुम्हारा गहरा दोस्त बन जायेगा।''

हक तआ़ला ने रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की अख़्लाक़ी तरबियत भी इसी आ़ला पैमाने पर फारमाई है कि आपने अपनी उम्मत को भी यह हिरायत दी कि:

صِلْ مَنْ قَطَعَكَ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ وَأَحْسِنْ إلى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ.

"यानी जो शख़्स आपसे कता ताल्लुक कर (संबन्ध तोड़े) आप उनसे मिलें और जो आप पर ज़ुल्म करे आप उसको माफ् करें और जो आपके ताथ बुराई करे आप उस पर एहसान करें।"

रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तो बड़ी शान है, आपकी तालीमात की बरकत से यही अख्लाक व गुण आपके ख़ादिमों में भी हक तआ़ला ने पैदा फ़रमा दिये थे जो इस्लामी समाज की एक अलग शान और पहचान है। सहाबा व ताबिईन राज़ियल्लाहु अन्हुम और उम्मत के बुनुगों की तारीख़ (इतिहास) इस किस्म के वाकिआ़त से भरी पड़ी है।

इमामे आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि का एक वाकिआ़ है कि एक शख़्स ने भरे

बाज़ार में इमामे आज़म की शान में गुस्ताख़ी की और गालियाँ दीं। हज़रत इमामे आज़ा रहमतुल्लाहि अलैहि ने गुस्से को ज़न्त किया और उसको कुछ नहीं कहा और घर वापस आने के बाद एक थाली में काफी दिरहम व दीनार रखकर उस शख्त के घर तशरीफ ले गये। दरवाजे पर दस्तक दी, वह शख़्स बाहर आया तो अशरिफयों की यह याली उसके सामने यह कहते हुए पेज फ़रमायी कि आज तुमने मुझ पर बहुत वड़ा एहसान किया, अपनी नेकियाँ मुझे दे दीं. मैं उस एहसान का बदला उतारने के लिये यह तोहफा पेश कर रहा हैं। इमाम साहिब के इस मामले का उसके दिल पर असर होना ही था. उसने आगे के लिये इस बुरी आदत से हमेशा के लिये तौबा कर ली, हज़रत इमाम से माफी माँगी और आपकी ख़िदमत और सोहबत में इल्म हासिल करने लगा, यहाँ तक कि आपके शागिदों में एक बड़े आलिम की हैसियत हासिल की।

यहाँ तक उन सिफ़तों और गुणों का बयान था जो इनसानी हुसूक से संबन्धित हैं। इसके बाद अल्लाह के हकक से सम्बन्धित सिफतों का बयान इस तरह फरमाया कि ये लोग अल्लाह तज़ाला की नाफ़रमानी नहीं करते और अगर इनसान होने के नाते कभी उनसे गुनाह हो जाता है तो फ़ौरन अल्लाह तआ़ला की तरफ मुतवज्जह होकर इस्तिग़फ़ार करते हैं और आगे के लिये उस गुनाह से बाज़ आने का इरादा पुख़ा कर लेते हैं। इरशाद फ़रमायाः

وَالَّذِيْنَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةُ أَوْظَلُمُوا ٱلْفُسَهُمْ ذَكُرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُالذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَالْمِيْنَ

يُصرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُوا وَهُمْ يَعْلَمُوا نُن जिसमें एक तो यह हिदायत की गई कि गुनाहों में मुक्तला होना अल्लाह तआ़ला की याद और ज़िक्र से गफ़लत के सबब होता है, इसलिये जब कोई गुनाह हो जाये तो अल्लाह तआ़ला

की याद को फ़ौरन ताज़ा करना चाहिये और ज़िक्रुल्लाह में मश्रमुल होना चाहिये।

दसरी यह हिदायत है कि गुनाहों की माफी के लिये दो चीजें ज़रूरी हैं- एक पिछले गुनाहों पर शर्मिन्दगी व पछतावा और उससे माफी माँगना और मगफिरत की दुआ करना, दूसरी आगे के लिये उसके पास न जाने का मुकम्मल और पुख्ता इरादा करना।

अल्लाह तआ़ला हम सब को क़रआने करीम के बतलाये हुए बुलन्द और अच्छे अख़्लाक नसीब फरमा दे। अल्लाहम्-म आमीन

وَلَا تَهَذُوا وَلَا تَخْزَنُوا وَأَنْكُمُ الْأَغْلُونَ إِنْ كَنْتُمُ مُؤْمِنِينَ ۞ إِنْ يَّمْسَسُكُو فَكَرْمٌ فَقَلْ مَسَ الْقَوْمَر قَوْمٌ قِشْلُهُ وَوَلِكَ الْاَيْامُ زَلْدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْكُمُ اللَّهُ الْلَيْنَ امَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمُ شُهَاكَ ] ﴿ وَاللَّهُ لَا يُحِبُ الظَّلِينَ ﴿ وَلِيُحَرِّصَ اللَّهُ الَّذِينِ لَمَنُوا وَيَهَحَقَ الْكُفِرِينَ ﴿ أَمْرَكُمُ الْجَنَّةُ وَلَقَا يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ جُهَـ لَمُوا مِنكُمُ وَيَعْلَمُ الصَّهِدِينَ ﴿ وَلَقَلْ كُنْ تَكُو تَمَنَّونَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقُولُا مِ فَقَلْ رَآيُتُمُ وَا نَاتُمُ تَنْظُرُونَ ﴿

व ला तहिन् व ला तहजन् व अन्त्मुल्-अअ्लौ-न इन् कुन्तुम् म् अमिनीन (139) इंट्यम्सस्कम करहन फ-कद मस्सल्-कौ-म करहम मिस्लाह, व तिल्कल-अय्याम नदाविल्हा बै नन्ता मि लि-यञ्ज-लमल्लाहल्लजी-न आमन व यत्ति हा-ज मिन्क्म शू-हदा-अ, वल्लाह ला युहिब्बुज्जालिमीन (140) व लियुमस्हिसल्लाहुल्लजी-न आमन् व यमह-कल काफिरीन (141) अम हसिब्त्म् अन् तद्खुलुल्-जन्न-त व लम्मा यञ्जलिमल्लाहुल्लजी-न जाहदू मिन्कम व यअ-लमस्साबिरीन (142) व ल-कद कन्तम तमन्नीनल्मी-त मिन कब्लि अनु तल्कौहु फु-कद रऐतम्ह व अन्तुम् तन्जूरून (143) 🏶

और सस्त न होओ और न गम खाओ और तुम ही गालिब रहोगे अगर तम र्डमान रखते हो । (139) अगर पहुँचा तमको जख्म तो पहुँच चका है उनको भी जरूम ऐसा ही. और ये दिन बारी-बारी बदलते रहते हैं हम इनको लोगों में. और इसलिए कि मालम करे अल्लाह जिनको ईमान है और करे तम में से शहीद, और अल्लाह की मुहब्बत नहीं ज़ुल्म करने वालों से। (140) और इस वास्ते कि पाक साफ करे अल्लाह ईमान वालों को और मिटा दे काफिरों को। (141) क्या तमको ख्याल है कि दाखिल हो जाओगे जन्नत में और अभी तक मालम नहीं किया अल्लाह ने जो तुम में लड़ने वाले हैं. और मालम नहीं किया साबित (जमे और डटे) रहने वालों को। (142) और तुम तो आरज़् करते थे मरने की उसकी मुलाकात से पहले सो अब देख लिया तमने उसकी आँखों के सामने। (143) 🏚

#### इन आयतों के मज़मून का पीछे से जोड

इन आयतों में फिर उड़ुद के किस्से के मुताल्लिक मुसलमानों को तसल्ली देने का मज़मून है, कि हमेशा से अल्लाह का यही तरीक़ा व आदत चली आई है कि अन्जाम कार काफिर ही नुकसान व घाटा उठाने वाले होते हैं, अगरचे तुम इस वक्त अपनी बेउनवानी (कोताड़ी और चूक) से मग़लूब हो गये लेकिन अगर अपने ईमान के तकाज़ों और उद्देश्यों (यानी साबित क्दमी और तक्वे) पर कायम रहे तो आख़िर में काफिर ही मग़लूब (पस्त और पराजित) होंगे।

## खुलासा-ए-तफसीर

और तुम (अगर इस वक्त मग़लूब हो गये तो क्या हुआ) हिम्मत मत हारो और रंज मत

कतो, और ग़ालिब तुम ही रहोगे अगर तुम पूरे मोमिन रह (यानी ईमान के तकाज़ों पर कायम रहे।) अगर तुमको ज़ड़म (तदम) पहुँच जाए (जैसा कि उहुद में हुआ) तो (कोई घबराने की बात रहीं) त्यांति इसमें चन्द हिक्मतें हैं। एक तो यह िक) उस कौम को भी (जो िक तुम्हारे मुकाबले नहीं, क्योंकि इसमें चन्द हिक्मतें हैं। एक तो यह िक) उस कौम को भी (जो िक तुम्हारे मुकाबले में थी यानी काफिर लोग) ऐसा ही ज़ड़म (तदमा) पहुँच चुका है (चुनीचे इससे पहले जो-बदर में वे सदमा उठा चुके हैं।) और (हमारा मामूल है िक) इम इन दिनों को (यानी ग़ालिब न मानूल होने को ज़ाना को पहले कौम को रागित की पहले कौम को गालिब और दूसरी को मगलूब कर दिया, कभी इसके उलट कर दिया। तो इसी मामूल के मुताबिक पिछले साल वह मगलूब हुए थे अब के तुम हो गये। एक हिक्मत तो यह हुई) और (दूसरी हिक्मत यह है) ताकि अल्लाह तख़ाला ईमान वालों को (ज़ाहिरी तौर पर) जान लें, (क्योंकि मुसीबत के वक्त सच्चे और नेक का इम्तिहान हो जाता है) और (तिसरी हिक्मत यह है िक) तुम में से बाज़ों को शहीद बनाना था, (बाहती की हिक्मते आगे आती हैं बीच में एक दूसरी बात यह इरशाद एररातो हैं) और अल्लाह तख़ाला जुल्म (यानी कुफ़ व शिक) करने वालों से मुख़बत नहीं एवते (पस इसका गुमान न किया जाए कि शायद उनको महबूब होने की वजह से मालिव फराम दिवा हो. हरिगेज नहीं)।

और (चींथी हिक्मत यह है) ताकि (गुनाहों के) मैल-कुबैल से साफ कर दे ईमान वालों को (क्योंकि मुसीबत से अख़्ताक व आमाल की सफाई हो जाती है) और (पाँचवीं हिक्मत यह है कि) मिटा दे काफिरों को (यह इसलिये कि ग़ालिब आ जाने से उनकी हिम्मत बढ़ेगी, फिर मुकाबले में आयेंगे और हलाक होंगे। दूसरे यह कि मुसलमानों पर ज़ुल्म करने की वजह से अल्लाह के कहर में मक्तला होकर हलाक होंगे।

हाँ और सुनो! क्या तुम यह ख़्याल करते हो कि जन्नत में (ख़ुसूसियत के साथ) दाख़िल हो जाओंगे हालाँकि अभी अल्लाह तआ़ला ने (ज़ाहिरी तौर पर) उन लोगों को तो देखा (आज़माया) ही नहीं जिन्होंने तुम में से (ख़ूव) जिहाद किया हो, और न उनको देखा जो सावित-क़दम (जमें) रहने वाले हों। और तुम तो (शहीद होकर) मरने की (वड़ी) तमन्ना किया करते थे मौत के सामने आने से पहले, सो (तमन्ना के मुताबिक) उस (के सामान) को तो ख़ुली आँखों देख लिया -(फिर उसको देखकर क्यों भागने लगे, और वह तमन्ना कहाँ भूल गये?)।

## मआ़रिफ़ व मसाईल

जंग-ए-उहुद का वाकिआ अपनी पूरी तफ़सील के साथ इसी सूरत में बयान किया जा चुका है, जिसमें यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि इस जिहाद में मुसलमानों की खुछ कोताहियों के सबब शुरुआती फ़तह के बाद फिर मुसलमानों को शिकस्त हुई, अत्तर सहाबा किराम शहीद हुए, हुज़ूर सल्ललाहु अलैहि व सल्लम को ज़ख़्ब आये। मगर इन सब बातों के बाद फिर अल्लाह तआ़ला ने जंग का पाँसा पसटा और दुश्मन मैदान छोड़कर भागने पर मज़बुर हो गये-। इस वक्ती और अस्थायी शिकस्त (पराजय) के तीन सबब थे- पहला यह कि हुन्रूर सल्ललाहु अलैंडि व सल्लम ने जो हुक्म तीर-अन्दाजों को दिया था वे हज़रात खुछ कारणों से उस पर कायम न रहे। क्योंकि इस बारे में मतभेद हो गया, कोई कहता था कि हमको यहीं जमे रहना चाहिये, अक्सर ने कहा कि अब यहाँ ठहरने की कोई ज़रूरत नहीं रही, चलकर सब के साथ गुनीमत का माल हासिल करने में लगना चाहिये। तो पहला सबब आपस का झगड़ा था।

दूसरा सबब यह हुआ कि जब हुज़ूर सल्लल्हाहु अलैहि व सल्लम के कल्ल की ख़बर मशहूर हो गई तो मुसलमानों के दिलों में कमज़ोरी पैदा हो गई, जिसका नतीजा बुज़दिली और कम-हिम्मती की सरत में जाहिर हुआ।

तीसरा सबब जो इन दोनों सबबों (कारणों) से ज़्यादा अहम था, यह है कि रस्लुल्लाह सल्ललाहु अ़लैहि व सल्लम के हुक्म की तामील में इंड्रिललाफ (मतभेद) पेश आया। ये तीन चूक और कोताहियों मुसलमानों से हो गई थीं जिनकी विना पर उनको वक्ती और अस्थायी। शिकस्त हुई। यह वक्ती शिकस्त अगरचे आख़िर में फ़्तह में तब्बील हो चुकी थी लेकिन मुसलमान मुजाहिदीन ज़क्कों से चूट-चूर थे, उनके बड़े-बड़े बहातुरों की कों आँखों के सामने पड़ी थीं, पैगम्बर सल्ललाहु अ़लीहे व मल्लम को भी बदलड़ों ने ज़ब्की कर दिवा था, सिद्धायों और मायूसी का हुजूम था और अंपनी इन कोताहियों का भी बहुत ज्यादा सदम था।

अब यहाँ दो चीज़ें पैदा हो चुकी थीं- एक तो गुज़री बातों का रंज व ग़म, दूसरी चीज़ जिसका ख़तरा था वह यह कि मुसलमान आईन्दा के लिये कहीं कमज़ोर न हो जायें और दुनिया की क़ौमों के नेतृत्व व रहनुमाई का जो फ़रीज़ा उन पर लागू है उसमें कमज़ोरी व सुस्ती पैदा न हो जाये, इसलिये इन दोनों सुराख़ों को बन्द करने और रुकावटों को हटाने के लिये क़ुरआने करीम का यह इस्शाद आयाः

لَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْاعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُولِمِينَ٥

यानी तुम आईन्दा के लिये कमज़ोरी और सुरती अपने पास न आने दो और मुज़री स्थिति पर रंज व मत्ताल न करो और अन्जामकार तुम ही ग़ालिब होकर रहींगे, शर्त यह है कि ईमान व वकीन के रास्ते पर जमें रही और हक तआला के वाटों पर पूरा वकीन व मरीसा रखते हुए रसूल की इताअत (फ़्रसोंबरदारी) और अल्लाह के रास्ते में जिहाद से क़दम पीछे न हटाओ। मतलब यह था कि गुज़री (पिछली) बारों और कोताहियों जो हो बकी हैं उन पर रंज व गम

में अपना वकत्त और ऊर्जा गंवाने के बजाय भविष्य में अपने काम की दुरुस्ती की फिक्र करी और उसे कामचाब बनाओ। ईमान व यकीन, रसूल की फ्रस्माँबरदारी कामचाब मविष्य की ज़ामिन (गार्स्टी देने वाली चीज़) है इनको हाथ से न जाने दो, अन्जाम के एतिबार से तुम ही गृासिब रहोंगे।

इस क्रुरआनी आवाज़ ने टूटे हुए दिलों को जोड़ दिया और बेजान पड़े मुर्दा जिस्मों में ताज़ा सह फूँक दी। ग़ौर फ़रमाईये कि अल्लाह तआ़ला ने इन हज़रात की किस तरह तरिबयत व इस्लाह फ़रमाई और हमेशा के लिये मुसलगानों को एक ज़ाब्ता (नियम) और उस्तुल दे दिया कि गुज़रें बक्त में हाय से निकल जाने वाली चीजों पर रंज व मलाल में बक्त गंवाने के बजाय आईन्दा के लिये ताकृत व दबदबें के असवाब मुहैया करने चाहियें। फिर इसके साथ ही साथ यह भी बतला दिया गया कि गुलबा (फ़तह) और बुलन्दी हासिल करने के लिये सिर्फ़ एक ही चीज़ असल है यानी ईमान और उसके तक्क़ों पूरे करना। ईमान के तक्क़ों में वो तैयारियों में विक्रित हैं जो जंग के सिलसिले में की जाती हैं, यानी अपनी फ़्रीजी ताकृत को मज़बूत करना, जंग के सामान को मुकेया और एक्लब्ध करना और जाहिरी सामान से अपनी हिम्मत व गुंजाईझ के मुताबिक्क लैस होना। जंगे-उहुद के वाकिआ़त शुरू से आहिए तक इन तमाम बातों की दलील हैं।

इस आयत के बाद एक दूसरे अन्दाज़ में मुसलमानों की तसल्ली के लिये इरआद है कि अगर इस लड़ाई में तुमको ज़ुख़्न पहुँचा या तकतीफ़ उठानी पड़ी तो इसी तरह के हादसे फ़रीक़े मुक़ाबिल (सामने वाले पक्ष) को भी तो पेश आ चुके हैं। अगर उहुद में तुम्हारे सत्तर आदमी शहीद और बहुत से ज़ख़्मी हुए तो एक साल पहले उनके सत्तर आदमी जहन्नम रसीद और बहुत से ज़ख़्मी हो चुके हैं, और ख़ुद इस लड़ाई में भी शुरूआ़त में उनके बहुतें से आदमी क़त्ल व ज़ख़्मी हुए। तिहाज़ा फ़रमाया:

إِنْ يَمْسَسُكُمْ قُرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْآيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ

यानी अगर तुमको जुद्ध्म पहुँचा तो उनको भी ऐसा ही जुद्ध्म पहुँच चुका है, और हम इन दिनों को बारी-बारी बदलते रहते हैं, जिसमें बहुत सी हिक्मतें हुपी हैं। इस आयत में एक अहम ज़ाब्ते और उसल की तरफ रहनुगाई फरमाई। वह यह कि अल्लाह

तज़ाला की आदत इस जहान में यही है कि वह सख़्ती व नर्मी, युख व सुख़, तकलीफ़ व राहत के दिनों को लोगों में अदल-बदल करते हैं। अगर किसी वजह से किसी बातिल कुख़्त को अस्यायी फ़्तह व कामयाबी हासिल हो जाये तो हक वाली जमाज़त को उससे मायूस व परेशान नहीं होना चाहिये, और यह न समझना चाहिये कि हमको अब हमेशा (अकस्स ही हुआ करेगी बालिक उस श्विकस्त (हार और ताकामी) के कारणों का पता लगाकर उन कारणों की तलाफ़ी करनी चाहिये, अन्तगम कार फ़तह हक जमाज़त ही को नसीब होगी।

وَمَا مُحَمَّنَا إِلَّا رَسُولُ ، قَلَ حَدَتْ مِن تَبْلِهِ النُّسُلُ افَالْمِنْ مَاتَ اَوْ ثَتِلَ الْقَلَيْتُمُ عَلَّا اَعْقَابِكُمْ وَمَن يُلْقِلُ عَل عَقِيْنِهِ فَلَى يَضِرَ الله شَيْئًا ، وَسَيْعِنِي الله السَّلِمِيشَ ۞ وَمَا كَانَ لِغَلْسِ اَن تَنُوْت إِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ كِثْبًا لِمُؤْتِ لِمَنْهَا،

يفتين أن موت ره ربدت المعلى ربب موجده ومن يرد مواب العاليه جريبه رسهه وَمَنْ يُنُودُ ثُوَابَ الْأَجْرَرُةُ وَقُوْتِهِ مِنْهَا وَيُسْجُونِكِ الشَّلِكِرِينَ ﴿

व मा मुहम्मदुन् इल्ला रसूलुन् कृद् और मुहम्मद (सल्लल्लाहु अतैहि व सल्लम) ख़लत् मिन् कृब्लिहिर्रुसुलु, तो एक रसूल है, हो चुके उससे पहले अ-फ्-इम्मा-त औ कृतिलन्-कलन्त्रम् अला अञ्रक्ताबिकुम्, व मंय्यन्कृतिब् अला अकिबैहि फ्-लंय्यनुर्रिल्ला-ह श्रैअन्, व स-यज्जिल्लाहुष्ठ शाकिरीन (144) व मा का-न लि-निप्सन् अन् तमू-त इल्ला बि-इज्निल्लाहि किताबम् मुजज्जलन्, व मंय्युरिद् सवाबद्दुन्या नु ज्तिही मिन्हा व मंय्युरिद् सवाबल्-आख़ि-रित नुज्तिही मिन्हा, व स-नज्जिश्शाकिरीन (145) बहुत रसूल, फिर क्या अगर वह मर गया या मारा गया तो तुम फिर जाओगे उल्टे पाँव? और जो कोई फिर जाएगा उल्टे पाँव तो हरगिज़ न बिगाड़ेगा अल्लाह का कुछ, और अल्लाह सवाब देगा शुक्रगुज़ारों को। (144) और कोई मर नहीं सकता बगैर जल्लाह के हुक्म के, लिखा हुआ है एक निधारित वक्त, और जो कोई चाहेगा बदला दुनिया का देंगे हम उसकी दुनिया ही से, और जो कोई चाहेगा बदला आह्मिरत में उसमें से देंगे हम उसको, और हम सवाब देंगे एहसान मानने वालों को। (145)

### खुलासा-ए-तफ़सीर

और महम्मद (सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम) सिर्फ़ रसूल ही तो हैं (ख़ुदा तो नहीं जिस पर कल्ल या मौत मस्किन न हो)। आप से पहले और भी बहुत-से रसूल गुजर चुके हैं (इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम भी एक रोज़ गुज़र ही जायेंगे) सो अगर आपका इन्तिकाल हो जाए या आप शहीद ही हो जाएँ तो क्या तुम लोग (जिहाद या इस्लाम से) उल्टे फिर जाओगे (जैसा कि इस वाकिए में बाजे मुसलमान मैदाने जंग से भाग पड़े थे और मुनाफिक लोग उनको इस्लाम से फिर जाने के लिये उक्सा रहे थे), और जो शख़्स (जिहाद या इस्लाम से) उल्टा फिर भी जाएगा तो खुदा तआ़ला का कोई नुकसान न करेगा (बल्कि अपना ही कुछ खो देगा). और खुदा तआ़ला जल्द ही (नेक) बदला देगा हक पहचानने वाले लोगों को। (जो ऐसे मौकों पर अल्लाह तुआला के इनामों को याद रखकर उसकी फुरमाँबरदारी पर कायम व मुस्तिकल रहते हैं, और कियामत को मिलना जल्द ही मिलना है, क्योंकि कियामत रोज़ाना करीब ही हो रही है) और (साथ ही यह कि किसी के मरने से इतना घबराना भी फ़ज़ूल है, क्योंकि अव्यल तो) किसी शख़्स को मौत आना मुम्किन नहीं ख़दा तआ़ला के हुक्म के बग़ैर (चाहे तबई तौर पर चाहे अक्ली तौर पर, फिर जब ख़ुदा के हुक्म से है तो उस पर राज़ी रहना ज़रूरी है। दूसरे यह कि जिसकी मौत आती भी है तो) इस तरह से कि उसकी तयशदा मियाद लिखी हुई रहती है (जिसमें आगे-पीछे नहीं हो सकता, बस फिर अरमान और अफसोस बिल्कुल बेकार है, वह वक्त पर ज़रूर होगी, और वक्त से पहले हरगिज़ न होगी)। और (फिर यह कि इस घबराइट से भागने का आख़िर नतीजा क्या! सिवाय इसके कि दुनिया में और चन्द रोज़ ज़िन्दा रहें, सो ऐसी तदबीर

का असर सुन तो कि) जो शख़्स (अपने आमात व तदबीरों में) दुनियावी परिणाम चाहता है तो हम उत्तको दुनिया का हिस्सा (जबिक हमारी मर्जी को) दे देते हैं (और आख़िरत में उत्तके लिये कुछ हिस्सा नहीं) और जो शख़्स (अपने आमात व तदबीरों में) आख़िरत का नतीजा चाहता है (जैसे जिहाद में इसिलए डटा रहा कि यह तदबीर है आख़िरत के सवाब की) तो हम उसको आख़िरत का (हिस्सा और ज़िम्मा करके) देंगे, और हम बहुत जन्द (नेक) बदला देंगे (ऐसे) हक पहचानने वालों को (जो अपने आमात में आख़िरत की नेमत चाहें)।

## मआरिफ़ व मसाईल

ये आयतें भी जंगे-उहुद के वाकिआ़त से मुताल्लिक हैं, क्योंकि इन वाकिआ़त को कई कारणों से ख़ास अहमियत हासिल है, यही वजह है कि क़ुरआने करीम ने-सूर: आले इमरान के चार पाँच रुक्छ तक जंगे-उहुद में पेश आने वाली फतह व शिकस्त और इन दोनों में जो क़ुदरती हिदायतें छुपी धीं उनका बयान मुसलसल फ़रमाया है।

उक्त आयतों में से पहली आयत में कुछ सहाबा किराम की एक चूक और कोताही पर घमकी भरी चेतायनी देकर एक ऐसे उसूली मसले की तरफ हिदायत की गई है कि सोचने वालों को इससे यह भी पता लग जाता है कि इस वढ़ती (अस्वायी) शिकारत और इसमें नबी किरीम सल्सल्लाह अलैहि व सल्लम के ज़ढ़नी होने और हुज़ूरे पाक की वफ़ात की ख़बर फैल जाने की और इस पर कुछ सहाबा किराम रिजयल्लाह अन्दुम की हिम्मत पस्त हो जाने में यह राज़ भी था और इस पर कुछ सहाबा किराम रिजयल्लाह अन्दुम की हिम्मत पस्त हो जाने में यह राज़ भी था के मुसलमान इस उसूली नमले पर अमली तौर पर पुख्ता हो जायें। वह मसला यह था कि जहाँ इस्साम के उसूल में इसकी बड़ी अहमियत है कि रसूले करीम सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम की बड़ाई व मुख्बत को इंमान का हिस्सा क्रार दिया गया है, इसमें अदना कमज़ोरी को कुछ़ के बराबर बत्तावार गया है, वहीं यह बात भी इतनी ही कम थी कि कहीं मुसलारों पर का शिकार न हो जायें जितमें नसारा और इंसाई मुल जहम थी कि कहीं मुसलाई पर का शिकार न हो जायें जितमें नसारा और इंसाई मुल जहम थी के कहाँ सत इसा अलैहिस्स्ताम की बड़ाई व मुख्बत को पूजा और इंसाई मुल जहम यह विया और उनको अल्लाह तआ़ला के साथ खुदाई में हिस्सेदार उहरा लिया।

जी-उन्हुद की करती और अस्यायी शिकस्त (हार) के वक्त जब किसी ने यह मश्रहूर कर दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैंडि व सल्लम की वफात हो गई तो सहाबा किराम रिजयल्लाहु अल्हम पर जो कुछ गुजरी और गुजरानी चाहिये थी उसका अदना सा अन्दाज़ा करना भी हर श्राइस के लिये आसान नहीं। इसका कुछ अन्दाज़ा वही लगा सकता है जिसको सहाबा किराम रिजयल्लाहु अल्हम की जींनिसारी और इश्वरे स्वक कुछ अन्दाज़ा वही लगा सकता है जिसको सहाबा किराम रिजयल्लाहु अल्हम की जींनिसारी और इश्वरे सल्लालाहु अलैंडि व सल्लम की मुख्यत में माल, औलाद, अपनी जानें और सब कुछ गंवा देने को दुनिया की सबसे बड़ी सआदत (निकबह्ती) समझी और अमल से इसका सुबूत दिया है।

रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इन आशिकों के कानों में जब यह ख़बर पड़ी

होगी तो उनके होश व हवास का क्या आलम होगा। खास तौर पर जबकि मैदाने जंग गर्म है और फ़तह के बाद शिकस्त का मन्ज़र आँखों के सामने है, मुसलमानों के पाँव उखड़ रहे हैं, उस आलम में वह हस्ती जो सारी कोशिशों का मेहवर (धरी) और सारी उम्मीदों का प्रतीक और केन्द्र थी, वह भी उनसे रुख़्सत होती है। इसका तबई नतीजा यह था कि सहाबा किराम रिज़यल्लाह अन्हम की एक भारी संख्या हैरान व परेशान होकर मैदाने जंग से हटने लगी। यह मैदाने जंग से हट जाना अगरचे आपातकालीन, सरसरी और वक्ती हैरानी व परेशानी का नतीजा था, खुदा न करें इस्लाम से फिर जाने का कोई शुब्हा या ख्याल भी न था, लेकिन हक तआ़ला तो अपने रसल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सहाबा को एक ऐसी पाकबाज फरिश्तों जैसी ख़स्लत वाली जमाअत बनाना चाहता है जो दनिया के लिये अमली नमूना बने। इसलिये उनकी मामूली कोताही और चुक भी सख्त (बडी) करार दी गर्डः

नजदीकाँ रा बेश बुवद हैरानी

उनके लिये मैदाने जंग छोड़ने पर ऐसा खिताब किया गया जैसे इस्लाम छोड़ने पर किया जाता है, और सख़्त नाराज़गी के साथ इस बनियादी मसले पर तंबीह की गई कि दीन व इबादत अल्लाह के लिये और जिहाद उसी के लिये हैं. जो हमेशा जिन्दा और कायम है। अगर फर्ज़ करो यह ख़बर सही भी होती कि हुज़्र सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम की वफात हो गई तो बहरहाल यह तो एक दिन होना ही है, इस पर हिम्मत हार बैठना और दीन का काम छोड़ देना उन हजरात की शान के लायक नहीं। इसलिये इरशाद फरमायाः

यानी मुहम्मद (सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम) एक रसल ही तो हैं (खदा तो नहीं)। आप से पहले भी बहुत से रसूल गुज़र चुके हैं, अगर आपकी वफ़ात हो जाये या आपको शहीद कर दिया जाये तो क्या तुम लोग उल्टे पाँव फिर जाओगे? और जो कोई उल्टे पाँव फिर जायेगा वह अल्लाह का कछ नहीं बिगाड़ेगा, और अल्लाह तआ़ला सवाब देगा शुक्रगुज़ारों को।

इसमें तंबीह (चेतावनी) फरमा दी कि रस्ल्लाह सल्ललाह अलैहि व सल्लम तो एक न एक दिन इस दिनया से रुख़्सत होने वाले हैं। आपके बाद भी मुसलमानों को दीन पर साबित कदम (जमें) रहना है। इससे यह भी मालूम हो गया कि इस वक्ती शिकस्त के वक्त हजूर सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम के ज़ख़्मी होने और वफ़ात पा जाने की ख़बर मशहूर होने में यह क्रदरती राज था कि आपके बाद जो हालात सहावा किराम रिजयल्लाह अन्हम पर पेश आ सकते थे वे आपकी दुनियावी जिन्दगी ही में ज़ाहिर कर दिये गये, ताकि उनमें जो ग़लती और चूक हो उसकी इस्लाह (सधार और निवारण) खुद आप सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम की ज़बाने मुबारक से हो जाये, और आईन्दा जब यह वफात का वािकआ सचमूच पेश आये तो रसले पाक के ये आश्चिक बेकाबू न हो जायें। चुनाँचे यही हुआ, आप सल्लल्लाह् अलैहि व सल्लम की वफात के वक्त जब बड़े-बड़े सहाबा किराम के होश व हवास अपनी जगह न थे तो हज़रत सिद्दीके अकबर रिजयल्लाह अन्हु ने इसी किस्म की क़ुरआनी आयतों की सनद लेकर उनको समझाया और ये - 1 M N M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P 1 M P

सब संभन गये।

इसके बाद दूसरी आयत में भी हादकों (घटनाओं) और मुसीबतों के वक्त साबित-कृदम (जमें) रहने की तालीम देने के लिये यह इरशाद फ्रत्माया कि हर इनसान की मौत अल्लाह तख़ाला के नज़दीक लिखी हुई है। उसकी तारीख़, दिन और वक्त तय है, न उससे पहले किसी की मौत आ सकती हैं न उसके बाद वह ज़िन्दा रह तकता है, फिर किसी की मौत से ऐसे बेखुद व परेशान हो जाने के कोई मायने नहीं।

आख़िर में इस पर तंबीह फ्रामाई कि इस हादसे के ज़ाहिरी असवाब (कारणों) में एक सबब यह भी था कि जिन हज़रात को आप सत्तन्तनाहु अतेहि व सत्त्तम ने पीछे की तरफ पहाड़ी पर चीकासी करने वाला बनाकर बैठाया था, शुरूआती फ़तह के वक़्त आम मुसलमानों को माले गुनीमत जमा करने में मश्णूल देखकर उनमें से भी चन्द हज़रात को यह ख़्यात पैदा हो गया कि अब तो फ़तह हो गई, इस जगह ठहरने की ज़ब्दत न रही, फिर हम भी माले गुनीमत जमा करने में बभी हिस्सा न तें? वे अपनी जगह से हट गये। इमलियं फरामायाः

## وَمَنْ لُوِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُوْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ لُوِدْ لَوَابَ الْاجِرَةِ نُوْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّيكِوِيْنَ٥

यानी जो शास्त्र अपने अंगल से दुनिया का बदला चाहता है हम उसको दुनिया में कुछ हिस्सा दे देते हैं। और जो आख़िरत में सवाब चाहता है तो उसको आख़िरत में सवाब मिलता है और हम जल्द ही शुक्रगुज़ारों को बदला देंगे।

इसमें इशारा फरमाया कि माले गनीमत (जंग में दश्मन से हासिल होने वाला माल) जमा करने की फ़िक्र में हुज़ूर सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम के मुक्रिर किये हुए काम को छोड़ बैठने में उनसे गलती हुई। याद रहे कि वास्तव में माले गुनीमत जमा करना भी निरी दनिया तलबी नहीं जो शर्र एतिबार से कोई बरी चीज हो, बल्कि माले गनीमत जमा करके महफ्ज करना और फिर उसको उसकी सही जगह में खर्च करना यह भी जिहाद ही का एक हिस्सा और इबादत है। उन हजराते सहाबा रिजयल्लाह अन्हम का इसमें (गनीमत का माल हासिल करने में) शरीक होना सिर्फ दिनयावी लालच की वजह से न था, क्योंकि शरई कानून की रू से अगर वे उस माल के जमा करने में शरीक न होते तब भी उनको माले गनीमत में वह हिस्सा मिलता जो अब मिला. इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि उन हजुरात ने दुनिया के लालच के लिये अपनी जगह को छोड़ा, लेकिन जैसा कि पहली आयत की तफसीर में बतलाया गया है कि बड़ों की थोड़ी कोताही और भूल भी बड़ी समझी जाती है, उनके मामूली जुर्म को बड़ा सख़्त जुर्म करार देकर नाराजगी का इज़हार किया जाता है, वही यहाँ भी है कि माले गुनीमत जमा करने में कुछ न कुछ दुनियावी लाम का ताल्लुक ज़रूर था, और उस ताल्लुक का तबई असर दिलों में होना भी असंभव नहीं था, सहाबा किराम रिजयल्लाह अन्हम के अख्लाकी मेयार को बलन्द से बलन्द करने के लिये उनके इस अमल को भी दुनिया के इरादे से ताबीर कर दिया, ताकि दनिया के लालच का हल्का सा गुबार भी उनके दिलों तक न जा सके।

وكانين قِن نتِي فحشل ممك إينينان كينير فها وَهَنوا لِمَنَا الصَّالِيمُهُمْ فِي سَمِيشِلِ اللهِ وَمَا صَعْفَوْا وَمَا الشَّكَا فَوَا دَوَاللهُ يُحِبُّ الصَّهِدِينَ۞ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمُ إلاَّ أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا فَنُوْرَبُنَا وَرَامُرَا فَنَا فِي آغَرِزًا وَثَيْثَ الْعَرْمِرِ الْكَفْرِيْنِ هَ فَالْتُهُمُ اللهُ تُوَابُ اللَّهُ مُنِياً وَ خَنْسَ لَوَابِ الْخِرَةِ وَ اللهُ يُحِبُ السُّخْسِوْبُيْنَ

व क-अध्यम् मिन् निबध्यन् और बहुत नबी हैं जिनके साथ होकर लड़े हैं बहुत छादा के तालिब. फिर न का-त-ल म-अह रिब्बिय्य-न कसीरुन हारे हैं कुछ तकलीफ पहुँचने से अल्लाह फमा व-हनू लिमा असाबहुम् फी की राह में और न सुस्त हुए हैं और न सबीलिल्लाहि व मा जुअफू व दब गये हैं, और अल्लाह तआ़ला मुहब्बत मस्तकानू, वल्लाहु युहिब्बुस्-करता है साबित- कदम (जमे और डटे) रहने वालों से। (146) और कुछ नहीं -साबिरीन (146) व मा का-न बोले मगर यही कहा- ऐ रख हमारे। बस्था कौलहुम् इल्ला अन् काल् रब्बनगुफिर् हमारे गनाह और जो हमसे ज्यादती हुई लना जुनुबना व इस्राफना फी हगारे काम में. और साबित (जमाये) रख अम्रिना व सब्बित् अक्दामना कदम हमारे, और मदद दे हमको काफिरों की कौम पर। (147) फिर दिया अल्लाह वन्सुर्ना अलल्-कौमिल् काफिरीन ने उनको सवाब दनिया का और खाब (147) फ्-आताह्मल्लाह् सवाबदुद्न्या सवाब आड़िारत का, और अल्लाह व हस-न सवाबिल्-आहा-रति, महब्बत रखता है नेक काम करने वालों वल्लाहु युहिब्बुल्-मुह्सिनीन (148) 🌣 से। (148) 🌼

इन आयतों के मज़मून का पीछे से ताल्लुक्

पहले गुजरी आयतों में जंगे-उहुद में पेश आने वाली कुछ कोताहियों (भूल-चूकों) पर मुसलमानों को तंबीह और मलामत थी। इन आवतों में भी इसी से संबन्धित पिछली उम्मतों के कुछ हालात व वाकिआ़त की तरफ़ इशारा करके वताया गया है कि ये किस तरह मैवाने जंग में साबित-कुदम और इस्तिकृताल के साथ (थानी दिली जमाव और हिम्मत से जमें) रहे, तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिये।

### खुलासा-ए-तफ्सीर

और बहुत नबी हो चुके हैं जिनके साथ बहुत-बहुत अल्लाह वाले (काफिरों के साथ) जहे हैं, सो न तो उन्होंने उन मुसीबतों की वजह से हिम्पत हारी जो उन पर अल्लाह की राह में आई और न उनके (दिल या बदन) का जोर घटा, और न वे (दुश्मन के सामने) दवे (कि उनसे आजिज़ी और खुशामद की बातें करने लगें), और अल्लाह तख़ाला को ऐसे मुस्तिकृत-मिज़ाजों (बहादुरों) से मुहन्बत है। और (कामों में तो उनसे क्या गुलती और ख़ता होती) उनकी जुबान से भी तो इसके सिवा और कुछ नहीं निकला कि उन्होंने (अल्लाह तख़ाला की बारगाह में) अ़ज़ं किया कि ऐ हमारे परवर्धिगार! हमारे गुनाहों को और हमारे कामों में हमारे हद से आगे निकल जोने को बख्क दीजिए और हमके (काफ़िरों के मुकाबले में) साबित-कुटम (जगाये) रिखने, और हमके काफ़िर लोगों पर ग़ालिब कीजिए। तो (इस जमाव, हिम्मत और दुआ़ की बरकत से) उनको अल्लाह तआ़ला ने दुनिया का भी बदला दिया (यानी कामयाबी व फ़तह) और आख़िरत का भी उन्हा बदला दिया (यानी अपनी रज़ा और जन्नत), और अल्लाह तआ़ला को ऐसे नेकी करने वालों से मुहब्बत है।

### मजारिफ् व मसाईल

ऊपर ज़िक्र हुई आयतों में पहले अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के साथ जिलाद में शरीक अल्लाह वालों की जंग में साबित-कृरमी (बहादुरी व जमाव) और मुसीबतों व सिह्नायों से न घबराना, न कमज़ोर होना बयान फरमाने के बाद उनकी एक और अज़ीमुश्शान सिफ्ता (गुण और ख़ूबी) का बयान भी इस तरह फ्रमाया है कि वे अपनी इस वेमिसाल ख़ुरवानी के साथ भी अल्लाह तज़ाला की बारगाह में चन्द डुआ़यें करते रहते थे:

अब्बल यह कि हमारे पिछले गुनाह माफ फ़रमा दे। दूसरे यह कि मौजूदा जिहाद के अमल में हम से जो कोताड़ी हो गई हो उसको माफ फ़रमा दे। तीसरे यह कि हमें साबित-क़दमी (अपने दीन व मिशन) पर क़ायम रखे। चौधे यह कि हमें दुश्मनों पर ग़ालिब करे।

इन दुआ़ओं के अन्दर मुसलमानों के लिये चन्द अहम हिदायतें हैं:

अपने किसी नेक अमल पर नाज़ नहीं करना चाहिये बल्कि हर हाल में अल्लाह से मगुफिरत और नेक अमल पर कायम

रहने की दुआ़ करते रहना चाहिये

अव्यत्त यह कि हक्तीकृत पहचानने वाले मोमिन का काम यह है कि वह कितना ही बड़ा नेक काम और कितनी ही मेहनत व कोशिश अल्लाह की राह में कर रहा हो, उसको यह हक् नहीं कि अपने अ़मल पर नाज़ व फ़ुछ करे, क्योंकि दर हक्तीकृत उसका अ़मल भी अल्लाह तआ़ला ही के फ़ुल्ल व करम का नतीजा है उसके बग़ैर कोई नेक अ़मल हो ही नहीं सकता। हदीस में मज़कूर है:

فَوَاللَّهِ لَوْلَا اللَّهُ مَا الْمُعَدِّينًا وَلا تَصَدُّفْنَا وَلَا صَلَّيْنَا.

"यानी अगर अल्लाह का फुल्ल व करम न होता तो हमें न सीधे-रास्ते की हिदायत मिलती और न हम से जकात व नमाज अटा हो सकती।"

इसके जुलना जो नेक अमल कोई इनसान करता है वह कितना ही दुरुस्त और सही करके करे लेकिन अल्लाह तआ़ला की शाने जलाली के मुताबिक कर लेना उसके बस में नहीं, इसलिये उसके हक की अवायेगी में कोताही से बचा नहीं जा सकता, इससे अमल की हालत में भी इस्तिग्रफार की ज़लरत हैं।

नोटः इसी लिये नमाज़ में भी सलाम फेरेंने के बाद इस्तिग्रफार किया जाता है जिससे इस बात का इज़हार मक़सूद होता है कि या अल्लाह हम आपकी शायाने शान इस इबादत को अदा नहीं कर सके हैं, इसलिये आपकी बारगाह में इसके सही अदा न कर पाने के लिये माज़ी की दरख़्वास्त करते हैं। मुहम्मद इमरान कासमी बिझानवी

और यह भी किसी को इत्सीचान नहीं हो सकता कि जो नेक अमल वह इस वक्त कर रहा है आगे भी उसकी तौफीक होगी, इसलिये मौजूदा अमल में कोताही पर शर्मिन्दगी और आईन्द्रा के लिये उस पर कायम रहने की दुआ मोभिन का वजीफा (आदत और अमल) होना चाहिये।

ज़िक्र हुई दुआओं में सबसे पहले अपने पिछले गुनाहों की माफी की दरड़बास्त करने में इस तरफ इशारा है कि दुनिया में इनसान को जो रंज व गम या कोई तकलीफ़ या दुश्मन के मुकाबले में शिकस्त पेश आती है वह अक्सर उसके पहले गुनाहों का असर होता है, जिसका इलाज इस्तिम्फ़ार व तीबा है। मौलाना हमी रहमतुल्लाहि अलैहि ने फ़स्मायाः

गम चू बीनी ज़ूद इस्तिगफार कुन गम ब-अमरे खालिक आमद कार कुन

यानी जब तू किसी मुसीबत व परेशानी को देखे तो इस्तिगुफार कर (अल्लाह से माफी चाह), इसलिये कि गम उसी मालिक की मर्ज़ी से आया है तो तू उसी की तरफ रुज़ू हो।

मुहम्मद इमरान कासमी बिज्ञानवी

आख़िरी आयत में अल्लाह वालों को दुनिया व आख़िरत दोनों में अच्छा बदला देने का ज़िक्र है कि -दुनिया में भी अल्लाह तआ़ला अन्जामकार दुश्मनों पर गृतिब और अपने मकृसद में कामयाब फुरमाते हैं, फिर आख़िस्त का बदला तो असल बदला और हमेशा की राहत है, जिसको कभी फुना नहीं। इसकी तरफ़ इशारा करने के लिये आख़िरत के सवाब के साथ लफ़्ज़ हुस्न बढ़ा दिया गया 'व हुस्-न सवाबिल् आढ़ि-रित' फुरमाया।

يَالِيُهَا الَّذِينَ اَمُنْوَا إِنْ تُطِيغُوا الَّذِينِ كَقَرُوا يَرُدُّوْكُمْ عَلَى اَعْقَالِكُمْ فَتَنْقَلِمُوا خِسِويْنَ ۞ كيل اللهُمُولِكُمْ وَفَكُو خَذُرُ الشِّهورِيْنَ ۞ या अय्युहल्लज़ी-न आमनू इन् तुती अुल्लज़ी-न क-फ़रू यरुद्दूकुम् अला अअ्कृतिबकुम् फ्-तन्कृतिब् झासिरीन (149) बलिल्लाहु मौलाकुम् व हु-व ख़ैरुन्नासिरीन (150)

इन आयतों के मज़मून का ऊपर से ताल्लुक

इने जायता के निज्नु को जंभेर ते ताल्लुक जंगे-उहुद में मुसलमानों की बक्ती शिकस्त और रस्लुल्लाह सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम की बफ़ात की अफ़्वाह गर्म होने पर मुनाफ़िक़ों ने जब जंग का पाँसा पलटते हुए देखा तो शरास्त का मौक़ा मिल गया। मुसलमानों से कहने लगे कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ही न रहे तो हम अपना ही दीन क्यों न इक्षितयार कर लें, जिससे सारे झगड़े मिट जायें। इससे मुनाफ़िक़ों की ख़ब्बसत और मुसलमानों का बुरा चाहने वाले दुश्मन होना ज़ाहिर है, इसलिये उक्त आयत में मुसलमानों को हिदायत की गई है कि उन दुश्मनों की बात पर कान न लगायें, उनको अपने किसी मश्चिर में शरीक न करें, न उनके किसी मश्चिर को मानें। तो जैसे पिछली आयतों में अल्लाह वालों की पैरवी करने की हिदायत थी इसमें मुनाफ़िक़ों और इस्लाम के मुख़ालिफ़ों के मश्चिर पर अमल न करने और उनसे बचते रहने की हिदायत है। खुलासा-ए-तफ़रीर यह है:

#### खुलासा-ए-तफ़सीर ऐ ईमान वालो! अगर तुम काफ़िरों का कहना मानोगे तो वे तमको (कफ़ की तरफ) उल्य

फेर देंगे (मतलब यह है कि उन लोगों का असल मक्सद मुसलमानों को उनके दीन से हटाना और बदगुमान करना है, जिसको खुल्लम-खुल्ला भी कह देते हैं, और कभी साफ नहीं कहते मगर अन्दाज़ ऐसा अपनाते हैं कि धीर-धीर इनके दिल से इस्लाम की बड़ाई व मुहब्बत कम होती चिलाओं) फिर तुम (हर तरह) नाकाम हो जाओंगे। (खुलासा यह कि वे तुम्होर दोस्त हरिगज़ नहीं चाहे इज़हार दोस्ती का करें) चल्कि अल्लाह तआ़ला तुम्हारा दोस्त है, और वह सबसे बेहतर पद करने वाला है (इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि सिर्फ अल्लाह तआ़ला पर मरोसा करें, उसी की सदस पद सर परोसा करें, युखालिफ़ लोग अगर तुम्हारी नुसरत व इमदाद की कुछ तदबीरें भी बतलावें तो अल्लाह व रसूल के अहकाम के ख़िलाफ़ उन पर अमल न करों)।

مَنْفَلَقُ فِوْ ثَانُونِ الْمِلِينَ كَقَرُواالرَّعُبَ بِمَنَّا اَشْرَكُوا بِ شَلِع مَالَمْ يُكِزِّلْ بِهِ سُلَطْنًا، وَمَاوْمِهُمُ النَّـارُ \* وَ بِشَنَ مَثْوَے الظّيونِينَ ﴿ وَلَقَدُ صَدَّ قَكُمُ اللَّهُ وَعَلَمُةَ اوْنَصَّمُونَهُمْ بِإِذْنِهِ ، مَحَمَّا إِذَا فَشِلْتُمْ ۚ وَ تَنَازَعُتُمْ فِي الآمِرِ وَتَحَمَّيْتُمْ فِينَ يَعْلَمُ مَنَّ ارْنَكُمْ مَا تَجُيُّونَ ، ويَنكُمْ مَن يُرِينُ اللَّانِينَ وَ مِفْكُمْ مَنْ يُرِينُ الأَخِرَةُ ، لَقُرْصَرُفكُمْ لِينَبَلِيكُمْ ، وَلَقَلَ عَلَى عَلَيْكُمْ ، وَاللهُ وَدُوفَتُهُمْ عَلَمُ الْمُؤْوِدِينَ ۞

सन्लकी फी कुलूबिल्लजी-न क-फरुर्रअ-ब बिमा अश्रकू बिल्लाहि मा लम् युनज्जिल् बिही सुल्तानन व मअवाहमन्नारु. व बिअ-स मस्वज़्जालिमीन (151) व ल-कृद् स-द-कक्मल्लाह वसदह इजा तहस्सूनहुम् बि-इज़्निही हत्ता इजा फ़शिल्तुम् व तनाज्अतुम् फिल्अस्रि व असैतुम् मिम्- बञ्जदि मा अराकुम् मा तुहिब्बू-न, मिन्कुम् मंय्युरीदुदुदुन्या व मिन्कुम् मंय्युरीदुल्-आह्यि-र-त सम-म स-र-फक्म अन्हम लि-यब्तलि-यक्म व ल-कृद अफा अन्क्रम्, वल्लाह् जु फुज़्लिन् अलल् मुज्यिनीन (152)

अब डालेंगे हम काफिरों के दिल में हैबत (रीब और खौफ) इस वास्ते कि उन्होंने भरीक ठहराया अल्लाह का जिसकी उसने कोई सनद नहीं उतारी, और उनका ठिकाना दोजख है और वह बरा ठिकाना है जालिमों का। (151) और अल्लाह तो सच्चा कर चका तमसे अपना वादा जब तम कला करने लगे उनको उसके हक्म से यहाँ तक कि जब तमने नामदीं (कमज़ोरी और बुज़दिली) की और काम में झगडा डाला और नाफरमानी की बाद उसके कि तुमको दिखा चुका तुम्हारी ख़ुशी की चीज, कोई तम में से चाहता था दुनिया और कोई तम में से चाहता था आखिरत, फिर तमको उलट दिया उन पर से ताकि तुमको आजुमाये और वह तो तुमको माफ कर चुका, और अल्लाह का फज़्ल है ईमान वालों पर। (152)

#### इन आयतों का पीछे के मजुमून से जोड

पहले गुज़री आयतों में अल्लाह तज़ाला का नासिर व मददगार होना ज़िक्र हुआ था, इन आयतों में अल्लाह की मदद के कुछ वाकिज़ात का ज़िक्र है।

### खुलासा-ए-तफसीर

हम अभी डाले देते हैं रौव (डर और घबराहट) काफ़िरों के दिलों में, इसके सबब कि उन्होंने अल्लाह तज़ाला का शरीक एक ऐसी चीज़ को ठहराया है जिस (के क़ाबिले शिर्कत होने) पर कोई दलील अल्लाह तआ़ला ने नाज़िल नहीं फ़रमाई (न लफ़्ज़ों में, न स्पष्ट तौर पर और न मायनों में, यानी ऐसी दलील जिसका शरई तीर पर एतिबार हो। इसमें तमाम अफ़्ली कृतई दलीलें दाख़िल हो गये। मतलब यह है कि यूँ तो हर जाहिल अपनी कोई दलील पेश किया ही करता है मगर कोई कृषिले एतिबार दलील उनके पास नहीं) और उनकी जगह जहन्नम है, और वह बुरी जगह है ज़ालिमों की।

(इस आयत में काफिरों पर तैब तारी करने का जो वादा है उसका ज़हूर इस तरह हुआ कि अब्बल तो वावजूद इसके कि शिकस्त मुसलमानों को रही थी, अरब के मुश्रिक बिना किसी ज़ाहिरी सबब के मक्का की तरफ लीट गये। फिर जब कुछ रास्ता तय कर चुके तो अपनी बेवकूफी पर अफ़सोस करने लगे कि जब मुखलमान दम तीड़ चुके ये तो इस वक्त वहाँ से वापस आना कोई अक्लमन्दी नहीं थी, और फिर मदीना की तरफ़ वापसी का कुछ इरादा किया तो अल्लाह ने उनके दिलों पर ऐसा तैब डाला कि मदीना की तरफ़ बढ़ने की हिम्मत न हुई। किसी राह चलते गाँव वाले से कह दिया कि इम तुझे उतनी माल देंगे, तू मदीना जाकर मुसलमानों की डरा दो कि वे फिर लीटकर आ रहे हैं। यहाँ यह सारा वािकुआ आप सल्लल्लाह अलैंडि व सल्लम को वहीं के ज़रिये मालूम हो गया तो रसुलुल्लाह सल्लल्लाह अलैंडि व सल्लम उनका पीछा करने के लिये 'हमराउल-अल्टर' के मकाम तक पहुँचे, मगर वे माण चुके थे। यह आयत इसी वािक्र के मुताल्लिक माज़िल हुई। अगली आयों में जंगे-उहुद के अन्दर मुसलमानों की वक्ती शिकरूस और मग़लूब हो जाने के असबाब का बयान है। इरशाद है) वायटे को मन्या कर क्रिकण और मग़लूब हो जाने के असबाब का बयान है। इरशाद है) वायटे को मन्या कर क्रिकण और सम्मुलूब हो जाने के असबाब का बयान है। इरशाद है)

और यक्तीनन अल्लाह तआ़ला ने तुम से अपने (मदद के) वायदे को सच्या कर दिखाया, जिस वक्त कि तुम (जंग की शुरूआत में) उन काफ़िरों को अल्लाह के हुक्म से कला कर रहे थे (और यह तुम्कारा गृतवा आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ाता गया) यहाँ तक कि तुम खुर ही (राय में) कमज़ीर हो गये (इस तरह कि जो तजवीज़ रसुलुल्लाह सल्लल्लाह अलेहि व सल्लम ने पीछे के मोचें पर पचास सिपाही और एक अफ़ार को बैठाकर फ़रमाई बी, उनमें से सुछ को गृतत-फ़रमी हो गई सुम्तामा फ़तह पा चुके हैं, अब यहाँ बेठे रहने की ज़रूरत ख़त्म हो गई, इसलिए हमें भी दुस्मान के मुकाबले में शरीक हो जाना चाहिए और आपस में (रसुलुल्लाह सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम के) हुक्म में मतभेद करने लगे (कि कुछ तो उसी जगह जमें रहने की हिदायत पर कायम रहे मगर कुछ दूसरों ने दूसरी तजवीज़ पेश कर दी, इनकार च मतामत इसी दूसरी तजवीज़ पर है कि) और तुम (रसुलुल्लाह सल्ल्लाह अलिह व सल्लम के) कहने पर न वले इसके बाद कि तुमको तुमहारी दिल-पसन्द बात (ऑखों से) दिखता दी थी (यानी पुरल्यानों का प्रावा दिखलाया था और उस वक्त तुम्हारी यह हालत थी कि) तुममें से बाज़े तो वे शह्म ये जो पुनिया (को लेना) चाहते थे (यानी काफ़िरों का पीछा करके माले गृनीमत जमा करना चाहते थे) और बाज़े तुम में से वे थे जो (सिफ्) आख़िरत के तलक्यार थे।

(अब चूँकि कुछ हज़रात से राय की कमज़ोरी और रमुलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैष्टि व सल्लम के हुक्म के ख़िलाफ़ दूसरी तजवीज़ पेश करना और आपके कहने पर न चलना और तलबे दुनिया जैसे कुछ उसूर सर्ज़र हो गये तो अल्लाह तआ़ला ने आईन्द्रा के लिये अपनी मदद को बन्द कर लिया) फिर तुमको उन (काफ़िरों) (पर ग़ालिब आने) से हटा दिया (इसके बावजूद कि यह वक्ती शिकरत तुम्कोर अमल का नतीजा थी मगर फिर भी अल्लाह की तरफ से यह अमल बतौर सज़ा के नहीं बेलक इस मस्लेहत से हुआ) ताकि (बुद्धा तज़ाला) तुम्करी आज़माईश (ईमान की) फ़रमाये (बुनीचे उस यक्त मुनाफ़िकों का निफ़ाक खुल गया और सच्चों की कृद्र वह गई) और यक्कीन समझी कि (अल्लाह तज़ाला ने) तुमको माफ़ कर दिया (अब आख़िरत में पकड़ न होगी) और अल्लाह तज़ाला को तुमको माफ़ कर दिया (अब आख़िरत में पकड़ न होगी) और अल्लाह तज़ाला बड़े फ़ुल वाले हैं मुसलमानों (के हाल) पर।

## मआरिफ़ व मसाईल

अल्लाह तआ़ला के नज़दीक सहाबा किराम का बुलन्द मक़ाम

#### और उसकी रियायतें

यह ज़ाहिर है कि जंगे-उहुद में कुछ सहाबा किद्राम रिज़यल्लाहु अन्हुम की राय की ग़लती हुई थी जिस पर पहले क्यान हुई अनेक आयतों में तंबीह और जीईन्द्रा के लिये हालात के सुधार की हिदायतों का सिलिसिता चला आता है मगर इस नाराज़गी और तंबीहात (चेतावनियों) के अन्दर भी सहाबा किराम रिज़यल्लाहु अन्हुम के साथ कह तआ़ला शानुहू की इनायदें देखने के कृषिल हैं। अव्वल तो 'लियव्लिलयकुम' (तािक दुम्हारी आज़माईश करे) फुरमाकर यह ज़ाहिर फुरमा दिया कि वक्ती और अस्थायी शिकस्त की जो सूरत पेश आई यह सज़ के तौर पर नहीं बिल्क आज़माईश के लिये हैं। फिर साफ़ लफ़्ज़ों में ख़ता की माफ़ी का ऐलान फ़रमा दिया 'व लक़्दू अ़फ़ा अन्कुम' (यानी अल्लाह तआ़ला तुमको माफ़ कर चुका)।

## कुछ सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम के दनिया के इरादे का मतलब

मज़कूरा आयतों में इरझाद हुआ है कि उस वक्त सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के दो गिरोह हो गये थे- कुछ दुनिया चाहते थे, कुछ सिर्फ आख़िरत के तलबगार थे।

यहाँ यह बात काबिले ग़ौर है कि जिन हजरात के बारे में तालिबे दुनिया होने का ज़िक्र है यह उनके किस अमल की बिना पर है। ज़िहर है माले गृनीमत जमा करने के इरादे को तलबे दुनिया से ताबीर किया गया है। अब ग़ौर करो कि अगर ये हज़रात अपने मोर्चे पर जमे रहते और माले गृनीमत जमा करने में शरीक न होते तो क्या उनके गृनीमत के हिस्से में कोई कमी आ जाती? और शरीक हो गये तो क्या कोई ज़्यादा हिस्सा मिल गया। क़ुरआन व हदीस से साबित हुए गृनीमत के क़ानून को जो शख़्स जानता है उसको इसमें कोई शुद्धा नहीं हो सकता कि माले गृनीमत में से जो हिस्सा उनको मिलेगा उसमें किसी हाल में कमी-बेशी का कोई फ़र्क न था। माले गुनीमत जमा करने की सूरत में भी उनका हिस्सा वही रहेगा जो अपनी जगह मोर्चे पर जमे रहने के वक्त मिलता।

तो अब यह ज़ाहिर है कि उनका यह अ़मल ख़ालिस दुनिया तलब करने वाला तो हो नहीं सकता बल्कि मुजाहिदीन के काम में शिक्त है, हाँ तबई तौर पर उस वक्त माले गृनीमत का ख़्याल दिल में आ जाना कोई दूर की बात नहीं, मगर हक तआ़ला अपने रसूल सल्ललाहु अ़लैहि व सल्लम के साथियों के दिलों की इससे भी पाक व साफ देखना चाहते हैं कि माल का तसन्धुर (ख़्याल) ही क्यों आये। इसतिये इस तसन्धुर को दुनिया की तलब से ताबीर करके नापसन्दीदगी का इज़्हार फ़्रस्मा दिया। वल्लाहु आलम

### إذْ تُصْعِلُونَ وَلا سَتُلُونَ

عَلَّا أَحَدٍ وَ الرَّمُولُ يُدَاعُوكُمُ فِيَ اَحْدَرِكُمُ فَاكَا بَكُمْ فَكَا يِعْتِي لِكُيْلَا تَحْدَوُا عَدْ مَا فَاكَلَمْ وَلَا يَاكُمُ مِنْ الْمُعَلَمْ وَلَا الْمُعَلَمْ الْمُعْلَمُ الْفَلْمُ الْمُنْعُمْ يَظْتُونَ هَا يَكُمْ يَظْتُونَ فِي لَمُنَا الْمُعْلَمُ الْفُلْمُهُمْ يَظْتُونَ هَا يَعْلَمُ عَلَيْهُ الْمُنْعُمْ يَظْتُونَ مِنْ يَطْتُونَ فِلَ الْمَا يَعْفَقُونَ فِي اللهِ عَلَيْهِ الْمُعْلَمِينَةً فَقُلَا اللهِ عَلَيْهُ الْمُنْعُمْ الشَّمُهُمْ يَظْتُونَ فِي اللهِ عَلَيْمَ الْمَعْلَمِينَةً فَلَيْ الْمُعْلَمِ فَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَلّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُمُ اللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُمْ اللّهُ عَلَيْمُ وَلّمُ اللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُمْ عَلَيْمُ وَاللّهُمُ وَاللّهُمُ وَاللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُمْ وَاللّهُمُ وَاللّهُمُونِ مُنْ اللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُمُ وَلّا اللّهُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُمُ وَاللّهُمُ وَاللّهُمُ وَالْمُعْلِمُ وَاللّهُمُ وَلِمُ اللّهُمُ وَاللّهُمُ وَاللّهُمُ وَاللّهُمُ وَلّمُولِلْمُ اللّهُمُ وَاللّهُمُ وَاللّهُمُ وَاللّهُمُ وَاللّهُمُ وَاللّهُمُ وَاللّهُمُ وَلِمُ اللّهُمُ وَلّمُ اللّهُمُ وَاللّهُمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُو

इज् तुस्अद्-न व ला तल्बू-न अला अ-हदिंव्-वर्रसूलु यद्अूकुम् फी उद्धाकुम् फ-असाबकुम् गृम्मम्-बिगृम्मिल् लिकैला तस्जृन् खला मा फातकुम् व ला मा असाबकुम, वल्लाहु झाबीरुम् बिमा तअ्मलून (153) सुम्-म अन्ज-ल अलैकुम् मिम्-बज्दिल्-गृम्मि अ-म-नतन्- तुम चड़े चले जाते थे और पीछे फिरकर न देखते थे किसी को, और रसूल पुकारता था तुमको तुम्हारे पीछे से, फिर पहुँचा तुमको मुम बदले में गुम के ताकि तुम गुम न किया करो उस पर जो हाथ से निकल जाये और न उस पर कि जो कुछ पेश जा जाये, और अल्लाह को खबर है तुम्हारे काम की। (152) फिर तुम पर उतारा तंगी के बाद अमन की जो ऊँच थी कि डाँक लिया उस ऊँघ ने

-नुआसंय्याशा ता-इ-फृतम् मिन्कम बाजों को तम में से और बाजों को फिक्र व ता-इ-फ़तुन् कृद् अहम्मतूहुम् पड रहा था अपनी जान का. ख्याल करते अन्भू सह्म यज्ञान-न बिल्लाहि थे अल्लाह पर झठे ख्याल. जाहिलों जैसे. गैरल-हक्कि जन्नल-जाहिलिय्यति. कहते थे- कछ भी काम है हमारे हाथ यकूलू-न हल्-लना मिनल्-अम्रि मिन् में? त कह सब काम है अल्लाह के हाथ. शैइन्, कूल् इन्नल्-अम्-र कुल्लह वे अपने जी में छपाते हैं जो तझसे लिल्लाहि, युख्कू-न फी अन्फ्रुसिहिम जाहिर नहीं करते। कहते हैं अगर कुछ मा ला युब्द-न ल-क. यकूल-न लौ भी काम होता हमारे हाथ तो हम मारे न का-न लना मिनल्-अम्रि शैउम मा जाते इस जगह, त कह अगर तम होते कतिल्ना हाहुना, कृल् लौ कुन्तुम् अपने घरों में तो लाजिमी तौर पर बाहर फी ब्युतीकृम् ल-ब-रजल्लजी-न निकलते जिन पर लिख दिया था मारा अलैहिम्लकृत्ल् इला जाना अपने पडाव पर. और अल्लाह को मजाजिअहिम व लि-यब्तलियल्लाह आजमाना था जो कछ तम्हारे जी में है मा फी सुदूरिकुम् व लियु-महिह-स मा और साफ करना था उसका जो तुम्हारे अलीम्म दिल में है, और अल्लाह जानता है दिलों फी कलबिकम, वल्लाह के भेद। (154) जो लोग तुममें से हट बिजातिस्सुदूर (154) इन्नल्लजी-न गये जिस दिन लडीं दो फौजें. सो उनको मिन्कम यौमल्-तकल तवल्ली जम्आनि इन्नमस्तजल्लहुमुश्शैतान् बहका दिया शैतान ने उनके गुनाह की शामत (नहसत) से, और उनको बख्श बि-बज़िज मा क-सब् व ल-कद् अफुल्लाह् अन्ह्म, इन्नल्ला-ह चका अल्लाह, अल्लाह बख्शने वाला है बरदाश्त करने वाला। (155) 🏶

इन आयतों के मज़मून का पीछे से ताल्लुक्

गुफ़्रुरुन् हलीम (155) 🏶

ये आयतें भी जंगे-उहुद के बयान हुए वाकिए से संबन्धित हैं। पहली आयत में इस वाकिए पर सहाबा किराम रजियल्लाह अन्हम के रंज व गम का ज़िक्र है और दूसरी बड़ी आयत में उस गुम के दूर करने का बयान है। तीसरी आयत में दोबारा फिर इसका इज़हार है कि उसमें जो हार की सुरत पेश आई वह भी कोई सज़ा नहीं, बल्कि सच्चे मोमिनों और मुनाफिकों में फर्क

अलैहदगी पैदा करने के लिये एक आज़माईश थी, और फिर दोबारा सहावा किराम रिज़यल्लाहु अन्ह्रम की ख़ता व चूक की माफ़ी का ऐलान है।

## ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

(वह वक्त याद करो) जबकि तुम (भागते हुए जंगल को) चढ़े चले जाते थे और किसी को मुड़कर भी तो न देखते थे। और रसूल (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) तुम्हारे पीछे की ओर से तुमको पुकार रहे थे (कि इधर आओ, मगर तुमने सुना ही नहीं) सो खुदा तआ़ला ने उसके बदले में गुम दिया (तुम्हारे) गुम देने के सबब (रसलुल्लाह सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम को), ताकि (उस सज़ा और मुसीबत से तुममें पुख़्तगी पैदा हो जाये जिससे फिर) तुम ग़मज़दा न हुआ करो, न उस चीज़ पर जो तुम्हारे हाथ से निकल जाए और न उसपर जो तुम पर मुसीबत पड़े, और अल्लाह तआ़ला सब खुबर रखते हैं तुम्हारे सब कामों की (इसलिए तुम जैसा काम करते हो उसके मनासिब नतीजा व बदला तजवीज फरमाते हैं। आगे गम को दर करने का बयान है) फिर अल्लाह तआ़ला ने उस गम के बाद तम पर चैन (और राहत) भेज दी. यानी ऊँघ (जबकि काफिर लोग मैदान से वापस हो गये उस वक्त गैब से मुसलमानों पर ऊँघ गालिब हुई जिससे सब गम दर हो गया) कि तममें से एक जमाअत (यानी मुसलमानी) पर तो उसका गलबा हो रहा था और एक जमाअत वह थी (यानी मुनाफिक़ों की) कि उनको अपनी जान ही की फिक्र पड़ रही थी (कि देखिये यहाँ से बचकर भी जाते हैं)। वे लोग अल्लाह तआ़ला के साथ हकीकत के विलाफ गमान कर रहे थे जो कि खालिस बेवकफी का ख्याल था। (यह ख्याल आगे उनके कौल से और उसका बेवकफी व जहालत होना उसके जवाब से मालुम होता है। उनका कौल यह या कि) वे युँ कह रहे थे- क्या हमारा कुछ इख्तियार चलता है? (भतलब यह था कि हमारी राय किसी ने न सनी जो जंग से पहले हमने दी थी, ख्वाह-म-ख्वाह सब को मुसीबत में फंसा दिया) आप फरमा दीजिए कि इंस्क्रियार तो सब अल्लाह ही का (चलता) है। (मतलब यह है कि अगर तम्हारी राय पर अमल भी होता तब भी अल्लाह की मर्ज़ी व तकदीर गालिब रहती और जो मसीबत आने वाली थी आकर रहती। चनाँचे उनके कौल और उसके जवाब का मतलब आगे तफसील के साथ आता है) वे लोग अपने दिलों में ऐसी बात छुपाकर रखते हैं जिसको आपके सामने (खोलकर) जाहिर नहीं करते (क्योंकि जाहिर में उनके इस कौल का कि हमारा क्या इिलायार है. यह मतलब समझा जा सकता है कि अल्लाह की तकदीर के सामने बन्दे की तटबीर नहीं चलती. जो कि ऐन ईमान की बात है, और अल्लाह तआ़ला की तरफ से इसका जो बारीक जवाब दिया गया उसमें इस मायने की तस्दीक भी है कि वाकई इंख्तियार अल्लाह ही का गालिब है. मगर दर हकीकत उनका मतलब इस कौल से यह नहीं था बल्कि वे यह बात इस मायने से) कहते हैं कि अगर हमारा कुछ इख़्तियार चलता (यानी हमारी राय पर अमल होता) तो हम (में से जो लोग यहाँ करल हुए वे) यहाँ करल न किए जाते (जिसका हासिल यह है कि तकदीर कोई चीज नहीं इसीलिए आगे उनके इस कौल का झठा और गलत होना इस तरह बयान किया गया

कि) आप फ्रस्मा दीजिए कि तुम लोग घरों में भी रहते तब भी जिन लोगों के लिए कृल्ल छोना तय हो चुका है वे लोग उन जगहों की तरफ़ (आने के लिये) निकल पड़ते नहीं वे (कृत्ल होन्डोकर) गिरे हैं (गृज्यं यह है कि यह ज़ाहिरी नुक़्सान व तक्तलीफ़ जिस कद्र हुई बत तो टतने बाली न थी) और (इसके फ़्रायरे व लाभ बहुत नहें थे, क्योंकि) यह जो कुछ हुआ इसलिए हुआ तालि जल्ला तमुला तुम्हारे वातिन की बात (यानी इंमान) की आजुमाईश्र करे (क्योंकि इस मुसीबत के वक्त मुनाफ़िक़ों का निफ़ाक़ खुल गया और मिमिनों का ईमान और ज़्यारा मज़बूत और गहरा हो गया) और तािक तुम्हारे दिलों की बात (यानी इसी ईमान) को (शुक्तात व क्यवलों से) साफ कर दे, (क्योंकि मुसीबत से मीमिन की तवज्जीह अल्लाह के ज़्लावा से हटकर सिर्फ़ अल्लाह तज़ाला की तरफ़ लग जाती है जिससे ईमान को ताज़गी और हुक्ता पहुँचती है) और अल्लाह तज़ाला सब वातिन की बातों को खूब जानते हैं (उनको आज़माईश्र की ज़क्तर नहीं, मगर इसलिए कि अदालती तरिक़ से मुजरिम का जुर्म खुलकर सामने आ जाये ऐसे-ऐसे मामलात सामने लाये जाते हैं)

यकीनन तुम में से जिन लोगों ने (मैदाने जंग से) पीठ फेर दी थी जिस दिन कि दोनों जमाअ़नें (मुसलमानों और काफ़िरों की) आपस में आमने-सामने हुई (यानी जंगे-उहुद के दिन, उसकी क्याह) इसके सिवा और कोई बात नहीं हुई कि उनकी शैतान ने बहका दिया उनके कुछ (पहले किये हुए) आमाल के सबब, (यानी उनसे कुछ ख़ता व क़सूर ऐसे हो गये खे जिससे शैतान को उनसे और भी मासियत (मुनाह व नाफ़रमानी) करा देने की अपेक्षा हो गई, और इंतिफ़ाक़ से वह अपेक्षा पूरी हो गई)। और यक्तीन समझी कि अल्लाह तआ़ला ने उनकी माफ़ फ़रमा दिया, वाक़ई अल्लाह तआ़ला बड़े मग़फ़िरत करने वाले वड़े इल्म वाले हैं (कि ख़ता हो जाने के वक़्त भी कोई सज़ा नहीं दी)।

## मआरिफ़ व मसाईल

ऊपर ज़िक्र हुई पहली आयत में कुछ सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ज़न्हुम का मैदाने जंग छोड़कर चला जाना और खुद रस्लुलाह सल्लल्लाहु ज़लेहि व सल्लम के आवाज़ देने पर भी उनका न आना और इस पर रस्लुल्लाह सल्लल्लाहु ज़लेहि व सल्लम को गम होना और उस गम के बदले में अन्जाम कार सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को गम होना बयान हुआ है, और हदीस की रिवायतों में है कि हज़रत कज़ब बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु ने पुकारा तो मुसलमान जमा हो गये।

इसके मतलब और मायनों में जोड़ रूडुल-मुआनी के मुसन्निफ् ने इस तरह किया है कि पहले रसुकुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने पुकारा जो सहाबा किराम राज्यल्लाहु अ़न्हुम ने सुना नहीं और दूर निकले चले गये। उस वक्त हज़रत क़अ़ब बिन मालिक राज्यल्लाहु अ़न्हु ने पुकारा वह सब ने सुन लिया तो जमा हो गये।

वयानुत-कुरआन में हज़रत हकीमुल-उम्मत मौलाना थानवी रह. ने फ़रमाया कि असल

वजह पबराहट की यह ख़बर थी कि रसुलुस्लाह सस्तरसाहु अलैहि व सस्तम शारीद हो गये।
आपके पुकारने में इस ख़बर की कोई तारतीद (ख़ण्डन) तो थी नहीं और आवाज अगर पहुँची भी
हो तो पहचानी नहीं गई। फिर जब हज़रत कअ़ब बिन मालिक रिज़यस्ताहु अ़न्हु ने पुकारा तो
इसमें इस ख़बर की तरदीद और रसुलुस्ताह सत्तरसाह अ़नीह व सस्तम का हयात (छ़िन्दा) होना
मज़कूर था। यह सुनक्त सब की तसस्ति हुई और सब जमा हो गये। बाकी रहा यह कि फिर
इस पर हक तआ़ला की तरफ़ से गुस्सा व नाराज़गी और रसुलुस्ताह सस्तरसाह अ़नीह व सस्तम
को गम क्यों हुआ? इसकी वजह यह हो सकती है कि अगर सुस्तिकिव-मैम्प्राज रहते (यानी
घवराहट और अफ़रान्सफ़री का शिकार न होते) तो आवाज को पहचान सकते थे।

# े उहुद की मुसीबतें सज़ा नहीं बल्कि आज़माईश थीं और जो ख़ता कुछ सहाबा किराम से हुई वह माफ कर दी गई

(और अल्लाह को आज़माना या जो कुछ तुम्हारे जी में हैं) से मालूम हुआ कि जंगे-उड्डर में जो मुसीबतें जीर तकलीफ़ें सहाबा किराम रिजयल्लाहु अन्हुम को पेग्न आर्यी वो सज़ा के तौर पर नहीं बल्कि आज़माईश और इम्तिहान के तौर पर थीं। इस इम्तिहान के ज़रिये मोमिनों, सच्चों।

और मुनाफिकों में फूर्क का इज़ड़ार करना था, और 'असाबकुम् ग्रम्मन्' के अलफ़ाइ से जो इसका सज़ा होना मालूम होता है इसको यूँ समिक्षये कि सूरत तो सज़ा ही की थी मगर यह सज़ा मुख्यियाना इस्ताह (बातिन संवारने) के लिये थी, जैसे कोई बाप अपने बेटे को और उस्ताद अपने आगिर्स को सज़ा देता है तो आम बोलचाल में उसको सज़ा भी कह सकते हैं मगर दर हक्कीकृत यह तरिबंदत और इस्ताह (सुचार) की एक सूरत होती है। हाकिमाना सज़ा उससे अलग और इसरी हीज है।

## उहुद के वाकिए में मुसलमानों पर मुसीबतों के असबाब क्या थे?

ज़िक्र हुए जुमलेः

لِيُعْلِي اللَّهُ مَافِي صُدُورِكُمْ

(और अल्लाह को आज़माना या जो कुछ तुम्हारे जी में है) से आख़िर आयत तक जो इस्शाद है उससे तो यह मालूम होता है कि मुसीबतों का सवब यह रब्बानी हिक्मतें थीं, लेकिन अगली आयत में:

إِنَّمَا اسْتَوَلُّهُمُ الشَّيْطَلُ بِيَغْضِ مَا كَسَبُوا

(सो उनको बहका दिया शैतान ने उनके गुनाहों की शामत के कारण) से यह मालूम होता

कि इन हज़रात की कोई पिछली ख़ता व चूक इस शैतानी असर का सबब है।

जवाब यह है कि ज़ाहिरी तबब तो वह चूक और ख़ता ही हुई कि उसकी बजह से श्रीताव को उनसे और नाफ़रमानी व ग़लती करा देने की भी अपेक्षा हो गई, और इित्तफ़ाक़ से उसकी वह अपेक्षा पूरी भी हो गई, मगर इस ख़ता और भूल और इसके बाद आने वाले परिणामों में वे कुदरती हिक्मलें छुपी थीं जिनको 'लियव्तित-यकुम.......' में बयान फ़रमाया है। तफ़सीर स्हुद-मज़ानी में जुजाज से नक़्ल किया है कि श्रीतान ने उनको कुछ वे गुनाह याद दिलाये हिनको लेकर हक़ं तज़ाला से मिलना उनको अच्छा मालूम न हुआ, इसलिये जिहाद से हट गये ताकि वे अपनी हालत को दुहस्त करके फिर पसन्दीदा हालत पर ज़िहाद करें और शहीद होकर अल्हाह से मिलें।

## एक गुनाह दूसरे गुनाह का भी सबब हो जाता है

उक्त आयत से मालूम हुआ कि एक गुनाह दूसरे गुनाह को खींच लाता है, जैसे एक नेकी दूसरी नेकी को खींच लाती है। यानी अच्छे और बुरे आमाल में एक किया है, जब इनसान कोई एक नेक काम कर लेता है तो तजुर्बा गवाह है कि उसके लिये दूसरी नेकियाँ भी आसान हो जाती हैं, उसके दिल में नेक आमाल की चाहत व दिलचरी बढ़ जाती हैं। इसी तरह इनसान कोई गुनाह करता है तो वह उसके दूसरे गुनाहों का रास्ता हमवार कर देता है, दिल में गुनाह की चाह और दिलचस्पी बढ़ जाती है। इसी तरह इनसान कोई गुनाह करता है तो वह उसके दूसरे गुनाहों का रास्ता हमवार कर देता है, दिल में गुनाह की चाह और दिलचस्पी बढ़ जाती है। इसी लिये कुछ जुतुर्गों ने फ़रमाया है:

إِنَّ مِنْ جَزَّآءِ الْحَسَنَةِ الْحَسَنَةِ بَعْدَ هَاوَإِنَّ مِنْ جَزَآءِ السَّيِّنَةِ السَّيِّنَةَ بَعْلَهَا.

"यानी नेक काम की एक नक्द जजा (बदला) वह दूसरी नेकी है जिसकी तौफीक उसको हो जाती है, और बुरे अ़मल की एक सज़ा वह दूसरा गुनाह है जिसके लिये पहले गुनाह ने रास्ता हमवार कर दिया है।"

हज़रत हकीमुल-उम्मत मौलाना थानवी रह. ने मसाईलुस्सुलूक में फ़रमाया कि हदीस के बयान के मुताबिक गुनाह से दिल में एक अंघकार और तारीकी पैदा हो जाती है और जब दिल में अंघेरा आ जाता है तो शैतान काबू पा लेता है।

अल्लाह तआ़ला के नज़दीक सहाबा किराम का ऊँचा रुतबा और उनकी खताओं पर माफी व दरगुज़र का बेमिसाल मामला

जंगे-उहुद के वाकिए में जो कोताहियों और ख़तायें कुछ सहाबा किराम रिज़यल्लाहु अन्हुम से सादिर हुई तो अपने आप में बड़ी भारी और सख़्त थीं। जिस मोर्चे पर पचास सहाबा किराम रिज़यल्लाहु अनुसुम को यह हुक्म देकर बैठाया था कि हम पर कुछ भी हाल गुज़रे तुम यहाँ से न हटना, उनकी बड़ी तादाद वहाँ से हट गई। अगरचे हटने का सचब उनकी यह वैचारिक गुलती सही कि अब फतह हो चुकी है. इस हक्म की तामील परी हो चुकी है. यहाँ से नीचे जाकर सब

क्सीर मजारिकुल-कुरजान जिल्द (१) 244 सुर: आले इमरान (s) मुसलमानों के साथ मिल जाना चाहिये, मगर दर हक्किकृत नवी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की स्पष्ट और खुली हिदायतों के ख़िलाफ था। इसी ख़ता व कसूर के नतीजे में मैदाने जंग से भागने की गुलती सर्ज़द हुई, चाहे उसमें भी मतलब और विचार ही का सहारा लिया गया हो, जैसा कि जुजाज से ऊपर नक़्त किया जा चुका है। फिर यह मैदाने जंग से भागना ऐसी। हालत में हो कि रस्तुललाह सल्ललाहु अलैहि व सल्लम उनके साथ हैं और पीछे से उनको आवाज़ दे रहे हैं, ये चीज़ें अगर शख़्सियात (व्यक्तियों) और उस वक्त के हालात से अलग करके देखी जायें तो बिला शुब्हा बहुत सख़्त और ऐसे संगीन जुर्म थे कि सहावा किराम रज़ियल्लाह अन्हम आपसी विवादों के सिलसिले में विभिन्न सहाबा पर जितने इल्ज़ामात मुख़ालिफ़ों की तरफ से लगाये जाते हैं ये उन सब से ज्यादा सख्त और बड़े अपराध की हैसियत रखते हैं।

मगर ग़ौर कीजिये कि हक तआ़ला ने इन तमाम ख़ताओं और कसूरों के बाद भी उन हज़रात के साथ क्या मामला फ़रमाया, वह उक्त आयतों में बड़ी वजाहत से आ गया, कि अब्बल ज़ाहिरी इनाम ऊँघ (आँखों के नींद से झपकने) को भेजकर उनकी तकलीफ और थकान व परेशानी दूर की गई, फिर यह बतलाया गया कि जो मुसीबतें और गम मुसलमानों को इस वक्त पहुँचा है वह ख़ालिस सज़ा व अन्जाम नहीं, यल्कि इसमें कुछ मुरब्बियाना हिक्मतें (नसीहत के पहलू) छुपी हैं। फिर साफ लफ़्ज़ों में माफ़ी का ऐलान फ़रमाया। ये सब चीज़ें एक मर्तबा इससे पहले आ चुकी हैं, इस जगह फिर इनको दोहराया गया, इस दोहराने की एक हिक्मत यह भी है कि पहली मर्तबा तो खुद सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की तसल्ली के लिये यह इरशाद फुरमाया गया और इस जगह मुनाफिकों के उस कौल का रद्द भी उद्देश्य है जो वे मुसलमानों से कहते थे कि तुमने हमारी राय पर अमल न किया इसलिये मुसीवतों य तकलीफों का सामना हआ ।

बहरहाल! इन तमाम आयतों में यह बात बड़ी वज़ाहत (विस्तार) से सामने आ गई कि हक तञाला की बारगाह में अपने रसूल मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम के साथियों को महबुबियत का वह मकाम हासिल है कि इतनी बड़ी ज़बरदस्त ख़ताओं और कोताहियों के बावजूद उनके साथ सिर्फ माफी व दरगुज़र का ही मामला नहीं बल्कि लुत्फ व करम का मामला फरमाया गया। यह मामला तो खद हक तआला का और क्ररआनी अहकाम का बयान किया हुआ है। इसी तरह का एक मामला हज़रत हातिब इब्ने अबी बल्तुआ रज़ियल्लाहु अन्हु का हुज़ूर सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम के सामने पेश हुआ। उन्होंने मक्का के मिश्रकों को मसलमानों के हालात के मुताल्लिक एक ख़त लिख दिया था, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर वही (अल्लाह की तरफ से आये पैगाम) के ज़रिये इसकी हकीकत खली और खत पकड़ा गया तो सहाबा किराम रिजयल्लाह अन्हम में हज़रत हातिब इब्ने अबी बल्तआ़ रिज़यल्लाहु अन्हु के ख़िलाफ सख़्त आक्रोश और नाराज़गी थी। फारूके आज़म रिजयल्लाह अन्ह ने अर्ज किया कि मुझे इजाजत दीजिये कि इस मुनाफिक की गर्दन मार दूँ। मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को मालूम था कि वह मुनाफ़िक नहीं, सच्चे मोमिन हैं, मगर यह ग़लती उनसे हो गई,

दसलिये उनको माफ फरमाया और फरमाया कि "यह बटर वालों में से हैं और प्रायट अल्लाह तआ़ला ने बदर में शरीक होने वाले तमाम हजुरात के बारे में मगफिरत (बख्यिश) और माफी का हक्य नाफिज कर दिया है।" (यह रिवायत ह़दीस की सब मोतबर किताबों में मौजद है)

## सहाबा किराम रजियल्लाहु अन्हुम के मुताल्लिक आम

### मुसलमानों के लिये एक सबक

यहीं से अहले-सुन्नत वल-जमाअत के इस अक़ीदे और अमल की तस्दीक होती है कि सहाबा किराम रिज़ियल्लाहु अ़न्हुम अगरचे गुनाहों से मासूम (सुरक्षित) नहीं, उनसे बड़े गुनाह भी हो सकते हैं और हुए भी हैं, लेकिन इसके बावजूद उम्मत के लिये यह जायज नहीं कि उनकी तरफ किसी बुराई और ऐब को मन्सूब करे। जब अल्लाह तआ़ला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उनकी इतनी बड़ी गुलतियों और ख़ताओं को माफ करके उनके साथ लुक्फ़ व करम का मामला फरमाया और उनको रिजयल्लाह अन्ह (अल्लाह उनसे राज़ी हुआ) का मकाम अता फरमाया, तो फिर किसी को क्या हक है कि उनमें से किसी का बुराई के साथ तजकिस करे।

यही वजह है कि हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रिज़यल्लाहु अ़न्हु के सामने एक मर्तबा किसी ने हज़रत उस्मान ग़नी रज़ियल्लाह अ़न्हु और कुछ सहाबा किराम पर जंगे-उहुद के इसी वाकिए। का जिक्र करके ताना किया कि मैदान छोड़कर भाग गये थे, इस पर हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रजियल्लाह अन्ह ने फरमाया कि जिस चीज की माफी का अल्लाह तआला ने ऐलान फरमा दिया उस पर ताना देने का किसी को क्या हक है। (सही बुख़ारी)

इसलिये अहले-सन्नत वल-जमाअत के अकीदों की किताबें सब इस पर मुलाफिक (सहमत) हैं कि तमाम सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की ताज़ीम (अदब व सम्मान) और उन पर ताने व एतिराज से परहेज वाजिब है। अकाइदे-नसफिया में है:

وَيَكُفُ عَنْ ذِكْرِ الصَّحَابَةِ إِلَّا بِخَيْرٍ.

'यानी वाजिब है कि सहाबा रज़ियल्लाह अन्हम का ज़िक खैर और भलाई के बगैर न करे।' और शरह मुसामरा इब्ने हुमाम में है:

إغْبِقَادُ اَهْلِ السُّنَّةِ تَزْكِيَةُ جَمِيْعِ الصَّحَابَةِ وَالنَّنَاءُ عَلَيْهِمْ.

"यानी अहले-सुन्नत वल-जमाअत का अकीदा यह है कि तमाम सहाबा किसम को मोतबर व भरोसे वाला समझें, उनका जिक्र तारीफ व प्रशंसा के साथ करें।"

शरह मवाकिफ में है:

एतिराज से बाज रहना वाजिब है।"

يَجِبُ تَعْظِيمُ الصَّحَابَةِ كُلِّهِمْ وَالْكُفُّ عَنِ الْقَدْحِ فِيهِمْ. "यानी तमाम सहाबा रिजयल्लाह अन्हम की ताजीम वाजिब है, और उन पर ताने व हाफ़िज़ इब्ने तैमिया रह. ने अ़क़ीदा-ए-वास्तिया में फ़रमाया है किः

अहले मुन्तत वल-जमाञ्जत का ज़कीदा यह है कि सहाबा किराम रिजयल्लाहु अन्हुम के बीच जो इक्किल्लाफ़त (अगड़े, विवाद) और क़ल्ल व किताल हुए हैं उनमें किसी पर इल्ज़ाम व एतिराज़ करने से बाज़ रहें। वजह यह है कि तारीख़ में जो रिवायतें उनकी किमियों व दुपईयों के मुतालिक हैं उनमें अधिकतर तो झूठों और गलत हैं, जो दुसमानों ने उड़ाई हैं, और जुछ वो हैं जिनमें किमी-बेशी करके अपनी वास्तिकता के ख़िलाफ़ कर दी गई हैं। और जो बात सही भी है तो सहाबा किराम रिज़यल्लाहु जुन्हुम उसमें इन्निहादी राय विचारिक धारणा) की बिना पर माजूर हैं। और फ़र्ज़ करों जहीं वे माजूर भी न हों तो अल्लाह का कानून यह है कि:

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُلْعِبْنَ السَّيِّنَاد

यानी नेक आमाल से बुरे आमाल का भी कप्रफारा (बदला) हो जाता है। और यह ज़ाहिर है कि सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के नेक आमाल के बराबर किसी दूसरे के आमाल नहीं हो सकते, और अल्लाह तआ़ला के करम व माफी के जितने वे मुस्तिहिक् हैं कोई दूसरा नहीं हो सकता। इसलिये किसी को यह हक् नहीं कि उनके आमाल पर पकड़ करे और उनमें से किसी पर ताने व एतिराज़ की ज़बान खोले। (अक़ीदा-ए-वास्तिया संक्षिप्त में)

يَالِهُمَا الَّذِينَ امْنُوا لا تَكُوْنُوا كَا لَيْنِينَ كَفُرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَائِهِمْ إِذَا صَرَبُهُا فِي الْأَرْضِ اوَ كَانُوا هُنْكُ لِهُ كَا لُوَا عِنْدَىنَا مَا مَا تُوا وَ مَا فَتِهُا الْجَعْلَ اللهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوعِمْ ، وَ اللهُ يُهِى وَيُهِيْكُ وَ اللهُ يِمَا تَعْمَلُونَ يَصِيرُ ﴿ وَلَهِنْ فَيَاثُمْ فِي سَبِيْلِ اللهِ اوْ مُثَمَّم لَمَعْفِرَةً فِنَ اللهِ وَرَحَمَّ عُمْدُو مِنَا يَعْمَدُونَ وَلَهِنْ مُنْهُمْ أَوْقِئَاتُمْ لِالْ اللهِ فَشَرُونَ ﴿

ऐ ईमान वालो! तुम न हो उनकी तरह या अय्यहल्लजी-न आमन् ला तक्नू जो काफिर हुए और कहते हैं अपने कल्लजी-न क-फरू व कालू भाईयों को जब वे सफर को निकलें मल्क लि-इस्वानिहिम इजा में या हों जिहाद में- अगर रहते हमारे फिलअर्जि औ कानू गुज्जल-लौ पास तो न मरते और न मारे जाते. ताकि कानू अिन्दना मा मातू व मा कृतिल् अल्लाह डाले इस गुमान से अफुसोस लि-यज्जललाहु जालि-क हस्र-तन् उनके दिलों में, और अल्लाह ही जिलाता फी क्लूबिहिम्, वल्लाहु युस्यी व है और मारता है, और अल्लाह तम्हारे युमीत्, वल्लाहु बिमा तअ्मलू-न सब काम देखता है। (156) और अगर तम मारे गये अल्लाह की राह में या मर बसीर (156) व ल-इन् कृतिल्तुम्

गये तो बिछशश अल्लाह की और फी सबीलिल्लाहि औ मृत्त्म मेहरबानी उसकी बेहतर है उस चीज से ल-गरिफ-रतुम् मिनल्लाहि व रहमतुन् जो वे जमा करते हैं। (157) और अगर खैरुम् मिम्मा यजुमञ्जून (157) व तुम मर गये या मारे गये तो अलबत्ता ल-इम्-मुत्तुम् औ कृतिल्तुम् अल्लाह ही के आगे इकदठे होगे तम ल-इलल्लाहि तुहशरून (158) सब । (158)

इन आयतों के मज़मून का पीछे से संबन्ध

पिछली आयतों में मुनाफिकों का यह कौल बयान किया गया था किः

لُوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَانَا. यानी अगर हमारा कछ इिलायार होता और हमारी राय मानी जाती तो हम यहाँ करल न होते। जिसको आगे भी नकल किया गया है। ऐसे अकवाल (बातों) के सनने से यह शंका थी कि सच्चे मुसलमानों के दिलों में कुछ शकुक व शुव्हात न पैदा हो जायें, इसलिए ऊपर बयान हुई आयतों में मसलमानों को ऐसी बातों और हरकतों से परहेज करने की और मौत व जिन्दगी को

ऐ ईमान वालो! तम उन लोगों की तरह मत हो जाना जो (हकीकृत में) काफिर हैं (अगरचे

## ख़ुलासा-ए-तफसीर

सिर्फ तकटीर के ताबे होने की हिटायतें दी गई हैं।

जाहिर में इस्लाम का दावा करते हों) और कहते हैं अपने (नसब वाले या विचारधारा व मस्लक वाले) भाईयों के बारे में जबकि वे लोग किसी इलाके में सफ़र करते हैं (और वहाँ इत्तिफाक से मर जाते हैं), या वे लोग कहीं गाजी (मुजाहिद) बनते हैं (और उसमें तकदीर से कत्ल हो जाते हैं तो वे मनाफिक कहते हैं) कि अगर ये लोग हमारे पास रहते (सफ़र और जंग में न जाते) तो न मरने और न मारे जाते। (यह बात उनके दिल और जबान पर इसलिये आती है) ताकि अल्लाह तआ़ला इस बात को उनके दिलों में हसरत का सबब दें (यानी इस तरह की बातों का नतीजा हसरत के सिवा कुछ नहीं) और जिलाता-मारता तो अल्लाह ही है (चाहे सफर हो या वतन में रहना और जंग हो या अमन) और अल्लाह तआ़ला जो कुछ तुम करते हो सब कुछ देख रहे हैं। (तो अगर तम भी ऐसी बातें करो या ऐसे ख़्यालात में मुब्तला हो तो वह अल्लाह तआ़ला से छुपा नहीं रहेगा) और अगर तुम लोग अल्लाह की राह में मारे जाओ या कि (अल्लाह की राह में) मर जाओ (तो यह कोई) ख़सारा नहीं, नफा ही नफा है, क्योंकि ज़रूर अल्लाह तआ़ला के पास की मगफिरत और रहमत (दुनिया की) उन चीज़ों से (कई दर्जे) बेहतर है जिनको ये लोग जमा कर रहे हैं और (उसी के लालच में ज़िन्दगी को प्यादी रखते हैं। और) अगर तुम (वैसे भी) मर गये या मारे गये (तब भी) लाजिमी तौर पर अल्लाह ही के पास जमा किये जाओंगे (पस

तकसीर मजारिफल-करजान जिल्द (2)

अब्बल तो कुज़ा टलती नहीं, दूसरे अल्लाह के पास जाने से किसी हाल में बच नहीं सकते और दीन की राह में मरना या भारा जाना तो मगफिरत व रहमत का ज़िरया है, तो फिर वैसे मरने से दीन ही की राह में जान देना बेहतर है। इसलिये ऐसी वातें दनिया में हसरत और आखिरत में जहन्नम की आग का सबब है, इनसे परहेज लाजिम है)।

فَيِّمَا رَحْمَةً مِّنَ اللهِ لِنُتَ لَهُمْ، وَلَوْكُنْتَ قَطًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَا نَفْضُواْ مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَالسَّغْفِلْ لَهُمْ وَشَآ وَهُمْ فِي الْأَمْرِ. فَإِذَا خَرَمْتَ قَتْتَوَكَّلْ

عَلَى الله مِنْ أَنَّ اللهُ نُحِتُ الْنُتُوكِ لِنَ

सो कुछ अल्लाह ही की रहमत है जो त फुबिमा रह्मतिम् मिनल्लाहि लिन्-त नर्म- दिल मिल गया उनको और अगर त लहम व लौ कुन-त फुज़्ज़्न् होता तुन्दख़ सख्त-दिल तो मृतम्हरिक हो गलीजल्कल्ब लन्फुज्जू मिन् जाते तेरे पास से, सो तू उनको माफ कर और उनके वास्ते बिडशश माँग और हौलि-क फुअफ़् अन्ह्म् वस्तरिफ़र् उनसे मश्विरा ले काम में. फिर जब कस्द लहुम् व शाविर्हुम् फ़िल्-अम्रि (पख्ता इरादा) कर चका त उसका काम फ-इजा अजम्-त फ्-तवक्कल् का तो फिर भरोसा कर अल्लाह पर. अलल्लाहि, इन्नल्ला-ह युहिब्ब्ल् अल्लाह को मुहब्बत है तवक्कुल करने वालों से। (159) मु-तविकलीन (159)

इस आयत के मज़मून का पीछे से ताल्लक

जंगे-उहुद में कुछ मुसलमानों की गुलती, चूक और मैदान छोड़ने से जो सदमा और गुम रस्तुललाह सल्ललाहु अताहि व सल्लम को पहुँचा था, अगरचे आप सल्लल्लाह अलाहि व सल्लम ने अपने तबई अख्लाक और माफ व दरगुज़र करने की आदत की बिना पर उनको उस पर कोई मलामत नहीं की, और कोई मामला सख़्ती का भी नहीं किया, लेकिन अल्लाह तआला को अपने रसल सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम के साथियों की दिलजोई और उनके दिलों में इस गलती पर जो सदमा और अपने क्रसूर पर जो नदामत थी उन सब को धो देना मन्ज़ूर हुआ तो इस आयत में आप सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम को और ज्यादा मेहरबानी व करम की हिदायत और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से मामलात में मश्विरा लेने का हुक्म दिया।

## खुलासा-ए-तफसीर

उसके बाद (कि सहाबा किराम रिज़यल्लाहु अन्हुम से ऐसी ख़ता और चूक हुई जिस पर

आपको मलामल और पकड़ करने का हक था) खुदा ही की रहमत के सबब (जो कि आप पर है) आप उनके साथ नमें रहे और अगर आप (खुदा न ख़्वास्ता) कड़वे मिज़ाज वाले सख़ तबीबत के होते तो ये (बेचारे) आपके पास से सब इधर-उधर हो जाते (फिर इनको यह फ़ैज़ व बसकों कहाँ नसीब होती) सो (जब आफने बतांव में ऐसी नमीं फ़रमाई तो उनसे जो ग़लती आपके हुन्म के पालन में हो गई है उसको दिल से भी) उनको माफ कर दीजिए (और उनसे जो ग़लती अल्लाह तज़ाला के हुन्स में कोताही से हुई उसके लिये आप उनके लिए इस्तिग्फ़ार कर दीजिए (अर उस में जोताही से हुई उसके लिये) आप उनके लिए इस्तिगफ़ार कर दीजिए (अगरचे अल्लाह तज़ाला ने ख़ुद उनकी माफ़ी और मग़फ़िरत का ऐलान पहले ही फ़रमा दिया था मगर आपका उनके लिये दुआ-ए-मग़फ़िरत करना उनके लिये और ज़्यादा मुफ़ीद और ससल्ली का सबब होगा) और उनसे ख़ास-ख़ास बातों में (बदस्तूर) मिश्रवरा लेते रहा कीज़िए (तािक इस ख़ुस्सी इनायत व मेहरबानी से उनके दितों से गृम खुत जाये) फिर (मिश्रवरा लेने के बाद) जब आप (किसी एक ओर) राय पुख़ा कर लें (बाहे वह उनके मश्चिर के मुवाफ़िक़ हो या मुख़ालिफ़) तो खुदा तज़ाला पर भरोसा (करके उस काम को कर डाला) कीजिए। बेशक अल्लाह तज़ाला ऐसे भरोसा करने वस्तों से मुहब्यत फ़रमाते हैं।

## मआरिफ़ व मसाईल

#### रहनुमा व मुरब्बी की ख़ास सिफ्तें

सहाबा किराम रिज़यल्लाहु अ़न्हुम जो रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर फ़िदा और अपनी जान व माल से ज़्यादा आपको अ़ज़ीज़ (प्यारा) रखने वाले वे, उनसे जब आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के हुक्म के छ़िलाफ़ एक ख़ता और ग़लती हो गई तो यहाँ एक तफ़ तो यह ख़तरा था कि उन हज़रात को जब अपने क़सूर, ग़तती और हुक्म का उल्लंघन होने पर तंबीह हो तो उनका सदमा हह से बढ़ जाये, जो उनके दिल व दिमागु को बेकार कर दे, या रहमत से मायूस बना दे। इसका इलाज तो पिछली आयत में बतला दिया गया कि:

فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمّ

इस गुलती और कृसूर की सज़ा दुनिया में दी जा चुकी है, आख़िरत का खाता बेबाक़ (यानी साफ़) हो गया।

दूसरी तरफ रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इस ग़लती और चूक के नतीज में ज़ब्झी हुए, जिससे जिस्मानी तकलीफ़ भी पहुँची और रुहानी तकलीफ़ तो पहले ही से थी, तो इस जिस्सानी व रुहानी तकलीफ़ से यह गुमान और शंका थी कि आपके दिल मुचारक में सहाबा किंचम रिज़ेयल्लाहु अन्हुम की तरफ़ से मैंक मैंदा हो जाये, जो उनकी हिदायत व तालीम में बाया हो जो इसके लिये आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को यह तालीम देनी थी कि आप उनकी ख़ता से दराजुर (माफ़) फ़रमायें, उनकी ग़लती और चूक दिल से माफ़ कर दें और आईन्दा के लिये भी इनावत व मेहरवानी का मामला जारी रखें।

इस मज़मून को हक तआ़ला ने एक अजीब व गरीब अन्दाज़ से इरशाद फ़रमाया, जिसमें जिमनी तौर पर चन्द अहम फायदे भी आ गयेः

एक यह कि आप सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम को इन चीज़ों का हुक्म ऐसे अन्दाज़ से दिया गया है जिसमें आपकी सना व तारीफ और बड़ी शान का इज़हार भी है, कि ये सिफतें आपके अन्दर पहले से मौजूद हैं, और दूसरे इससे पहले 'फ-बिमा रस्मतिन' का लफ्ज बढ़ाकर यह भी बतला दिया कि इन कमाल वाली सिफतों का आपके अन्दर होना यह हमारी रहमत से है किसी का ज़ाती कमाल नहीं। फिर लपज रहमत को आम रखकर रहमत के अज़ीम और विस्तृत होने की तरफ़ इशारा करके यह भी वाज़ेह कर दिया कि यह रहमत सिर्फ सहाबा किराम रिजयल्लाह अन्हुम पर ही नहीं बल्कि ख़ुद आप सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम पर भी है, कि आपको इन

कमाल वाली सिफतों वाला बना दिया। इसके बाद एक तीसरा अहम फायदा बाद के ज़मलों से जाहिर फरमा दिया कि यह नर्म मिज़ाजी, अच्छे अख़्लाक्, माफ़ी व दरगुज़र और इनायत व मेहरबानी की सिफ़तें अगर आपके अन्दर न होतीं तो मख़्लूक की इस्लाह (सधार व बेहतरी) का जो काम आपके सपूर्द है वह मंशा के मताबिक अन्जाम न पाता. लोग आपके जरिये अपनी इस्लाह और अख्लाक को पाकीजा करने का फायदा हासिल करने के बजाय आप से भाग जाते।

और इस सब मजमण से एक और अहम फायदा यह हासिल हुआ कि इरशाद व इस्लाह और तब्लीग के आदाब इससे मालम हो गये. कि जो शख्त रुश्द व हिदायत और अल्लाह की तरफ दावत देने और मख़्लूक की इस्लाह (सुधार) का इरादा करे उसके लिये जरूरी है कि ये सिफतें अपने अन्दर पैदा करे, क्योंकि जब अल्लाह तआ़ला के महबब रसल की सख्ती बरदाश्त नहीं हो सकती तो फिर किसकी मजाल है कि वह सख़्ती और बद-अख़्लाकी के साथ अल्लाह की

मख्लक (लोगों) को अपने गिर्द जमा कर सके, और उनकी इस्लाह का फर्ज अन्जाम दे सके। इस आयत में हक तआ़ला ने इरशाद फरमाया कि अगर आप कड़वे मिजाज वाले. सख्त

तबीयत के होते तो लोग आपके पास से अलग दूर हो जाते। इससे मालूम हुआ कि मुर्शिद व मुबल्लिग के लिये मिज़ाज का कड़वापन और सख़्त-कलामी जहर और उसके काम को जाया करने वाली चीज है।

इसके बाद इरशाद फरमायाः

यानी उनसे जो ख़ता हो गई है उसको आप माफ फरमा दें। इससे मालम हुआ कि मस्लेह (सधारक) के लिये यह भी ज़रूरी है कि अवाम की ख़ताओं का बदला न ले बल्कि माफ़ी व दरगजर से काम ले। बरा कहने वालों पर आग-बगूला न हो, तकलीफ़ देने वालों से नर्मी का

मामला करे। इसके बाद इरशाद फरमायाः

واستغفر لهم

यानी आप उनके लिये अल्लाह तआ़ला से भी मग़फ़िरत तलब करें। जिरामें यह हिवायत है कि सिर्फ़ यही नहीं कि ख़ुद उनकी तकलीफ़ों पर सब्र करें, बल्कि दिल से उनकी ख़ैरख़्बाही न छोड़ें। और चूँकि सबसे बड़ी ख़ैरख़्बाही (भला चाहना) उनकी आख़िरत की दुरुस्ती है इसलिये अल्लाह तआ़ला के अ़ज़ाय से बचाने के लिये बख़्बिश की दुआ़ मौगें।

इसके बाद इरशाद है:

وَشَاوِرُهُمْ فِي الْآمُو

यानी पहले की तरह अपने फ़ैसलों और कामों में उन इज़रात से मंत्रिक्य भी लिया करें ताकि उनकी पूरी तसल्ली हो जाये। इसमें इसकी तरफ़ हिदायत फ़रमाई कि जो ख़ैरड़वाही का ज़ज़्बा उनके दिल में हैं अ़मल से भी उसका इज़हार कीं, कि अपने मंत्रिक्रे में शामिल करके उनको सम्मानित फ़रमायें।

इस पूरी आयत में सुधारक व मुबल्लिंग (धर्म प्रचारक) के लिये चन्द सिफ़तों का होना ज़सरी करार दिया गया- अध्यल सख़्त-कलामी और कड़वे मिज़ाज से बचना, दूसरे उन लोगों से कोई गुलती या तकतींफ देने वाली कोई बात या काम हो जाये तो इन्तिकाम (बदले) तेने के पीछे न लग जाये बल्कि माफ़ी का मामला करना। तीयरे यह कि उनकी ख़ताओं और ग़लतियों की वजह से उनकी ख़ैरख़ाही (भला चाहना और भला करा) न छोड़ना, उनके लिये दुआ व इस्तिगुफ़ार भी करते रहना और ज़ाहिरी मामलात में उनके साथ अध्ये सुजुक का व्यवहार और बतांव न छोड़ना। इस आयत में आप सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम को सहाबा किराम पीजृयल्लाहु अन्हम से मश्चियरा लेने का हुक्म और फिर मश्चिर के बाद अमल के तरीके की हिदायत की गई है। मश्चिर के बारे में हुरआने करीम ने दो जगह स्पष्ट हुक्म दिया है- एक यही ज़िक्र हुई आयत, दूसरे सुर: शूरा की आयत, जिसमें सच्चे मुललमानों की सिफ़ात बचान करते हुए एक सिफ़्त यह बचान फ़्रमाई है:

وَٱمْرُهُمْ شُوْرِي بَيْنَهُمْ .... (٣٨: ٤٦)

''यानी और उनका हर काम आपस के मश्चिर से होता है।''

और कुछ जगह ज़िमनी तौर पर मश्चिर की हिदायत फरमाई है, जैसे रज़ाअ़त (दूध पिलाने) के अहकाम में डरशाद फरमायाः

عَنْ تُرَاضِ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ . (٢٣٣:٢)

यानी बच्चे का दूध छुड़ाना माँ और बाप दोनों की रज़ामन्दी और मिश्वरे से होना चाहिये। मिश्वरे से मुताल्लिक चन्द अहम मसाईल काबिले ग़ौर हैं:

पहला मसला लफ्जु अम्र और मिश्वरे के भायने। दूसरा मसला मिश्वरे की शरई हैसियत। तीसरा मसला रसूले करीम सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम को सहाबा किराम रिजयल्लाहु अन्हुम से मिश्वरा लेने का दर्जा। चौथा मसला इस्लामी हुकूमत में मिश्वरे का दर्जा। पाँचवाँ मसला मिश्वरे है, जैसे:

और महक्किकीन के नजदीकः

इसी तरह सरः शरा की आयत नम्बर 38:

में भी यही अम्र मुराद है। अब क्रूरआन के इरशादः

------में मतभेद हो तो फैसले की सूरत। छठा मसला हर काम में मुकम्मल तदबीर (इन्तिजाम

व्यवस्था) करने के बाद अल्लाह तआ़ला पर तवक्कल (भरोसा)। पहला मसला- लफ्ज़ 'अम्र' और 'शूरा' की तहकीक्

लफ़्ज़ अम्र अरबी भाषा में कई मायनों के लिये इस्तेमाल होता है- एक आम मायने में आता है जो हर महत्त्वपूर्ण और शानदार कौल व फेल को शामिल है। दूसरे हुक्म और हुक्मत के मायने में है जिस पर द्वरुआने करीम में लफ्ज 'उलुल्-अमर' महमूल है। तीसरे यह हक तआ़ला की एक विशेष सिफ़त के लिये आता है, जिसका ज़िक्र क़ुरआने करीम की बहुत सी आयतों में

> ألا لله المُعَلَّةُ وَالْأَمْرُ ١٧١٠٥٥) الَّهِ يُوْجَعُ الْآمُرُ كُلُّهُ. (١٢٣:١١) إِنَّ الْأَمْرُ كُلَّهُ لِلَّهِ. (٣) ١٥٤: ١

أَمْرُهُ الِّي اللَّهِ (٢:٥٧٥) (यानी काम, तसर्रुफ, हुक्म और मामलात के मायनों में। हिन्दी अनुवादक)

قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّينَ. (١٧) (٨٥)

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ (٣: ١٥٩) (और मामलात में उनसे मश्विरा लेते रहा कीजिये) और: وَأَمْرُهُمْ شُورِي بَيْنَهُمْ. (٣٨:٤٢)

(उनका हर काम मश्चिर से होता है) में दोनों मायनों की गुंजाईश है। और अगर यह कहा जाये कि पहले ही मायने मुराद हैं और दूसरे मायने भी इसमें शामिल हैं तो यह भी कुछ बईद

(दर की बात) नहीं, क्योंकि हुक्म और हुकूमत के मामलात सभी खास अहमियत रखते हैं, इसलिये अम्र के मायने इन आयतों में हर उस काम के हैं जो ख़ास अहमियत रखता हो. चाहे हक्तमत से संबन्धित हो या मामलात से। और लफ्ज शुरा, मश्विरा, मुशावरत के मायने हैं

किसी काबिले गौर मामले में लोगों की रायें हासिल करना। इसलिये 'व शाविरहम् फिल-अम्रि' के मायने यह हुए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को हुक्म दिया गया कि आप काबिले गुँर (विचारनीय) मामलों में, जिनमें हुकूमत से संबन्धित मामलात भी शामिल हैं, सहाबा किराम रजियल्लाह अन्हम से मिश्वरा लिया करें। यानी उन हज़रात की रायें मालुम किया करें।

पारा (4)

के मायने यह हुए कि हर काबिले गौर (विचारनीय) मामले में, जिसमें कोई महत्ता हो, चारे हुक्म व हुकूमतः से मुताल्लिक हो या दूसरे मामलात से, उनमें सच्चे मुसलमानों की निरन्तर आवत यह है कि आपसी मध्चिरे से काम लिया करते हैं।

### दूसरा मसला- मश्विर की शरई हैसियत

इस बारे में क़ुरजाने करीम के उक्त इरशावात और नवी करीम की हदीसों से मालूम होता.
है कि हर ऐसे मामले में जिसमें रायें मुद्धालिफ़ (भिन्न और उानेक) हो सकती हैं, चाहे वह हुक्य
व हुक्स्त से मुतालिक्क़ हो या किसी दूसरे मामले से आपसी मश्चिरा लेना रसूले करीम
सल्ललाह अलैहि व सल्लम और सहावा किराम रिजयल्लाह अन्हुम की सुन्नत (तरीका) और
दुनिया व आख़िरत में बरकतों का सबब है। क़ुरजान व हदीस में इसकी ताईद आई है। और
जिन मामलात का ताल्लुक अवाम से है, जैसे हुक्सन के मामलात उनमें मश्चिरा लेना वालीब है।

इमाम बैहक्की ने शुअबुल-ईमान में हज्जरत अब्दुल्लाह बिन उमर रिजयल्लाहु अन्तु से रिवायत किया है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अनैहि व सल्लम ने फ्रमाया- जो शख़्त किसी काम का इरादा करें और आपस में मिश्वरा करने के बाद उसके करने या न करने का फैसला करें तो अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से उसको सही और मुफ़ीद सूरत की तरफ़ हिदायत मिल जाती है।

और एक हदीस में है कि जब तुम्हारे हाकिम (शासक) तुम में से बेहतरीन आदमी हों और तुम्हारे मालदार सख़ी हों, और तुम्हारे मामलात आपस में मश्चिर से तब हुआ करे, तो ज़मीन के ऊपर रहना तुम्हारे लिये बेहतर है। और जब तुम्हारे हाकिम (अमीर और शासक) बदतरीन अफ़राद हों और तुम्हारे मालदार बख़ील हों, और तुम्हारे मामलात औरतों के सुपुर्द हों तो ज़मीन के अन्दर दफ़्न हो जाना तुम्हारे ज़िन्दा रहने से बेहतर होगा।

मतलब यह है कि जब तुम पर इच्छा-परस्ती आ जाये कि भले बुरे और लाभवायक व नुकसानदेह से नज़र हटाकर के महज़ औरत की खुशनूरी (प्रसन्नता) हासिल करने के लिये अपने मामतात उसके सुपूर्व कर दो तो उस बबत की ज़िन्दगी से तुम्हारे लिये मीत बेहतर है, बरना माभिवरों में किसी औरत की भी राय लेना कोई नमनू (वर्जित और मना) नहीं। रसूले करीम सल्ललाहु अलैहि व सल्लम और सहाबा किराम रिजयल्लाहु अन्हुम के अमल और तरीक़े से साबित है और कुरआने करीम में सुरः ब-कुरह की आयत 233 जो अभी बयान की गई है, इसमें इस्लाद है:

عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ

यानी बच्चे का दूध घुड़ाना बाप और माँ के आपसी मश्चिर से होना चाहिये। इसमें चूँिक मामला औरत से संबन्धित है इसलिये ख़ास तौर से औरत के मश्चिर का पायन्द किया गया है। एक ह़दीस में नबी क़रीम सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम का इरशाद है कि:

ٱلْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنَّ إِذَا اسْتُشِيرَ فَلْيُشِرْهُ بِمَاهُوَ صَانِعٌ لِنَفْسِهِ.

''यानी जिस शख़्स से मश्चिरा तलब किया जाये वह अमीन है, उस पर लाजिम है कि उस मामले में जो काम वह ख़ुद अपने लिये तजवीज़ करता है वही राय दूसरे को दे, उसके ख़िलाफ

करना खियानत (बदुदियानती) है।" यह हदीस तबरानी ने 'मोजम औसत' में हजरत अली रजियल्लाह अन्ह से उप्दा सनद के

साथ रिवायत की है। (तफसीरे मजहरी)

अलबत्ता यह समझ लेना ज़रुरी है कि मिश्वरा सिर्फ उन्हीं चीज़ों में मस्तून है जिनके बारे में कुरआन व हदीस का कोई स्पष्ट और निश्चित हुक्म मौजूद न हो, वरना जहाँ कोई कतई और स्पष्ट शरई हुक्म मौजुद हो उसमें किसी से मिश्चरे की जरूरत नहीं, बल्कि जायज भी नहीं। जैसे कोई शख्स इसमें मश्चिरा करे कि नमाज पढे या नहीं, ज़कात दे या नहीं, हज करे या नहीं। ये मिश्रवरे की चीजें नहीं, शरई तौर पर लाजिमी और अनिवार्य फूर्ज़ हैं, अलबत्ता इसमें मिश्रवरा किया जा सकता है कि हज को इस साल जाये या आईन्दा, और पानी के जहाज से जाये या हवाई जहाज़ से, और ख़श्की के रास्ते से जाये या किसी दसरे सस्ते से।

इसी तरह जकात के मामले में यह मश्चिरा लिया जा सकता है कि उसको कहाँ और किन लोगों पर खर्च किया जाये. क्योंकि ये सब मामले शरई तौर पर डिब्तयारी हैं।

एक ह़दीस में खुद इसकी वज़ाहत रसले करीम सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम से मन्क्रल है, हज़रत अली कर्रमल्लाह वज्हह फ़रमाते हैं कि मैंने रसले करीम सल्ललाह अलैहि व सल्लम से अर्ज़ किया कि आपके बाद अगर हमें कोई ऐसा मामला पेश आ जाये जिसका हक्म स्पष्ट रूप से क्रुरआन में नाज़िल नहीं हुआ और आप से भी उसके मुताल्लिक कोई इरशाद हमने नहीं सना तो हम क्या करें? आप सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐसे काम के लिये अपने लोगों में से इबादत गुज़ार फ़ुकहा (नेक और दीनी समझ रखने वालों) को जमा करो और उनके मिवर से उसका फैसला करो, किसी की तन्हा राय से फैसला न करो।

इस हदीसे शरीफ से एक बात तो यह मालूम हुई कि मश्चिरा सिर्फ दुनियावी मामलात में नहीं बल्कि शरीअत के जिन अहकाम में करआन व हदीस का स्पष्ट हक्म और दलील न हो उन अहकाम में भी आपसी मश्चिरा मस्नून है। और दूसरे यह भी मालूम हुआ कि मश्चिरा ऐसे लोगों से लेना चाहिये जो मौजूदा लोगों में दीनी समझ और इबादत-गुज़ारी में परिचित हों। (ख़तीब)

और ख़तीबे बगुदादी रह. ने हज़रत अब हरैरह रिजयल्लाह अन्ह की एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह इरशाद भी नकल किया है

إسترشدوا العاقل ولا تعضوه فتتلعوا

"यानी अक्लमन्द आदमी से मश्विरा लो और उसके ख़िलाफ् न करो वरना शर्मिन्दगी उठानी

इन दोनों ह्वीसों को मिलाने से मालूम हुआ कि मन्तिसे शूरा के अरकान में दो वस्फ (गुण) ज़स्ती हैं- एक अक्त व राय वाला होना, दूसरे इबादत-गुज़ार होना। जिसका हासिल यह है कि समझदार और राय वाला और मुत्तको होना। और अगर मसला शर्रई है तो फ़कीह (दीनी समझ और शर्रई मामलात में माहिर) होना भी लाज़िम है।

### तीसरा मसला- रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का सहाबा किराम से पश्चिरा लेने का दर्जा

आयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को इसका हक्म दिया गया है कि सहाबा किराम रजियल्लाह अन्हम से मध्यरा लें। इसमें यह इश्काल है कि आप अल्लाह तआ़ला के रसल और वही वाले हैं. आपको किसी से मश्चिर की क्या हाजत है? आपको हर चीज हक तआला की तरफ से वहीं के जरिये मालम हो सकती है। इसलिये कुछ उलेमा ने मश्विर के इस हक्म को इस पर महमूल किया है कि आप सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम को न मश्चिर की ज़रुरत थी न उस मश्चिरे पर आपके किसी काम का मदार (निर्भरता) था, सिर्फ सहाबा किराम रज़ियल्लाह अन्हम के मान और दिलजोई के लिये मश्चिर का हक्म आपको दिया गया है। लेकिन इमाम अब बक्र जस्साम रह. ने फरमाया कि यह नहीं है, क्योंकि अगर यह मालूम हो कि हमारे मुखिर पर कोई अमल नहीं होगा और न मुखिर का किसी काम पर कोई असर है तो फिर उस मिष्ठिये पर कोई दिलजोई और मान भी नहीं रहता, बल्कि हक्म की हकीकत यह है कि आप सल्ललाह अलैहि व सल्लम को आम मामलात में तो डायरेक्ट हक तआला की तरफ से वहीं के जरिये काम का एक तरीका मुतैयन कर दिया जाता है मगर हिक्मत व रहमत के तकाजे के सबब कुछ चीज़ों को आप सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम की राय और मर्जी पर छोड़ दिया जाता है, ऐसे ही उमर (मामलात) में मश्चिर की ज़रूरत होती है, और इसी किस्म के मामलों और बातों में मश्चिरा लेने का आपको हक्म दिया गया। रसूले करीम सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम की मश्चिर की मजलिसों की तारीख भी यही बतलाती है।

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैंहि व सल्लम ने जंगे-बदर के लिये सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्दुम से मश्चिया लिया तो सहाबा किराम ने अर्ज़ किया कि अगर आप हमें दिरया में कूद पड़ने का हुक्म दें तो हम उसमें कूद पड़ेंगे, और अगर आप हमें बरकुल-गिमाद जैसे दूर-दराज़ मकाम की तरफ चलने का इरबाद फ्रमायेंगे तो हम आपके साथ होंगे। हम मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों की तरह यह न कहेंगे कि आप और आपका रब काफ़िरों से मुक़ाबला करें, बल्कि हम यह जुर्ज़ करेंगे कि आप ताशिफ़ ले चलें हम आपके साथ आप से आगे और पीछे और दायें । बार्य हुआ़ करेंगे कि आप ताशिफ़ ले चलें हम आपके साथ आप से आगे और पीछे और दायें ।

इसी तरह जी-उहुद में इस बारे में मश्चिरा किया कि क्या मदीना शहर के अन्दर रहकर बचाद करें या शहर से बाहर निकल कर? आम तौर से सहाबा किराम रज़ियल्लाह अन्हम की राय बाहर निकलने की हुई तो आपने उसी को कुबूल फ्रमाया। गुज़वा-ए-ख़न्दक में एक ख़ास समझौते पर सुलह करने का मामला दरपेश आया तो हजरत सअद बिन मुआज़ रज़ियल्लाह् अन्ह और सअ़द बिन उबादा रज़ियल्लाह अ़न्ह ने उस समझौते को मुनासिब न समझकर इिद्रालाफ (मतभेद) किया। आप सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने उन्हीं दोनों की रायें कृबूल फरमाई। हुदैबिया के एक मामले में मंश्विरा लिया तो हजरत सिटीके अकदर रजियल्लाह अन्ह की राय पर फैसला फरमा दिया। किस्सा-ए-इफ्क में सहाबा किराम रिजयल्लाह अन्हम से मश्विरा लिया। ये सब मामलात वे थे जिनमें आप सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम के लिये वही (अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से आने वाले पैग़ाम) के द्वारा कोई ख़ास जानिब (रुख़) मृतैयन नहीं की गई थी।

खुलासा यह है कि नुब्ब्बत व रिस्मलत और वही वाला होना कुछ मिशवरे के मनाफी (विरुद्ध) नहीं, और यह भी नहीं कि यह मश्विरा सिर्फ़ नुमाईशी, दिल रखने के लिये हो, इसका असर मामलात पर न हो, बल्कि बहुत मर्तबा मिश्चरा देने वालों की राय को आप सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने अपनी राय के खिलाफ भी कबुल फरमा लिया, बल्कि कई मामलों में आपके लिये वहीं के ज़रिये कोई ख़ास सुरत मुतैयन न फरमाने और मश्विरा लेकर काम करने में हिक्मत व मस्लेहत यह भी है कि आईन्दा उम्मत के लिये एक सुन्नत रसूले करीम के अमल से जारी हो जाये कि जब आपको भी मिवर से इस्तिगना नहीं तो फिर ऐसा कौन है जो इस्तिगना का दावा कर सके। इसलिये रसले करीम सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम और सहाबा किराम रज़ियल्लाह अन्हम में ऐसे मसाईल में मश्चिरों का सिलसिला हमेशा जारी रहा जिनमें कोई स्पष्ट शरई हक्स न था. और आपके बाद सहाबा किराम का भी यही मामल रहा, बल्कि बाद में तो ऐसे शरई अहकाम की तलाश व तहकीक के लिये भी मिश्चरे का मामूल रहा जिनमें क्ररआन व हदीस का कोई स्पष्ट फैसला न था। क्योंकि हजरत अली रजियल्लाह अन्ह के जवाब में आप सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने काम का यही तरीका बतलाया था।

## चौथा मसला- इस्लामी हक्मत में मश्विर का दर्जा क्या है?

जैसा कि ऊपर जिक्र किया गया है कि क़रआने करीम ने दो जगह मश्चिर का स्पष्ट तौर पर हक्म दिया है- एक वही जिक्र हुई आयत और दूसरे सुरः शरा की आयत, जिसमें सुच्चे मसलमानों की सिफात बयान करते हुए एक सिफत यह बयान फरमाई गई है:

وَٱمْرُهُمْ شُوْرِي بَيْنَهُمْ. (٣٨:٤٢)

यानी "और उनका काम आपस के मिश्वरे से होता है" इन दोनों जगह पर मिश्वरे के साथ लफ्ज़ अम्र ज़िक्र हुआ है, और लफ्ज़ अम्र की मुफ़रसल तहकीक ऊपर बयान हो चुकी है कि हर अहम और विशेष शान रखने वाले कौल व फेल को भी कहा जाता है और हुक्म और हुक्मत 

के लिये भी बोला जाता है। अग्न के चाहे पहले मायने मुग्रद लें या दूसरे मायने, हुकूमत के मामलात में मिश्वरा लेना हर हाल में इन आयतों से ज़हरी मालूम होता है। हुक्म या हुकूमत मुग्रद लेने की सुरत में तो ज़ाहिर ही है, और अगर आम मायने मुग्रद लिये जायें तब भी हुक्म और हुकूमत के मामलात अहम और विशेष महत्व वाले होने की हैनियत से कृतिबले मिश्वरा ठहरें।। इसलिये इस्तामी हाकिम व अमीर के फ्रारम् मायलात में एव मानलात में एव मानलात में एव करीम करी करा मामलात में एव मानलात में एव करीम करीम की उक्त आयतों और रस्ले करीम तलल्लाहु अलैहि व सल्लम और ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन रिजयल्लाहु अलुम का निरन्तर मामूल और तरीक़ा इसकी रोशन सनद है।

इन दोनों आयतों में जिस तरह हक्मत के मामलात में मश्चिर की जुरूरत वाज़ेह हुई इसी तरह इनसे इस्लाम के हुकूमत के अन्दाज, ढंग और कानून के कुछ बुनियादी उसूल भी सामने आ गये कि इस्लामी हुकुमत एक शराई हकमत है, जिसमें अमीर का चनाव मश्चिर से होता है ख़ानदानी विरासत से नहीं। आज तो इस्लामी तालीमात की वरकत से पूरी दुनिया में इस उसूल का लोहा माना जा चुका है, शख़्सी (व्यक्तिगत) बादशाहतें भी मर्जी से या नामर्जी से इसी तरफ आ रही हैं, लेकिन अब से चौदह सौ साल पहले के जमाने की तरफ मडकर देखिये जबकि परी दुनिया पर आज के तीन वड़ों की जगह दो बड़ों की हकमत थी एक किसरा, दूसरा कैसर। और इन दोनों के कानन निजी हकमत और विरासती बादशाहत होने में संयक्त थे, जिसमें एक तन्हा शख्य लाखों करोड़ों इनसानों पर अपनी काबलियत व सलाहियत से नहीं बल्कि विरासत के जालिमाना उसलों की बिना पर हकुमत करता था, और इनसानों को पालत जानवरों का दर्जा देना भी बादशाही इनाम समझा जाता था। हक्मत का यही नजरिया दुनिया के अधिकतर हिस्से पर मसल्लत था. सिर्फ यनान में लोकतंत्र के चन्द धमिल और नामकन्मल नक्षश पाये जाते थे लेकिन वे भी इतने नाकिस और वेजान थे कि उन पर किसी हक्सत की बुनियाद रखना मश्किल था। इसी वजह से लोकतंत्र के उन यनानी उसलों पर कभी कोई स्थिर हकमत नहीं बन सकी. बल्कि वे उसल अरस्त के फल्सफे का एक हिस्सा बनकर रह गये। इसके विपरीत इस्लाम ने हकमत में विरासत का गैर-फितरी उसल बातिल करके हकमत के अमीर (बादशाह व शासक) को गददी पर बिठाना या उतारना जमहर (पब्लिक और अवाम) के इख्लियार में दे दिया। जिसको वे अपने नुमाईन्दों (प्रतिनिधियों) और जिम्मेदारों के जरिये इस्तेमाल कर सकें। बादशाह परस्ती की दलदल में फंसी हुई दुनिया इस्लामी तालीमात ही के ज़रिये इस न्यायपूर्ण और फितरी सिस्टम से वाकिफ हुई और यही रूह है उस तर्जे हकमत की जिसको आज जमहरियत (लोकतंत्र) का नाम दिया जाता है।

लेकिन मीजूदा अन्दाज़ और ढंग की जमहूरियतें चूँकि वादशाही जुल्म व सितम के रहेअ़मल (प्रतिक्रिया) के तौर पर वजूद में आई तो वे भी इस अनियमितता के साथ आई कि अवाग को वेमुहार बनाकर हुक्मूसत के पूरे क़ानून का ऐसा अाज़ाद मालिक बनाया कि उनके दिल व दिमाग़ जुमीन व आसमान और तमाग इनसानों को पैदा करने वाले खुदा और उसके असली मालिक व तफ्सीर मआरिफुल-कुरआन जिल्द (2)

हाकिम होने के तसव्युर से भी वेगाना हो गये। अब उनकी जमहूरियतं खुदा तआ़ला ही के बख़्तों हुए अवामी इक्षितयार पर खुदा तआ़ला की लागू की हुई पाद्यन्दियों को भी दिल पर बोझ और इन्साफ के खिलाफ तसव्यर करने लगीं।

इस्सामि कानुसा ने जिस तरह अल्लाह की मछ्तूक को किसरा व कैंसर (प्राचीन ईरान व रोम के बादशाही) और दूसरी शरख़ी बादशाहतों के जुन्म व सितम के पंजे से निजात दिलाई इसी तरह ख़ुदा को न पहचानने वाली यूरोपीय जमहूरियतों को भी ख़ुदा को पहचानने जौर ख़ुदा परस्ती का रास्ता दिखलाया और बतलाया कि मुल्क के हाकिम हाँ या अवाम ख़ुदा तज़ाला के दिये हुए कानूस के सब पायन्द हैं। उनके अवाम और अवामी असेम्बली के इिक्टायरात, कानून बनाने, हाकिम को ओहदे पर लाने या उतारने का काम अल्लाह तआ़ला के मुक्दर्र किये हुए कानूस के सब पायन्द हैं। उन पर लाज़िम है कि अमीर के चुनाव में और ओहदों और पदों की तक्सीम में एक तरफ़ क़ावलियत और सलाहियत की पूरी रियायत करें तो दूसरी तरफ़ उनकी समझदारी व अमानत (सच्चाई और ईमानदारी) को परखें। अपना अमीर ऐसे शख़्स को चुनें और बनायें जो इल्ल, परहेज़गारी, ईमानदारी, तच्चाई, अमानत, सलाहियत और सिवासी तज़ुर्बें में सबसे बेहतर हो। फिर यह चुना जाने वाला अमीर (हाकिम) भी आज़ाद और स्त्यासी राजुं बें स वालों से पहंच के तक्सीम के पत्व तो और कार्यों अपना अमीर राजुं के सम्त विकास के उनत आयत और राजुं असन सलललाह अलेहि व सल्लम और खुनाइन-ए-राशियोन रिवेयलाह ज़न्द का इस्प्राद है।

भून्देरे हें हैं عَنْ مُشْوَرَةٍ. (كتر العمال بحواله ابن ابي شيه) ''यानी शूराईयत (सलाह व मिश्वरे) के बगैर ख़िलाफ़त नहीं है।''

शूराईयत और मश्चिर को इस्लामी हुक्सत के लिये बुनियादी हैसियत हासिल है यहाँ तक कि अगर हुक्सत का अमीर मश्चिर से आज़ाद हो जाये या ऐसे लोगों से मश्चिर ले जो शर्र्ड एतिवार से मश्चिर के अहल (कृतिक्ल) न हों तो उसको उसके ओहरे से हटाना ज़रूरी हैं।

ذَكُوابُنْ عَطِيَّةً أَنَّ الشُّورَى مِنْ قَوَاعِدِ الشَّرِيْعَةِ وَعَزَاتِمِ الْآخَكَامِ وَمَنْ لَا ينستشِيْرَ آهَلَ الْعِلْمِ وَالدِّيْنِ فَعَزْلُمْ

وَاجِبٌ، هَلَدًا مَا لَا خِلَاقَ لَهُ. (المحر المحيط لا بي خَيان)

'इब्ने अतीया ने फरमाया कि शूराईयत (मिश्चिरा सिस्टम) शरीअत के कानूनों और बुनियादी उसुलों में से है, जो अमीर (हाकिम) इल्म वालों और दीनदारों से मश्चिरा न ले उसको प्रसक्ते पर

से हटाना याजिब है, और यह एक ऐसा मसला है जिसमें किसी का इख़्तिलाफ़ (मतभेद) नहीं।"
मिविये के ज़रूरी होने से इस्तामी इक्क्ष्मत और उसके बाशिन्चों (रहने वालों) पर जो
परिणाम, फल और बरकतें हासिल होंगी उनका अन्याजा इससे लगाईब कि रसूले ककरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मिवेदों को रहमत से ताबीर फ्रायाचा। इस्ने अदी और बैहकी ने हज़रत इस्ने अब्बास रिज़यल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि जब यह आयत नाजिल हुई तो रस्लुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इराशद फरमाया कि अल्लाह और उसके रसल को इस मिश्चरे की ज़रूरत नहीं लेकिन अल्लाह तआ़ला ने इसको मेरी उम्मत के लिये एक रहमत बनाया है। (बयानुल-क़ुरआन)

मतलब यह है कि अगर अल्लाह तआ़ला चाहता तो अपने रसूल को हर काम वहीं के ज़िर्यि बतला देता, किसी काम में भी म्पिश्यरे की ज़रूरत न छोड़ता, लेकिन उम्मत की मस्लेहत इसमें थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ज़िर्रये मिश्यरे की सुन्तत जारी कराई जाये। इसलिये बहुत से मामलात ऐसे छोड़ दिये जिनमें स्पष्ट तीर पर कोई वही (अल्लाह की तरफ से पैग़म व हिदायत) नाज़िल नहीं हुई, उनमें आपको मश्चित लेने की हिदायत फुरमाई गई है।

### पाँचवाँ मसला- मिश्वरे में मतभेद हो जाये तों फ़ैसले की क्या सूरत होगी?

मश्चित में अगर राय का इड़िसलाफ (यानी मलभेद) हो जाये तो क्या आजकल के संसदीय उसुल पर अक्सरियत का फ़ैसला नाफ़िज़ (लागू) करने पर अमीर मजबूर होगा या उसको इड़िसायर होगा कि अक्सरियत हो या अक्लिलयत जिस तरफ दलीलों की कुच्चत और हुब्दूमत की मस्लेखत (फ़ायदा) ज़्यादा नज़र आये उसको इड़िसायर करे? कुरुआन व हदीस और रासुल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और सहाबा रिजयल्लाहु अनुस के अमल व नमून से यह बात, साबित नहीं होती कि मतमेद को सुरत में अमीर बहुमत के फ़ैसले का पाक्द व मजबूर है, बिल्क कुरआने करीम के कुछ इशारात और हदीस और सहाबा किराम के अमल से यह बाज़ेह होता है कि मतमेद होने की सुरत में अमीर अपनी राय में जो बेहतर समग्ने उसके मुताबिक किसी एक सुरत को इड़िसायर कर सकता है, चाहे अक्सरियत (बहुमत) के मुताबिक हो या अक्लिल्याय (अल्पमत) के, अलबत्ता अमीर अपना इस्नीनान हासिल करने के लिये जिस तरह हुसरी दलीलों पर नज़र करेगा इसी तरह अक्सरियत का एक चीज़ पर मुलाफ़िक होना भी कई बार उसके लिये इस्नीनान व संतीय का सबब बन सकता है।

उक्त आयत में ग़ौर फरमाईये, इसमें रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम **को मश्चिरे** का हुक्म देने के बाद फरमाया गया है:

فَاذَا عَنَامُتَ فَتُوعُلُ عَلَى اللَّهِ

यानी मिश्रवरे के बाव आप जब किसी जानिव को तय करके पुख़्ता इरादा कर लें तो फिर अख़्ताह पर भरोसा कीजिये।

इंसमें "अज़म्-त" के लफ़्ज़ में अज़म यानी हुत्म को नाफ़िज़ करने का पुछ्ता इरादा सिर्फ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तरफ मन्धूव किया गया, 'अज़मतुम' नहीं फ़्रसाया जिससे इरादे और लागू करने में सहाबा रिज़य्ल्लाहु ज़न्दुम की शिक्त मालूम होती। इराई कशारे से साबित होता है कि मश्चिया तेने के बाद लागू करना और पुछ्ता इरादा करना मोतबर सिर्फ़ अमीर का है। इज़्द्रत जमर बिन ख़ुत्लाब रिज़्यल्लाहु ज़न्दु कई बार दलीलों के लिहाज़ से अमार अब्दुल्लाह विन अब्बास रिज़यल्लाहु अन्हु की राय ज़्यादा मज़बूत होती थी तो उनकी राय पर फ़ैसला नाफ़िज़ फ़रमाते थे, हालाँकि मज़िलस में अक्सर ऐसे सहाबा किराम मौजूद होते थे जो हज़्रत इब्ने अब्बास रिज़यल्लाहु अन्हु से उप्र, इत्म और तादाद में ज़्यादा होते थे। हुज़्रूरे अकरम सल्लल्लाहु अनेहि व सल्लम ने बहुत पर्सवा हज़राते शेख़ेन (यानी सिहीके अकबर और फ़ारूक़े आज़म रिज़यल्लाहु अनुसा) दी राय को जमहूर सहाबा (यानी बड़ी और अक्सरियता) के मुक़ाबले मं तर्ज़ीह ही है, यहाँ तक कि यह समझा जाने लगा कि मज़ब्कूरा जायत दिएएँ इन दोनों हज़रात से मिश्चित लेने के लिये नाज़िल हुई है। इमाम हाकिम ने मुस्तद्रक में अपनी सनद के साथ हज़रत इब्ने अब्बास रिज़यल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है:

عَنِ ابْنِ عَبَّاشٌ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى (وَشَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ) قَالَ اَبُوْ يَكُرُّ وَعَمَرُ "(ابن كثير)

''इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फ्रमाते हैं कि इस आयत में 'शाविरहुम' (उनसे मिश्चिस करों) में उन से मुराद इजराते शैक्षेन हैं।''

कल्बी की रिवायत इससे भी ज्यादा स्पष्ट है। फरमाते हैं:

عَنِ إِبْنِ عَبَّاشٌ قَالَ مَوْلَتُ فِي إِنِي بَكُو وَعُمَرَ وَكَانَا حَوَادِيْنُ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللّه إذ و دوران

رَائِوَ الْمُسْلِيِينَ (اِس کِسِر) ''इब्ने अ़ब्बास रिज़यल्लाहु अ़न्दु फ़रमाते हैं कि यह आयत हज़रत अबू बक्र और हज़रत उमर रिज़े. से मिश्र्वरा लेने के बारे में नाज़िल हुई है। ये दोनों हज़रात जनाब रसूले अकरम

सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ख़ास सहावी और वज़ीर थे और मुसलमानों के मुख्बी थे।" स्सूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक मर्तवा हज़्दत अबू बक्र सिद्दीक और

रफ्का अकरम सल्लेलािंह अलिह व सल्लम न एक मतेवा हज़रत अबू बक्र सिद्दीक अँ हज़रत उमर रज़ियल्लाह अन्हुमा को ख़िताब करते हुए फ़रमाया थाः

لَوَاجَتَمُعُمُوا فِي مُشُورَةٍ مَا خَالْفَنْكُمَا. (ان كثير بحواله مسنداحمد) ''जब तुम दोनों किसी राय पर मुलाफ़िक़ (सहमत) हो जाओ तो मैं तुम दोनों के ख़िलाफ़ ''नहीं करता।'

### एक इश्काल और उसका जवाब

यहाँ यह इश्काल किया जा सकता है कि यह तो जमहूरियत (अवामी राय) के ख़िलाफ़ है और शख़्सी (निजी) हुन्हुमत का तर्ज़ है और इससे जमहूर को नुक्सान पहुँचने का अन्देशा है। जवाब यह है कि इस्लामी कानून ने इसकी रियायत पहले कर ली है, क्योंकि अवाम को यह इिख्तयार ही नहीं दिया कि जिसको वार्के अमीर बना दें, बक्ति उन पर लाज़िम करार दिया है कि इस्लाम के महत्वायत, ख़ुदा तरसी और ईमानदारि व स्वचाई के एतिबार से जिस शख़्स को सबसे बेहतर समझे लिए उसको अमीर चुने। तो जिस शख़्स को इन आला सिफ़्तों (गुणों और ख़ूबियों) के तहत चुना गया हो उस पर ऐसी पावन्दियों लगाना जो वद-दियानत और वदकार व युरे लोगों पर आ़यद की जाती हैं अ़क़्ल व इन्साफ़ का ख़ून करना और काम करने

वालों की हिम्मत तोड़ना और मुल्क व कौम के काम में वाधा डालने के बरावर होगा।

# छठा मसला- हर काम में मुकम्मल तदबीर करने के

#### बाद अल्लाह पर भरोसा करना

इस जगह यह बात बहुत ही कृषिले ग़ीर है कि हुकूमत के निज़ाम और दूबरे अहम भामलों में तदबीर और मिडेबरे के अहम्भाम के बाद यह हिदायत दी गई है कि सब तदबीरें करने के बाद भी जब काम करने का पुख्ता इरादा करों तो अपनी अकुत व राव और तदबीरों पर परोसा न करो, बल्कि भरोसा निक् एं अल्लाह तआ़ला पर करो। क्योंकि ये सब तदबीरें तमाम कामों की क्यास्था करने वाले (यानी अल्लाह तआ़ला) के कृजा-प्-सुदरत में हैं, इनसान क्या और उसकी राय व तदबीर क्या। हर इनसान अपनी ज़िन्दगी के हज़ारों वाकिआ़त में इन चीज़ों के नाकाम और बेअसर हो जाने का अनुभव करता रहता है। मोलाना रूमी रहमतुल्लाहि अ़लैहि ने ख़ूव फ्रामाया है:

ख़ेश रा दीदेम व रुस्वाई-ए-ख़ेश इम्तिहाने मा मकन ऐ शाहे बेश

कि ऐ हर चीज़ के मालिक हम इम्तिहान और आज़माईश के कुबिल नहीं, तू हमें इससे महफ़्क़ु रख, इसलिये कि हम अपनी अ़क्ल व तदबीर की नाकामी को वहुत वार देख चुके हैं। महम्मद इमरान कासमी विद्यालयी

इस जुमलेः

فَإِذَا عَزُمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

(फिर जब आप इरादा कर चुके उस काम का तो अल्लाह पर भरोसा कीजिये) से यह भी वाज़ेह हो गया कि तवक्कुल (अल्लाह पर भरोसा कत्ना) असबाव, साधनों और तदवीर के छोड़ देने का नाम नहीं, बल्कि उपलब्ध असबाव (साधनों) को छोड़कर तवक्कुल करना अन्विया की सुन्तत और कुरआन की तालीम के ख़िलाफ़ है, हाँ दूर के असबाव और अपनी पहुँच से बाहर की फ़िक़ों में पड़े रहना या सिर्फ असबाव और तदवीर ही को असदार (प्रभावी और कामयावी दिलाने वाला) समझकर और असबाव के मालिक और पूरी व्यवस्था को चलाने वाले (यानी अल्लाह तआला) से पाकिल हो जाना बेशक तवक्कल के विलाफ़ है।

إِنْ يَقْضُرُكُمُ اللهُ قَلَا هَالِبَ لَكُمْ: وَإِنْ يَغَنْ لَكُمْ فَتَنْ ذَا الْذِينَ يَنْفُمُرُكُمْ فِنْ يَغْدِيهِ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتُوكُلِّي المُؤْمِنُونَ ﴿ وَمَا كَانَ لِنَهِنِي اَنْ يُغْلَنُ وَمَنْ يَغْلُلُ يَاسِيمًا غَلَى يَوْمَ الْقِيْكَةِ، فَتْمَ تَفْنِس مَّنا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَنُونَ۞ افْتَنِي اثَّنِهَ رِضُوانَ اللهِ كَنْنَ بَانَ يِسَخَطِ مِنَ الله وَالْمَانُهُ مَحْتُمُ وَمِثْسَ الْمَعِيدُ هُمُ وَرَجْكُ عِنْدَاللهِ وَ اللهُ يَعِيدُ بِنَا يَعْمَلُونَ هَ لَقَلَ مَنَ اللهُ وَوَالْمَهُ وَيَعْلَمُمُ الْعَنْفُونَ فَاللهُ وَوَلَمْ الْمَعْنَعِينَ اذَ بَعَثَ فَرَعِنَ وَلَمْ وَاللهُ عَلَيْهِمُ الْمِيتَّةِ وَيُوكُمْهُمُ وَيُعْلِمُمُ الْكِنْبُ وَوَلِمَانَهُمُ الْمَعْنَى وَوَلَمْهُمُ الْمَعْنَى اللهُ وَمِيمَانِهُمُ الْمَعْنَى اللهُ وَمِيمَانِهُمُ اللّهُ وَمِيمَانِهُمُ الْكِنْبُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمِيمَانِهُمُ اللّهُ اللّهُ وَمَنَامُ اللّهُ اللّهُ وَمَعْلَمُ اللّهُ وَمَنَاهُمُ وَاللّهُ اللّهُ وَمِيمَانُونَ وَمَعْلَمُ المُؤْمِنِينَ فَو وَلِيعَامُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَلّهُ وَمَالّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَلّمُ اللّهُ وَمَلّمُ اللّهُ وَمَلّمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللل

وَبِحِينَ بِمَنَا اللهُمُ اللهُ مِنْ فَصَٰدِلِهِ \*وَلِنَعَبَشِهُمُونَ بِاللَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُونَا بِهِمْ صُ خَلْفِهِمْ\* **الاَحْوَثُ** عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْدَوُنَ © يَسْتَبْشِرُونَ بِيغَةٍ تِمِنَ اللهِ وَقَصْدِلِ \*وَآنَ الله لا يُضِيلُهُ أَجْسَ

> ी الْمُؤْمِنِينِينَ अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा तो

कोई तुम पर गालिब न हो सकेगा, और

इंध्यन्तुर्कुमुल्लाहु फुला गालि-ब लकुम् व इंध्यस्त्रुल्कुम् फम्मन् जल्लज़ी यन्सुरुकुम् मिम्-बज्रदिही, व अलल्लाहि फुल्य-तवककिल् मुज्ञमिन्न (160) व मा का-न लि-निबिध्यम् अंध्यगुल्-ल, व मंध्यम्लुल् यज्ञति विमा ग़ल्-ल यौमल्-कियामिति सुम्-म तुवफ्फा कुल्लु निप्सम् मा कसबत् व हुम् ला सुज्लम्न्न (161) अ-फ-मनित्त-ब-ज

रिज्वानल्लाहि क-मम्बा-अ

अगर मदद न करे तुम्हारी तो फिर ऐसा कौन है जो मदद कर सके तुम्हारी उसके बाद, और अल्लाह ही पर मरोसा चाहिए मुसलमानों को। (160) और नबी का काम नहीं कि छुपा रखे और जो कोई छुपायेगा वह लाएगा अपनी छुपाई चीज़ कियामत के दिन, फिर पूरा पायेगा हर कोई जो उसने कमाया और उन पर जुल्म न होगा। (161) क्या एक शह्म्स जो ताबे है अल्लाह की मज्मीं का' बराबर हो सकता है उसके जिसने कमाया शरसा

बि-स-ख़तिम् मिनल्लाहि व मअवाह जहन्नम्, व बिअसल-मसीर (162) हम द-रजातून जिन्दल्लाहि, वल्लाह बसीरुम-बिमा यअमलन (163) ल-कृद् मन्नल्लाहु अलल्-मुअमिनी-न डज ब-अ-स फीहिम रस्तम-मिन अन्फ सिहिम अ लै हिम यतल आयातिही व यजक्कीहिम व युअल्लिम्हम्ल्-िकता-ब वल्-हिक्म-त व इन कान मिन कब्ल लफी जलालिम्-मुबीन (164) 🔵 अ-वलम्मा असाबत्कुम् मुसीबत्न कद् असब्तम् मिस्लैहा कल्लम अन्ना हाजा. कल ह-व मिन जिन्दि अन्फ्रसिक्म, इन्नल्ला-ह अला कुल्लि शैइन कदीर (165) व मा असाबक्म यौमल-तकल-जमुआनि फबि-इजुनिल्लाहि व लि-यज्ञ-लमल मुजुमिनीन (166) व लि-यअ-लमल्लजी-न नाफक व की-ल लहुम् तआ़लौ कातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अविद्रफुअ, कालू लौ नअलम् कितालल्-लत्त-बअ्नाक्म, हम लिल्किपिर यौमइजिन अकरब मिन्हम् लिल्-ईमानि यकूल्-न

अल्लाह का और उसका ठिकाना दोजख है. और क्या ही बरी जगह पहुँचा है। (162) लोगों के मख्तलिफ (अलग-अलग और विभिन्न) दर्जे हैं अल्लाह के यहाँ! और अल्लाह देखता है जो कुछ करते हैं। (163) अल्लाह ने एहसान किया ईमान वालों पर जो भेजा उनमें रसल उन्हीं में का, पढता है उन पर आयतें उसकी और पाक करता है उनको यानी शिर्क वगैरह से और सिखलाता है उनको किताब और काम की बात और वे तो पहले से खुली गुमराही में थे। (164) 🌢 क्या जिस वक्त पहुँची तमको एक तकलीफ कि तम पहुँचा चके हो उससे दोगनी तो कहते हो यह कहाँ से आई? त कह दे यह तकलीफ तुमको पहुँची तुम्हारी ही तरफ से, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। (165) और जो कुछ तुमको पेश आया उस दिन कि मिलीं दो फौजें सो अल्लाह के हुक्म से, और इस वास्ते कि मालूम करे ईमान वालों को। (166) और ताकि माल्म करे उनको जो मनाफिक थे. और कहा गया उनको कि आओ लडो अल्लाह की राह में या दफा करो दश्मन को, बोले अगर हमको मालूम हो लड़ाई तो अलबत्ता तुम्हारे साथ रहें वे लोग, उस दिन कफ्र के करीब हैं ये ईमान के

बिअफ्वाहिहिम् मा लै-स मकाबले में, कहते हैं अपने मँह से जो नहीं उनके दिल में. और अल्लाह खाब क्लूबिहिम्, वल्लाह् अअलम् विमा जानता है जो छपाते हैं। (167) वे लोग यक्तुमून (167) अल्लजी-न काल हैं जो कहते हैं अपने भाईयों को और लि-इड़वानिहिम् व क्-अद् लौ आप बैठ रहे हैं- अगर वे हमारी बात अताअूना मा कृतिलू, कुल् फ़द्रऊ मानते तो न मारे जाते. त कह दे अब हटा दीजियो अपने ऊपर से मौत को अन् अन्फ़्सिक्म्ल्मौ-त इन् कुन्तुम् अगर तम सच्चे हो। (168) और त मुर्दे सादिकीन (168)ला न समझ उन लोगों को जो मारे गये तह्सबन्नलंलजी-न कृतिल अल्लाह की राह में बल्कि वे जिन्दा है सबीलिल्लाहि अम्वातन्, अपने रब के पास खाते पीते। (169) अस्याउन् जिन्-द रब्बिहिम् युरुकून खशी करते हैं उस पर जो दिया उनको अल्लाह ने अपने फज्ल से और (169) फरिही-न बिमा आताहमुल्लाह खश-वक्त (अच्छी उम्मीद लगाये) होते हैं मिन फ जिलही व यस्तिब्शिख-न उनकी तरफ से जो अभी तक नहीं पहुँचे बिल्लजी-न लम यल्हक बिहिम मिन उनके पास उनके पीछे से, इस वास्ते कि खाल्फिहिम अल्ला खौफ्न अलैहिम न डर है उन पर और न उनको गम। (170) खश-वक्त होते (लत्फ उठाते) हैं ला हुम् यहजनून (170) अल्लाह की नेमत और फज्ल से, और यस्तब्शिरू-न बिनिज्ञमतिम मिनल्लाहि इस बात से कि अल्लाह जाया नहीं करता व फज़्लिंव-व अन्नल्ला-ह ला यजीअ मजदरी (बदला और अज्र) ईमान वालों की। (171) 🍪 अज्रल-मुअमिनीन (171) 🦃

#### इन आयतों के मज़मून का पीछे से ताल्लुक्

जंगे-उहद के वाकिए में वक्ती और अस्थायी शिकस्त (हार) और मुसलमानों की परेशानी पर हजराते सहाबा किराम रजियल्लाह अन्हम की तसल्ली के लिये हुज़ूर सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम को चन्द बातों का हक्म हुआ था, जिससे रस्तूनलाह सल्ललाह अलैहि व सल्लम की नाराजी का खतरा तो दूर हो गया लेकिन उन हज़रात को इस मग़लूब होने के वाक़िए से हसरत (अफ़सोस) भी थी इसलिये उपरोक्त बारह आयतों में से पहली आयत में उनकी हार हो जाने के अफसोस को दिल से दूर करते हैं, तथा बदर के दिन माले गुनीमत में से एक चादर गुम हो गई, कुछ (कम समझ या मुनाफ़िक) लोगों ने कहा कि शायद रस्लुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सन्लम

ती हो, और यह चीज़ हर्क़ीकृत में या देखने में ख़ियानत (बद्-दियानती और चोरी) है। नबी सल्ललाहु अ़लैडि व सल्लम की शान इससे पाक और बरी है (कि कोई इस तरह की घटिया सिफ्त आपकी पाक ज़ात के अन्दर एक लम्हे के लिये भी आ सके) लिहाज़ा दूसरी, तीसरी और चोधी आयतों के अन्दर जनाव रसूले महत्नृत्व सल्ललाहु अ़लैडि व सल्लम की अ़जीमुश्शान अमानत की तिफ्त और इस ख़्याल की ग़लती को बाता करके पांची आयत के अन्दर खुद हुज़ूर सल्ललाहु अ़लैडि व सल्लम की अजीमुश्शान का स्वात करके पांची आयत के अन्दर खुद हुज़ूर सल्ललाहु अ़लैडि व सल्लम के मुवारक वज़्द का एक बहुत बड़ी नेमत होना और अम्पर्क नबी बनकर तश्रारीफ़ लाने का इनसानियत के लिये अ़जीम एहसान होना वाज़ेह फ्रसमाया गया है।

बूँकि मोमिमों को इस शिकत्त का बहुत दुख और जुड़न थी कि बावजूद मुसतमान होने के यह मुसीबत क्यों और किघर से आ गई, इस पर सहावा किराम रिजयल्लाहु अन्हुम को ताज्जुब और अफ़्सोस या, तथा पुनाफ़िक लोग कहा करते थे कि अगर ये लोग घरों में बैठे रहते तो हलाक न होते, और उन शहीवों की मौत को बदनसीबी और मेहल्ली करार देते थे। इसलिये छठी, सातवीं और आठवीं आयात के अन्दर दूसरे उनवान से इस यक्ती मुसीबत व तकतीफ़ की वजह और हिक्मत वाज़ेह फ़रमाई गई और इसके तहत में मुनाफ़िकों की तरदीद भी।

और नवीं आयत में उनके ग़लत अकीदे "घरों में बैठें रहना हलाकृत से निजात का सबब है" की तरदीद की गई है, और दसवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं आयतों में झहीद होने वाले हज़रात की आला दर्जे की कामयायी, असली ज़िन्दगी और हमेशा की नेमतों को साबित फ़रमा दिया गया है।

### खुलासा-ए-तफ्सीर

अगर हक तआ़ला तुम्हरार साथ दें तब तो तुमसे कोई नहीं जीत सकता। और अगर तुम्हारा साथ न दें तो उसके बाद ऐसा कौन है जो तुम्हरारा साथ दे (और तुम्हको गृालिब कर दे)। और ईमान वालों को सिर्फ अल्लाह तआ़ला पर भरोता रखना चाहिए। और नबी की यह शान नहीं कि वह (नऊनु बिल्लाह) खियानत करे। हालोंकि (ख्रियानत करेन वाले की तो कियामत में हम्बाई और फ़ज़ीहत होगी, क्योंकि) जो शह्न ख्रियानत करेगा वह शह्स अपनी ख्रियानत की हाई चीज़ को कियामत के दिन (मैदाने इस में) हांग़ करेगा (ताकि सारी मख़्तुक इस बात को जान जाये और सबके ह-व-ह-फ़ज़ीहत और हम्बाई हो)। फिर (मैदाने कियामत के बाद) हर शह्म को (उन ख्रियानत करने वालों में से) उसके किये का (दोज़ब में) पूरा बदला मिलेगा, और उन पर बिल्हुल ख़ुल्म न होगा (कि जुर्म से ज़ायद सज़ा होने लगे। गुर्ज कि ख़ियानत करने वाले पर तो अल्लाह का गुज़ब होगा और वह जहन्म का मुस्तहिक हुआ, और अभिया अलैहिनुस्तवाम अल्लाह तआ़ला की रज़ा तलब करने की वजह से कियामत में इज़्ज़त वाले होंगे, एस दोनों चीज़ें जमा नहीं हो सकतीं. जैता कि आगे इशाब हैं)।

सी ऐसा शख़्स जो कि अल्लाह की रज़ा के ताबे हो (जैसे नवी) क्या यह उस शख़्स के जैसा हो जाएगा जो कि अल्लाह के ग़ज़ब का मुस्तहिक हो और उसका ठिकाना दोजख हो? (जैसे ख़ियानत और चोरी करने वाला), और वह जाने की बुरी जगह है। (हरगिज़ दोनों बराबर नहीं होंगे बल्कि) ये जिनका ज़िक़ हुआ (यानी अल्लाह की रज़ा को तलब करने वाले और अल्लाह की नाराज़गी वाले) दर्जों में अलग और भिन्न होंगे अल्लाह तआ़ला के यहाँ (कि अल्लाह की रज़ा के ताबे रहने वाला महबूब व जन्नती है, और जिस पर अल्लाह का गुज़ब व नाराजगी हो वह दोज़ख़ी है) और अल्लाह तआ़ला ख़ूब देखते हैं उनके आमाल को (इसलिए हर एक के मुनासिब मामले फरमा देंगे)। हकीकत में अल्लाह तआ़ला ने मुसलमानों पर (बड़ा) एहसान किया जबिक उनमें उन्हीं की जिन्स ''यानी नस्त और जमाज़त में'' से एक ऐसे (अ़ज़ीमुश्शान) पैग़म्बर को भेजा कि वह उन लोगों को अल्लाह तआ़ला की आयतें (और अहकाम) पढ़-पढ़कर सनाते हैं और (ज़ाहिरी और बातिनी गन्दगियों से) उन लोगों की सफाई करते रहते हैं. और उनको (अल्लाह की) किताब और समझ की बातें बतलाते रहते हैं, और यकीनन ये लोग (आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के तशरीफ लाने के) पहले से खुली गलती (यानी शिर्क व कुफ्र) में (मब्तला) थे। और जब (उहुद में) तुम्हारी ऐसी हार हुई जिससे दो हिस्से तुम (बदर में) जीत चुके थे (क्योंकि उहद में सत्तर मुसलमान शहीद हुए और बदर में सत्तर काफ़िरों को कैद और सत्तर को कुल्ल किया था) तो क्या ऐसे वक्त में तुम (एतिराज़ के तौर पर न सही बतौर ताज्ज़ब के) यूँ कहते हो कि (बावजूद हमारे मुसलमान होने के) यह (हार) किधर से हुई (यानी क्यों हुई)? आप फरमा दीजिए कि यह (हार खास) तुम्हारी तरफ से हुई (अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की राय के ख़िलाफ न करते तो न हारते। क्योंकि इस शर्त के साथ मदद का वादा हो चुका था) बेशक अल्लाह तआ़ला को हर चीज़ पर पूरी क़ूदरत है। (जब तुमने इताअ़त की अपनी क़ूदरत से तमको गालिब कर दिया और जब ख़िलाफ़ किया अपनी क़ुदरत से तो तुमको मग़लूब कर दिया) और जो मुसीबत तुम पर पड़ी जिस दिन कि दोनों गिरोह (मुसलमान और कुफ्फार के) आपस में (जंग के लिये) आमने-सामने हुए (यानी उहुद के दिन) सो (वह मुसीबत) अल्लाह की । मर्जी से हुई (क्योंकि इसमें अनेक हिक्मतें थीं जिनका बयान ऊपर भी आ चुका है) और (उनमें | से एक हिक्मत यह है) ताकि अल्लाह तआ़ला मोमिनों को भी देख लें (क्योंकि मुसीबत के वक्त इख्लास व गैर-इख़्लास ज़ाहिर हो जाता है जैसा कि गुज़र भी चुका है) और उन लोगों को भी देख लें जिन्होंने निफाक (दोगलेपन) का बर्ताव किया, और उनसे (शुरू जंग के वक्त जबकि तीन सी आदिमियों ने मुसलमानों का साथ छोड़ दिया था जैसा कि पहले आ चुका है) यूँ कहा गया कि (मैदाने जंग में) आओ (फिर हिम्मत हो तो) अल्लाह की राह में लड़ना या (हिम्मत न हो तो गिनती ही बढ़ाकर) दुश्मनों के लिए रोक बन जाना (क्योंकि भारी भीड़ देखकर कुछ तो उनपर रीब होगा, और उससे शायद हट जायें) वे बोले कि अगर हम कोई ढंग की लडाई देखते तो ज़रूर तुम्हारे साथ हो लेते (लेकिन यह कोई लड़ाई है? कि वे लोग तुमसे तीन चार गुना ज़्यादा

फिर उनके पास सामान भी ज़्यादा ऐसी हालत में लड़ना हलाकत में पड़ना है, लड़ाई इसको नहीं

खुश्क जवाब दिया था) कुफ़ से (जाहिर में भी) बहुत ज्यादा नज़दीक हो गये, उस हालत के मुकाबले में कि वे (पहले से ज़ाहिर में) ईमान से (किसी कद्र) नज़दीक थे (क्योंकि पहले से अगरचे वे दिल से मोमिन न थे मगर मसलमानों के सामने मवाफकत की बातें बनाते रहते थे। उस रोज़ ऐसी तोता-चश्मी गालिब हुई कि खुल्लम खुल्ला मुख़ालफ़त की बातें मुँह से निकलने लगीं, इसलिये पहले से ईमान के साथ जो जाहिरी निकटता थी वह कफ्र के साथ निकटता में

तब्दील हो गयी, और यह निकटता उस निकटता से ज्यादा इसलिए है कि मुवाफकृत की बातें दिल से न थीं इसलिए ज़ोरदार न थीं, और ये मखालफत की बातें दिल से थीं इसलिए इबारत भी जोरदार थी)। ये लोग अपने मुँह से ऐसी बातें करते हैं जो उनके दिल में नहीं (यानी दिल में तो यह है कि इन मुसलमानों का कभी साथ न देंगे, चाहे लड़ाई ढंग ही की क्यों न हो) और अल्लाह तआ़ला ख़ब जानते हैं जो कुछ ये अपने दिल में रखते हैं (इसलिए इनके इस कौल का

गलत होना अल्लाह तआ़ला को मालम है)। ये ऐसे लोग हैं कि (ख़ुद तो जिहाद में शरीक न हुए और) अपने (हम-नसब) भाईयों के बारे में (जो कि जंग में कल्ल हो गये, घरों में) बैठे हुए बातें बनाते हैं कि अगर हमारा कहना मानते (यानी हमारे मना करने पर न जाते) तो (बे-फायदा) कला न किए जाते। आप फरमा दीजिए कि अच्छा तो अपने ऊपर से मौत को हटा दो अगर तम (इस ख्याल में) सच्चे हो (कि मैदान में जाने से ही हलाकत होती है। क्योंकि कल्ल से बचना तो मौत ही से बचने के लिये मकसद है. जब निर्धारित वक्त पर मौत घर बैठे भी आ जाती है तो कल्ल भी मुकर्ररा वक्त पर नहीं टल सकता)।

और (ऐ मखातब!) जो लोग अल्लाह की राह में (यानी दीन के वास्ते) कत्ल किए गये उनको (दूसरे मुर्दों की तरह) मुर्दा मत ख़्याल करो, बल्कि वे लोग (एक अलग किस्म की जिन्दगी के साथ) जिन्दा हैं (और) अपने परवर्दिगार के करीबी हैं (यानी मकबूल हैं) उनको रिज्क भी मिलता है (और) वे खश हैं उस चीज से जो उनको अल्लाह तआ़ला ने अपने फज़्ल (व करम) से अता फरमाई (जैसे अपनी निकटता के दर्जे वगैरह, यानी जाहिरी रिज्क भी मिलता है और मानवी रिज्क यानी ख़ुशी व प्रसन्नता भी)। और (जिस तरह वे अपने हाल पर ख़ुश हैं उसी तरह) जो लोग (अभी दुनिया में ज़िन्दा हैं और) और उनके पास नहीं पहुँचे (बल्कि) उनसे पीछे रह गये हैं उनकी भी इस हालत पर वे (शहीद हज़रात) ख़श होते हैं कि (अगर वे भी शहीद हो जायें तो हमारी तरह) उन पर भी किसी तरह का ख़ौफ़ वाक़े होने वाला नहीं, और न वे (किसी तरह) गमगीन होंगे। (गुर्ज़ कि उनको दो ख़ुशियाँ हासिल होंगी- एफ अपने बारे में, दूसरे अपने संबन्धियों के बारे में। आगे इन दोनों ख़ुशियों का सबब यह बताया कि) वे (अपनी हालत पर तो) खुश्न होते हैं अल्लाह की नेमत व फुज़्ल की वजह से (जिसको उन्होंने देख लिया), और (दसरों की हालत पर खुश होते हैं) इस वजह से कि (वहाँ जाकर देख लिया कि) अल्लाह तआ़ला ईमान वालों (के आमाल) का अज्र ज़ाया नहीं फरमाते (तो जो लोग उनके मुताल्लिकीन

## मआ़रिफ़ व मसाईल

# माले गुनीमत में चोरी ज़बरदस्त गुनाह है, किसी नबी से ऐसे

गुनाह की संभावना व गुमान भी नहीं हो सकता

आयत 'मा का-न लिन्निबिय्य अंय्यगुल्ना......' एक ख़ास वाकिए के बारे में जाज़िल हुई हैं। इसके तहत में गुलूल यानी माले गुनीमत की चोरी का मसला भी आ गया।

तिर्मिजी शरीफ की रिवायत के मुताबिक वाकिआ यह है कि गुज़वा-गु-वदर (बदर की लड़ाई) में माले गुनीमत में से एक चादर गुम हो गई। कुछ लोगों ने कहा कि शायद रसुलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने ले ली हो। यह कहने वाले अगर मुनाफ़िक थे तो कोई दूर की बात नहीं और मुम्किन है कि कोई नासमझ मुतलमान ही हो तो उसने यह समझा होगा कि रसुलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लीह व सल्लम को इस तरह का इिद्धायार है, इस पर यह आयत नाज़िल हुई, जिसमें गुलूल का बहुत बड़ा गुनाह होना और कियामत के दिन उसकी सख़्त सज़ा का ज़िक्र है। और यह कि किसी नवी के मुताब्लिय अ़लीहमुस्तलाम हर गुनाह से मासूम होते हैं।

लफ़्ज़ गुलुल आम ख़ियानत (चारी और वदियानती) के मामले में भी इस्तेमाल होता है और ख़ास कर माले गुनीमत की ख़ियानत के लिये भी, और माले गुनीमत में चोरी और ख़ियानत का जुर्म आम चोरियों जीर ख़ियानत के लिये भी, और माले गुनीमत में चोरी और ख़ियानत का जुर्म आम चोरियों जीर ख़ियानतों से ज्यादा सख़ा और बड़ा है, क्योंकि माले गुनीमत में पूरे इस्लामी लश्कर का हुक होता है तो जितने उसमें चोरी की उसने सैंकड़ों हजारों आदिमयों की चोरी की। अगर किसी बढ़न उसको तलाफ़ी (मरपाई) का ख़्याल भी आये तो चहुत मुश्किल है कि सम को उनका हुक पहुँचाये या भाफ़ कराये, बेखिलाफ़ दूसरी चोरियों के कि अगर माल का मालिक मालूम व मुतैयन है और किसी बढ़न अल्लाह ने तीया की तौफ़ीक दी तो उसका हुक अदा करके या माफ़ कराकर वरी हो सकता है। यही वजह थी कि एक गुज़वे (इस्लामी जांग) में एक शाख़र ने ऊन का कुछ हिस्सा खुपाकर अपने पात रख लिया था, माले गुनीमत तक्सीम होने के बाद उसको ख़्याल आया तो हुजूर सत्तल्लाहु अतिह व सल्लम की ख़िदमत में लेकर हाज़िए हुआ, आपने वावजूद रहमतुल-लिल्आ़लानीन होने और उन्मत पर माँ-बाप से ज्यादा अफ़ीक होने के उसको यह कहकर वापस कर दिया कि अब में इसको कित तरह सारे लक्कर में तक्सरीम कहाँ। अब तो विवायनत के दिन ही तुम इसको लेकर हाज़िर होगे।

इसी लिये गुलूल की राजा भी आम चीरियों से ग्रयात सहज है कि मैदाने हहर में जहाँ सारी मख्लूक जमा होगी, सब के सामने उसको इस तरह रुखा किया जायेगा कि जो माल चोरी किया था वह उसकी गर्दन पर लदा हुआ होगा। बुख़ारी व मुस्लिम में हज़स्त अबू हुरेरह रिज़यलाहु अन्हु की रिवायत से मज़कूर है कि रसुलुलाह सल्तलाहु अतिहै व सल्तम ने फ़रमाया- देखो ऐसा न हो कि क़िवायत में किसी को मैं इस तरह देखूँ कि उसकी गर्दन पर एक ऊँट लदा हुआ हो (और यह ऐलान होता हो कि इसने माले गुनीमत का ऊँट चुराया था) वह शड़न अगर मुझसे शफ़ाअ़त का तालिय होगा तो मैं उत्तको साफ़ जवाब दे दूंगा कि मैंने अल्लाह का हुक्म पहुंचा दिया था, अब मैं कुछ नहीं कर सकता।

अल्लाह बचाये यह मैदाने हरूर की रुस्वाई होगी। कुछ रिवायतों में है कि जिनके साथ यह मामला होगा वे तमन्ना करेंगे कि हमें जहन्नम में भेज दिया जाये मगर इस रुस्वाई से बच जायें।

## वक्फ़ के मालों और सरकारी ख़ज़ाने में चोरी 'गृलुल' के हक्म में है

यही हाल मस्जिदों, मदरसों, खानकाहों और वक्फ़ के मानों का है, जिनमें हजारों लाखों मुसलमानों का चन्दा होता है। अगर माफ़ भी कराये तो किस-किस से माफ़ कराये। इसी तरह ढ़कूमत के सरकारी ख़ज़ाने (बेलुल-माल) का हुक्म है, त्र्योंकि उसमें पूरे गुल्क के बाशिन्दों का इक् है, जो उसमें चोरी करे उसने सब की चोरी की। मगर चूँकि रही माल उमूमन ऐसे होते हैं जिनका कोई शख़्स मालिक नहीं होता, निगरानी करने वाले लापरवाई करते हैं, चोरी के मौक़े बहुत अधिक होते हैं, इसलिये आजकल दुनिया में सबसे ज्यादा चोरी और ख़िवान उन्हों मालों में हो रही हैं और लोग इसके बुरे अन्जाम और ज़बरदात चाबल से ग्राफ़िल हैं कि इस जुर्म की सज़ा अज़ाबे जहन्त्रम के अलावा मैदाने हश्र की हस्वाई भी है, और रस्तुल्लाह सल्ललाहु अलैहि व सल्लम की शफ़ाज़त से मेहस्मी भी। (हम इससे अल्लाह की पनाह माँगते हैं)

# रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का वजूद मुबारक पूरी इनसानियत पर सबसे बड़ा एहसान है

आयत 'तक्द् मन्नल्लाहु अ़लल् मुअ्मिनी-न.......'। इसी मज़मून की एक आयत नम्बर 129 तक्रीवन इन्हीं अलफ़ाज़ के साथ सूर: ब-क्राह में गुज़र धुकी है, जिसकी तफ़सीर व तग्ररीह तफ़्सील के साथ मज़ारिफ़ुल-कुरआन की पहली जिल्द में आ चुकी है, उसको देखा जाये। यहाँ आयत में एक लफ़्ज़ ज़्यादा हैः 'तक़द् मन्नल्लाहु अ़लल् मुअ्मिनी-न' यानी रसुलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को दुनिया में मवऊस फ़्रमाकर (नबी बनाकर भेजना) हक तआ़ला ने मोमिनों पर बड़ा एहसान फ़्रस्माया है।

इसके मुताल्लिक पहली बात तो यह काबिले ग़ीर है कि कुरआने करीम की वजाहत के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैंहि व सल्लम रहमतुल-लिल्आलमीन (तमाम जहान वार्तों के लिये रहमत) हैं और पूरे आलम के तिये आपका वजूद बहुत वड़ी नेमत और ज़बरदस्त एहसान है। इस जगह इसको सिर्फ मोमिनों के लिये फरमाना ऐसा ही है जैसे कुरआने करीम को मुताबिक्यों के लिये हिदायत एहमाना, कि कुरआन का सारे आलम के लिये हिदायत होना दूसरी

तफसीर मजारिफल-करजान जिल्द (2)

आयतों से सावित है, मगर कुछ जगह इसको मुत्तकी हज़रात के साथ मख़्सूस करके बयान फरमाया। इसकी वजह दोनों जगह मुश्तरक (संयुक्त) तौर पर एक ही है, अगरचे रस्रलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का वजूद मुबारक पूरे आलम और हर मोमिन व काफिर के लिखे बड़ी नेमत और एहसाने अज़ीम है, इसी तरह क़ुरआने करीम पूरी इनसानी दुनिया के लिवे

हिदायत की किताब है मगर चुँकि इस नेमत व हिदायत का नफा सिर्फ मीमिनों और मलकी हज़रात ने हासिल किया इसलिये किसी जगह इसको उनके साथ मख़्सूस करके भी बयान कर दिया गया।

दूसरी बात रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को मोमिनों के लिये या पूरे आलम के लिये बहुत बड़ी नेमत और एहसाने अजीम होने की तशरीह व वजाहत है। यह बात ऐसी है कि अगर आजकल का इनसान रूहानियत-फरामोश (यानी दीन से टर)

और माद्दियत का परस्तार (भौतिकवादी) न होता तो यह मजमून किसी व्याख्या व खुलासे का मोहताज नहीं था। अक्ल से काम लेने वाला हर इनसान इस एहसाने अजीम की हकीकत से खद वाकिफ होता। मगर हो यह रहा है कि आजका इनसान दनिया के जानवरों में ज्यादा होशियार जानवर से ज़्यादा कुछ नहीं रहा, इसको एहसान व इनाम सिर्फ वह चीज नजर आती है जो इसके पेट और नपसानी इच्छाओं का सामान मुहैया करे। इसके वजूद की असल हकीकृत जो उसकी

रूह है उसकी ख़ुबी और ख़ुराबी से वह पूरी तरह गाफिल हो गया है। इसलिये इस तक्षरीह (ख़ुलासे) की ज़रूरत हुई कि इनसान को पहले तो यह बतलाया जाये कि उसकी हकीकत सिर्फ चन्द हिंडुडयों और गोश्त-पोस्त का मजमूआ नहीं बल्कि इनसान की हकीकत वह सह है जो उसके बदन के साथ मुताल्लिक (जुड़ी हुई) है। जब तक यह रूह उसके बदन में है उस वक्त 🛭 तक इनसान इनसान है, उसके इनसानी हुकुक (अधिकार) कायम हैं, चाहे वह कितना ही जईफ

व कमज़ोर, मरने के करीब क्यों न हो। किसी की मजाल नहीं कि उसकी जायदाद और संपत्ति पर कब्ज़ा कर सके या उसके हुक्कूक (अधिकार) छीन सके। लेकिन जिस वक्त यह रूह उसके बदन से अलग हो गई तो चाहे वह कितना ही ताकतवर और पहलवान हो और उसके बदनी अंग सब अपनी असली हालत में हों, वह इनसान नहीं रहा, उसका कोई हक खुद अपनी जायदाद व संपत्ति में बाकी नहीं रहा।

अम्बिया अलैहिमुस्सलाम दुनिया में आते हैं इसलिये कि वे इनसानी रूह की सही तरबियत करके इनसान को असली मायनों में इनसान बनायें। ताकि उसके बदन से जो आमाल य अफुआ़ल सादिर हों वो इनसानियत के लिये मुफ़ीद साबित हों। वह दरिन्दे और जहरीले जानवरों की तरह दसरे इनसानों को तकलीफ और पीड़ा देता न फिरे, और खद अपने भी अन्जाम को समझकर आख़िरत की हमेशा वाली ज़िन्दगी का सामान मुहैया करे। हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु

अलैहि व सल्लम को जैसे अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की जमाअत में इमामत व सरदारी का मकाम हासिल है, इनसान को सही इनसान बनाने में भी आपकी शान तमाम अम्बिया से बहुत अलग और विशेष है। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपनी मक्की ज़िन्दगी में सिर्फ वही काम

अफ़राद तैयार करने का अल्जाम दिया और इनसानों का ऐसा समाज तैयार कर दिया जिसका मकाम फ़्रिस्तों की राफों से आगे है। और ज़मीन व आसमान ने उससे पहले ऐसे इनसान नहीं हो । उनमें से एक-एक रस्जुल्लाह सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम का ज़िन्दा मोजिज़ा नज़र आता है। उनके बाद के लिये भी आपने जो तालीमात और उनके रिवाज देने के तरीके छोड़े हैं उस पर पूरा अमल करने वाले उसी मकाम को पा सकते हैं जो सहावा किराम रिज़यल्लाह अलुझ ने पाया है। (यानी अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा व ख़ुशनूदी। मुहम्मद इसरान क्रायमा क्रियलावी) ये तालीमात सारे आलम के लिये हैं, इसलिये आपका चजूद मुखारक पूरी इनसानी दुनिया के लिये ज़बरदस्त एहसान है, अगरचे इससे पूरा नफ़ा मोमिनों ही ने उठाया है।

# उहुद के वािकए में मुसलमानों को वक्ती शिकस्त और ज़ड़म व कृत्ल की मुसीबतें पेश आने के कुछ कारण और हिक्मतें

आयत 'अन्य लम्मा असाबत्कुम........'। पहली आयतों में कई जगह इस मज़मून का ज़िक आ चुका है, यहाँ फिर इसकी ताकीव अतिरिक्त वज़ाहत के साथ बयान की गई है। क्योंकि मुसलमानों को इस वाकिए से सख़्त एंज व तकलीफ़ थी, यहाँ तक कि कुछ हज़्यत की ज़बान पर यह भी आया 'अन्ना हाज़ा' कि यह मुसीवत हम पर कहाँ से आ पड़ी, जबिक हम रसलल्लाह सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम के साथ जिहाद में शरीक हैं।

उक्त आयत में अव्यल तो यह बात याद दिलाई कि जितनी मुसीबत तुम पर आज एड़ी है तुम उससे दोगुनी अपने मुख़ालिफ पर इससे पहले गृज़वा-ए-बदर में डाल चुके हो। क्योंकि गृज़वा-ए-उहुद में सत्तर मुसलमान शहीद हुए ये और गृज़वा-ए-बदर में मुश्तिकों के सत्तर सरदार मारे गये थे और सत्तर गिरफ़्तार होकर मुसलमानों के कब्ज़े में आये थे। इस बात के याद दिलाने से एक तो यह मक़सद है कि मुसलमानों को अपनी मौजूदा तकतीफ़ व परेशानी का एहसास घट जाये, कि जिस शहस की दोगुनी जीत हो चुकी हो अगर एक दफ्ता आधी हार व शिकस्त हो भी जाये तो ज़्यादा गृम और ताज्जुब नहीं होना चाहिये।

दूसरा असल मक्सद आयत के आख़िरी जुमले 'कुज् हु-व मिन् आ़िन्द अन्फुसिकुम्' में बतलाया कि यह तकलीफ़ व मुसीबत दर हकीकृत दुश्मन की ताकृत व अधिकता के सबब से नहीं बिक्क तुम्हारी अपनी कुठ कोताहियों (किमयों और मृलतियों) के सबब से है, कि रस्कुल्लाह सल्ललाह अलैंडि व सल्लम के हुक्म की तामील में तुम से कोताही हो गई।

इसके बाद की आयत 'फ़-बिइंज़िन्लाहि.....' में इस तरफ़ इशारा किया गया कि यह जो कुछ हुआ हक तआ़ता के हुकम व मज़ीं से हुआ, जिसमें बहुत सी हिक्मतें (मस्लेहतें) छुपी हैं। जिनमें से कुछ का बयान पहले आ चुका है, और एक हिक्मत यह भी है कि अल्लाह तआल सच्चे मोमिनों को भी देख लें और मुनाफ़िकों को भी। यानी मोमिनों का इख़्लास और मनाफिकों की मनाफकत (दोगलापन और ईमान का झूठा दावा) ऐसी वाज़ेह हो जाये कि हर देखने वाला

देख सके। यहाँ अल्लाह तआ़ला के देखने से मुराद यही है कि दनिया में जो देखने की सरत परिचित है उस सरत में देख लें. यरना अल्लाह तआला तो हर यक्त हर चीज को देख रहे हैं। चनाँचे यह हिक्मत इस तरह वाजेह हो गई कि इस सख्ती व परेशानी के वक्त मनाफिक लोग अलग होकर खड़े हुए और मुख्लिस (पक्के सच्चे) मोमिन मुकाबले में डटे रहे।

और तसल्ली की एक वजह यह भी है कि जो मसलमान इस जंग में शहीद हो गये हैं उनको हक तआ़ला ने वो इनामात दिये हैं कि दूसरों को उन पर रश्क (ईंघ्यी) आना चाहिये। इस मनासबत से इसके बाद की आयत:

وَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوا فِيْ سَبِيْلِ اللَّهِ ٱمْوَاتًا

(यानी आयत 169) में शहीदों के खास फजाईल बयान फरभाये गये हैं।

# अल्लाह की राह में शहीद होने वालों के खास

### फजाईल और दर्जे

इस आयत में शहीदों के खास फजाईल का बयान है और सही हदीसों में इसकी बड़ी तफसील बयान हुई है। इमाम कुर्तुबी रहमतल्लाहि अलैहि ने फरमाया है कि शहीदों के भी दर्जे और हालात अलग-अलग होते हैं, इसलिये हदीस की रिवायतों में जो मख्तलिफ सरतें आई हैं वो मख्तलिफ हालात के एतिबार से हैं।

तफसीर पञारिफल-करआन जिल्द (2)

यहाँ आहीदों की पहली फजीलत तो यह बयान की गई है कि वे मरे नहीं. बल्कि हमेशा की जिन्दमी के मालिक हो गये हैं। यहाँ यह बात काबिले ग़ौर है कि ज़ाहिर में उनका मरना और कब में दफन होना तो देखा जाता और महसुस है, फिर क़रआन की अनेक आयतों में उनको मर्टा न कहने और न समझने की जो हिदायत आई है उसका क्या मतलब है? अगर कहा जाये कि वर्जखी (मरने के बाद की) जिन्दगी मुसद है तो वह हर शख़्स मोमिन व काफिर को हासिल है, कि मरने के बाद उसकी रूह जिन्दा रहती है और कब्र के सवाल व जवाब के बाद नेक मोमिनों के लिये राहत का सामान और काफिर व बदकार लोगों के लिये कब्र का अजाब करुआन व सुन्नत से साबित है, तो यह बर्ज़्ख़ी ज़िन्दगी जब सब के लिये आ़म है तो शहीदों की क्या खससियत हुई?

जवाब यह है कि क़रुआने करीम की इसी आयत ने यह बतलाया है कि शहीदों को अल्लाह तुआला की तरफ से जन्नत 🚓 रिज़्क मिलता है, और रिज़्क ज़िन्दा आदमी को मिला करता है। इससे मालूम हुआ कि दुनिया से मुन्तिकृत होते ही शहीद के लिये जन्नत का रिज़्क जारी हो

जाता है, और एक ख़ास किस्म की ज़िन्दगी उसी वक्त से उसको मिल जाती है जो आम मुर्दों से अलग और ख़ास हैसियत की है। (तफसीरे कर्तवी)

अब रहा कि वह इम्तियाज़ (खुर्स्सियत और विश्रेषता) क्या है? और वह ज़िन्दगी कैसी है? इसकी ह्कीकृत सिवाय ख़ालिके कावनात के न कोई जान सकता है न जानने की ज़रूरत है, अलबत्ता कभी-कभी उनकी ख़ास ज़िन्दगी का असर इस दुनिया में भी उनके बदनों पर ज़ाहिर होता है, कि ज़मीन उनको नहीं खाती, वे सही सालिम बाकी रहते हैं। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी) जिसके बहुत से वाकिज़ात देखे गये हैं।

शहीवों की पहली फुज़ीलत इस आयत में उनकी विशेष किस्म की हमेशा वाली ज़िन्दगी है। दूसरी यह कि उनको अल्लाह तखाला की तरफ़ से रिज़्क मिलता है। तीसरी फुजीलतः

فَرِحِينَ بِمَا اللَّهُمُ اللَّهُ

में यह बयान की गई कि वे हमेशा ख़ुश व प्रसन्त रहेंगे उन नेमतों में जो उनको अल्लाह तआ़ला ने अ़ता फरमाई हैं। चौथी फ़ज़ीलत यह है:

وَيُسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ

यानी वे अपने जिन मुताल्लिक्तिन (संबन्धियों) को दुनिया में छोड़ गये थे उनके मुताल्लिक् भी उनको यह खुशी होती है कि वे दुनिया में रहकर नेक अमल और जिहाद में मसरूफ़ हैं तो उनको भी यहाँ आकर यही नेमतें और बुलन्द दर्ज मिलेंगे।

और सुद्दी रह. ने बयान फरमाया कि शहीद का जो कोई अज़ीज़ दोस्त मरने वाला होता है तो शहीद को पहले से उसकी इत्तिला कर दी जाती है कि फ़ुतों शाख़्स अब तुम्हारे पास आ रहा है। वह उससे ऐसा ख़ुश होता है जैसे दुनिया में किसी दूर रह रहे दोस्त से मुद्दत के बाद मुताकात की ख़ुशी होती है।

इस आयत के उतरने का मौका और सबब जो इमाम अबू दाऊद रह. ने सही सनद से हज़रत इन्ने अब्बास रिज़यल्लाह अन्दु से रिवायत किया वह यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अल्हाह स त्वाक्त प्रहाद के वाकिए में तुम्हार माई शहीद हुए ती अल्लाह तआ़ला ने उनकी सहीं को सब्ज़ परिन्दों के जिस्म में रखकर, आज़ाद कर दिया। वे जन्मत की नहरीं और बागों के अपनी रिज़्क हासिल करते हैं और फिर उन किन्दीलों में आ जाते हैं जो अल्लाह के अर्थ के नीचे लटकी हुई हैं। जब उन लोगों ने अपनी राहत व ऐश की यह ज़िन्दगी देखी तो कहने लगे कि हिमारे संबन्धी दुनिया में हमारे मरने से ग़म्मीन हैं) क्या कोई हमारे हालात की ख़बर उनको पहुँचा तकता है ताकि वे हम पर गुम न करें और भी जिहाद में कोशिश करते रहें अल्लाह तआ़ला ने फ़्रमाया कि हम तुम्हरी यह खबर उनको पहुँचारे देते हैं। इस पर यह आयत नाज़िल फ़रमाई गई है। (तफसीर क़र्तवी)

الله ين استجابوا يله و الرّسُولِ مِن يَعْدِهِ مَّا اَصَابَهُمُ القَّرُمُ وَ لِلَهِ يَن احْسَمُوْا مِنْهُمْ وَانْقَوْا أَجْرُ عَظِيمُ أَ اللّهِ مِن اللّهُ الثّاسُ إِنَّ النَّاسَ فَن جَمُعُوا لَكُمْ قَا خَشُوهُمْ فَوَادَهُمُ إِنَّكَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَلِهُمَ الْوَكِينَ فَ فَانْفَتَبُوا بِمِنْهُ مِن اللهِ وَفَعْلِي لَمْ يَسْسَمُهُمْ سُوّمُ وَالشَّهُوا إِضْوَالَ اللهُ وَلِلهُ ذُوْ فَضْلٍ عَظِيمُ إِنَّ الْأَكِنُ الشَّيْطُ يُنْجُوفُ ٱوَلِيمَاءَ وَمَلَا تَعَالَمُوهُمْ وَعَالَمُونِ إِنْ كَنْتُمْ مُوْمِدِينَ هِ

अल्लजीनस्तजाबु लिल्लाहि वर्रसलि मिम्-बअदि असाबहम्ल्करह. लिल्लजी-न अस्सन मिन्हम वत्तकौ अज्रुन अजीम (172) अल्लजी-न का-ल लहुमुन्नासु इन्नन्ना-स कृद् ज-मञ्जू लक्षम फुड्शीहुम फ्-जादहुम् ईमानंव-व कालू हस्बुनल्लाहु व निज्मल् वकील (173) फ्न्क-लब् बिनिज्रमतिम्-मिनल्लाहि व फ्रिल्ल्ल-लम् यम्सस्हुम् सूउंव्-वत्त-बज् रिज्वानल्लाहि, वल्लाहु जू फुज़्लिन् अजीम (174) इन्नमा जालिक् मुश्-शैतानु युख्नव्विफ्, औलिया-अहू फ्ला तखाफूहम् व ख्राफूनि इन् कुन्तम् मअमिनीन (175)

जिन लोगों ने हक्स माना अल्लाह का और रसल का उसके बाद कि पहुँच चके थे उनको जख्म, जो उनमें नेक हैं और परहेजगार उनको सवाब बडा है। (172) जिनको कहा लोगों ने कि मक्का वाले आदिमयों ने जमा किया है सामान तम्हारे मकाबले को सो तम उनसे इरो तो और ज्यादा हुआ उनका ईमान और बोले काफी है हमको अल्लाह और क्या खब कारसाज है। (173) फिर चले आये मुसलमान अल्लाह के एहसान और फज्ल के साथ. कछ न पहँची उनको बराई और ताबे हए अल्लाह की मर्जी के और अल्लाह का फज्ल बड़ा है। (174) यह जो है सी शैतान है कि इराता है अपने दोस्तों से सो तम उनसे मत इसे और मुझसे इसे अगर तम ईमान रखते हो। (175)

#### खुलासा-ए-तफ़सीर

जिन लोगों ने अल्लाह और रसूल के कहने को (जबिक उनको काफिरों का पीछा करने के लिये बुलाया गया) कुबूल कर लिया इसके बाद कि उनको (अभी ताज़ा) ज़ख़्म (लड़ाई में) लगा या. उन लोगों में जो नेक और मुसकी हैं (और वास्तव में सब ही ऐसे हैं). उनके लिये (आखिरत हों बड़ा सवाब है। ये ऐसे (नेक) लोग हैं कि (कुछ) लोगों ने (यानी अब्दुल-कैस बालों ने जो) उनसे (आकर) कहा कि उन लोगों (यानी मक्का वालों ने) तुम्सरे (मुकाबले के) लिए (बड़ा) सामन जमा किया है, सो तुमको उनसे अन्देशा करना चाहिए। सो इस (ख़बर) ने उनके ईमान (के जोश) को और ज़्यादा कर दिया और (निहायत हिम्मत व जमाव से यह) कह (कर बात को झस कर) दिया कि हमको (मुफिकलों के लिय) अल्लाह तआ़ला काफ़ी है, और वही सब काम सुपुर्द करने के तिए अच्छा है (इसी सुपुर्द करने के तक्कुल कहते हैं)। पस ये लोगा खुत नामावी उत्तर भी पंचा नहीं आई, और वे लोगा (इस वाकिए में) अल्लाह की राज़ा के ताबे रहे, (इसकी बदौलत अपनी टुनियादी नेमतों से नवाज़े गये) और अल्लाह तआ़ला बड़े फ़ल्ल वाला है। (मुसलामानो!) इससे ज़्यादा कोई (क़ाबिले अन्देशा) बात नहीं कि यह ख़ब्बर देने वाला (अपनी हस्कत में) श्रैतान है कि अपने (मज़हब वाले) दोस्तों से (तुमको डराना) चाहता है, सो तुम उनसे मत डरना और मुझ हो से डरना, अगर तुम ईमान वाले हो।

# मआ़रिफ़ व मसाईल

इन आयतों का पीछे से ताल्लुक और शाने नुजूल

कपर गुज़वा-ए-उड़र के किस्से का ज़िक्र था। मज़क्ता आयतों में इसी जंग से मुताल्तिक एक दूसरी जंग का ज़िक्र है जो गुज़वा-ए-हमराउल-असद के नाम से मश्रहूर है। 'हमराउल-असद' मदीना तथियबा से आठ मील के फासले पर एक मकाम (जगह) का नाम है।

वाकिआ इस गज़वे (लड़ाई और मुहिम) का यह है कि जब मक्का के काफिर उड़ुत के मैदान से वापस हो गये तो रास्ते में जाकर इस पर अफ़सोस हुआ कि हम ग़ालिब आ जाने के वाक्तूद इब्राहम-इब्राह वापस लीट आये, हमें चाहिये या कि एक हल्ला बोल करके मुसलमानों को ख़ुत्म कर देते। और इस ख़्याल ने कुछ ऐसा असर किया कि फिर वापस मदीने की तरफ़ लौटने का इरादा होने लगा, मगर अल्लाह तआ़ला ने उनके दिलों पर रीब डाल दिया और सीधे मक्का मुकर्रमा को ही लिये, लेकिन सुछ मुसाफ़िरों से जो मदीना की तरफ़ जा रहे थे यह कह गये कि तुम जाकर किसी तरह मुसलमानों के दिल में हमारा रीब जमाओं कि वे फिर लीटकर जो रोह है। नबी करीम सल्लल्लाह अलीह व सल्लम को बही (अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से आये प्रामा) के ज़रिये यह बात मासुस हो गई, इसलिये आप उनका पीछा करते हुए 'हमराउल-असद' तक पहुँचे। (इब्ने जरीर, स्हुल-मआ़नी)

तफ़्सीरे क़ुर्तुबी में है कि उड़द के दूसरे दिन रसूलुत्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अ**पने** मुजाहिदीन में ऐलान फ़्रसाया कि हमें सुस्रिकों का पीछा करना है मगर इसमें सिफ्र वही सोग जा सकेंगे जो कल के मुकाबले में हमारे साथ थे। इस ऐलान पर दो सौ मुजाहिदीन खड़े **हो गये।** 

सही बुख़ारी में है कि रसुलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ऐलान फरमाया कि कीन है

जो मुश्तिकों का पीछा करने जाये, तो सत्तर हज़रात खड़े हो गये, जिनमें ऐसे लोग भी थे जो गुज़रे कत के मुक़ाबले (जंग) में सख़्त ज़ख़ी हो चुके थे, दूसरों के सहारे चलते थे। ये हज़रात रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़तीहि व सल्लम के साथ मुश्तिकों का पीछा करने को रचाना हुए। 'हमराउल-जतद' के महाग पर पहुँचे तो वहाँ गुऐम बिन मसऊद मिला, उसने ख़बर दी कि जबू सुफ़ियान ने अपने साथ अतिरिक्त लक्ष्कर जमा करके यह तय किया है कि फिर मदीना पर चड़ाई कर और मदीना चलों का ख़ात्मा करें। ज़ख़ी और कमज़ोर सहाब किराम रिज़यल्लाहु अ़ल्हुम इस चबाहट मरी ख़बर के असर को सुनकर एक ज़बान होकर बोले कि हम उसको नहीं जानते 'हस्खुनल्लाहु व नेज़्मल् वकील' यानी अल्लाह तज़ाला हमारे लिये काफ़ी है, और बही बेहतर मददगार है।

इस तरफ तो मुसलमानों को मराजब करने के लिये यह ख़बर दी गई और मुसलमान इससे मुतासिसर नहीं हुए। दूसरी तरफ माबद खुज़ाई बनी खुज़ाज़ा का एक आदमी मदीना से मक्का की तरफ जा रहा था, यह अगरचे मुसलमान न था मगर मुसलमानों का ख़ैरख़्वाह (हमददी था। इसका क़बीला रस्खुल्लाह सत्लव्लाहु अतिह व सत्लम का हतीफ (सायी) था, इसलिये जब रास्ते में मदीना से तीतते हुए अबू सुफ़ियान को देखा कि वह अपने लीटने पर पछता रहा है और फिर वापसी की फ़िक्र में है तो इसने अबू सुफ़ियान को बताया कि तुम घोखे में हो कि मुसलमान कमज़ोर हो गये, मैं उनके बड़े लश्कर को 'हमराउल-असद' में छोड़कर आया हूँ जो पूरी तैयारी के साथ तुन्हारा पीछा करने के लिये निकला है। अबू सुफ़ियान पर इसकी ख़बर ने रीब डाल दिया।

इस वाकिए का क्यान मज़कूरा तीन आयतों में फ़रमाया गया है। पहली आयत में इरशाद है कि ग़ज़या-ए-उहुद (उहुद की जंग) में ज़़ख़्म खाये हुए होने और मश्रक्क़तें बरदाश्त करने के बावज़ूद जब उनको दूसरे जिहाद की तरफ़ अल्लाह तआ़ला और उसके रसूल सल्ललाहु अ़केहि व सल्लम ने बुलाया तो वे उसके लिये भी तैयार हो गये। इस जगह पर एक बात क़ाबिले ग़ौर है, वह यह कि यहाँ जिन मुसलमानों की तारीफ़ बयान की जा रही है उनके दो वस्फ़ (गुण) बयान किये गये- एक तो:

مِنْ اللَّهِ مَا أَصَالَهُمُ الْقُرْحُ

यानी अल्लाह और उसके रसूल सल्ललाहु अलैहि व सल्लम के बुलाने पर तैयार होने वाले वे लोग हैं जिनको जहुद में ज़ब्र्म पहुँच चुके थे और उनके सत्तर नामवर बहादुर शहीद हो चुके थे और उनके जिस्म भी ज़ब्र्मों से चूर थे। लेकिन जय उनको दूसरी दफा बुलाया गया तो वे फ़ौरन जिहाद के लिये तैयार हो गये।

दूसरा वस्फः

للَّذِينَ ٱحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا

में बयान किया गया है, कि अमली जिद्दोजहद और जान सुरवान करने के अज़ीम कारनाम

के साय ये हज़रात एहसान (अल्लाह से ताल्लुक, नेकी) व तकवे की उप्दा और कामिल सिफात के मालिक थे, और यह मज़्मुज़ा ही उनके बड़े अब्र का सबब है।

इस आयत में लफ़्ज़ 'मिन्हुम' (उनमें सं) से यह शुन्हा न किया जाये कि ये सब लोग नेकी व तक्वे वाले नहीं बल्कि उनमें से कुछ थे, इसलिये कि यहाँ हफ़् 'मिन' कुछ के लिये नहीं बल्कि व्यागिया है, जिस पर ख़ुद इसी आयत के शुरू के अलफ़ाज़ 'अल्लज़ीनस्सजाबू' सुबूत हैं। क्योंकि यह अल्लाह व रसूल के कहने पर लब्बेक कहना और कुबूल करना बग़ैर नेकी व तक्वें के हो ही नहां सकता। इसलिये अवसर मुफ़्सिसरीन ने इस जगह 'मिन' को बयानिया करार दिया है। जिसका हासिल यह है कि ये सब लोग जो एहसान (अल्लाह के ताल्लुक) व तक्वें की सिफ़ात के मालिक थे, इनके लिये यहा अन्न हैं।

## किसी काम के लिये सिर्फ़ कोशिश और जान कुरबान करना काफ़ी नहीं जब तक इख़्लास न हो

अलबत्ता इस ख़ास उनवान से एक अहम फ़ायदा यह हासिल हुआ कि कोई काम कितना ही नेक हो, और उसके लिये कोई श़ख़्स कितनी ही ऑनिसारी (वहादुरी) दिखलाये, अल्लाह के नज़दीक वह अंख (सवाय) की मुस्तिहक उसी वक्त होगी जबिक उसके साथ एहसान व तक्वा भी हो। जिसका हासिल यह है कि वह अमल ख़ालिस अल्लाह के लिये हो, वरना ख़ाली जॉनिसारी और बहादुरी के याकिअ़त तो काफ़िरों में भी कुछ कम नहीं।

## हुक्मे रसूल दर हक़ीक़त अल्लाह ही का हुक्म है

इंस वाकिए में मुशिकों का पीछा करने के लिये जाने का हुक्म रमुलुल्लाह सल्ललाहु अतीहि व सल्लम ने दिया था, कुरआने करीम की किसी आयत में मज़कूर नहीं, मगर इस आयत में जब उन लोगों की फ़रमाँबरदारी की तारीफ़ फ़रमाई तो इस हुक्म को अल्लाह और रसूल दोनों की तरफ़ मन्सूब करके:

الَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلَّهِ وَالرَّسُوْلِ

फ़रमाया गया। जिसने स्पष्ट तौर पर साबित कर दिया कि रसूज़ुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जो हुक्म देते हैं वह अल्लाह का हुक्म भी होता है अगरचे अल्लाह की किताब में मज़कूर न हो।

जो बेदीन हदीस का इनकार करते हैं और रसूल की हैसियत सिर्फ़ एक कासिद (पैगुम्बर) की बतलाते हैं (अल्लाह की पनाह) उनके समझने के लिये यह जुमला भी काफी है कि रसूल सल्ललाहु अ़लैहि व सल्लम के हुक्म को अल्लाह तआ़ला ने अपना ही हुक्म क़रार दिया, जिससे यह भी वाज़ेह हो गया कि रसूल खुद भी अपनी राय से मस्लेहत के मुताबिक कुछ अहकाम दे सकते हैं और उनका वही दर्जा होता है जो अल्लाह की तरफ़ से दिये हुए अहकाम का है।

#### एहसान का मतलब

पहसान की परिमाया और मतलब हज़रत जिब्राईल अ़लैहिस्सलाम की हदीस के अन्दर रसुलुल्लाह सल्ललाहु अ़लैहि व सल्लम ने इस तरह बयान फ़रमाया है:

آنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَانَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لُمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَوِكَ.

'थानी तुम अपने परवर्दिगार की इबादत इस तरह करों कि गोया तुम अल्लाह को देख रहे हो, और अगर यह हालत पैदा न हो तो कम से कम यह हालत तो हो कि वह तुमको देख रहा है।"

#### तकवे की परिभाषा व मतलब

तक्वे की तारीफ़ (परिभाषा) कई उनवानों से की गई है, लेकिन सबसे ज़्यादा जामे (मुकम्पल) तारीफ़ (परिभाषा) वह है जो हज़्द्रत उबई बिन कअब रिज़यल्ताहु अन्हु ने हज़्द्रत जमर रिज़यल्ताहु अन्हु के सवाल करने पर फ़रमाई। हज़्द्रत उमर रिज़यल्ताहु अन्हु ने पूछा वा कि वक्वा क्या है?

हज़रत उबई बिन कअब रिज़यलाहु अन्हु ने फ़्रस्माया कि अमीरुत-मोमिनीन! कभी आपका ऐसे रास्ते पर भी गुज़र हुआ होगा जो कोंटों से भरा हो? हज़रत उमर रिज़यल्लाहु अन्हु ने फ़्रस्माया कई बार हुआ है। हज़रत उबई बिन कअब रिज़यल्लाहु अन्हु ने फ़्रस्माया फेंदे मोके पर आपने क्या किया? हज़रत उमर रिज़यल्लाहु अन्हु ने फ़्रस्माया कि दामन समेट लिये और बहुत ही एहितियात से चला। हज़रत उबई बिन कअब रिज़यल्लाहु अन्हु ने फ़्रस्माया कि बस तक़्ज़ हमी का नाम है। यह दुनिया एक कोंटों का मक़ाम है, गुनाहों के कोंटों से मरी पड़ी है, इसलिये दुनिया में इस तरह चलना और ज़िन्दगी गुज़ारना चाहिये कि दामन गुनाहों के कोंटों से न उल्लंहे इसी का नाम तक़्ज़ है जो सबसे ज़्यादा कीमती सरमाया है। हज़रत अबू दर्दा राज़यल्लाहु अन्हु यह डीग एक कान है जो सबसे ज़्यादा कीमती सरमाया है। हज़रत अबू दर्दा राज़यल्लाहु अन्हु यह डीग एक करने हैं।

يَقُولُ الْمَرْءُ فَالِلَّتِي وَ مَالَىٰ \* وَتَقْوَى اللَّهِ ٱلْمُصَالُ مَا السِّقَادَا

''यानी लोग अपने दुनियाबी फायदे और माल के पीछे पड़े रहते हैं झलाँकि तकवा सबसे बेहतर सरमाया है।''

दूसरी आयत में इस जिहार के लिये बढ़ने वाले सहाबा किराम रिज़्वानुल्लाहि तआ़ला अलैहिम अज्मईन की अतिरिक्त तारीफ़ व प्रशंसा इस तरह की गई:

ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاجْشُوهُمْ فَرَادَهُمْ إِيْمَانًا

यानी ये वे हज़रात हैं कि जब इन लोगों ने कहा कि तुम्हारे ख़िलाफ़ दुश्मनों ने बड़ा सामान इकड़ा कर लिया है उनसे डरो, जंग का इरादा न करो, तो इस ख़बर ने इनका ईमानी जोश और

बढ़ा दिया, इस वजह से कि अल्लाह और उसके रसल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की इताअ़त जब इन हज़रात ने छूबूल की थी तो पहले ही दिन से महसस कर लिया था कि हमने जिस रास्ते पर सफर शुरू किया है वह ख़तरों से भरा पड़ा है, कदम-कदम पर मश्किलों और रुकावटें पेश आयेंगी, हमारा रास्ता रोका जायेगा और हमारी इन्किलाबी तहरीक को मिटाने के लिये सशत्र (हिययार बन्द) कोशिशें की जायेंगे। इसलिये जब ये हज़रात इस किस्म की मुश्किलों की देखते थे तो ईमान की ताकत पहले से ज्यादा हो जाती थी. और पहले से ज्यादा बहादरी व हिम्मत के माथ काम करने लगते थे।

ज़ाहिर है कि इन हज़रात का ईमान तो उस्लाम लाने के पहले दिन ही से कामिल था लिहाज़ा इन दोनों आयतों में ईमान की ज्यादती से ईमान की सिफात और ईमान के समरात (फलों) की ज्यादती मुराद है, और अल्लाह तुआला और उसके रसल सल्लालाह अलैहि व सल्लम की दावत पर तैयार हो जाने वाले सहाबा की इस हालत को भी इस जगह खसुसियत के साथ बयान किया कि उस जिहाद के सफर में रास्ते भर यह जमला उनकी जबान का वजीफा रहा काफी है और वही बेहतर मददगार और काम बनाने वाला है।

"हस्बनल्लाह व नेअमल-वकील"। इस जमले के मायने यह हैं कि अल्लाह तआ़ला हमारे लिये यहाँ यह बात विशेष तौर पर काबिले गौर है कि रसले करीम सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम और आपके सहाबा किराम रज़ियल्लाह अन्हम से ज्यादा तो दनिया में किसी का तवक्कल व एतिमाद अल्लाह तआ़ला पर नहीं हो सकता, लेकिन आपके तवक्कुल की सुरत यह न थी कि जाहिरी असबाब को छोड़कर बैठे रहते और कहते कि हमें अल्लाह तआ़ला काफी है, वह बैठे बिठाये हमें गलबा अता फरमायेगा। नहीं विल्क आपने सहाबा किराम रिजयल्लाह अन्हम को जमा किया, जख्मी लोगों के दिलों में नई रूह पैदा फरमाई, जिहाद के लिये तैयार किया और निकल खड़े हुए। जितने असबाब व साधन अपने इख़्तियार में थे वे सब मुहैया और इस्तेमाल करने के बाद फरमाया कि हमें अल्लाह काफ़ी है। यही वह सही तवक्क़ल है जिसकी तालीम क्ररआन में दी गई और रसूले करीम सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने इस पर अमल किया और कराया। ज़ाहिरी व दुनियावी असबाव भी खुदा तआ़ला का इनाम हैं, इनको छोड देना उसकी नाशकी है। असवाब को छोड़ करके तवक्कल करना अल्लाह के रसूल की सुन्नत नहीं है. कोई अगर अपनी हालत से मगलुब हो तो वह माज़र समझा जा सकता है, वरना सही बात यही है: बर तवक्कुल जानू-ए-उश्तुर ब-बन्द

यानी पहले ऊँट के पैरों में बेड़ी डाल और फिर ख़ुदा तआ़ला पर तवक्कुल कर। यह तवक्कुल ठीक नहीं कि ऊँट को यूँ ही खुला छोड़ दे और कहे कि मेरा तो अल्लाह पर तवक्कुल है। नहीं! बल्कि ज़ाहिरी असबाब को भी इख़्तियार करो। मुहम्मद इमरान कासमी विज्ञानवी

रसले करीम सल्लल्लाहु अलैहि य सल्लम ने खुद एक वाकिए में इसी आयत ''हस्बनल्लाह व नेअमल-वकील" के बारे में वाज़ेह तौर पर इरशाद फ़रमाया है:

औफ बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूले करीम सल्लल्लाह अलैहि व सल्लप्त

तफसीर मआरिफल-करआन जिल्द (2)

की ख़िदमत में दो शख़्सों का मुक़िद्दमा आया। आपने उनके बीच फ़ैसला फ़रमा दिया। यह फैसला जिस शख़्स के ख़िलाफ़ था उसने फैसला बहुत सुकून से सुना और यह कहते हुए चलने लगा कि ''हस्युनल्लाहु व नेअ़मल-वकील'' हज़र सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने फरमाया- इस शख्स को भेरे पास लाओ. और फरमायाः

إِنَّ اللَّهَ يَلُومُ عَلَى الْعَجْزِ وَلَلْكِنْ عَلَيْكَ بِالْكَيْسِ فَإِذَا غَلَيْكَ آمْرٌ فَقُلْ حَسْبَى اللَّهُ وَ يَعْمَ الْوَكِيْلُ.

"यानी अल्लाह तआ़ला हाथ-पैर तोड़कर बैठ जाने को नापसन्द करता है, बल्कि तुमको चाहिये कि तमाम साधनों और असबाब को अपनाओं फिर भी आजिज हो जाओ उस वक्त कहो "हस्बनल्लाह व नेअमल-वकील"।

तीसरी आयत में उन सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हम के जिहाद के इकदाम (कोशिश और पहले) और ''हस्बुनल्लाहु व नेअमल-वकील'' कहने के फायदे व फलों और बरकतों का बयान है। फरमायाः

فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَصْلِ لَمْ يَمْسَمْهُمْ سُوَّةٌ وَّاتَّبَعُوا رضُوانَ اللَّهِ.

यानी ये लोग अल्लाह के इनाम और फज्न के साथ वापस आये कि इन्हें कोई नागवारी जरा न पेश आई, और ये लोग अल्लाह की रजा के ताबे रहे।

अल्लाह तआ़ला ने इन हजरात को तीन नेमतें अता कीं- पहली नेमत तो यह कि काफिरों के दिलों में रीख व दहशत डाल दी और वे लोग भाग गये, जिसकी वजह से ये हजरात कल व किताल से महफ़्ज़ रहे। इस नेमत को अल्लाह तआ़ला ने नेमत ही के लफ़्ज़ से ताबीर फरमाया। और दूसरी नेमत अल्लाह तआ़ला ने यह अता फरमाई कि इन हज़रात को 'हमराउल-असद' के बाजार में तिजारत का मौका मिला और उस माल से मुनाफ़े हासिल हुए। इस लफ़्ज़ को फ़ज़्ल से ताबीर फरमाया है।

तीसरी नेमत जो इन तमाम नेमतों से बढ़कर है वह अल्लाह की रज़ा का हासिल होना है जो इस जिहाद में इन हज़रात को ख़ास अन्दाज़ से हासिल हुई।

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

"हस्बुनल्लाह व नेअमल-वकील" के जो फायदे व बरकतें क़रआने करीम ने बयान फरमाये वे सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम ही के साथ मख़्सूस न थे, बल्कि जो शख़्स भी ईमानी जज़्बे के साथ इसका विर्द करे (यानी इसको जपे) वह ये वरकतें हासिल करेगा।

बुजुर्गों व उलेमा ने "हस्बुनल्लाहु व नेअमल-वकील" पढ़ने के फायदों में लिखा है कि इस आयत को एक हजार मर्तवा ईमान व वकीन के जुन्चे के साथ पढ़ा जाये और दुआ माँगी जाये तो अल्लाह तआ़ला रद्द नहीं फ़रमाता। मुसीवतों और परेशानियों के हुजूम के वक्त ''हस्बनल्लाह य नेज़्मल-वकील" का पढ़ना मुजर्रब (तज़र्बे से कारगर) है।

चौथी आयत में यह इरशाद फरमाया है कि मुसलमानों को मरऊब करने के लिये मुश्रिकों के दोबारा लीटने की ख़बर देने वाला असल में शैतान है, जो तुमको अपने दोस्तों यानी

हम-मजहब काफ़िरों से डराना चाहता है। तो गोया असल डबारत के मायने ये हैं कि वह तुमको अपने टोस्तों से इराता है।

फिर इरशाद फ़रमाया कि मुसलमानों को ऐसी ख़बरों से हरगिज़ डरना नहीं चाहिये, अलबत्ता मुझसे डरते रहना ज़रूरी है। यानी मेरी इताअत के खिलाफ कोई कृदम उठाने से हर मोमिन को डरना जरूरी है, अल्लाह तआ़ला की मदद साथ हो तो कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता।

## ख़ौफ़े ख़ुदा से क्या मुराद है?

इस आयत में हक तआ़ला ने मुसलमानों पर फर्ज़ किया है कि वे अल्लाह तआ़ला से डरते रहें और दूसरी आयत में उन लोगों की तारीफ फरमाई है जो अल्लाह तआ़ला से डरते हैं:

يَخَافُونَ رَبُّهُمْ مِنْ فُوقِهِمْ. (١١: ٥٠) मगर कुछ बुजुर्गों ने फ़रमाया कि ख़ौफ़े ख़दा रोने और आँसू पौंछने का नाम नहीं, बल्कि अल्लाह से डरने वाला वह है जो हर उस चीज को छोड़ दे जिस पर अल्लाह तआ़ला की तरफ से

अजाब का खतरा हो।

अबू अली दक्काक रह. फ्रमाते हैं कि अबू बक्र बिन फ्वाक वीमार थे, मैं उनकी बीमारी का हाल पूछने को गया, मुझे देखकर उनकी आँखों में आँस आ गये। मैंने कहा कि घवराईये नहीं अल्लाह तआ़ला आपको शिफा व आफ़ियत देंगे। वह फ़रमाने लगे कि क्या तुम यह समझे कि मैं मौत के ख़ौफ़ से रोता हूँ? बात यह नहीं, मुझे मौत के बाद का ख़ौफ़ है कि वहाँ कोई अज़ाब न हो। (तफसीरे कर्तबी)

## وَلاَ يَحْدُرُ مُكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، إِنَّهُمْ لَنُ يُحَمُّرُوا

اللهَ شَيًّا ﴿ يُرِيْدُ اللَّهُ ۚ الْأَيْدِ يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْجُمِرَةِ ، وَلَمْمُ مَكَابٌ عَظِيْمٌ ﴿ إِنَّ الْمَايْنَ الشَّتَرُوا الكَفُرُ بِالْإِينَانِ لَنْ يَضِرُوا اللهُ شَيْئًا ، وَلَهُمْ عَنَابٌ الِيمُ ﴿ وَلَا يَضَابُنُ الَّذِينَ كَفَرُهَا أَمُّنا نْبَلِيْ لَهُمْ خَيْرًا ۚ لِنَّهُمْ ﴿ إِنْهُمَا لِنَبُولِي لَهُمْ لِلْإِذَادُوۤاۤ إِنَّهَا وَلَهُمْ عَلَاكِ مُّ لِهِبْنُ ﴿

और गृम में न डालें तुझको वे लोग जो व ला यस्जुन्कल्लज़ी-न युसारिअू-न दौड़ते हैं कुफ़ की तरफ, वे न बिगाड़ेंगे फिल्कुफिर इन्नहुम् लंय्यजूर्रुल्ला-ह अल्लाह का कुछ, अल्लाह चाहता है कि शैअन्, युरीदुल्लाहु अल्ला यज्अ-ल उनको फायदा न दे आख़िरत में, और फ़िल्-आख़िरति व उनके लिये अज़ाब है बड़ा। (176) हज्जन लहम जिन्होंने मोल लिया क्फ्र को ईमान के अज़ाबुन् अज़ीम (176)लहुम् बदले वे न बिगाडेंगे अल्लाह का कुछ, इन्नल्लजीनश्-त-रव्ल्-कुफ्-र

और उनके लिये अजाब है दर्दनाक। बिल्-ईमानि लंय्यज्र्रुल्ला-ह शैअन् (177) और यह न समझें काफिर कि हक व लहुम् अज़ाबुन् अलीम (177) व जो मोहलत देते हैं उनको कुछ भला है ला यहसबन्नल्लजी-न क-फरू उनके हक में, हम तो मोहलत देते है अन्नमा नुम्ली लहुम् खौरुल उनको ताकि तरक्की करें वे गुनाह में लिअन्फ्रसिहिम्, इन्नमा नुम्ली लहम और उनके लिये अजाब है रुस्वा करने लि-यज्दाद इसमन लहम अज़ाबुम्-मुहीन (178) वाला। (178)

इन आयतों के मज़मून का पीछे से जोड़

इन आयता के मज़मून का पाछ स जाड़ इन गुज़िश आयतों में मुनाफ़िक़ों की बेवफ़ाई और बुरा चाहने का ज़िक धा, मज़कूत आयतों में रस्तुलुल्हाह सल्लल्हाहु अ़लैंडि व सल्लम के लिये तसल्ली है कि आप उन काफ़ितों की हरकतों से रंजीदा (दुखी) और मायुस न हों, वे कोई मुक़सान नहीं पहुँचा सकते। आखिरी आयता में इस ख़्याल का जवाब है कि बज़ाहिर तो दुनिया में ये काफ़िर फलते-फूलते नज़र आते हैं, तो इनको अल्लाह के गुज़ब व कहर का शिकार कैसे समझा जाये?

#### ख़ुलासा-ए-तफ़सीर और आपके लिए वे लोग गम का सबब न होने चाहिएँ जो जल्दी से कफ़ (की बातों) में जा

पड़ते हैं (जैसे मुनाफ़िक लोग कि जरा मुसलगानों का पल्ला हल्का देखा तो खुल्लम-खुल्ला कुक्र की बातें करने लगते हैं, जैसा कि उक्त वािक्ख़ात में मालूम हो चुका है)। यक्तीनन वे लोग अल्लाह तआ़ला (की दीन) को ज़र्रा बराबर भी नुक्तान नहीं पहुँचा सकते। (इसिलए आपको यह गृम तो होना चाहिए कि उनकी हरकतों से अल्लाह के दीन को नुक्तान पहुँच जायेगा, और अगर आपको खुद उन कािफ़रों का गृम हो कि ये बदनसीब क्यों जहन्नम की तरफ़ जा रहे हैं तो भी आप गृम न करें) क्योंकि अल्लाह तआ़ला को (तक्दीरी तौर पर) यह मन्जूर है कि आख़िरत में उनको बिल्हुल हिस्सा न दे (इसिलए उनसे मुवाफ़क़्त की उम्मीद रखना सही नहीं, और रंज वहीं होता है जहाँ उम्मीद हो), और (उनके लिये सिफ़् आख़िरत की नेमतों से मेहरूमी ही नहीं बिल्हा) उन लोगों को बड़ी राज़ा होगी। (और जिस तरह ये लोग दीन इस्लाम को कोई नुक्सान नहीं पहुँचा सकते, इसी तरह) यकीनन जितने लोगों ने ईमान (को छोड़कर उस) की जगह चुक्त को इस्लियार कर रखा है (चाहे मुनाफ़्क हों या खुले कािफ़्त और चाहे पास के हों या दूर के। ये लोग (भी) अल्लाह तआ़ला (के दीन) को ज़र्र बराबर नुक्सान नहीं पहुँचा सकते, इसी तरह) उर्दनिक सज़ा होगी। और जो लोग कुक़ कर रहे हैं वे यह ख़्वाल इसिलज़ न करें कि हमारा उनकी (अज़ाब से) मोहलत देना (कुछ) उनके लिए बेहतर (और

मुफ़ीद) है, (हरिंगज़ नहीं, बब्कि) हम उनको सिर्फ़ इसितियें मोहलत दे रहे हैं (जिसमें उम्र के ज़्बादा होने की वजह से) जुर्म में उनको और तरक़्की हो जाये (ताकि एक बार ही में पूरी सज़ा मिले) और (दुनिया में अगर सज़ा न हुई तो क्या है आख़िरत में तो) उनको अपमानजनक सज़ा होगी।

# मआ़रिफ़ व मसाईल

काफिरों का दुनियावी ऐश व आराम भी हकीकृत में उन पर अज़ाब ही की एक शक्त है

यहाँ कोई यह शुब्हा न करे कि जब अल्लाह तआ़ला ने काफ़िरों को मोहलत, लम्बी उम्र, आफ़ियत और राहत के सामान इसलिये दिये हैं कि वे अपने जुर्म में और बढ़ते जायें तो फिर काफ़िर वेक्सूर, हुए। क्योंकि आयत का मतलब यह हैं कि काफ़िरों की इस चन्द दिन की मोहलत और ऐश्र व आराम से मुसलमान परेशान ने क्योंकि क्यांकुट कुफ़ व नाफ़्समी के उनकी दीनेयाबी ताकृत, कुब्बत, दुनिया का सामान यह भी उनके तिये अज़ाब ही की एक सूरत है, जिसका एहसास आज नहीं इस दुनिया का सामान यह आप उन्होंने गुनाहों में ख़र्च किया हक़ीकृत में जहन्नम के अंगारे थे, जैसा कि कई आयतों में ख़ुद इन्ह तआ़ला ने फ़रमाया है:

إِنَّمَا يُرِيْدُ اللَّهُ لِيُعَلِّبَهُمْ بِهَا. (٩:٥٥)

यानी काफिरों के माल और ऐश व आराम उनके लिये कोई फूब्द्र करने (इतराने या गर्व करने) की चीज़ नहीं, यह तो अल्लाह त्रुआला की तरफ से अज़ाब ही की एक किस्त है, जो उनके आख़िरत के अज़ाब को बढ़ाने का सबब है।

مَا كَانَ اللهُ لِينَدُرُ الْمُؤْمِدِينَ عَلَى مَا اَنْتُوْ عَلَيْهِ حَتَّى

يَمِينَةِ الْخَبِينِينَ مِنَ الطَّيْتِ وَمَا كَانَ اللهُ يُطْلِعَكُمْ عَلَمُ الْغَيْبِ وَكَيْنَ اللهُ يَعْبُقِنَ مِنْ تُسُمِلِهِ صَنْ يَشَاءُ مَا قَامِنُوا بِاللهِ وَ رَسُمِلِهِ • وَإِنْ تُقْوِمُنُوا وَتَشَقُّوا فَلَكُمْ إِجْرٌ عَظِيغَةً ﴿

भा कानल्लाहु लि-य-ज़रल् मुअ्मिनी-न अ़ला मा अन्तुम् अ़लैहि हत्ता यमीज़ल्-ख़बी-स मिनत्तिय्यिबि, व मा कानल्लाहु लियुत्लि-अुकुम् अ़लल्-दे ग़ैब की लेकिन अल्लाह छाँट लेता है गैबि व लाकिन्नल्ला-ह यज्तवी मिर्रुसुलिही मंय्यशा-उ फ्-आमिन्, बिल्लाहि व रुसुलिही व इन् तुअ्मिन्, व तत्तक् फ्-लकुम् अज्रुन् अजीम (179)

अपने रस्तुलों में जिसको चाहे, सो तुम यक्तीन लाओ अल्लाह पर और उसके रस्तुलों पर, और अगर तुम यक्तीन पर रही और परहेजुगारी पर तो तुमको बड़ा सवाब है। (179)

### इस आयत के मज़मून का पीछे से ताल्लुक

पिछली आयत में इस शुब्हें का जवाल या कि जब काफिर अल्लाह तआ़ला के नज़दीक -जापसन्दीदा और मरदूद हैं तो दुनिया में उनको माल व जायदाद और ऐश व आराम के सामान क्यों हासिल हैं? इस आयत में उसके मुक़ाबले में इस शुब्हें को दूर किया गया है कि मोमिन मुसलमान जो अल्लाह के मक़बूल बन्दे हैं उन पर तकलीफ़ व मुसीबतें क्यों आती हैं? मक़बूलियत का तक़ाज़ा तो यह या कि राहतें और राहत के सामान उनकी मिलते।

# खुलासा-ए-तफ्सीर

अल्लाह तआला मुसलमानों को इस हालत में नहीं रखना चाहते जिस पर तम अब हो (कि कफ्र व ईमान और हक व बातिल और मोमिन व मनाफिक में अल्लाह तआ़ला के दिये हुए दनियावी इनामों के एतिबार से कोई इम्तियाज और फुर्क नहीं, बल्कि मुसलमानों पर सिक्तियों व मसीबतों का नाजिल होते रहना उस वक्त तक जरूरी है) जब तक कि नापाक (यानी मनाफिक) को पाक (यानी सच्चे मोमिन) से अलग न फरमा दें। (और यह फुर्क व स्पष्टता मुसीबतों व मश्किलों ही के पेश आने पर परी तरह हो सकती है, और अगर किसी के दिल में यह ख्याल पैदा हो कि मोमिन व काफिर और हक व बातिल में फर्क पैदा करने के लिये क्या जरूरी है कि हादसे व मसीबतें डालकर ही फर्क हासिल किया जाये, अल्लाह तआला वही के द्वारा ऐलान फरमा सकते हैं कि फ़लों मोमिन मुख्लिस है और फ़लों मुनाफ़िक, और फ़ुलों चीज़ हलाल है फ़ुलों हराम । तो इसका जवाब यह है कि) अल्लाह तआ़ला (हिक्मत के तकाजे के तहत) ऐसे गैबी मामलात की तमको (बिना आजमाईश व इम्तिहान के) इत्तिला नहीं करना चाहते. लेकिन हाँ जिसको (इस तरह इत्तिला करना) खुद चाहें और वे (ऐसे हज़रात) अल्लाह तआ़ला के पैगम्बर हैं उनको (बिना हादसों के वास्ते के भी गैवी ख़बरों पर इत्तिला करने के लिये अपने बन्दों में से) चन लेते हैं (और तम पैगम्बर हो नहीं, इसलिए ऐसे मामलों की तुम्हें इत्तिला नहीं दी जा सकती. अलबत्ता ऐसे हालात पैदा फरमाते हैं कि उनसे मुख्लिस व मुनाफ़िक का फर्क ख़ुद-ब-खुद स्पष्ट हो जाये। और जब यह साबित हो गया कि दुनिया में काफिरों पर अज़ाब नाज़िल न होना बल्कि ऐश व आराम मिलना और मुसलमानों पर कुछ मुसीबतें व सिद्धतयाँ नाज़िल होना अल्लाह

तज़ाला की हिक्मत के ऐन मुताबिक है, ये वार्त किसी के मक़बूल या मरदूर होने की दतील नहीं हो सकतीं) पत अब तुम (ईमान के पसन्दीदा और कुक़ के नापतन्दीदा होने में कोई शुका न करो, बक्कि) अल्लाह पर और उसके रसूलों पर ईमान ले आओ, और (कुफ़ व नाफ़रमानी से) अगर तुम ईमान ले आओ और परहेज रखो तो फिर तुमको बड़ा अज़ मिले।

# मआरिफ् व मसाईल

# मोमिन व मुनाफिक में फर्क 'वही' के बजाय अमली तौर पर

#### करने की हिक्मत

इस आयत में यह इरशाद है कि सच्चे व नेक मोमिन और मुत्राफिक में इस्तियाज़ (फर्क़) और अन्तर) के लिये हक तआला ऐसे हालात, हादसे व मुश्किलें पैदा फरमाते हैं जिनसे अमली तीर पर मुत्राफिकों का निफाक़ (झूठा इस्ताम ज़ाहिर करना) खुल जाये और यह इस्तियाज़ (फर्क़) अगरत्वे यूँ भी हो सकता था कि वहीं (अल्लाह की तरफ से आने वाल पैग़ाम के ज़िर्रिय मुत्राफिक़ों के नाम मुत्रियन करके बतला दिया जाये, मगर हिक्मत के तकाज़े के तहत ऐसा नहीं किया या। अल्लाह तआ़ला के कामों की पूरी हिक्मतें तो उसी को माल्म हैं, यहाँ एक हिक्मत ति एसिकहत और वजहां यह भी हो सकती है कि अगर मुत्तलमानों को वहीं के ज़रिये बतला दिया जाये कि फुर्ती मुनाफिक़ (झूठा मुत्तलमान) है तो मुत्तलमानों को उससे ताल्लुक़ और मामलात तोड़ने में एहतियात के लिये कोई ऐसी स्मष्ट हुज्जत न होती जिसको मुनाफिक़ भी तस्तीम कर हों। वे कहते कि तुम ग़लत कहते हो, हम तो पत्रके सच्चे मुत्तलमान हैं।

इसके विपरीत अमली फर्क का मामला है कि जो मुसीबतों में मुख्तला होने के ज़रिये सामने आया कि मुनाफिक भाग खड़े हुए, ज़मली तीर पर उनका निफाक खुल गया। अब उनका मुँह नहीं रहा कि मौमिन व मुख्लिस होने का दावा करें।

और इस तरह निफान्क खुल जाने का एक फायदा यह भी हुआ कि भुसलमानों का उनके साथ ज़ाहिरी मेलजील और ताल्लुकात भी ख़ल्म हों, यरना दिल में दूरी के वावजूद ज़ाहिरी मेलजोल रहता तो वह भी नुकसानदेह ही होता।

# गैबी मामलात पर किसी को बाख़बर कर दिया जाये तो वह इल्मे-गैब नहीं

द्वस आयत से मालूम हुआ कि हक् तज़ाला गृैवी मामलात और बातों पर वही के ज़रिये इतिला हर शख़्स को नहीं देते, अलबत्ता अपने अम्बिया अलेहिमुस्सलाम का चयन करके उनको देते हैं।

इससे यह शुब्हा न किया जाये कि फिर तो अम्बिया अलैहिमुस्सलाम भी इल्मे-ग़ैब के शरीक

और अतिमुल-गैब हो गये। क्योंकि यह इल्मे-गैब जो हक तआ़ला की जात के साथ मझ्सूस है किसी मख़्लूक को उसमें अरीक क्रार देना ज़िक है। यह दो चीज़ों के साथ मश्रस्त है- एक यह कि यह इल्म जाती हो, किसी दूसरे का दिया हुआ न हो। दूसरे तमाम कायनात के अगले-पिछले तमाम मामलात व चीज़ों का पूरा इल्म हो, जिससे किसी ज़रें का इल्म भी छुपा नहीं। हक तआ़ला खुट वहीं के ज़िर्रिय अपने अनिवया अलैहिमुस्सलाम को जो गैबी बातें बतातो हैं वह हक्किकत में इल्मे-गैब नहीं हैं, बिल्क ग्रेब की ख़बरें हैं जो निबयों को दी गई हैं, जिनको खुद हुएआने करीम ने कई जगह "अम्बाउल-गैब" के लफ़्ज़ से ताबीर फ्रमाया है। जैसे एक जगह इस्जाद है।

يَلْكَ مِنْ أَنْبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَاۤ إِلَيْكَ. (٤٩:١١)

ये बातें उन ग़ैब की ख़बरों में से हैं जो कि हम भेजते हैं तेरी तरफ़।

وَلَا يَحْسَبَنَ ٱلَّذِائِنَ يَبْغَلُونَ بِمَّااللَّهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضَّلِهِ هُوَخَيْرًا لَّهُمُ ٠

بن هُوَ مُشَوِّلُهُمْ مُسَيِّعُلُو تَعَنَى مَا يَعِدُلُوا عِنْهُ وَقَلَى الْدِينَةُ وَ لِلْهِ مِينَافُ السَّفَوْسِ وَ الاَرْضِ وَ وَ الْمَا وَمِينَافُ السَّفَوْسِ وَ الاَرْضِ وَ الْمَا قَلَى اللَّيْنِينَ قَالِمًا لِهِمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِمِ اللّهِ عَلَى اللّهِمِينَا مُوسَى اللّهِ مَنْ اللّهِمَ اللّهُ عَلَى اللّهِمَ اللّهُ عَلَى اللّهِمَ اللّهُ عَلَى اللّهِمَ اللّهُ عَلَى اللّهِمَ اللّهُمَ اللّهُ عَلَى اللّهُمَ اللّهُمَ اللّهُ عَلَى اللّهُمَ اللّهُمَ اللّهُمَ اللّهُمَ اللّهُ عَلَى اللّهُمَ اللّهُمَ اللّهُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُمَ اللّهُمَ اللّهُمَ اللّهُمَ اللّهُمَ اللّهُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُمَ اللّهُمُ الللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ الللّهُمُ الللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ الللّهُمُ الللللّهُ الللللّهُمُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّ

व ता यह्सबन्नल्तजी-न यब्झलू-न बिमा आताहुमुल्लाहु मिन् फुण्लिही हु-व ख्रैरल्लहुम्, बल् हु-व शर्रल्लहुम्, सयुतव्वकू-न मा बख़िलू विही यौमल्-

और न इत्याल करें वे लोग जो बुझ्ल (कन्जूसी) करते हैं उस चीज पर जो अल्लाह ने उनको दी है अपने फुज्ल से कि यह बुख्ल बेहतर है उनके हक् में, बल्कि यह बुहुत बुरा है उनके हक् में,

-कियामति, व लिल्लाहि मीरासस--समावाति वलुअर्जि, वल्लाह बिमा तअमल-न खबीर (180) 👁 ल-कद समिअल्लाह कौलल्लजी-न काल इन्नल्ला-ह फकीरुंव-व नहन अग्निया-उ। सनक्तब मा काल व क त्लह म् ल-अम्बया-अ बिगैरि हक्किंव-व नकुल जक अजाबल-हरीक (181) जालि-क बिमा कदद-मत् ऐदीक्म व अन्नल्ला-ह लै-स बिजल्लामिल लिल-अबीट (182) अल्लजी-न काल इन्नल्ला-ह अहि-द इलैना अल्ला न् अमि-न लि-रस्लिन् हत्ता यअति-यना बिक्र्रबानिन् तअकुल्हुन्नारु, कुल् क्द्र जा-अकुम् रुसुलुम् मिन् कब्ली बिल-बय्यनाति व बिल्लजी कुल्तुम् फलि-म कतल्तमहम् इन् क्न्त्म सादिकीन (183) फ-इन कर्ज़ब्-क फ-कद कजिज-ब रुसल्म-मिन् क दिल-क जाऊ बिल्बियमाति वज्जाबरि वल-किताबिल मुनीर

(184) कुल्लू निम्सन् जा-इ-कृत्ल्-

इन्नमा

उज-रक्म यौमलू-कियामति, फ्-मन्

मौति.

तौक बनाकर डाला जायेगा उनके गलों में वह माल जिसमें बुख़्ल किया या कियामत के दिन और अल्लाह वारिस है आसमान और जमीन का. और अल्लाह जो तम करते हो सो जानता है। (180) 🕏 वेशक अल्लाह ने सुनी उनकी बात जिन्होंने कहा कि अल्लाह फकीर है और हम मालदार अब लिख रखेंगे हम उनकी बात और जो खुन किये हैं उन्होंने अम्बिया के नाहक, और हम कहेंगे कि चखी अज़ाब जलती आग का। (181) यह बदला उसका है जो तमने अपने हाथों आगे भेजा. और अल्लाह जल्म नहीं करता बन्दों पर। (182) वे लोग जो कहते हैं कि अल्लाह ने हमको कह रखा है कि यकीन न करें किसी रसूल का जब तक न लाये हमारे पास करबानी कि खा जाये उसको आग, तू कह तूम में आ चुके कितने रसल मुझसे पहले निशानियाँ लेकर और यह भी जो तमने कहा फिर उनको क्यों कुल्ल किया तुमने अगर तुम सच्चे हो। (183) फिर अगर ये तुझको झुठलायें तो तझसे पहले झठलाये गये बहुत रसूल जो लाये निशानियाँ और सहीफे और रोशन किताब। (184) हर जी को चखनी है मौत, और तमको पूरे बदले मिलेंगे कियामत के दिन, फिर जो कोई दूर किया

त्वफ्फ़ी-न

जुहिज-ह अनिन्नारि व उद्क्षिणल् जन्न-त फ्-कद् फा-ज, व मल्ह्यातुद्-दुन्या इल्ला मतास्तुल् गुहर (185) लतुब्लवुन्-न फी अम्वालिकुम् व अन्फ्,सिकुम्, व ल-तस्मअुन्-न मिनल्लज़ी-न ऊतुल्-िकता-ब मिन् कब्लिकुम् व मिनल्लज़ी-न अश्ररक् अजन् कसीरन्, व इन् तस्बिक् व तत्तक् फ्-इन्-न जालि-क मिन् अज़्मल उम्रर (186)

यथा दोजुछ से और दाख़िल किया गया जन्नत में उसका काम तो बन गया, और दुनियां की ज़िन्दगानी नहीं मगर पूँजी धोखे की। (185) अलबत्ता तुम्हारी आज़माईश होगी मालों में और जानों में और अलबत्ता सुनोगे तुम अगली किताब वालों से और मुश्रिकों से बहुत बदगोई, और अगर तुम सब्र करों और परहेज़गारी करों तो ये हिम्मत के काम हैं। (186)

#### इन आयतों के मज़मून का पीछे से संबन्ध

सूर: आले इमरान के शुरू में यहूदियों की बुरी ख़स्लतों और शरारतों का ज़िक्र था, यहाँ से फिर उसी मज़मून की तरफ़ वापसी हैं। उस्त सब आयतें उसी तरह के मज़ामीन को शामिल हैं, बीच में रसुलुल्लाह सल्ललाहु अ़लैहि व सल्लम की तसल्ली और मुसलमानों के लिये कुछ नसीहतों का ज़िक्र है।

### खुलासा-ए-तफ़सीर

और हरिगेज़ ख़्याल न करें ऐसे लोग जो (ज़रूरी मीव्हों में) ऐसी चीज़ (के ख़र्च करने) में कन्जूसी करते हैं जो अल्लाह तज़ाला ने उनको अपने फ़ज़्ल से दी है, कि यह बात कुछ उनके विये अच्छी होगी (हरिगेज़ नहीं), बिल्क यह बात उनके लिए बहुत ही चुर्ते हैं (क्योंकि अन्जाम इसका यह होगा कि) ये लोग क़ियानत के दिन तीक़ पहना दिये जाएँगे उस (माल) का (सौंप बनाकर) जिसमें उन्होंने कन्जूसी की थी, और (कन्जूसी करता वैसे मी बेवक्टूमी है कि) आख़िए में (जब सब मर जायेंगे) सब आसमान व ज़मीन (और जो कायनात उनके अन्दर हैं सब) अल्लाह तआ़ला ही का रह जायेगा (तीकिन उस यक़्त यह माल अल्लाह के लिये हो जाने से तुन्हें कोई सवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि तुनने अपने इंक्तियार से नहीं दिये। और जब अन्जामकार सब अल्लाह कि का हो तो अ़क्ल की बात यह है कि अभी अपने इंक्तियार से दे दो, ताकि सवाब के हक्दार बनों), और अल्लाह तआ़ला तुम्हों तम आमाल की पूरी ख़बर रखते हैं (इसलिये जो कुछ ख़र्च करो इंड्रलास के साथ अल्लाह के लिये करों)।

बेशक अल्लाह तआ़ला ने सुन लिया है उन (गुस्ताख़) लोगों का क़ौल जिन्होंने (मज़ाक व

तीर पर) यूँ कहा कि (नऊलु बिल्लाह) अल्लाह तआ़ला मुफ़्लिस (ग़रीब) है और हम मालदार हैं (और सिफ़्र्फ इस सुनने पर बस नहीं किया जायेगा बल्कि) हम उनके कहे हुए को (उनके नामा-ए-आमाल में) लिख रहे हैं, और (इसी तरह) उनका निबयों (अलैहिमुस्सलाम) को नाहक कुल करना भी (उनके आमाल नामें में लिखा जायेगा)। और हम (उन पर सज़ा जारी करने के बच्च जतलाने के लिये) कहेंगे कि (तो) चखे आग का जाज़बा (और उनके रूसना पर ने के लिये उस उन्तर यह भी कहा जायेगा कि) यह (अज़ाब) उन (क्रुफ़िया) जामाल की वजह से है जो तुमने अपने हाथों समेटे हैं, और यह बात साबित ही है कि अल्लाह तआ़ला अपने बन्दों पर जुल्स करने वाले नहीं।

वे (यह्दी) लोग ऐसे हैं कि (बिल्कुल झूठ गढ़कर) कहते हैं कि अल्लाह ने हमकी (भिछले अध्वया के माध्यम से) हुक्म फ़रमाया था कि हम किसी पैगम्बरी (के दावेदार) पर (उनके पैगम्बर होने का) एतिकाद न लाएँ जब तक कि हमारे सामने (ख़ास) अल्लाह तआ़ला की नियाज़ व मन्तत (का मीजिज़ा) ज़ाहिर न करे, कि उसको (आसमानी) आग खा जाए। (पहले कुछ अध्वया अलैहिमुस्सलाम का यह मीजिज़ा हुआ है कि कोई चीज़ जानदार या बेजान अल्लाह के मान की निकाल कर किसी मैदान या पहाड़ पर रख दी, ग़ैब से एक आग ज़ाहिर हुई और उस चीज़ को जला दिया। यह सदकों के कुबुल होने की निशानी होती थी। मतलब यह है कि आपने यह ख़ास मीजिज़ा ज़ाहिर नहीं फ़रमाया इसलिय हम आप पर ईमान नहीं लाते। हक तज़ाला इसका जवाब तालीम फ़रमात है कि) आप फ़रमा दीविए कि यहीनन बहुत-से पैगम्बर मुक्स एल बहुत-सी दलीलें (मीजिज़े वगैरह) लेकर आए और ख़ुद यह मीजिज़ा भी जिसको तुम कह रहे हो, सो तुमने उनको क्यों कुल्ल किया था अगर तुम (इस बात में) सच्चे हो? सो आप से पहले (काफ़िर) लोग आपको झुठलाएँ तो (गुम न कीजिये, क्योंकि) बहुत-से पैगम्बर जो आप से पहले गुज़रें हैं वे भी झुठलाएं जा चुके हैं, जो मीजिज़े लेकर आए थे और (छोटे-छोटे) सहीफ़े (धार्मिक प्रय) और रोशन किताब लेकर (जब काफ़िरों की यह आ़दत ही है कि अम्बिया को झुठलाया करते हैं तो फिर आपको क्या गम हैं)।

(तुम में) हर जान (रखने वाह्ने) को मौत का मज़ा चखना है और (मरने के बाद) तुमको तुम्हारा पूरा बदला (भलाई बुराई का) किवामत के दिन ही मिलेगा। (अगर दुनिया में काफिरों पर किसी कज़ा का ज़हूर न हो तो इससे बुठलाने वालों को ख़ुशी का और तस्दीक करने वालों को गृम का कोई मौका नहीं। आगे उस परिणाम की तफ़सील है) तो आख़्स रोज़ख़ से बचा लिया गया और जन्तन में दाख़िल किया गया और जन्तन में दाख़िल किया गया और जन्तन में दाख़िल किया गया वह पूरा नाकाम हुआ। (इसी तरह जो जन्तत से अलग रहा और दोज़ख़ में भेजा गया वह पूरा नाकाम हुआ) और दुनियाबी ज़िन्दगी तो जुछ भी नहीं सिर्फ (ऐसी चीज़ है जैसे) घोखें का सौदा (होता) है (जिसकी ज़ाहिरी चमक-दमक को देखकर ख़रीदार फंस जाता है, बाद में उसकी क़नई खुल जाती है तो अफ़सोस करता है। इसी तरह दुनिया की ज़ाहिरी चमक-दमक से धोखा खाकर आख़िरत से ग़ाफ़िल न होना चाहिये)।

(अभी क्या है) अलंबता आगे (आगे) और आज़माये जाओगे अपने मालों (के नकसान) ह

नक्रमीर प्रामारिकन-करमान जिल्द (2)

और अपनी जानों (के नकसान) में। और अलबत्ता आगे को और सुनोगे बहुत-सी बातें टिळ दुखाने वाली उन लोगों से (भी) जो तुमसे पहले (आसमानी) किताब दिये गये हैं (यानी अहले किताब से) और उन लोगों से (भी) जो कि मुश्सिक हैं। और अगर (उन मौकों पर) सब्र करोगे और (शरीअत के खिलाफ बातों से) परहेज रखोगे तो (तम्हारे लिये अच्छा होगा, क्योंकि) यह (सब्र व तकवा) ताकीदी अहकाम में से है।

#### मआरिफ व मसाईल

जिक्र हुई सात आयतों में से पहली आयत में कन्जरी की मजम्मत (बराई व निंदा) और उस पर वईद (धमकी व डाँट) बयान हुई है।

### कन्ज्सी का मतलब और उस पर सजा की तफसील

बुख़्ल (कन्जूसी) के मायने शरई तौर पर यह हैं कि जो चीज अल्लाह तआ़ला की राह में ख़र्च करना किसी पर वाजिब हो उसको ख़र्च न करे। इसी लिये बुख़्ल हराम है और इस पर . जहन्तम की सख्त धमकी है। और जिन मौकों पर खर्च करना वाजिब नहीं बल्कि अच्छा और। पसन्दीदा है वह इस हराम वाले बुख्ल में दाख़िल नहीं, अलबत्ता आम मायनों के एतिबार से उसको भी बख़्ल (कन्ज़्सी) कह दिया जाता है। इस किस्म का बुख़्ल हराम नहीं मगर अच्छा नहीं (यानी नापसन्दीदा) है।

बुख्ल (कन्जूसी) ही के मायने में एक दूसरा लफ्ज भी हदीसों में आया है यानी शहह। इसकी तारीफ (परिभाषा) यह है कि अपने जिम्मे जो खर्च करना याजिब था वह अदा न करे. इस पर अतिरिक्त यह कि माल बढ़ाने की हिर्स में मब्तला रहे. तो वह बख़्त से भी ज्यादा सख्त हराम है, इसी लिये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः

لَا يَجْتَمِعُ شُحٌّ وَإِيْمَانُ فِي قُلْبِ رَجُل مُّسْلِمِ آبَدًا. (رواه النسائي عن ابي هريرةٌ)

"यानी शुह्ह व ईमान किसी मुसलमान के दिल में जमा नहीं हो सकते।" (तफसीरे कूर्तबी) बख्ल (कन्ज़सी) की जो सजा इस आयत में जिक्र की गई है कि कियामत के दिन जिस चीज के देने में बुख़्ल किया उसका तौक बनाकर उसके गले में डाला जायेगा, इसकी तफसीर रस्लुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यह फरमाई है:

हज़रत अबू हुरैरह रिज़यल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं किः

''रसुलुल्लाह सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने फरमाया- जिस शख़्त को अल्लाह ने कोई माल अता फरमाया फिर उसने उसकी ज़कात अदा नहीं की तो क़ियामत के दिन यह माल एक सख़्त जुहरीला साँप बनकर उसके गले का तौक बना दिया जायेगा। वह उस शख़्स की बाँछें पकड़ेगा और कहेगा- मैं तेरा माल हूँ तेरा सरमाया हूँ। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यह आयस पढी। (नसाई, तफसीरे कुर्तुबी)

दसरी आयत में यहदियों की एक सख्त गुस्ताखी पर तबीह (चेतावनी) और सजा का जिक्र है। जिसका वाकिआ यह है कि जब रसलुल्लाह सल्ललाह अलैहि व सल्लम ने जकात व सदकात के अहकाम क्ररआन से बतलाये तो गस्ताख यहटी यह कहने लगे कि अल्लाह तआला फकीर व मोहताज हो गया और हम मालदार हैं. तब ही तो हम से माँगता है (अल्लाह की पनाड)। जाहिर यह है कि इस बेहदा कौल के मुवाफिक उनका एतिकाद (ईमान व यकीन) तो न होगा मगर रसलल्लाह सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम को झठलाने के लिये कहा होगा. कि अगर करआन की ये आयतें सही हैं तो इनसे यह लाजिम आता है कि अल्लाह तआ़ला फकीर व मोहताज हो। उनका यह बेहदा इस्तिदलाल (तर्क लेना) तो सरसरी तौर पर ही बातिल होने की वजह से काबिले जवाब न था. क्योंकि हक तुआला का सदकों का हक्म अपने नफे के लिये नहीं खद माल वालों के दीनी व दनियावी नफे के लिये है, मगर इसको कहीं अल्लाह तआ़ला को कर्ज देने का जनवान इसलिये दे दिया गया कि जिस तरह कर्ज की अदायेगी हर शरीफ आदमी के लिये जरूरी और यकीनी होती है इसी तरह जो सदका इनसान देता है उसकी जजा (बदला) अल्लाह तआला अपने जिम्मे करार देते हैं, जैसे किसी का कर्ज देना हो। जो शख्स अल्लाह तुआला को कायनात का खालिक और मालिक जानता है उसकी इन अलफाज से कभी वह शब्हा नहीं हो सकता जो गुस्ताख यहदियों के इस कील में है। इसलिये क्ररआने करीम ने इस शब्दे का जवाब तो दिया नहीं, सिर्फ उनकी इस गस्ताखी और रसलल्लाह सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम को अठलाने और आपका मजाक उड़ाने के अनेक सख्त अपराधों की सजा में यह फरमाया कि हम उनके गुस्ताखी भरे कलिमात को लिखकर रहेंगे, ताकि कियामत के दिन उन पर हज्जत परी करके अजाब दिया जाये। यरना अल्लाह तआला को लिखने की जरूरत नहीं।

फिर बहुद की इस गुस्ताखी के ज़िक्र के साथ उनका एक दूसरा जुर्म यह भी ज़िक्र कर दिया-कि ये वे लोग हैं जिन्होंने अम्बिया अतीहिमुस्सलाम को सिर्फ झुठलाया और उनका मज़ाक ही नहीं उड़ाया बल्कि कृत्ल कर डालने से भी बाज़ नहीं रहे, तो ऐसे लोगों से किसी नबी व रसूल के झुठलाने या मज़ाक उड़ाने पर क्या ताज्जुब हो सकता है।

# कुफ़, व नाफ़रमानी पर दिल से राज़ी होना भी ऐसा ही बड़ा गुनाह है

यहाँ यह बात काबिले ग़ीर है कि रस्लुल्लाह सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम और हुरआन के मुखातब मदीना के यहूदी हैं और अम्बिया अलैहिमुस्सलाम को क्ल करने का बािकुआ उनसे बहुत एक्ते हज़्तरा यहवा और हज़्दरा ज़कािया अलैहिमस्सलाम के ज़माने का है, तो इस आयत में अम्बिया (निवयों) के कुला का जुमें इन मुखातबों की तरफ़ कैसे मन्सूब किया गया? वजह यह है कि मदीना के यहूद अपने पहले वहियों के इस फ़ेल पर राज़ी और खुश थे, इसलिये ये खुद भी काितलों के हुक्म में शुमार किये गये।

इमाम क्रुर्सुबी रह. ने अपनी तफ्सीर में फ्रामाया कि यह बड़ा अहम मसला है कि कुछ पर राज़ी होना भी कुछ और मासियत (नाफ्सानी) में दाख़िल है। रसूले करीम सल्ललाहु अलेहि व सल्लम का एकं इरशाद इसकी अधिक वज़ाहत करता है। आपने फ्रामाया कि जब ज़मीन पर अलेहि व सल्लम का एकं इरशाद इसकी अधिक वज़ाहत करता है। आपने फ्रामाया कि जब ज़मीन पर उसको इंगुत किया जाता है तो जो शख़्त वहाँ मौजूद हो मगर उस गुनाह की सुझालफ़्त करे और उसको बुख समझे तो वह ऐसा है गोया वहाँ मौजूद हो नहीं। यानी वह उनके गुनाह का शरीक नहीं। और जो शख़्त अगरवे उस मज्जिस में मौजूद नहीं मगर उनके उस फेल से राज़ी है वह बावजूद गुगब होने के उनके गुनाह का शरीक समझा जायेगा।

इस आयत के आख़िर और तीसरी आयत में उन गुस्ताख़ों की सज़ा यह बतलाई है कि उनको दोज़ख़ में डालकर कहा जायेगा कि अब आग में जलने का मज़ा चखो, जो तुम्हारे अपने ही ज़मल का नतीजा है, अल्लाह की तरफ़ से कोई ज़ुल्म नहीं।

भूँकि यहूँदियों का यह दावा बिल्कुल बेदलील और बातिल या कि अल्लाह ने उनते यह अब्रद लिया है। इसका जबाब देने की तो ज़रूरत न थी, उनको उन्हीं के माने हुए क़ील से मगजूब करते (लाजवाब करते और झुकाने) के लिये यह इरशाद फुरमाचा कि अगर तुम इस बात में सच्चे हो कि अल्लाह तआ़ला ने तुम से ऐसा अब्रद लिया है तो फिर जिन पहले निबयों ने तुम्हारे कहने के मुताबिक यह मौजिज़ा भी दिखलाया या कि आसमानी आग सदकों के माल को खा मई, तो तुम उन पर तो ईमान लाते, मगर हुआ यह कि तुमने उनको भी झुक्ताया ही, बल्कि उनको कुल्ल तक कर डाला।

यहाँ यह शुक्त न किया जाये कि अगरचे यहूद का यह दावा और मुतालबा कृतई ग़लत या, लेकिन अगर आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के हाथ पर यह मोजिज़ा भी ज़ाहिर हो जाता तो शायद ईमान ले आते। क्योंकि अल्लाह तआ़ला के इन्म में था कि ये लोग केवल दुश्मनी और हठधर्मी से ये बातें कह रहे हैं, अगर इनके कहने के मुताबिक मोजिज़ा हो भी जाता जब भी ये र्रणाय य लाते।

पाँचवीं आयत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को तसल्ली दी गई है कि उनके झठलाने पर आप गुमगीन न हों, क्योंकि यह मामला तो सभी अम्बिया अलैहिम्स्सलाम के साय होता चला आया है।

# आखिरत की फिक्र सारे गुमों का इलाज और तमाम शुब्हों का जवाब है

छठी आयत में इस हकीकत को वाजेह किया गया है कि अगर कभी किसी जगह काफिरों को गलबा ही हो जाये और दुनिया का ऐश व आराम परा-परा मिल जाये और मुसलमानों को इसके उलट कुछ मुसीबतों व मुश्किलों और दुनिया के असबाब की तंगी भी पेश आ जाये, तो यह कोई ताज्जब की बात नहीं, न गमगीन होने की। क्योंकि इस हकीकत से किसी मज़हब व मधारब वाले को और किसी फल्सफे (विचारधारा व धारणा) वाले को इनकार नहीं हो सकता कि दनिया का रंज व राहत दोनों चन्द दिन की हैं, कोई जानदार मौत से नहीं बच सकता, और दिनया की राहत व मुसीबत अक्सर तो दुनिया ही में हालात बदलने से ख़त्म हो जाती हैं और फर्ज करो दनिया में न बदली तो मौत पर सब का खात्मा हो जाना यकीनी है। अक्लमन्द का काम इस चन्ट दिन के राहत व रंज की फिक्र में पड़े रहना नहीं बल्फि मौत के बाद की फिक्र काना है कि वहाँ क्या होगा:

दौराने बका च बादे सेहरा बगुजिश्त तल्ख्री व ख़ुशी व ज़श्त व ज़ेबा बगुजिश्त जिन्दगी का समय जंगल की हवा की तरह गुज़र गया, ख़ुशी व नाख़ुशी, पसन्दीदा और

नापसन्दीदा कछ बाकी नहीं रहा। महम्मद इमरान कासमी बिज्ञानवी

इसी लिये दस आयत में बतलाया गया है कि हर जानदार मौत का मजा चखेगा और फिर आखिरत में अपने अमल की जजा व सजा (अच्छा या बुरा बदला) पायेगा। जो सख्त भी होगी और लम्बी भी, तो अक्लमन्द को फिक्र उसकी करनी चाहिये। उसकी रू से कामयाब सिर्फ वह शख्स है जिसको दोज़ख़ से छुटकारा मिल जाये और जन्नत में दाखिल हो जाये. चाहे शरू ही में 📙 जैसा कि नेक बन्दों के साथ मामला होगा. या कछ सजा भगतने के बाद जैसा कि गुनाहगार मुसलमानों के साथ होगा। ममर मुसलमान सब के सब आख़िरकार जहन्नम से निजात पाकर हमेशा-हमेशा के लिये जन्नत की राहतों और नेमतों के मालिक बन जायेंगे। जबकि इसके विपरीत काफिरों का हाल यह होगा कि उनका हमेशा का ठिकाना जहन्नम है। वे अगर दुनिया की चन्द दिन की सहत पर घमण्ड करें तो धोखा ही धोखा है। इसी लिये आयत के आखिर में फरमाया कि दनिया की जिन्दगी तो धोखे का सामान है. क्योंकि उममन यहाँ की लज्जतें आख़िरत की सख़्त मुसीबतों और दुखों का तबब होती हैं और यहाँ की तकलीफ़ें ज़्यादातर आखिरत के लिये जखीरा (राहत का सामान) हो जाती हैं।

# हक वालों को बातिल वालों से तकलीफ़ें पहुँचना एक कदरती चीज है और इसका इलाज सब्र व तकवा है

सातवीं आयत एक ख़ास वाकिए के बारे में नाज़िल हुई है जिसका संक्षिप्त ज़िक्र अभी ऊपर बयान हुई दूसरी आयत में आ चुका है। तफसील इसकी यह है कि क़ुरआने करीय में ज़ब्द आयत:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. (٢:٥:٢)

नाज़िल हुई, जिसमें एक उप्दा और आसान उनवान में सदकों व ख़ैरात को अल्लाह को क़र्ज़ देने से ताबीर किया है, और इस उनवान में इस तरफ़ इशारा है कि जो कुछ यहाँ दोगे उसका बदला आख़िरत में ऐसा यकीनी होकर मिलेगा जैसे किसी का कुर्ज़ अदा किया जाता है।

एक जाहिल या इस्लाम के विरोधी यहूदी ने इसको सुनकर ये अलफ़ाज़ कहे:

إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَّنَحْنُ أَغْنِيآءُ

(कि अल्लाह फ़क़ीर है और हम मालदार हैं) हज़रत सिद्दीक़े अकबर रज़ियल्लाहु अ़ल्हु को उसकी गुस्ताख़ी पर गुस्सा आया और उस यहूदी को एक थप्पड़ मार दिया। यहूदी ने रस्तुल्लाह सल्लल्लाह अलैंडि व सल्लम से शिकायत की इस पर यह आयत नाजिल हर्ड:

لَتُلِلُونَ فِي آمُوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ..... الاية.

जिसमें पुसलमानों को बतलाया गया है कि दीन के लिये जान व माल की कुरबानियों से और काफिरों व मुश्रिरकों और अहले किताब की बद-जुबानी (बुरा-मला कहने) की तकलीफ़ों से घबराना नहीं चाहिये, यह सब उनकी आज़माईश है और इसमें उनके लिये बेहतर यही है कि सब्र से काम लें और अपने असल मक़सद तक़वा की पूर्ति (यानी नेक कामों और परहेज़गारी में बुलन्द मक़ाम हासिल करने) में लगे रहें, उनका जवाब देने की फ़िक़ में न पड़ें।

وَ إِذْ اَحَمَّا اللهُ مِيغَاقَ اللهُ مِيغَاقَ الآيانِينَ اوْتُوا الْحِيثَى لَتُمَيِّئَتُهُ لِلشَّاسِ وَكَا تَكْنَفُونَهُ ۚ فَنَيَنُونُو ُ وَلَا طُفُورِهِمْ وَاشْتَرُوا بِهِ ثَنَمَّا قَلِيلًا • فَيَشَّرَ مَا يَشْتَرُونَ ۞ لَو تَحْسَمَتِنَ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَنَّا اتَوَّا وَيُجِيِّؤُونَ ان يُخْمَلُوا مِكَالَمٍ يَفْعُلُوا فَكَ تَّصَبَّبُقَمْ م وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلْمِيْرُونَ وَيْنِهِ مُلْكَ السَّلُوتِ وَالْاَرْضِ، وَاللهُ عَلَا كُلِّ ثَنْيَ هِ قَلِيدٌ وْ

व इज़् अ-ख़ज़ल्लाहु भिसाकल्लज़ी-न ऊतुल्-किता-ब लतु-बय्यिनुन्नहू

और जब अल्लाह ने अ़हद लिया किताब वालों से कि उसको बयान करोगे लोगों से और न हुपाओगे, फिर फेंक दिया

उन्होंने वो अहद अपनी पीठ के पीछे और लिन्नासि व ला तक्तुमूनहू फ्-न-बजूह वरा-अ जाहरिहिम वश्तरौ बिही खरीदा उसके बदले थोड़ा मोल. सो क्या स-मनन कलीलन, फ-बिअ-स मा (कितना) बरा है जो वे छारीदते हैं। यश्तरून (187) ला तह्सबन्नल्लजी-न (187) त न समझ कि जो लोग छाश होते हैं अपने किये पर और तारीफ यफरह-न बिमा अतव-व यहिब्ब-न चाहते हैं बिना किये पर, सो मत समझ अंय्युहमद् बिमा लम यफ्जल फला तहसबन्नहम बि-मफाजतिम उनको कि छट गये अज़ाब से, और उनके मिनल-अजाबि व लहम अजाबन लिये दर्दनाक अजाब है। (188) और अल्लाह ही के लिये है सल्तनत आसमान अलीम (188) व लिल्लाहि की और जमीन की और अल्लाह हर मुल्क्स्समावाति वलुअर्जि, वल्लाह् अला कुल्लि शैइन् क्दीर (189) 🏶 चीज पर कादिर है। (189) 🌣

#### इन आयतों के मज़मून का पीछे से संबन्ध

जैसा कि पिछली आपतों में यहूदियों के बुरे कामों और बुरी ख़रलतों का बयान था, यहाँ वयान हुई पहली आयत में उनके एक ऐसे ही बुरे अमल का ज़िक्र है, और वह है अ़हद व पैमान की ख़िलाफ़कर्ज़ी (यानी वायदा व अ़हद करके उसके ख़िलाफ़ करना)। क्योंकि अहले किताब से अल्लाह तआ़ला ने यह अहद लिया था कि अल्लाह तआ़ला ने यह अहद लिया था कि अल्लाह तआ़ला के अहकाम जो तौरात में आये हैं वे उनका प्रचार व प्रसार आम करेंगे और किसी हुवम को अपनी नफ़्सानी गर्ज़ से छुपायेंगे नहीं। अहले किताब ने यह अ़हद तोड़ दिया, अहकाम को छुपाया और फिर दिलेरी (दुस्साहल) यह कि इस पर खुश्री का इज़हार किया और अपनी इस हरकत को क़ाविले तारीफ़ क़रार दिया।

### खुलासा-ए-तफ़सीर

(यह हालत भी काबिले जिक्र है) जबिक अल्लाह ने (पिछली किताबों में) किताब वालों से यह अहद लिया (यानी उनको हुक्म फ्रमाया और उन्होंने क़ुबूल कर लिया) कि इस किताब के (सब मज़ामीन) आम लोगों के रू-ब-रू ज़ाहिर कर देना और इस (के किसी मज़मून) को (हुनियायी गृज् ते) मत छुपाना। सो उन लोगों ने उस (अहद) को अपनी पीठ पीछे फेंक दिया (यानी उस पर अमल न किया) और उसके मुकाबले में (दुनिया का) कम-क़्कीकृत मुआवज़ा ले लिया। सो बुरी चीज़ है जिसको वे लोग ले रहे हैं (क्योंकि उसका अन्जाम जहन्नम की सज़ा है)। काम नहीं किया उस पर चाहते हैं कि उनकी तारीफ हो, तो ऐसे शख़्तों को हरगिज़-हरगिज़ मत ख़्यात करो कि वे (दुनिया में) ख़ास अन्दाज़ के अज़ाब से बचाव (और हिफाज़त) में रहेंगे (हरगिज़ नहीं। बल्कि दुनिया में भी कुछ सज़ा होगी) और (आख़िरत में भी) उनको दर्दनाक सज़ा होगी। और अल्लाह ही के लिए (ख़ास) है बादशाहत आसमानों की और ज़मीन की, और अल्लाह तआ़ला हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखते हैं।

### मआरिफ़ व मसाईल

इल्मे दीन को छुपाना हराम और बग़ैर अ़मल किये उस पर तारीफ़ व प्रशंसा का इन्तिज़ार व एहतिमाम बुरा और निंदनीय है

मज़कूरा तीन आयतों में अहले किताब (यहूदियों व ईंसाईयों) के आ़िलामों के दो जुर्म और उनकी सज़ा का बयान है, और यह कि उनकी हुक्म यह या कि अल्लाह तआ़ला की किताब में जो अहकाम आये हैं उनको सब के सामने कोई क्रमी-न्यादती किये बग़ैर बयान करेंगे और किसी हुक्म को छुपायेंगे नहीं, मगर उन्होंने अपने दुनियावी स्वायों और नम्सानी लालच व इच्छा की ख़ातिर इस अहद की परवाह न की, बहुत से अहकाम को लोगों से छुपा लिया।

दूसरे यह कि वे नेक अ़मल करते तो हैं नहीं और चाहते हैं कि बग़ैर अ़मल किये उनकी तारीफ़ की जाये।

तौरात के अहकाम को छुपाने का वाकिआ तो सही बुखारी में हज्रस्त अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाह अन्हु की रिवयंत से मन्कूल है कि रस्तुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने यहूद से एक बात पूछी कि क्या यह तौरात में है? उन लोगों ने छुपा लिया और जो तौरात में था उसके ख़िलाफ़ बयान कर दिया, और अपने इस बुरे अमल पर खुआ होते हुए बायस आये कि हमने ख़ूब घोखा दिया। इस पर यह आयत नाज़िल हुई जिसमें उन लोगों के लिये घमकी है।

और दूसरा मामला 'न किये हुए अमल पर तारीफ व प्रशंसा के इच्छुक हैं' यह है कि यहूद के मुनाफिक़ों का एक तर्ज़े-अमल (बर्ताव और तरीक़ा) यह भी था कि जब किसी जिहाद का वक्त आता तो बहाने करके घर में बैठ जाते और इस तरह जिहाद की मशक्कृत से बचने पर खुशियाँ मनाते, और जब रसुलुल्लाह सल्लालाहु अलैहि व सल्लाम वापस आते तो आपके सामने झुठी क्समें खाकर उन्न (भजबूरी और बहाना) बयान कर देते और इसके इच्छुक होते थे कि उनके इस अमल की तारीफ की जाये। (बुखारी शरीफ़)

कुरआने करीम ने इन दोनों चीज़ों पर उनकी मज़म्मत (निंदा) फ़रमाई। जिससे मालूम हुआ कि दीन का इल्म, अल्लाह के अहकाम और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इरशादात ब अहकाम को छुपाना हराम है, मगर यह हुमँत उसी तरह के छुपाने की है जो यहूद का अमल या कि अपने दुनियावी स्वायों से अल्लाह के अहकाम को छुपाते ये और उस पर लोगों से माल वसूल करते थे। अगर किसी दीनी और शरई मस्लेहत से कोई हुक्म अुवाम पर ज़ाहिर न किया जाये तो वह इसमें दाख़िल नहीं जैसा कि इमाम बुख़ारी रह. ने एक मुस्तिकृत बाब में इस मसले को हदीसों के हवाले से वयान फरमाया है, कि कई बार किसी हुक्म के इज़हार से अवाम के गृसत-फहमी और फितने में मुक्तला हो जाने का ख़तरा होता है उस ख़तरे की बिना पर कोई इक्म पोशीबर रखा,जाये तो कोई हर्ज नहीं।

और कोई नेक अनल करने के बाद भी उस पर तारीफ व प्रशंसा का इन्तिजार व एहितमाम करे तो अमल करने के बावजूद भी अरई उसुलों की रू से बुरा और नापसन्दीदा है, और न करने की सूरत में तो और भी ज्यादा बुरा है, और तबई तीर पर यह इच्छा होना कि मैं भी फुलों नेक काम करूँ और नेकनाम हो जाउँ वह इसमें दाख़िल नहीं, जबिक उस नेकनामी का एहितमाम न करे। (बयानुल-हुरुआन)

إنَّ فِي خَلْقِ التَّمَاوٰتِ وَالْأَرْضِ وَالْحَيْلَافِ الَّذِلِي وَالنَّهَادِ

رَتَ عَلَيْهِ الْأَوْلِي الْأَلِيكِينَ يَلُ صَادِوْنَ اللَّهِ وَلَمُمَا اَقَطُواْ اَقِطُ لِحُمُوْلِهِمْ وَيَتَقَلَّكُواْنَ فِي خَلَق السَّلُوكِ وَالْأَرْضِي، وَيَتَهَا مَا صَلَفَتَ هَدَانَا بَاطِكَ، فَسَيْحَنَكُ فَقِنَا عَلَمُهُ النَّاوِ و رَتَنَا زَلْكُ مَنْ ثَلُولِي النَّارُ فَقَدَا مَذَكِيتُهُ ، وَمَا الظّهِيشِ مِنْ أَضَالِهِ وَرَبُنَا وَنَنَا يُنْكُونُ الْإِنْكَانِ أَنْ أُونُوا وَكُوْمُ فَامَنَا عَدْ رَمُنَا فَالْفِيشِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

इन्-न फ़ी ख़िल्फ्स्समावाति वल्जिज़िं विह्न ताफि न्लै लि वन्न हारि ल-आयातिल्-िलउिल्ल् अल्वाब (190) अल्लजी-न यग्क् स्नन्ला-ह कियामंव-व कु जू दंव-व अला जुनूबिहिम् व य-तफ्क्क्-न फी ख़िल्क्स्समावाति वल्जिज़् रब्बना मा खलक्-त हाज़ा बातिलन् सुन्हान-क फ़िक्ना अज़ाबन्नार (191) रब्बना इन्त-क मन् तुद्खिलिन्ना-र फ्-कृद् अब्ब्जैतह् व मा लिज़्ज़ालिमी-न मिन्

बेशक आसमान और ज़मीन का बनाना रात दिन का आना जाना इसमें निशानियाँ हैं जुक्त चालों की। (190) वे जो याद करते हैं अल्लाह को खड़े और बैठ और करवट पर लेटे, और फिक्र करते (यानी गौर और विचार करते) हैं आसमान और ज़मीन की पैदाईश में, कहते हैं- ऐ हमारे रब! तूने यह बेफायदा और बेकार नहीं बनाया, तू पाक है सब ऐबों से, सो हमको बचा दोज़ख़ के ज़ज़ब से। (191) ऐ हमारे रब! जिसको तूने दोज़िंहा में डाला सो उसको हस्बा कर दिया और नहीं कोई गुनाहगारों का मदस्नार। (192) अन्सार (192) रब्बना इन्नना सिमञ्जन मुनादियंध्युनादी लिर्ल्डमानि अन् आमिनू बि-रिब्बकुम् ए-जामन्ना रब्बना फ्रिफ्ट्र लना जुनूबना व किएफ्ट्र अन्ना सियआतिना व तवफ्फना मञ्जल्-अबार (193) रब्बना व आतिना मा व-अन्तना अला रुसुलि-क व ला तुष्ट्रिज़ना यौमल्-कियामित, इन्न-क ला तुष्ट्रिलफुल् ऐ हमारे रब! हमने सुना कि एक पुकारने वाला पुकारता है ईमान लाने को कि ईमान लाओ अपने रब पर, सो हम ईमान ले आये, ऐ हमारे रब! अब बड़्श दे हमारे गुनाह और दूर कर दे हम से हमारी बुराईयाँ और मौत दे हमको नेक लोगों के साथ। (193) ऐ हमारे रब! और दे हमको जो वादा किया तूने हमसे रसुलों के वास्ते से और रुस्वा न कर हमको कियामत के दिन, बेशक तू वादे के ख़िलाफ़ नहीं करता। (194)

#### इन आयतों का पीछे से ताल्लुक

चूँकि ऊपर ख़ास कर दंन से तीहींद (अल्लाह के एक और तन्हा माबूद होने का यक्तीन करना) माबूस हुई इसलिये अगली आयत में तीहींद पर दलील लाते हैं और उसके साथ तीहीद के तकाज़े पर पूरा अमल करने वालों की फुज़ीलत बयान फरमाते हैं। जिसमें इशारे के तौर पर दूसरों को भी तरग़ीब (शीक और दिलचसी दिलाना) है इस तकाज़े पर अमल करने की। ऊपर जो काफिरों से तकलीफ़ें एहुँचने का मज़मून या आगे वाली आयत को उससे भी मुनासबत है, इस तरह कि मुश्किनों ने रसुलुलाह सल्ललाहु अलेहि व सल्लम से दुश्मनी व बैर के तौर पर यह दरख़ासत की कि सफा पहाड़ को सोने का बना दें। इस पर यह आयत नाज़िल हुई कि हक़ की दलीलें (निशानियों) तो बहुत हैं, उनमें क्यों विवार और गीर व फिक्र नहीं करते।

और उन लोगों की यह दरख़्वास्त हक की तलाश व खोज के लिये न थी बल्कि दुश्मनी और बैर के तौर पर थी, जिससे दरख़्वास्त पूरा होने पर भी ईमान न लाते।

#### खुलासा-ए-तफसीर

बेशक आसमानों के और जुमीन के बनाने में और एक के बाद एक रात और दिन के आने-जाने में (तौहीद अर्थात् अल्लाह तआ़ला के एक माबुद होने की) वलीलें (भौजूद) हैं (सही) अक्ल वालों के (तर्क लेने के) लिये। जिनकी हालत यह है (जो आगे आती है और यही हालत उनके अक्लमन्द होने की निशानी भी है, क्योंकि अक्ल का तक़ाज़ मुकसान से बचना और फायदा हासिल करना है, और इस पर इस हालत का मजमूआ दलालत कर रहा है। वह हालत

यह है) कि वे लोग (हर हाल में दिल से भी और जबान से भी) अल्लाह तआ़ला की याद करते हैं खड़े भी, बैठे भी, लेटे भी। और आसमानों और जमीन के पैदा होने में (अपनी अक्ली कृब्बत से) गौर करते हैं (और गौर का जो नतीजा होता है यानी ईमान का वजद में आना या उसका नवीकरण या मजबती, उसको इस तरह जाहिर करते हैं) कि ऐ हमारे परवर्दिगार! आपने इस (मल्लुक) को बेकार पैदा नहीं किया (बल्कि इसमें हिक्मतें रखी हैं। जिनमें एक बडी हिक्मत यह है कि इस मख्लक से खालिक तुआला के वजद पर दलील ली जाये)। हम आपको (बिना मकसद पैदा करने से) पाक समझते हैं (इसलिये हमने दलील ली और तौहीद के कायल हुए) सी हमको (तौहीद वाला और मोमिन होने की वजह ते) दोजख के अजाब से बचा लीजिए (जैसा कि शर्र तौर पर इसका यही तकाजा और परिणाम है। यह अलग बात है किसी बाधा के सबब जैसे गनाहों के सबब कुछ अज़ाब होने लगे। एक अर्ज़ तो उन लोगों की यह थी, और वे इसी ईमान के मज़मून के मुनासिव कुछ और दरख़्वास्तें भी करते हैं जो आगे आती हैं)। ऐ हमारे परवर्दिगार! (हम इसलिये दोज्ख़ के अज़ाब से पनाह माँगते हैं कि) बेशक आप जिसको (उसकी जज़ा के तौर पर) दोजल में दाखिल करें उसको वाकई रुखा ही कर दिया (इससे काफिर मुराद है) और पेसे बेडन्साफों का (जिनकी असली जजा दोजख तजवीज की जाये) कोई भी साथ देने वाला नहीं (और आपका वायदा है ईमान वालों के लिये रुस्वा न करने का भी और मदद करने का भी. बस ईमान लाकर हमारी दरख्वास्त है कि कफ्र की असल जजा से बचाईये. ईमान के असल डनाम यानी 'दोजख से निजात' का हमारे लिये फैसला फरमार्डये)।

ऐ हमारे परवर्षिगार! हमने (जैसे निर्मित चीज़ों की वलालत से अब्ली तर्क लिया उसी तस्ह हमने) एक (हक् की तरफ) पुकारने वाले को (मुवद इससे हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम हैं माध्यम से या बिना माध्यम के) सुना कि वह ईमान लाने के वास्ते ऐलान कर रहे हैं कि (ऐ लोगों) तुम अपने परवर्षिगार (की ज़ाव व सिफात) पर ईमान लोजों। सो हम (इस दिलील नकली से इस्तिदलाल करके भी) ईमान ले जाए हस रास्व्रास्त अल्लाह पर ईमान लोके साथ रसूल पर ईमान लाना भी इसी के तहत में आ गया। पस ईमान के दोनों हिस्से यानी अल्लाह के एक होने और हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के अल्लाह का रसूल होने का एतिकाद व यकीन कामिल हो गये।

ऐ हमारे परवर्दिगार! फिर (इसके वाद हमारी यह दरख़्वास्त है कि) हमारे (बड़े) गुनाहों को भी माफ़ फ़रमा दीजिए और हमारी (छोटी) बुराईयों को भी हमसे (माफ़ करके) दूर कर दीजिए और (हमारा अन्जाम भी जिस पर मदार है, दुरुस्त कीजिये इस तरह कि) हमको नेक लोगों के साथ (शामिल रखकर) मीत दीजिए (यानी नेकी पर ख़ात्मा हो)।

ऐ परवर्दिगार! और (जिस तरह हमने अपने नुक्तानात से सुरक्षित रहने के लिये दरख़्यास्त की है, जैसे बोज़ख़ व रुस्वाई और गुनाहों व बुराईबंग से, इसी तरह हम अपने फायदों की डुआ करते हैं कि) ऐ हमारे परवर्दिगार! हमको वह चीज़ (वानी सवाब व जन्नत) भी दीजिए जिसका हमसे अपने पैगृम्बरों के द्वारा आपने वायदा फुरमाया है (कि मोमिनों व नेक लोगों को बड़ा अज़ मिलेगा) और (यह सवाब व जन्नत हमको इस तरह दीजिये कि सवाब मिलने से पहले भी) हमको िक्यामत के दिन रुस्वा न कीजिए (जैसा कि कुछ लोगों को शुरू में सज़ा होगी फिर जन्नत में जायेंगे। मतलब यह कि पहले ही से जन्नत में दाख़िल कर दीजिये और) यकीनन आप (तो) वायदा खिलाफी नहीं करते (लेकिन हमको यह ख़ीफ है कि जिनके लिये वायदा है यानी मोमिन व नेक लोग, कहीं ऐसा न हो कि ख़ुदा न करे हम उन सिफात वाले न रहें जिन पर वायदा है। इसलिये हम आप से ये प्रार्थनायें करते हैं कि हमको अपने वायदे की चीज़ें दीजिये यानी हमको ऐसा कर दीजिये और ऐसा ही रिखये जिससे हम वायदे के मुखातब, पात्र और हकदार हो जाये।

# मआरिफ व मसाईल

#### आयत का शाने नुज़ूल

इस आयत के शाने नुज़ुल (नाज़िल होने के मौके और सबब) के बारे में इब्ने हब्बान रह. ने अपनी सही में और मुहद्दिस इब्ने असाकिर रह. ने अपनी तारीख में नकल किया है कि अता बिन अबी रबाह रजियल्लाह अन्ह हजरत आयशा रजियल्लाह अन्हा के पास तशरीफ ले गये और कहा कि रसुलुल्लाह सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम के हालात में जो सबसे ज्यादा अजीब चीज आपने देखी हो वह मुझे बतलाईये। इस पर हज़रत आयशा रज़ियल्लाह अन्हा ने फरमाया-आपकी किस शान को पुछते हो? उनकी तो हर शान अजीब ही थी। हाँ एक वाकिआ अजीब सुनाती हैं वह यह कि हज़रे अकरम सल्ललाहु अलैहि व सल्लम एक रात मेरे पास तशरीफ लाये और लिहाफ में मेरे साथ दाख़िल हो गये। फिर फरमाया कि मुझे इजाजत दो कि मैं अपने परवर्दिगार की इबादत कहाँ। बिस्तर से उठे, बुजू फरमाया, फिर नमाज के लिये खडे हो गये और कियाम में इस कद्र रोये कि आपके आँस् सीना-ए-मुबारक पर बह गये। फिर रुक्अ फरमाया और उसमें भी रोये. फिर सज्दा किया और सज्दे में भी उसी कद्र रोये। फिर सर उठाया और लगातार रोते रहे यहाँ तक कि सुबह हो गई। हजरत बिलाल रजियल्लाह अन्ह आये और हज़र सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम को नमाज की इत्तिला दी। हजरत आयशा रजियल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अर्ज़ किया- हज़र! इस कद्र क्यों रोते हैं? अल्लाह तआ़ला ने तो आपके अगले पिछले गुनाह माफ फरमा दिये हैं। आपने फरमाया तो क्या मैं शक्रगुजार बन्दा न बनैं? और शक्रिये में रोना व गिडगिडाना क्यों न करूँ जबकि अल्लाह तआ़ला ने आज की रात मुझ पर यह मबारक आयत नाजिल फरमाई है:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوٰتِ وَالْأَرْضِ....الا

(यानी यही आयत जिसकी तफ़्तीर बयान हो रही है) इसके बाद आप सल्ललाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- बड़ी तबाही है उस शख़्स के लिये जिसने इन आयतों को पढ़ा और इनमें ग़ौर नहीं किया। लिहाज़ा आयत पर ग़ौर व फ़िक्र के सिलसिले में निम्नलिखित मसाईल पर ग़ौर करना है।

# आसमान व ज़मीन के पैदा करने से क्या मुराद है

पहला यह कि आसमान व ज़मीन के पैदा करने से क्या मुराद है? ख़ल्क मस्दर है जिसके मायने किसी घीज़ के आविष्कार और पहले-पहल बनाने के हैं। मायने यह हुए कि आसमान और ज़मीन के पैदा करने में अल्लाह तआ़ला की बड़ी निज्ञानियाँ हैं। इसलिये इसमें अल्लाह तआ़ला की बनाई हुई और पैदा की हुई वो तमाम चीज़ें भी दाख़िल हो जाती हैं जो आसमान और ज़मीन के अन्दर हैं। फिर उन मह्ल्कुतात में किस्मा-किस्म की मह्ल्कुतात (पैदा करने वाले) की विशेषतायें और कैफि्यतें अलग-अलग हैं, और हर मह्ल्कु अपने ख़ालिक (पैदा करने वाले) की पूरी तरह निशानंदेश कर रही है। फिर अगर ज़्यादा ग़ैर किया जाये तो समझ में आता है कि 'अस्मामावात' में तमाम एअज़ें (बुलनिदयों व जँचाईयाँ) वाख़िल हैं और 'अल-अर्ज़' में तमाम पस्त्याँ (नीचे की चीज़ें) वाख़िल हैं। सो जिस तरह अल्लाह तज़ाला बुलन्दियों का ख़ालिक़ है इसी तरह परिसर्यों का मी ख़ालिक़ (बनाने वाला) है।

# रात और दिन के अदलने-बदलने की विभिन्न सूरतें

दूसरा यह कि रात और दिन के अदलने-बदलने और आने-जाने से क्या मुराद है? लफ़्ज़ इह्रितलाफ़ इस जगह अरबी के इस मुहावरे से लिया गया हैं कि:

إِحْتَلَفَ فُلَانًا فُلَا نُا

यानी वह शह्स फ़ुलाँ शह़्स के बाद आया। पस इड़्तिलाफ़्रे लैल व नहार के मायने यह हुए कि रात जाती है और दिन आता है, और दिन जाता है तो रात जाती है।

इड़िवलाफ़ के दूसरे मायने यह भी हो सकते हैं कि इड़िवलाफ़ से ज़्यावती व कमी मुराद ली जाये। सर्दियों में रात लम्बी होती है और दिन छोटा होता है और गर्मियों में इसके उलट होता है। इसी तरह रात दिन में फ़र्क़ मुल्कों के फ़र्क़ से भी होता है। जैसे जो मुल्क ह्नुतबे शुमाली से क़रीब हैं उनमें दिन ज़्यादा बड़ा होता है उन शहरों के मुक़ाबले में जो ह्नुतबे शुमाली से दूर हैं। और इन बीज़ों में से हर एक अल्लाह पाक की कामिल क़ुदरत पर स्पष्ट और खुली दलील है।

### लफ्ज़ 'आयात' की तहकीक

तीसरी चीज़ यह है कि लफ़्ज़ 'आयात' के क्या मायने हैं? आयात, आयत का बहुयचन है और यह लफ़्ज़ चन्द मायने के लिये बोला जाता है। आयात मोजिज़ों को भी कहा जाता है और कुरुआन मजीद की आयतों पर भी इसका हुक्म होता है। इसके तीसरे मायने दलील और निशानी के भी हैं। यहाँ पर यही तीसरे मायने मुराद हैं। यानी इन चीज़ों में अल्लाह तज़ाला की बड़ी निशानियों और कुदरत की दलीलें हैं। पौद्यो चीज उत्तुल्-अल्बाब के मायने से मुतात्तित्त है। अल्बाब लुब्ब की जमा (बहुवचन) है। जिसके मायने मृत्ज के हैं, और हर चीज़ का मृत्ज उसका खुलासा होता है, और उसी से उसकी विश्लेषता व फायदे मातूम होते हैं। इसी लिये इनसानी अक्त को लुब्ब कहा गया है, क्योंकि अक्त ही इनसान का असती जीहर हैं। उत्तल-अल्बाब के मायने हैं अ़क्त वाले।

अ़क्ल वाले सिर्फ़ वही लोग हैं जो अल्लाह तआ़ला पर

# ईमान लाते और हर हाल में उसका ज़िक्र करते हैं

अब यहाँ यह मसला ग़ौर-तलब था कि अ़ब्ल वालों से कौन लोग मुगद हैं। क्योंकि सारी दुनिया अ़ब्लमन्द होने की दाबेदार है। कोई बेवक़्रूरु भी अपने आपको बेअ़ब्ल तस्लीम करने के लिये तैयार नहीं। इसलिये क़ुरआने करीम ने अ़ब्ल वालों की चन्द ऐसी निशानियों बतलाई हैं जो दर हड़ीक़त अ़ब्ल का सही मेयार हैं। पहली निशानी अल्लाह तआ़ला पर ईमान है। ग़ीर कीजिये तो महसूस चीओं का इल्म कान, आँख, नाक, ज़बान वग़ैरह से हासिल होता है, जो बेअ़ब्ल जानवरों में भी पाया जाता है, और अ़ब्ल का काम यह कि अ़लामत व अन्दाज़े और दलीलों कं ज़िरिये किसी ऐसे नतीजे तक पहुँच जाये जो महसूस नहीं है और जिसके ज़िरिये असबाब के सिलसिले की आखिरी कड़ी की पाया जा सके।

इस उसूल को सामने रखते हुए इस दुनिया की कायनात पर ग़ौर कीजिये। आसमान व ज़मीन और इनमें समाई हुई तमाम मख़्तुकात और इनकी छोटो बड़ी चीज़ों का स्थिर और हैरत अंगेज़ निज़ाम अ़क्त को किसी ऐसी हस्ती का पता देता है जो इस्प व हिक्सत और क़ुव्यत व क़ुदत्त के एतिबार से सबसे ज़्यादा जैंची और बड़ी हो, और जिसने इन तमाम चीज़ों को ख़ास हिक्सत से बनाया हो, और जिसके इरादे और मज़ी से यह सारा निज़ाम चल रहा हो। और वह सन्ती जाहिर है कि अल्वाह ज़ला शानह ही की हो सकती है। किसी अल्वाह वाले का कौल है:

> हर गयाहे कि अज़ ज़मीं रूयद वहदह ला शरी-क लह गोयद

वह्दहू ला शरान्क लहू गायद यानी ज़मीन से अगर एक घास का तिनका भी उगता है तो वह भी इस बात का पता

देता है कि इस कायनात की मालिक एक अकेली और तन्हा हस्ती है, कोई उसका शरीक नहीं। सुहम्मद इमरान कासमी विज्ञानवी

इनसानी इरादों और तदबीरों के फूल होने को हर जगह और हर वक्त देखा जाता है, इसको इस निज़ाम का चलाने बाला नहीं कहा जा सकता। इसिलिये आसमान और ज़मीन की पैदाईश और इनमें पैदा होने वाली मख़्कूफ़ात की पैदाईश में गौर व फ़िक्र करने का नतीजा अक्ल के नज़दीक अल्लाह तआ़ला की पहचान और उसकी फ़रमाँबरदारी व ज़िक्र है। जो इससे ग़फिल हैं वह अक्लमन्द कहलाने का मुस्तिहिक् नहीं। इसिलिये क़ुरआने करीम ने अ़क्ल वालों की यह प्रह्मान और निशामी बतलाई:

ٱلْذِيْنَ بِذُكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وُقَعُودًا وُعَلَى جُنُوبِهِمْ

यानी अक्ल वाले वे लोग हैं जो अल्लाह तआ़ना को याद करें खड़े और वैठे और लेटे हुए। मुराद यह है कि हर हालत और हर वक्त अल्लाह तआ़ला की याद में मध्ययल हो।

इससे मालूम हुआ कि आजकी दुनिया ने जिस वीज़ को अक़्त आर अ़क्तमन्दी का मेयार समझ लिया है वह महज़ एक घोखा है। किसी ने माल व दौलत समेट लंने को अ़क्तमन्दी कार दे दिया, किसी ने मशीनों के कल-पुज़े बनाने या विज्ञानी और भाप को अस्ती पाँवर समझ लेंने का नाम अ़क्लमन्दी रख दिया, लेंकिन अ़क्ने सलीम की बात वह है जो अल्लाह तआ़ला के अिया व रसूल लेकर आये, कि इत्स व हिक्सन के ज़िये असवाब और साधनों में अदना से आला की तरफ तरक्की करते हुए दामिधानी महंलों को नज़र-अन्दाज़ किया। कच्चे माल से मशीनों तक और मशीनों से विज्ञानी और भाप की क़्व्यन नक तुन्हें विज्ञान ने पहुंचाया। अ़क्ल का काम यह है कि एक क़दम और आगो बढ़ों नािक तुम्हें यह मालूम हो कि असल क़ाम न पानी मिट्टी या लोहे ताँवे का है न मशीन का, न इसके ज़ीर्य पंत्र इं स्टीम का, बल्कि काम उसका है जितने आरा और पानी और हवा पंदा की, जिसके ज़ीर्य पद विज्ञानी व भाग तुम्हारे हाय आई:

कारे जुल्फे तुस्त मुश्क अफशानी अम्मा आशिकाँ मस्लेहत रा तोमहते वर आह-ए-चीन बस्ता अन्द

मुश्क से खुशबू बिखेरना यह तेरी छुदरत की कारीगरी है मगर कुछ कम-नज़र और हक़ीक़त से नावाकिफ लीग चीन के हिरण की तरफ इनकी निस्वत करते हैं।

#### मुहम्मद इमरान कासमी विज्ञानवी

इसको एक आसान सी मिसाल से यूँ समिद्धाये कि एक जंगल का रहने वाना जाहिन इनसान जब किसी रेलये स्टेशन पर पहुँचे और यह देखे कि रेल जैसी विशाल सबागे एक सुर्ख झंडी के दिखाने से तक जाती है और हरी झंडी के दिखाने से चलने लगनी है नो अगर वह यह कहे रेक पर सुर्ख झंडी को रिखाने से तक जाती है और हरी झंडी को दिखाने से चलने लगनी है नो अगर वह यह कहे रेक पर सुर्ख और हरी झंडी बढ़ी पॉबर और तोज़त की मानिक है कि इननी ताक़त बाने इंजन को रोक देती और चला देती है, तो जानकार और अकृत वाले उसको अक्सक कहंगे और वतलायंगे कि ताकृत इन झण्डियों में नहीं बल्कि उस शहुस के पास है जो इन्जन में बेठा हुआ इन झण्डियों को वेखकर रोकनी और चलाने का काम करता है। लेकिन जिसको अकृत सुरु इससे ज्यादा है यह कहेगा कि इन्जन झाईबर को पॉबर ताकृत का मानिक समझना भी गृतली है क्योंके दर इन्जन अकृत उस ताकृत को इसमें कोई दखल नहीं। वह एक क़रम और बढ़कर उस ताकृत को इन्जन के कल-पुर्जों की तरफ़ मन्सूब करेगा। लेकिन एक फ़लॉस्फ़र या वैज्ञानिक उसको भी यह कहकर चेबकूफ़ वतलायेगा कि बेजान कल-पुर्जों में क्या रखा है, असल ताकृत उस भाग और स्टीम की है जो इन्जन के अन्दर आग और पानि के ज़रिये पैदा की गई है। लेकिन दिक्समत व फ़ल्सफ़ा यहाँ आकर थक जाता है, अन्ति ताकृत और पानि के ज़रिये पैदा की गई है। लेकिन दिक्समत व फ़ल्सफ़ा यहाँ आकृत यहाँ वाता है, अन्ति ताकृत और पानि के ज़रिये पैदा की गई है। लेकिन दिक्समत व फ़ल्सफ़ा यहाँ आकृत यहाँ वाता है, अन्ति करने के लात पा हो जिस साम कि समझ हो है। लेकिन दिक्समत व फ़ल्सफ़ा की जाक़त और पानि का मालिक समझ अप्ति या इंग्जन के कल-पुर्जों की ताकृत और पानि का मालिक समझ अप्ति वाता है।

बैठना उस जाहिल की गुलती थी इसी तरह भाप और स्टीम की ताकृत का मास्तिक समझ लेवा भी तेरी फ्ल्सफियाना गुलती है। एक कृदम और आगे वह ताकि तुझे इस उलझी हुई डोर का रिसर हाय आये, और असवाब के सिलसिल की आखिरी कड़ी तक तेरी पहुँच हो जाये, कि दर असल इन सारी ताकृतों और पॉयरों का मालिक वह है जिसने आग और पानी पैदा किये, और यह स्टीम दीयार हुई।

इस तफ़सील से आपने मालूम कर लिया कि अ़ब्ल वाले कहलाने के हक्दार सिर्फ वही लोग हैं जो अल्लाह तआ़ला को पहचानें और हर वक्त हर हालत में उसको याद करें। इसी लिये उत्तिल-अल्बाब की सिफ़्त कुरआने करीम ने यह बतलाई:

ٱلَّذِينُ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَّ قُلُودًا وْعَلَى جُنُوبِهِمْ.

यानी अ़क्ल वाले वे लोग हैं जो अल्लाह तआ़ला को याद करें खड़े और बैठे और लेटे हुए। मुराद यह है कि हर हालत और हर वक्त अल्लाह तआ़ला की याद में मश्रमूल हों।

इसलिये हजुराते फ़ुकुहा किराम ने लिखा है कि अगर कोई इन्तिकाल से पहले यह वसीयत कर जाये कि मेरा माल अक्समन्दों को दे हिन्ना जाये तो किसकी दिया जायेगा? इसके जवाब में हजुराते फ़ुकुहा किराम ने तहरीर फ़्रामांचा कि ऐसे अल्लाह वाले नेक ज़ालिम उस माल के हक्दार होंगे जो दुनिया की इच्छा और ग़ैर-ज़ुस्ती मादी असबाब से दूर हैं। क्योंकि सही मावनों में वही अक्लमन्द हैं। (दुर्रे मुखार, किताबुल-यसीयत)

इस जगह यह बात भी काबिले ग़ोर है कि शरीख़त में ज़िक्र के अलावा किसी और इबादत की अधिकता का हुक्म नहीं दिया गया, तेकिन ज़िक्र के मुताल्लिक इरशाद है किः

أَذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا: (٣٣) 1)

कि अल्लाह तआ़ला का ज़िक्र ख़ूब-ऱ्यादा करो। वजह इसकी यह है कि ज़िक्र के सिवा तमाम इयादतों के लिये कुछ शर्ते और कायदे हैं जिनके वगैर वो इबादतें अदा नहीं होतीं, जबिक ज़िक्र को इनसान खड़े, बैठे, तेटे हुए, कुजू के साथ हो या बेवुजू हर हालत में और हर बक्त अन्जाम दे सकता है। इस आयत में शायद इसी हिक्मत की तरफ़ इशारा है।

उक्त आयत में अक्ल वालों की दूसरी निशानी यह बतलाई गई है कि वे आसमान व जमीन की तख्लीक व पैदाईश पर गौर व फिक्र (यानी अल्लाह की निशानियों में विचार) करते हैं।

يَتَفَكُّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ ..... الاية

यहाँ सोचने के लायक यह बात है कि इस सोच-विचार से क्या मुराद है और इसका क्या दर्जा है?

फिक्र और तफ़क्कुर के लफ़्ज़ी मायने ग़ीर करने और किसी चीज़ की इक़ीक़त तक पहुँचने की कोशिज़ करने के हैं। इस आयत से मालूम हुआ कि जिस तरह अल्लाह तआ़ला का ज़िक इयादत है इसी तरह फिक्र भी एक इबादत है। फ़र्क़ यह है कि ज़िक्र तो अल्लाह तआ़ला की जात व सिफात का मतलुब है और फ़िक्र व तफ़क्कु उसकी मख़्लुक़ात में मकसूर है। बयोंकि अल्लाह की ज़ात व सिफात की हकीकृत को पाना इनसान की अकुल से ऊपर की चीज़ है, उसमें गौर व फिक्र और सोच-विचार सिवाय हैरानी के कोई नतीजा नहीं रखता। मौलाना रूमी रह. ने फ्रमाया है:

दूर बीनाने बारगाहे अलस्त गैर अजीं पै नबर्दा अन्द कि हस्त

यानी बड़ी-बड़ी अक्ल यालों ने जब भी तेरे बारे में अक्ली दोड़-धूप की तो वे तेरी हस्ती में खोकर रह गये और आगे उनकी अक्लें जवाब दे गयीं। मुहम्मद **इ**मरान कासमी विज्ञानकी

बल्कि कई बार हक तज़ाला की ज़ात य सिफ़ात में ज़्यादा ग़ौर व फ़िक्र इनसान की नाकित ज़क्त के लिये गुमराही का सबब बन जाता है। इसलिये बुजुर्गों और बड़े उलेमा की वसीयत है कि:

تَفَكُّرُوا فِي إيتِ اللَّهِ وَلَا تَتَفَكَّرُوا فِي اللَّهِ

"वानी अल्लाह तआ़ला की पैदा की हुई निशानियों में ग़ीर व फ़िक्र करो मगर खुद अल्लाह तआ़ला की ज़ात व सिफ़ात में ग़ौर व फ़िक्र न करो" कि वह तुम्हारी पहुँच से बाहर है। सूरज़ की रोश्ननी में हर चीज़ को देखा जा सकता है मगर खुद सूरज़ को कोई देखना चाहे तो औंखें अंधी हो जाती हैं। जात व सिफ़ात के मसले में तो बड़े-बड़े माहिर फ़लॉस्फ़र और जहानों की सैर करने बाले अल्लाह वालों ने आखिरकार यही नसीहत की है कि:

न हर जा-ए-मर्कब तवाँ ताख्तन

कि जाहा सिपर बायद अन्दाख्तन

कि हर मैदान में सवारी और दौड़ मुम्किन नहीं, बहुत सी जगह हथियार डाल देना ही

अज़्यतान्दी है। मुहम्मद इमरान कासमी विद्यानवी
अत्तवता गौर व फिक्र और अ़ज़्ल की वीड़-यूप का मैदान अल्लाह की मुख़्तूकात हैं जिनमें
सही गौर व फिक्र का लाज़िमी नतीजा उनके ख़ालिक यानी अल्लाह जल्ल आनुहू की पहचान है।
इतना अज़िमुश्शान बड़ा और फैला हुआ आसमान और उसमें सूरज व चौद और दूसरे सितारे
जिनमें कुछ सवाबित हैं जो देखने वालों को अपनी जगह उटरे हुए दिखाई देते हैं। कोई बढ़ाने
साहिस्ता हरकत हो तो उसका इल्प पैदा करने वाले ही को है। और उन्हों सितारों में कुछ
सम्यारे ऐसे हैं जिनके दौरे सूरज व चाँद यग़ैरह के निज़ाम के अन्दाज में बहुत ही मज़्बूत और
स्थिर कानून के तहत मुकर्रर और मुतीयन हैं। न एक सैकिंड इधर-उधर होते हैं न उनकी
मशीनरी का कोई पुज़ां विसता है न ट्रटता है। न कभी उनको किसी वर्कशांप में (यानी मरम्मत
के लिये) भेजने की ज़रूत होती है न उनकी मशीनरी कभी रंग व रोगन चाहती है। हज़ारों साल
से उनके निस्तार दौरे इसी स्थिर निज़ाम और निधारित समय के साथ चल रहे हैं। इसी तरह
जमीन का पूरा कुर्रा, इसके दिया और पढ़ाई और दौनों में तरह-तरह की मुख़्तूकात पेड़-पीधे
और जानवर और ज़मीन की तह में छुपी हुए खनिज पदार्थ, और ज़मीन व आसमान के बीच

चलने बाली हवा और उसमें पैदा होने और बरसने वाली बिजली व बारिश और उसके महसूस लज़ान ये सब के सब लोचने समझने वाले के लिये किसी ऐसी हस्ती का पता देते हैं जो इल्ल व हिक्मत और कुव्यत व कुदरत में सबसे ऊपर है, और इसी का नाम मारिफत (पहचान) है। तो यह गौर व फिक्न अल्लाह की मारिफत (पहचान) का सबब होने की वजह से बहुत बड़ी इबादत है, इसी लिये इज़्स्त हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि ने फ्रमायाः

تَفَكُّو سَاعَةٍ خَيْرٌ مِّنْ قِيَام لَيْلَةٍ. (ابن كثير)

"यानी एक घड़ी क़ुदरत की निशानियों में ग़ौर करना पूरी रात की इबादत से बेहतर और ज़्यादा मुफ़ीद है।"

और हजरत उमर बिन अब्दुल-अज़ीज़ रहमतुल्लाहि ज़लैहि ने इस ग़ौर व फ़िक्र को अफ़ज़ल इबाइत फरमाया है। (डब्ने कसीर)

हसन बिन आमिर रह. ने फरमाया कि मैंने बहुत से सहावा किराम रिज़. से सुना है, सब यह फरमाते थे कि ईमान का नूर और रोशनी तफ़क्कुर (सीचने और ग़ैर करने में) है।

इज़रत अबू सुलेमान दारानी रह. ने फ़रमाया कि मैं घर से निकलता हूँ तो जिस चीज़ पर मेरी निगाह पड़ती है मैं ख़ुली आँखों देखता हूँ कि उसमें मेरे लिये अल्लाह तज़ाला की एक नेमत है और उसके वज़ूद में मेरे लिये इबरत (नसीहत और सीख) हासिल करने का सामान मौज़ूद है। (तफ़सीर डब्ने कसीर)

इसी को कुछ अल्लाह वाले बुजुर्गों ने फ़रमाया किः

हर गयाहे कि अज़ ज़मीं स्वद

वस्दहू ला शरी-क लहू गोयद

यानी ज़मीन से अगर एक घास का तिनका भी उगता है तो वह भी इस बात का पता देता है कि इस कायनात की मालिक एक अकेली और तन्हा हस्ती है, कोई उसका शरीक नहीं। मुहम्मद इमरान कासमी विज्ञानवी

हज़रत सुफ़ियान बिन उदैना रह. का इरशाद है कि ग़ौर व फ़िक्र एक नूर है जो तेरे दिल में दाख़िल हो रहा है।

हज़रत वहन्न बिन मुनब्बेह रह. ने फ़्रस्माया कि जब कोई शह्स कसरत से ग़ौर व फ़िक्र करेगा तो हक़ीक़त समझ लेगा, और जो समझ लेगा उसको इन्म हासिल हो जायेगा, और जिसको सही इन्म हासिल हो गया वह ज़रूर ज़मल भी करेगा। (इन्ने कसीर)

इन्हरत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़यल्लाह अन्हु ने फरमाया कि एक बुजुर्ग का गुज़र एक नेक आबिद के पास हुआ जो ऐसी जगह बैठे हुए थे कि उनके एक तरफ़ कब्रिस्तान या और दूसरी तरफ़ घरों का कूड़ा कबाड़ वगैरह था। गुज़रने वाले बुज़ुर्ग ने कहा कि दुनिया के दो ख़ज़ाने तुम्हारे सामने हैं एक इनसानों का ख़ज़ाना जिसको क़ब्रिस्तान कहते हैं, दूसरा माल व दौलत का ख़ज़ाना जो कूड़े-कम्बाड़ और गन्दगी की सूरत में है, ये दोनों ख़ज़ाने इबरत (सीख लेने) के लिये काफ़ी हैं। (इब्ने कसीर)

हज़रत अ़ब्दुल्ताह विन उमर रज़ियल्ताहु अ़न्हु अपने दिल की इस्लाह व निगरानी के लिये शहर से बाहर किसी बीराने की तरफ निकल जाते थे और वहाँ पहुँचकर कहते 'ऐ-न अहलु-क' यानी तेरे बसने वाले कहाँ गये? फिर खुद ही जवाब देते:

यानी अल्लाह तआ़ला की ज़ात के सिना हर चीज़ हलाक होने वाली है। (इन्ने कसीर) इस तरह तफ़क्कुर (सोचने व ग़ीर करने) के ज़िरये आख़िरत की याद अपने दिल में ताज़ा करते थे।

हज़्त विश्र हाफ़ी रह. ने फ़रमाया कि अगर लोग अल्लाह तआ़ला की बड़ाई में तफ़क्कुर (मौर) करते तो उसकी मासियत व नाफ़रमानी न कर सकते।

और डज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया ऐ वह आदमी जो कमज़ोरी अपनी पैवाईश में रखता है! तू जहाँ भी हो खुदा से डर, और दुनिया में एक मेहमान की तरह बसर कर, और मिस्जिदों को अपना घर बना ले, और अपनी आंखों को ख़ोफ़े ख़ुदा से रोने का और जिस्म की सब्र का और दिल को तफ़क्कुर का आ़दी बना दे, और कल के रिज़्क की फ़िक्क न कर।

उक्त आयत में इसी फिक्क व तफ्क्कुर (सीचने और ग़ीर करने) को अंक्लमन्द इनसान का आला वस्फ़ (उच्च गुण) करके बयान फ्रमाया है। और जिस तरह अल्लाह तआ़ला की मुख्कुकात में ग़ीर व फिक्क करके हक तआ़ला की मारिफ़्त (पहचान) और दुनिया की नापायेदारी का इल्मे छ्लूरी हासिल कर लेना अल्लाह डिवा तें गोर गूरे ईमान है इसी तरह अल्लाह की निशानियों को देखने और बरताने के बावजूद खुद उन मख्लुक़ात की ज़ाहिरी चमकन्दमक में उल्लाइकर रह जाना और उनके ज़िर्देश असली मालिक की मारिफ्त हासिल न करना सख्ल नादानी और नासमझ बच्चों की सी हरकत है।

कुछ विद्वानों और अक्लमन्दों ने फ्रामाया है कि जो शख़्स दुनिया की कायनात को इबरत (सबक़ लेने) की निगाह से नहीं देखता तो उसकी गफ़लत के हिसाब से उसके दिल की बसीरत (समझ और रोशनी) मिट जाती है। आजकी वैज्ञानिक और हैरत-अंगेज़ ईजादात और उनमें उलझकर रह जाने वाले मूजिद लोगों (आविष्कारकों) की खुदा तआ़ला और अपने अन्जाम से गफ़लत अक्लमन्दों के इस मकूले की खुती गवाही है कि विज्ञान की तरिकृक्यों जैसे-जैसे खुदा तआ़ला की कारीगरी (सुदरत) के कमाल के राजों की खोलती जाती हैं उतना ही वे खुदा तआ़ला को पहचानने और हकीकृत से आगाह होने से अंधे होते जाते हैं। वक्तेल अक्कदर मरहूम:

भूलकर बैठा है यूरोप आसमानी बाप को बस खुदा समझा है उसने बर्क को और भाप को

क्रुरआने करीम ने ऐसे ही नासमझ लिखे पढ़े जाहिलों के मुताल्लिक इरशाद फरमाया है:

जाते हैं, उनकी हक़ीकृत व कारीगरी और उनके बनाने वाले की तरफ़ तवज्जोह नहीं देते।

कलाम का खुलासा यह है कि अल्लाह तआ़ला की मख़्तुकात व मस्नूआ़त (पैदा की हुई और बनाई हुई चीज़ों) में ग़ौर व फ़िक्र करके उसकी बड़ाई व सुदरत का ध्यान एक आ़ला इबादत है। उनसे कोई इबरत (सबक् और नसीहत) हासिल न करना सख़्त नादागी है। उक्त आयत के आख़िस जुमले ने अल्लाह की निशानियों में ग़ौर व फ़िक्र का नतीजा बतलाया है:

यानी हक तआ़ला की अज़ीम और बेहिसाब व जनिगनत मुख्युक्तत में ग़ौर व फिक्र करने वाला इस नतीजे पर पहुँचे बगैर नहीं रह सकता कि इन तमाम चीज़ों को अल्लाह तज़ाला ने फुज़्ल व बेकार पैदा नहीं किया है, बल्कि इनकी पैदाईश और बनाने में हज़ारों हिक्मतें छुपी हैं। इन सब को इनसान का ख़ादिम (सेवक) और इनसान को कायनात का मढ़दूम (सेवा योग्य) बनाकर इनसान को इस गौर व फिक्र की दावत दी है कि सारी कायनात तो उसके फ़ायदे के लिये बनी है और इनसान खुदा तज़ाला को फ़्रामंबरदारी व इवादत के लिये पैदा हुजा है। वसी उसकी ज़िन्दगी का मक्सद है। इसके बाद गौर व फिक्र और तफ़क्कुर व तख्खुर के नतीजे में वे लीग इस हक़ीफ़्त पर पहुँचे कि दुनियाबी कायनात फ़ुज़्त व बेकार पैदा नहीं की गई बिल्क ये सब ख़ालिक़े कायनात की अुज़ीम हुदरत व हिक्मत की रोशन दलीलें और निशानियाँ हैं।

आगे उन लोगों की चन्द दरड़वास्तों और दुआओं का ज़िक है जो उन्होंने अपने रब को पहचान कर उसकी बारगाह में पेश कीं।

. पहली दरख़्वास्त यह है कि:

فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

यानी हमें जहन्नमं के अज़ाब से बचाईये।

दूसरी दरख़्वास्त यह है कि हमें आख़िरत की रुस्वाई से बचाईये। क्योंकि जिसको आपने जहन्तम में दाख़िल कर दिया उसको सारे जहान के सामने रुस्या कर दिया। बाज उलेमा ने लिखा है कि मैदाने हक्षर के अन्दर रुस्वाई एक ऐसा अज़ाब होगा कि आदमी यह तमन्ता करेगा कि काश! उसे जहन्तम में डाल दिया जाये और उसकी बदकारियों का चर्चा मेहशर वालों के सामने न हो।

तीसरी दरझास्त यह है कि हमने आपकी तरफ से आने वाले मुनादी यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की आवाज़ को सुना और उस पर ईमान लाये, तो आप हमारे बड़े गुनाहों को माफ फ़रमा दें और हमारे ऐबों और बुराईयों का कप्रफारा फ़रमा दें, और हमें नेक लोगों के साथ मौत दें वानी उनके गिरोह और जमाअत में शामिल फरमा लें।

ये तीन दरब्र्वास्तें तो अज़ाब, तकतीफ और नुकतान से बचने के लिये थीं, आगे चौथी दरब्र्वास्त फ़ायदें और लाम हारिल करने के मुतालिक है कि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के ज़िये जो वायदा आफने जन्मत की नेमतों का फ़रमाया है वह हमें इस तरह अता फरमाईये कि कियामत में रुस्वाई भी न हो, यानी शुरू की पकड़ और वदनामी, बाद में माफी की सूरत के बजाय शुरू ही से माफी फुरमा दीजिये। आप तो वायदा-ख़िलाफी नहीं किया करते। मगर इस अर्ज़ व प्रार्थना का मक्सद यह है कि हमें इस कृषिल बना दीजिये कि हम यह वायदा हासिल करने के हक्दार हो जायें और फिर उस पर कायम रहें, यानी ख़ात्मा ईमान और नेक अमल पर हो।

قَاسَتَجَابُ لَهُمْ رَئِفُهُمْ آئِدُ لاَ أَضِيهُمْ عَمَلَ عَلَيْنِ فِنْكُمْ مِنْ ذَكْرٍ أَوْ أَنْثَى ، بَعْطُكُمْ مِنْ بَعْضَ بَعْنِ ، تَعْشَدُ مِنْ فَعَنَا لَا لَا كَفْرَرَقَ مَنْ مَا لَذَيْنِ هَا جُونُ اللّهِ عَلَى مَا فَعَنَا اللّهُ وَاللّهُ عَنْهُمْ مَسَيَاتِهِمْ وَكُونُ فَاللّهُمْ مَنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمْ مِنْهُمْ مَنْهُمْ مَنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمْ مِنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمُ مُنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمُ مُنْهُمْ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمْ مُنْ مُنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُعْمُعُمْ مُعْمُولُكُمْ مُعْمُولُكُمْ مُعْمُولُومُ مُنْهُمُ مُعْمُولُ

फ्स्तजा-ब लहुम् रब्ब्ह्म् अन्नी ला फिर क्रबुल की उनकी दुआ उनके रब ने कि मैं जाया नहीं करता मेहनत किसी उजीअ अ-म-ल आमिलिम मिन्कम मेहनत करने वाले की तम में से, मर्द हो मिन् ज्-करिन् औ उन्सा बञ्जूज्कुम् या औरत, तम आपस में एक हो, फिर वे मिम-बअजिन फल्लजी-न हाजरू व लोग कि हिजरत की उन्होंने और निकाले उद्धिज् मिन् दियारिहिम् व ऊज़् फी गये अपने घरों से और सताये गये मेरी सबीली व कातलू व क्रतिलू राह में. और लड़े और मारे गये अलबत्ता दूर करूँगा मैं उनसे बुराईयाँ उनकी और ल-उकिफ रन-न अन्हम् दािहाल करूँगा उनको बागों में जिनके सय्यजातिहिम् व ल-उद्खिलन्नहुम् नीचे बहती हैं नहरें, यह बदला है अल्लाह जन्नातिन् तज्री मिन् तहितहल्. के यहाँ से, और अल्लाह के यहाँ है अन्हारु सवाबम् मिन् अिन्दिल्लाहि, . अच्छा बदला। (195) तझको घोखा म दे वल्लाहु जिन्दहू हुस्नुस्सवाब (195) ला चलना फिरना काफिरों का शहरों में। यग्र्रन्न-क त-कल्लुबुल्लजी-न क-फल (196) यह फायदा है थोड़ा सा फिर

उनका ठिकाना दोजख़ है और वह बहत फिल्बिलाद (196) मताअन कलील्न, बरा ठिकाना है। (197) लेकिन जो लोग सम-म मजवाहम जहन्न-म्, व इरते रहे अपने रब से उनके लिये बाग हैं

बिअसल मिहाद (197) लाकिनिल-जिनके नीचे बहती हैं नहरें, हमेशा रहेंगे -लजीनत्तकौ रब्बहम लहम जन्नातन उनमें मेहमानी है अल्लाह के यहाँ से. तज्री मिन तहितहल अन्हारु खालिदी-न

और जो अल्लाह के यहाँ है सो बेहतर है फीहा नज़लम मिन जिन्दिल्लाहि, व

नेकबड़तों के वास्ते। (198) 🛦 और मा अिन्दल्लाहि खैरुल-लिल-अब्रार (198) ▲ व इन-न मिन अहिलल-किताब वालों में बाजे वे हैं जो ईमान किताबि ल-मंय- -युअमिन् बिल्लाहि नाते हैं अल्लाह पर और जो उत्तरा व मा उन्जि-ल इलैक्मू व मा उन्जि-ल तम्हारी तरफ और जो उत्तरा उनकी तरफ. इलैहिम खाशिओ-न लिल्लाहि ला आजिजी करते हैं अल्लाह के आगे. नहीं यश्तरू-न बिआयातिल्लाहि स-मनन खरीदते अल्लाह की आयतों पर थोडा

कलीलन्, उलाइ-क लहम् अज्रुहम् मोल, यही हैं जिनके लिये मजदरी है अन-द रब्बिहिम्, इन्नल्ला-ह उनके रब के यहाँ, बेशक अल्लाह जल्ट सरीअल-हिसाब (199) लेता है हिसाब। (199)

इन आयतों के मज़मून का पीछे से ताल्लुक

पहले गजरी आयतों में नेक मोमिनों की चन्द दआओं का जिक्र था। जिक्र हुई पहली आयत में उन दआओं के क्रबल होने और उनके नेक आमाल के बड़े अज़ का बयान है। दूसरी और तीसरी आयत में यह हिदायत है कि काफिरों के जाहिरी ऐश व आराम, माल व दौलत और दनिया में चलने-फिरने (धम-धाम) से मुसलमानों को कोई धोखा न होना चाहिये, इसलिये कि वह

चन्द दिन की है और फिर हमेशा का अजाब है। चौधी आयत में फिर परहेजगार मुसलमानों के लिये जन्नत की कभी फना न होने वाली नेमतों का वायदा है। पाँचवीं आयत में खुसुसियत से उन मुसलमानों के बड़े अज़ का ज़िक्र है जो

# पहले अहले किताब में से थे फिर मुसलमान हो गये।

खुलासा-ए-तफसीर सो उनके रब ने मन्जूर कर लिया उनकी दरख़्वास्त को इस वजह से (कि मेरी हमेशा की

आदत है कि) मैं किसी शख़्स के (नेक) काम को जो कि तुममें से काम करने वाला हो अकारत नहीं करता (कि उसका बदला न दिया जाये) चाहे वह (काम करने वाला) मर्द हो या औरत (दोनों के लिये एक ही कानून है। क्योंकि) तुम (दोनों) आपस में एक-दूसरे के ज़्ज़ "यानी अंग और हिस्सा" हो (इसलिये हुक्म भी दोनों का एक सा ही है। बस जब उन्होंने ईमान क़्बूल करके एक बड़ा नेक अमल किया और उस पर ज़ाहिर होने वाले असरात की दरख्वास्त की तो मैंने उनकी दुआ व दरख्वास्त को अपनी मुस्तिकृत आदत के मुताबिक मन्जूर कर लिया, और जब हम ईमान पर ऐसे फल अता फरमाते हैं) सो जिन लोगों ने (ईमान के साथ और भारी आमाल भी किये जैसे हिजरत यानी) वतन छोडा और (वह भी हंसी-खशी. सैर व तफरीह के लिये नहीं बल्कि इस तरह कि) अपने घरों से (तंग करके) निकाले गए और (इसके अलावा तरह तरह की) तकलीफ़ें (भी) दिए गये (और ये बातें यानी हिजरत और वतन से निकालना और विभिन्न प्रकार की तकलीफें सब) मेरी राह में (यानी मेरे दीन के सबब उनको पेश आईं और उन सय को उन्होंने बरदाश्त किया) और (इससे बढ़कर उन्होंने यह काम किया कि) जिहाद (भी) किया और (बहुत से उनमें से) शहीद (भी) हो गये (और आखिर तक जिहाद से न हटे. तो ऐसे मेहनत के आमाल पर फल और नेमतें क्यों न मिलेंगी) जरूर उन लोगों की तमाम खताएँ (जो मेरे हरूक के मुताल्लिक हो गई हों) माफ कर दूँगा, और ज़रूर उनको (जन्नत के) ऐसे बागों में दाखिल करूँगा जिनके (महलों के) नीचे नहरें जारी होंगी। (उनको) यह बदला मिलेगा अल्लाह तआला के पास से, और अल्लाह ही के पास (यानी उसकी क़दरत के कब्जे में) अच्छा बदला है। (मजकरा आयतों में मुसलमानों की तकलीफों और परेशानियों का बयान और उसका नेक अन्जाम बयान हुआ था, आगे काफिरों के ऐश व आराम और उसके बरे अन्जाम का जिक्र है. ताकि मसलमानों की तसल्ली हो और बरे अमल वाले लोगों को इस्लाह और तौबा की तौफीक हो)। "ला यमुर्रन्न-क....." (ऐ हक के इच्छुकं!) तुझको उन काफिरों का (रोजगार या

तफरीहात के लिये) शहरों में चलना-फिरना मुगालते में न डाल दे (िक उस हालत की कुछ वक्जत करने लगे) यह कुछ दिन की बहार है (क्योंकि मरते ही इसका नाम व निशान भी न रहेगा और) फिर (अन्जाम यह होगा कि) उनका ठिकाना (हमेशा के लिये) दोजख होगा और वह बहुत ही बरी आरामगाह है। लेकिन (उनमें से भी) जो लोग खुदा से डरें (और मसलमान व फरमाँबरदार हो जायें) उनके लिए जन्नती बागात हैं जिनके (महलों के) नीचे नहरें जारी होंगी, वे जन (बागों) में हमेशा-हमेशा रहेंगे, यह (उनकी) मेहमानी होगी अल्लाह तआ़ला की तरफ से ।। और जो चीज़ें ख़ुदा तआ़ला के पास हैं (जिनका अभी ज़िक्र हुआ यानी जन्नती बाग और नहरें वगैरह) वे नेक बन्दों के लिए बहुत ही बेहतर हैं (काफिरों की चन्द दिन की ऐश व खशी से)।

(दुआ की उक्त आयतों से पहले अहले किताब की बुरी ख़स्लतों और उनके अज़ाब व बुरे अन्जाम का निरन्तर ज़िक्र आया है, आगे उन लोगों का ज़िक्र है जो अहले किताब में से सच्चे नेक मसलमान हो गये. इसलिये क़्रुआन की आम आदत के मताबिक बरे किरदार वालों की

फसीर मजारिफल-करआन जिल्द (2)

"व इन-न मिन् अहलिल किताबि......" और यकीनन बाज़े लोग किताब वालों में से ऐसे भी ज़रूर हैं जो अल्लाह तआ़ला के साथ एतिकाद रखते हैं और इस किताब के साथ भी (एतिकाद रखते हैं) जो तुम्हारे पास भेजी गई (यानी क्रूरआन), और उस किताब के साथ भी

बराईयों के बाद नेकोकारों की तारीफों का जिक्र है)।

(एतिकाद रखते हैं) जो उनके पास भेजी गई (यानी तौरात और इन्जील और खुदा के साथ जो एतिकाद रखते हैं तो) इस तौर पर कि अल्लाह तआ़ला से डरते (भी) हैं (इसलिये इस एतिकाद में हदों से नहीं गुज़रते कि अल्लाह तआ़ला पर औलाद की तोहमत लगायें या अहकाम में बोहतान बाँधें, और तौरात व इन्जील के साथ जो एतिकाद (यकीन व ईमान) रखते हैं तो इस तौर पर कि) अल्लाह तआ़ला की आयतों के मुकाबले में (दनिया का) कम हकीकृत मुआवजा नहीं लेते। ऐसे लोगों को उनका नेक बदला मिलेगा उनके परवर्दिगार के पास (और इसमें कुछ देर भी नहीं लगेगी क्योंकि) इसमें शुब्हा नहीं कि अल्लाह तआ़ला जल्द ही हिसाब (किताब) कर

### देंगे (और हिसाब किताब करते ही सब का देना-लेना बेबाक कर देंगे)। मआरिफ व मसाईल

हिजरत और शहादत से सब गुनाह माफ़ हो जाते हैं, मगर कर्ज वगैरह बन्दों के हक्क की माफी का वायदा नहीं

لَا كُفِّرُنَّ عَنْهُمْ سَيَاتُهُمْ. (यानी आयत 195) के तहत ख़ुलासा-ए-तफसीर में यह क़ैद लगाई गई है कि अल्लाह के

हकों में जो कोताहियाँ और गुनाह हुए वे माफ होंगे। इसकी वजह यह है कि रस्जुल्लाह सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने हदीस में कर्ज़ और दैन का इससे अलग होना बयान फरमाया है. इसकी माफी का उसल व नियम यही है कि ख़ुद या उसके वारिस उन हक़्क़ को अदा कर दें या

माफ करायें और किसी शख़्स पर हक तआ़ला ख़ास फ़र्ज़ फ़रमा दें और हक वालों को उसकी तरफ से राज़ी करके माफ करा दें यह और बात है, और कुछ के साथ ऐसा भी होगा। يَا يُهُمَّا الَّذِينَ أَمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَالِطُوا ۗ وَا تَقُوا اللَّهُ لَعَلَّكُمُ تُقُلِحُونَ ﴿

या अय्युहल्लजी-न आमनुस्बिरू व ऐ ईमान वालो! सब्र करो और मुकाबले

में मज़बूत रहो और लगे रहो, और डरते व राबित्, वत्तकुल्ला-ह रहो अल्लाह से ताकि तुम अपनी मुराद लअल्लकुम् तुफिलहुन (200) 🌣 को पहुँचो। (200) 🍎

#### इस आयत के मज़मून का पीछे से संबन्ध

यह सर: आले इमरान की आखिरी आयत है। मसलमानों के लिये चन्द अहम बसीयतों पर आधारित है. गोया परी संरत का खलासा है:

### खुलासा-ए-तफसीर

ऐ ईमान वाली! (तकलीफों पर) खद सब करो और (जब काफिरों से जंग व किताल हो ती) मकाबले में सब्र करो और (जब जंग की संभावना हो तो उस वक्त) मकाबले के लिए तैयार रहो। और (हर हाल में) अल्लाह तआ़ला से इरते रहो (कि शरीअत की सीमाओं से बाहर न निकलो) ताकि तम परे कामयाव हो (आखिरत में लाजिमी और जरूरी तौर पर, और कई बार दनिया में भी)।

# मआरिफ व मसाईल

इस आयत में तीन चीजों की वसीयत मसलमानों को की गई है- सब्र. मसाबरा (मुकावले में मजुबूती), मुराबता (लगे रहना) और चौथी चीज़ तकवा है जो इन तीनों के साथ लाजिम है।

सब के लफ्जी मायने रोकने और बाँधने के हैं और करआन व सन्नत की इस्तिलाह (परिभाषा) में नपस को तबीयत के खिलाफ चीज़ों पर जमाये रखने को सब्र कहा जाता है, जिसकी तीन किस्में हैं:

अब्बुल नेकी पर सब्र। यानी जिन कामों का अल्लाह तआ़ला ने और उसके रसूल सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने हक्म दिया है उनकी पाबन्दी तबीयत पर कितनी भी शाक (भारी) हो उस

पर नफ्स को जमाये रखना।

दूसरे गुनाहों से रुकने पर सब्र। यानी जिन चीज़ों से अल्लाह तआ़ला और उसके रस्ल सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने मना फरमाया है वो नफ्स के लिये कितनी ही पसन्दीदा और लजीज हों. नफ्स को उनसे रोकना।

तीसरे म्सीबतों पर सब । यानी मुसीवत व तकलीफ़ पर सब करना, हद से ज्यादा परेशान न होना और सब तकलीफ व राहत को हक तआ़ला की तरफ से समझकर नफ़्स को बेकान् न होने देना ।

मुसाबरा इसी लफ़्ज़ सब्र से लिया गया है, इसके मायने हैं दुश्मन के मुकाबले में साबित कृदम रहना। मुराबता यह लफ्ज़ रब्त से बना है जिसके असली मायने बाँधने के हैं और इसी वजह से रिबात और मुरावता के मायने घोड़े वाँधने और जंग की तैयारी के लिये जाते हैं। क़ुरआने करीम में इसी मायने में आया है:

وَمِنْ رَبَّاطِ الْمُخْيِلِ. (٨: ٨)

करुआन व हदीस की इस्तिलाह में यह लफ्ज़ दो मायने के लिये इस्तेमाल किया गया है:

अञ्चल इस्तामी सरहदों की हिफाज़त, जिसके तिये जंगी घोड़े और जंगी सामान के साथ हथियारबन्द रहना लाजिमी है ताकि देडमन इस्तामी सरहद की तरफ रुख करने की जर्रत न डर्ज ।

विचारित्य रहानी लोगाना है तालि दुसना इस्ताना सरहत का तरफ छुं, करफ जा जुरत न कर। दूसरे जमाञ्जत के साथ नमाज की ऐसी पावन्दी कि एक नमाज़ के बाद ही से दूसरी नमाज़ के इन्तिज़ार में रहे। ये दोनों चीज़ें इस्ताम में बड़ी मकबूल इबादत हैं जिनके फ़ज़ाईल बेश्चुमार हैं, जनमें से चन्द यहाँ लिखे जाते हैं।

# रिबात यानी इस्लामी सरहद की हिफाज़त का इन्तिज़ाम

इस्तामी सरहतों की हिफाजृत के लिये जंग की तैयारी के साथ वहाँ कियाम करने को रिवात और मुराबता कहा जाता है। इसकी दो सूरतें हैं- एक तो यह कि किसी जंग का ख़तरा सामने नहीं, सरहद सुरिक्षत य महकून है, केवल पेशागी एहतियात के तौर पर उसकी निगरानी करनी है। ऐसी हालत में तो यह की जावने हैं है कावमी वहाँ अपने अहल व अ़याल (बाल-बच्चों और यह बालों) के साथ रहने बसने लगे और ज़मीन की काश्त वर्गरह से अपनी राज़ी पेदा करता रहे। इस हालत में अगर उसकी असल नीयत सरहद की हिफाजृत है, रहना बसना और रोज़ी कमाना उसके ताबे हैं तो उस शह्त्र को भी अल्लाह के रास्ते में रिबात (सरहद की हिफाजृत) का सवाब मिलेगा, चाहे कभी जंग न करनी पड़े। लेकिन जिसकी असल नीयत सरहद की हिफाजृत न हो बिक्त अपना गुज़ारा ही मक्सद हो, चाहे इसिफाज़ी तौर पर सरहद की हिफाजृत की नीयत भी आ जाये, वह शह्त्र अल्लाह के रास्ते में सरहद का मुहाफिज़ न हीं होगा।

दूसरी सूरत यह है कि सरहद पर दुश्मन के हमले का ख़तरा है। ऐसी हालत में औरतों कच्चों को वहाँ रखना दुरुस्त नहीं, सिर्फ़ वे लोग रहें जो दुश्मन का मुकावला कर सकते हैं।

(तफ़तीरे कुर्तुवी) इन बोनों सूरतों में रिबात के फ़ज़ाईल बेशुमार हैं। सही युख़ारों में हज़रत सहल बिन सज़द साज़िदी रिज़यलाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रस्तुलुलाह सल्ललाहु अ़लीह व सल्लम ने फ़रमाया कि ''अल्लाह के रास्ते में एक दिन का रिवात दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उससे बेहतर हैं।'' और तही पुरिलम में हज़ता सलमान रिज़यलाहु अ़न्हु की रिवायत से मज़बूर है कि रस्तुलुल्लाह सल्लालाहु अ़तीह व सल्लम ने फ़रमाया- ''एक दिन रात का रिवात एक महीने के लगातार रोज़े और तमाम रात इबादत में गुज़ारने से बेहतर है। और अगर वह उसी हाल में मर गया तो उसके रिवात के अ़मल का रोज़ाना सवाब हमेशा के लिये जारी रहेगा और अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से उसका रिज़्ज़ जारी रहेगा और वहलाह

और अबू वाकद ने रूज़रत फ़ज़ाला बिन उबेद की रिवायत से नक़ल किया है कि स्सुलुल्लाह सल्लल्लाह अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- हर एक मरने वाले का अ़मल उसकी मौत के साथ ख़त्म हो जाता है सिवाय मुराबित (अल्लाह के रास्ते में सरहदों की हिफ़ाज़त करने वाले) के, कि उसका अ़मल क़ियामत तक बड़ता ही रहता है और कृत्र में हिसाब किताब लेने वालों से सुरक्षित व महफ़्कुज़ रहता है।

इन रिवायतों से मालूम हुआ कि रिवात का अमल हर सदका-ए-जारिया से भी ज़्यादा अफुज़ल है। क्योंकि सदका-ए-जारिया का सवाब तो उसी वक्त तक जारी रहता है जब तक उसके सदका किये हुए मकान, ज़मीन या लिखी हुई किताबों या यक्फ की हुई किताबों वगैरह से लोग फायदा उठाते रहें, जब यह फायदा खत्म हो जाये तो सवाब मी बन्द हो जाता है। मगर मरावित फी सबीलिल्लाह (अल्लाह के रास्ते में सरहदों की हिफाज़त करने वाले) का सवाब कायम रहना तब ही मुम्किन है जबकि वे दश्मन के हमलों से महफ़ुज रहें, तो एक मुराबित का अमल तमाम मुसलमानों के नेक आमाल का सवब बनता है। इसी लिये कियामत तक उसके अमले रिबात का सवाब भी जारी रहेगा और इसके अलावा वह जितने नेक काम दुनिया में किया करता था उनका सवाब भी बग़ैर अमल किये हमेशा जारी रहेगा, जैसा कि इब्ने माजा में सही सनद के साथ हज़रत अनू हुरैरह रज़ियल्लाह अ़न्हु से मन्त्रूल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फरमायाः

مَنْ مَاتَ مُرَابِطًا فِي سَبِيلُ اللَّهِ أُجْرِي عَلَيْهِ اَجْرُ عَمَلِهِ الصَّالِحِ الَّذِيْ كَانَ يَعْمَلُهُ وَأَجْرِي عَلَيْهِ وَزُقُهُ وَاَمِنَ مِنَ الْفَتَّانَ وَبَعَثُهُ اللَّهُ يُومُ الْقِينَمَةِ امِنَّا مِّنَ الْفَزَعِ. (از تفسيرقرطبي) "जो शख़्स हालते रिवात में मर जाये तो वह जो कुछ नेक अमल दिनया में किया

करता था उन सब आमाल का सवाब बराबर जारी रहेगा और उसका रिज़्क भी जारी रहेगा और शैतान से (या कब्र के सवाल से) महफ़्ज़ रहेगा और कियामत के दिन अल्लाह तआ़ला उसको ऐसा मृत्मईन उठायेंगे कि मेहशर का कोई ख़ौफ उस पर न होगा।" इस रिवायत में जो फज़ाईल मज़कूर हैं उनमें शर्त यह है कि रिवात की हालत ही में उसकी मौत आ जाये। मगर कुछ दूसरी रिवायतों से मालूम होता है कि अगर वह ज़िन्दा भी अपने अहल व अयाल (धर वालों) की तरफ लीट गया तो यह सवाब फिर भी जारी रहेगा।

हजरत उवई बिन कअब रिजयल्लाह अन्ह की रिवायत है कि रसलल्लाह सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने फरमाया- मुसलमानों की कमज़ोर सरहद की हिफाज़त इख़्लास के साथ एक दिन'

रमजान के अलावा दूसरे दिनों में करने का सवाब सौ साल के लगातार रोज़ों और रात को (इवादत में) जागने से अफज़ल है। और रमज़ान में एक दिन का रिबात अफज़ल व आला है एक हजार साल के रोज़े और रातों की नमाज़ से (इस लफ़्ज़ में रावी ने कुछ शंका का इजहार किया है)। फिर फरमाया और अगर अल्लाह तआ़ला ने उसको सही सालिम अपने अहल व अयाल (बाल-बच्चों, घर वालों) की तरफ़ लौटा दिया तो एक हज़ार साल तक उस पर कोई गुनाह न लिखा जायेगा और नेकियाँ भी लिखी जाती रहेंगी, और उसके रिवात (इस्लामी सरहद की हिफाजत) के अमल का अज़ कियामत तक जारी रहेगा। (तफसीरे कर्त्वी)

# जमाज़त की नमाज़ की पाबन्दी एक नमाज़ के बाद दूसरी नमाज़ के इन्तिज़ार में रहना भी अल्लाह के रास्ते में रिबात है

हज्रत अबू सलमा बिन अर्ब्युरहमान रिजयल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि रस्तूनुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ्रमाया- में तुम्हें वह चीज़ बताता हूँ जिससे अल्लाह तज़ाला गुनाहों को भाफ फ्रम्मा दें और तुम्हारे दर्जों को चुलन्द करें। वो चीज़ें ये हैं- बुज़ू को सुकम्मल तौर पर करना इनके बावज़ूह कि सर्दी या किसी ज़ब्म व दर्द वगैरह के सबब बुज़ू के हिस्सों का घोना मुक्किल नज़र आ रहा हो, और महिजद की तरफ़ कसरत से जाना और एक नमाज़ के बाद दूसरी नमाज़ का इन्तिज़ार। फिर फ्रमाया 'ज़ालिकुमुर्गिवातु' यानी वही अल्लाह के रास्ते में रिवात है।

इमाम कुर्तुबी रह. ने इसको नकल करने के बाद फ्रस्माया कि इस हदीस के बयान के मुताबिक उप्मीद है कि जो शख्स एक नमाज़ के बाद दूसरी नमाज़ के इन्तिज़ार की पाबन्दी करे उसको भी अल्लाह तआ़ला यह बड़ा सवाब अ़ता फ्रसायेंगे जो अल्लाह के रास्ते में रिवात के लिये हदीसों में बयान हुआ है।

फायदा: इस आयंत में पहले तो पुसलमानों को सब का हुक्स दिया गया है जो हर क्क्त हर हाल में हर जगह हो सकता है, और इसकी तफ़सील ऊपर क्यान हो चुकी है। दूसरा हुक्स पुसाबरा का जो काफिरों से मुकाबले और जंग के क्क्त होता है। तीसरा हुक्स मुराबते का जो काफिरों से मुकाबले का अन्देशा और हुतरा लाहिक होने के क्क्त होता है। और सबसे आख़िर में तक्की (अल्लाह से इन्ते और परहंज़गारी) का हुक्स होने को क्न स्ता को कह और आमाल की कह होने को का मदार है। यह मज़मूआ इशीअत के तक्शीवन तमाम अहकाम पर हावी है, हक् तआ़ता हम सब को इन अहकाम पर अ़ता के तक्शीव अ़ता फ़रमायें। और अल्लाह ही की लिये हैं तमाम तारीफ़ें शुरू व आख़िर यानी हर हाल में।

अल्लाह तआ़ला का शुक्र है कि सूरः आले इमरान की तफ़सीर पूरी हुई।

# **\* सूरः निसा \***

यह सूरत मदनी है। इसमें 176 आयतें और 24 रुकुआ हैं।



# सूरः निसा



يَاكِنُهَا النَّاسُ النَّهُوْ رَبِكُلُمْ الْإِنِّى خَلَقَكُمْ قِنْ لَغْمِن وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا وَجَهَاوَبَثْ مِنْهَا مَا يَاكِنُونَ اللهِ وَالْاَحْمَرُ لِنَّ اللهِ كَانَ عَلَيْظُمْ رَقِيبُنَا ﴿ وَالْاَحْمَرُ لِنَّ اللهِ كَانَ عَلَيْظُمْ رَقِيبُنَا ﴿ وَالْاَحْمَرُ لِنَّ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

सूरः निसा मदीना में नाज़िल हुई। इसमें 176 आयतें और 24 रुक्ज़ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रस्मानिर्रहीम

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान, निहायत रहम वाला है।

या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लजी झन्त-ककुम् मिन् निप्तसंव्याहि-दितिंव् -व झा-ल-क मिन्हा जौजहा व बस्-स मिन्हुमा रिजालन् कसीरंव्-व निसाअन्, वत्तकुल्लाहल्लजी तसाअल्-न बिही वल्अर्हा-म, इन्नल्ला-ह का-न अलैकुम् रकीवा (1) व आतुल्-यतामा अम्बालहुम् व ला त-तबद्दलुल्झ्बी-स वित्तिय्यिव व ला तअ्कुल् अम्बालहुम् इला अम्बालिकुम्, इन्नहू का-न हूबन् कबीरा (2)

ऐ लोगो! डरते रही अपने रब से जिसने
पैदा किया तुमको एक जान से और उसी
ने पैदा किया उसका जोड़ा, और फैलाये
उन दोनों से बहुत मर्द और औरतों, और
इरते रही अल्लाह से जिसके वास्ते से
सवाल करते हो आपस में, और ख़बरदार
रहो क्रावत वालों से (यानी क्रीवी
रिश्तों के हुकूक का लिहाज़ रखो), बेशक
अल्लाह तुम पर निगाहबान है। (1) और
दे डालो यतीमों को उनका माल और न
बदल लो बुरे माल को अच्छे माल से,
और न खाओ उनके माल अपने मालों के
साध, यह है बड़ा ववाल। (2)

يَنْأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ

इन आयतों के मज़मून का पीछे से ताल्लुक

सरः आले इमरान की आख़िरी आयत तकवे पर खत्म हुई है और यह सूरत भी तकवे (नेक काम करने और परहेजगारी) के हक्म से शुरू हो रही है। पहली सूरत में कुछ जंगों, मुहिमों और मखालिफों के साथ बर्ताव करने और जंगों के सिलसिले में माले गुनीमत हासिल होने पर खियानत की बुराई और कुछ अन्य बातों का ज़िक था, इस सूरत के शुरू में अपनों से मेलजोल यानी चन्दों के हुक्कूक से मुताल्लिक अहकाम हैं। जैसे यतीमों के हुक्कूक, रिश्तेदारों और बीवियाँ

के हुक्कूरु बगैरह। लेकिन हुकूक कुछ तो ऐसे हैं जो कानूनी शक्ल और जाबते में आ सकते हैं। और उनकी अदायेगी कानून के बल पर कराई जा सकती है, जैसे ख़रीद व बेच के आप

मामलात, उजरत व मज़दूरी के ज़रिये पैदा होने वाले हुक़ूक़ जो आपसी मुआ़हदों और सुलह के ज़रिये तय हो सकते हैं। अगर कोई फ़रीक मुकर्ररा हुकूक की अदायेगी में कोताही करे तो

हरुसत के ज़ोर पर भी दिलवाये जा सकते हैं, लेकिन औलाद, माँ-बाप, शौहर और बीवी व ुप्र यतीम बच्चे जो अपनी निगरानी में हों और दूसरे रिश्तेदार उनके आपसी हुक्कूक जो एक दूसरे पर आयद होते हैं उनकी अदायेगी का मदार, अदब, एहतिराम, दिलदारी, हमदर्दी और दिली खैरख्याही पर है. और ये ऐसी चीजें हें जो किसी तराज़ में तौली नहीं जा सकर्ती, और मुआहर्दो के जरिये भी डनकी पूरी निशानदेही और निर्धारण मुश्किल है। लिहाज़ा इनकी अदायेगी के लिये सिवाय अल्लाह के खौफ और ख़ौफे आख़िरत के कोई दूसरा ज़रिया नहीं, जिसको तकवे से

ताबीर किया जाता है। और हकीकृत में यह तकवे की ताकृत हुकूमत और कानून की ताकृत से कहीं ज़्यादा है। इसलिये इस स्रत को तकवे के हक्म से शुरू फरमाया और इरशाद हुआ:

यानी ''ऐ लोगो! अपने रब की मुख़ालफत से डरो।'' और शायद यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम इस आयत को निकाह के ख़ुतबे में पढ़ा करते थे. और निकाह के खतबे में इसका पढ़ना मस्तुन है। इसमें यह बात भी काबिले गौर है कि सम्बोधन

''या अय्युहन्नास्'' के ज़रिये फ्रमाया गया है, जिसमें तमाम इनसान शामिल हैं, मर्द हों या औरतें, कुरआन नाजिल होने के वक्त मौजूद हों या आईन्दा कियामत तक पैदा हों। फिर 🛭 ''इत्तक्तू'' (तकवा इख़्तियार करने) के हक्म के साथ अल्लाह तआ़ला के पाक नामों में से लफ़्ज़ 📗 रब को इख़्तियार किया गया जिसमें तक्वे (परहेजगारी) के हक्म की इल्लत (वजह) और हिक्मत की तरफ इशारा फरमा दिया कि जो ज़ात तुम्हारी परवरिश की कफ़ील (ज़िम्मेदार) है और जिसकी शाने रबूबियत के मुज़ाहरे इनसान अपनी ज़िन्दगी के हर लम्हे में देखता रहता है उसकी

मुख़ालफत और उससे सरकशी किस कद्र ख़तरनाक होगी। इसके साथ ही रब तआ़ला की एक ख़ास शान का ज़िक्र फरमाया कि उसने अपनी हिक्मत व रहमत से तुम सब को पैदा किया, फिर पैदा करने और मौजूद करने की अनेक और विभिन्न सूरतें हो सकती थीं, उनमें से एक ख़ास सूरत को इख़्तियार फरमाया कि सब इनसानों को एक हीं इनसान यानी हज़रत आदम अ़तैहिस्सलाम से पैदा करके सब को भाईचारे व बिरादरी के एक मज़बूत रिश्ते में बाँच दिया। खुदा तआ़ला व आख़िरत के ख़ोफ़ के अ़लावा इस बिरादराना रिश्ते का भी यही तक़ाज़ा है कि आपसी हमदर्दी व ख़ेरख़ाही के हुद्रुक्त पूरे जदा किये जायें और इनसान इनसान में ज़ात-पात की ऊँच-नीच, नस्त, रंग और भाषा के फ़र्झ को भेदभाव और अ़रास्त्त व घटेयापन का मेयार न बनाया जाये। इस्तित्ये फ़्रस्मावाः

ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ تُفْسِ وَاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَمَتَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا ويسَآءُ

यानी ''अपने परवर्दिगार से इते जिसने तुम सब को एक ही ज़ात (यानी आदम अलैहिस्सलाम) से इस-तरह पैदा फ़रमाया कि पहले उनकी बीवी हज़रत हव्या अलैहस्सलाम को पैदा किया फिर. उस जोड़े के ज़रिये बहुत से मुर्द और औरतें पैदा फ़रमाई।''

ग़र्ज़ कि पूरी आयत उन अहकाम की तमहीद (प्रस्तावना और भूमिका) है जो आगे इस सूस्त में आने वाले हैं। इस तमहीद में एक तरफ तो परवर्दिगारे आ़लम के हुक्कूक सामने रखकार उसकी मुखालफ़्त से रोका गया, इसरी तरफ तमाम इनसानी अफ़्ताद को एक बाप की औलाद बतालाकर उनमें मुहब्बल और आपती हमदर्दी व ख़ैरख़बाही के ज़ल्बात को उमारा गया, ताकि रिस्तेवारों व यतीमों और मियां-बीवी के बीच आपसी हकक़ की अदायेगी दिल से हो सके।

इसके बाद फिर 'इत्तरकुल्लाह' का दोबारा ऐलान किया, एक ख़ास उनवान से फरमायाः

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَ لُوْنَ بِهِ وَالْآرْحَامَ.

यानी ''अल्लाह तआ़ला से डरो जिसके नाम पर तुम दूसरों से अपने हुक्कूक तलब करते हो, और जिसकी कृसमें देकर दूसरों से अपना मतलब निकालते हो।' आहितर में फुरमाया 'वल्-अरहा-म' यानी क्रायत (रिक्तेदारी) के तात्लुकात चाहे बाप की तरफ से हों चाहे माँ की तरफ से उनकी हिफाज़त और अदायेगी में कोताही करने से बचो।

दूसरी आयत में यतीम बच्चों के हुकूक की ताकीद और उनके मालों की हिफाज़त के अहकाम हैं। मख्तसर तफसीर इन दोनों आयतों की यह है।

#### खुलासा-ए-तफ़सीर

ऐ लोगो! अपने परवर्दिगार (की मुख़ालफ़त) से डरो जिसने तुमको एक जानदार (बानी) आदम अलैहिस्सलाम) से पैदा किया (क्योंकि सब आदमियों की असल वही हैं) और उस (हीं) जानदार से उसका जोड़ा (बानी उनकी बीबी हव्या कों) पैदा किया, और (फिर) उन दोनों से बहुतन्से मर्द और औरसें (डुनिया में) फैलाई। और (तुम एक बार फिर ताकीद के लिये कहा जाता है कि) तुम खुदा तआला से डरो जिसके नाम से एक-दूसरे से (अपने हकों का) मुतालवा किया करते हैं। जिस मुदालले का हासिल यह होता है कि खुदा से उसकर मेरा हक दे दे, सो अब इसरों की खुदा की मुखालफृत से डरने को कहते हो तो मालूम हुआ कि तुम उस उरने को ज़रूरी समझते हो, तो तुम भी डरो। और (पहले तो अल्लाह के तमाम अहकाम में मुखालफृत से

बचना और डरना ज़स्ती है, लेकिन इस जगह पर एक हुक्म ख़ुसुसियत के साथ ज़िक्क किया जाता है कि) क़राबत ''यानी रिश्तेदारी और नातेदारी'' (के हुक्कू ज़ाया करने) से भी डरो, यकीनन अस्ताह तज़ाला तुम सब (के हालात) की इंतिता खती हैं (अगर पुखालफ़्त करोगे तो सज़ा के मुस्तिहिक होगे)। और जिन बच्चों का बाप स जाये उनके माल (यानी जिनके के मालिक हों) उन्हों को खुंचाते रहों (यानी उन्हों के ख़र्च में लगाते रहों) और (जब तक तुफत) मालिक हों) तुम (उनके माल में शामिल करने के लिये उनकी) अच्छी चीज़ से बुरी चीज़ को मत बदलो (यानी ऐसा मत करों कि उनकी अच्छी चीज़ तो निकाल ली जाये और बुरी चीज़ उनके माल में माल में शामिल करने के लिये उनकी अपने मालों (के रहने) तक (अलबला) जब मुक्तरे पाल गुज़ र हे तो ख़ियत करने के सबब मामूल के मुताबिक अपने गुज़रे के लिये उनके माल से लेना डुक्सर है जैसा कि अपने आया इसी सूरत की आपत नम्बर ६ में। ऐसी कार्यवाही करना (कि बरी चीज़ उनके माल में शामिल कर दी या बिना जरूरत उनके

माल से फायदा उठाया) बड़ा गुनाह है (जिसकी धमकी आगे आयेगी, यानी इसी सूरत की आयत नम्बर 10 में)।

# मआ़रिफ़ व मसाईल

यह पहला हुक्म है जो तमहीद के बाद इरशाद फरमाया गया और रिश्तेदारी व अजीज़दारी के तमाम ताल्लुकृत की हिफाज़त व रियायत पर हावी और शामिल है।

# 'सिला-रहमी' के मायने और इसके फ़ज़ाईल

लाफ़्ज़ अरहाम रहम की जमा (बहुवचन) है। रहम बच्चेदानी को कहते हैं, जिसमें पैदाईश से पहले माँ के पेट में बच्चा रहता है। चूँकि रिश्तेदारी का ज़रिया यह रहम ही है इसलिये इस सिलसिले के ताल्लुकृत जोड़े रखने को सिला-रहमी और रिश्तेदारी की बुनियाद पर जो फितरी तौर पर ताल्लुकृत पैदा होंगे उनकी तरफ़ से बेतवच्जोही व लापरवाई बरतने को कृता-रहमी से ताबीर किया जाता है।

हदीसों में सिला-रहमी पर बहुत ज़ोर दिया गया है। चुनाँचे इरशादे नबवी है:

مَنْ آحَبُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَلَهُ فِي آثَوِهِ فَلْيَصِلُ رَحِمَهُ. (مشكوة ص ١٩٤)

''यानी जिसको यह बात पसन्द हो कि उसके िएक में कुआदमी पैदा (यानी इज़ाफा) हो और उसकी उम्र लम्बी हो तो उसे चाहिये कि सिला-रहमी करे।''

इस हवीस से सिला-रहमी के दो बड़े अहम फ़ायदे मालूम हो गये कि आख़िरत का सवाब तो है ही, दुनिया में भी सिला-रहमी का फ़ायदा यह है कि रिज़्क की तंगी दूर होती है और उम्र में बरकत होती है।

हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन सलाम रिज़यल्लाहु अ़न्हु फ़रमाते हैं कि रसूले करीम सल्लल्लाहु

जिक्र किया तो आपने फरमायाः

अलैहि व सल्लम जब मदीना तशरीफ लाये और मैं हाजिर हुआ तो आपके वो मबारक कलिमात जो सबसे पहले मेरे कानों में पड़े. ये थे। आपने फरमायाः

يَنَا أَيْهَا السُّاصُ ٱلْحُشُوا السُّلَامَ وَٱظْعِيمُوا الطُّعَامَ وَصِلُواالْاَرْحَامَ وَصَلُّوا باللَّيْل وَالنَّاسُ بِيَامٌ تَذْخُلُوا الْجُدُّة بسَلَام. (مشكوة ص ١٠٨)

"लोगो! एक दूसरे को कसरत से सलाम किया करो, अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिये लोगों को खाना खिलाया करो. सिला-रहमी किया करो. और ऐसे वक्त में नमाज की तरफ बढ़ा करो जबकि आम लोग नींद के मज़े में हों। याद रखो! इन बातों पर अमल करके तुम हिफाज़त और सलामती के साथ बगैर किसी रुकावट के जन्नत में पहुँच जाओगे।" एक और हदीस में ज़िक़ है कि उम्मुल-मोमिनीन हज़रत मैमूना रिज़यल्लाहु अ़न्हा ने अपनी

एक बाँदी को आजाद कर दिया था, जब नबी करीम सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम से इसका

لَهُ أَعْطَيْتُهَا أَخْدَ اللَّكَ كَانَ أَعْظُمُ لِأَجْرِكَ. (مشكوة ص ١٧١)

"अगर तुम अपने मामूँ को दे देतीं तो ज्यादा सवाब होता।" इस्लाम में गुलाम बाँदी को आज़ाद करने की बहुत तरग़ीब है (थानी इसकी तरफ तकजोह

दिलायी गयी है) और इसे सवाब का बेहतरीन काम करार दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद सिला-रहमी का मर्तबा इससे बहरहाल ऊँचा है।

इसी मजमन की एक और रिवायत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ्रमायाः

- الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِيْن صَدَقَةٌ وهي عَلَى ذِي الرُّحْم ثِنَتَان: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ. (مشكوة ص ١٧١) 'यानी किसी मोहताज की मदद करना सिर्फ सदका ही है और अपने किसी करीबी रिश्तेदार

की मदद करना दो चीज़ों पर मुश्तिमल है- एक सदका और दूसरा सिला-रहमी।"

सिर्फ मस्रफ (ख़र्च करने की जगह) के तब्दील करने से दो तरह का सवाब मिल जाता है।

इसके मकाबले में कता-रहमी (रिश्ते को तोड़ने) के हक में जो निहायत सख़्त वईदें (सज़ा की धमिकयाँ) हदीस की रिवायतों में मज़कूर हैं उनका अन्दाज़ा दो हदीसों से बख़बी हो सकता है। आप सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम का इरशाद है:

(١) لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ. (مشكوة ص ١٩)

(٢) لَا تُنْزِلُ الرُّحْمَةَ عَلَى قَوْمِ فِيْهِ قَاطِعُ رَحِمٍ. (مشكوة ص ٢٠٠)

"जो आदमी रिश्ते के हुक्कूक की रियायत नहीं करता वह जन्नत में नहीं जायेगा।" ''उस कौम पर अल्लाह तआ़ला की रहमत नहीं उतरेगी जिसमें कोई कता-रहमी करने वाला

मौजूद हो।" आख़िर में फिर दिलों में हुक़ूक़ अदा करने का जज़्बा पैदा करने के लिये फ़रमायाः انَّ اللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقَبُنا यानी "अल्लाह तआ़ला सुम पर निगरों है, जो तुम्हारे दिलों और इरावों से बाख़बर है।" अगर रस्मी तौर पर शर्मा-शर्मी बेदिली से कोई काम भी कर दिया मगर दिल में छुरबानी व ख़िदमत का ज़ज़्बा न हुआ तो काबिले छुबुल नहीं है। इससे अल्लाह तआ़ला से डरने की वजह भी मालूम हो गई कि वह सब पर हमेशा निगरों है। छुरआने करीम का यह आ़म अन्दाज़ है कि क़ानून को दुनिया की हुक्मतों के क़ानून की तरह सिर्फ बयान नहीं करता बाल्कि तरिबयत व शफ़क़्त के अन्दाज़ में बयान करता है। क़ानून के बयान के साध-साध ज़ेहनों और दिलों की तरिबयत भी करता है।

## यतीमों के हुक़ूक़ और उनके मालों की हिफ़ाज़त

पहली आयत में मुतलक तौर पर क्राबत (रिश्ते) की हिफाज़त और उसके हुक्टूक अदा करने की ताकीद आम अन्दाज़ में बयान फ़रमाने के बाद दूसरी आयत में यतीमों के मालों की हिफाज़त का हुक्म और उनमें किसी किस्म की खुर्द-खुर्द करने की मनाही है। क्योंकि यतीम बच्चे का निगारों और वाली (अभिभावक) उपूमन उसका कोई रिश्तेदार होता है इसलिये इसका ताल्लुक़ भी रिश्तेदारी के हक् की अदायेगी से हैं।

पहले जुमले में इरशाद है:

وَاتُوا الْيَتَامَى ٱمْوَالَهُمْ

जिसका तर्जुमा यह है कि 'यतीमों के माल उन्हीं को पहुँचाओ ।' यतीम के लफ्ज़ी मायने अकेले और तन्हा के हैं। इसी लिये जो मोती सीप में तन्हा एक हो उसको दुर्ते-यतीम कहा जाता है। शरीअत की इस्तिलाह में उस बच्चे को यतीम कहा जाता है जिसका बाप मर गया हो, और जानवरों में उसको यतीम कहा जाता है जिसकी माँ मर गई हो। (कामूस) बालिग होने के बाद शार्द्द इस्तिलाह में उसको यतीम नहीं कहा जायेगा जैसा कि हदीस शरीफ़ में इसकी वज़ाहत है:

لا يُتم بعد احتلام

यानी ''बालिग होने के बाद यतीमी बाकी नहीं रहती।' (मिश्कात शरीफ पेज 284)

यतीम बच्चों की मितिकयत में अगर खुछ माल है जो उनको किसी ने हिबा किया हो या

किसी की मीरास में उनको पहुँच गया हो तो यतीम के साय उसके माल की हिफाज़त भी उस

शाख़्स के ज़िम्में है जो यतीम का बती है। चाहें उस वती का तकर (मिश्युक्त) उसके मरने वाले

बाप ने खुद कर दिया हो या खुरुमूस की जानिव से कोई वशी पुकर्तर किया गया हो, साथ ही

वती के लिये यह भी लाज़िम है कि यतीम के ज़स्ती ख़र्चे तो उसके माल से पूरे करे तेकिन व उसका माल बालिग होने से पहले उसके कुब्ज़े में न दे। क्योंकि वह नासमब बच्चा है, कहीं

जाया कर देगा। तो आयत के इस जुमले में जो इस्शाद फ़राया गया कि यतीमों के माल उनको

पहुँचा दो इसकी वज़ाहत आगे पाँचवीं आयत में आती है, जिसमें बतलाया गया है कि उनके

माल उनको उस वस्त पहँचाओं जब देख तो कि वे बालिग हो गये और उनको अपने नफे व नुकसान और भले बुरे की तमीज पैदा हो गई है।

इतिलिये इस आयत में यतीमों के माल उनको पहुँचाने का मतलब यह हुआ कि उन मालों की हिफाज़न करो ताकि अपने बक्त पर वे माल उनको पहुँचाये जा सकें। इसके अलाबा इस जुमले में इस तरफ़ भी इशारा है कि यतीम के वाली की ज़िम्मेदारी सिफ़् इतनी ही नहीं है कि यतीम के माल को खुद न खाये या खुद जाया न करें बल्कि उसके फ़राईज़ (द्वपूटी) में यह भी है कि उसकी हिफाज़त करके इस काबिल बनाये कि बालिए होने के बाद उसको मिल सकें।

दूसरे जुमले में इरशाद है:

وَلَا تَتَبَدُّلُوا الْخَبِيْتُ بِالطُّيِّبِ

यानी "अच्छी चीज़ का बुरी चीज़ से तबादला मत करो।"

कुछ लोग ऐसा करते थे कि वतीम के माल की तादाद तो महफूज़ रखते थे मगर उसमें जो अच्छी चीज़ नज़र आती वह खुद ले ली और उसकी जगह अपनी ख़राब चीज़ रख दी। उम्दा ककरी के बदलें कमज़ोर बकरी उसके माल में लाग दी, या खरे नक़द के बदले में खोटा रख दिया, यह भी चूँकि यतीम के माल में ख़ियानत (चोरी और बददियानती) है और मुम्किन था कि किसी शक्त का नफ़्स यह बहाना बनाये कि हमने तो यतीम का माल लिया नहीं बेल्क बदला है, इसलिये क़ुरुआने करीम ने स्पष्ट तौर पर इसकी मनाही फ़्रस्म दी। इस मनाही में जिस तरह यह दाख़िल है कि ख़ुद अपनी ख़राब चीज़ देकर अच्छी चीज़ ले लें, इसी तरह यह भी दाख़िल है कि किसी दूसरे शक्ष्य से तबादले का ऐसा मामला कर लें जिसमें यतीम बच्चे का नुक़सान हो।

तीसरे जुमले में इरशाद फ्रमायाः

وَلَا تَأْكُلُوا ٓ ٱمْوَالَهُمْ إِلَى ٱمْوَالِكُمْ

यानी ''यतीमों के माल को अपने माल में मिलाकर न खा जाओ।''

ज़ाहिर है कि इसका मक्सद तो यतीम के माल को नाजायज़ तौर पर खा जाने की मनाही है, चाहे अपने माल में मिलाकर खा जाये या अलग रखकर खाये, लेकिन ज़ाम तौर पर होता यह है कि यतीमों का माल अपने माल में आमिल रखा, उसमें से खुद भी खाया यतीम को भी खिला दिया, इस सुरत में अलग से हिसाब न होने की वज़ह से एक दीनदार और शरीअत पर चलने वाले को भी यह घोखा हो सकता है कि इसमें कोई गुनाक नहीं, इसलिए ख़ास तौर से उपने मालों के साथ मिलाकर खाने की हुर्नत (हराम होने) का ज़िक्र और उस पर तबीह फ्रमा दी, कि या तो यतीम के माल को बिल्हुल अलग रखो और अलग ख़र्च करो, जिसमें किसी गड़बड़ी का का ख़तरा ही न रहे, या फिर मिलाकर रखो तो ऐसा हिसाब रखो जिसमें यह यकीन हो कि करा ख़तरा ही न रहे, या फिर मिलाकर रखो तो ऐसा हिसाब रखो जिसमें यह यकीन हो कि स्वयतीम का माल तुन्छारे जाती ख़र्च में नहीं आया। इसकी तशरीह (बज़ाहत) सूर: ब-कुरह के रुक्का थर में गुजर चुकी है इस आयत में:

وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ.

इस अन्दाज़े-बयान में इस तरफ भी इशारा फ़रमा दिया कि यतीमों के माल में ख़ुर्द-ख़ुर्द

नुकसान और भले बुरे की तमीज़ पैदा हो गई है।

इसंबिये इस आयत में यतीमों के माल उनको पहुँचाने का मतलब यह हुआ कि उन मालों की हिफाज़त करो ताकि अपने वक्त पर ये माल उनको पहुँचाये जा तको। इसके अलावा इस जुनले में इस तरफ भी इशारा है कि यतीम के वती की ज़िम्मेदारी सिप्एं इतनी ही नहीं है कि यतीम के माल को खुद न खाये या खुद जाया न करे बल्कि उसके फ़राईज़ (इयूटी) में यह भी है कि उसकी हिफाज़त करके इस काबिल बनाये कि बालिश होने के बाद उसकी मिल सके।

325

दूसरे जुमले में इरशाद है:

وَلَا تُتَبَدُّلُوا الْخَبِيْثُ بِالطَّيِّبِ

यानी "अच्छी चीज़ का बुरी चीज़ से तबादला मत करो।"

बुछ लोग ऐसा करते थे कि यतीम के माल की तादाद तो महफूज़ रखते थे मगर उसमें जो

उच्छी चीज़ नज़र आती वह खुद ले ली और उसको जगह अपनी ख़राब चीज़ रख दी। उम्दा
बकरी के बदले कमज़ोर बकरी उसके माल में लगा दी, या खरे नक्कर के बदले में खोटा रख

विया, यह भी चूँिक यतीम के माल में लियानत (चीरी और बदियानती) है और मुस्किन था कि

किसी शख़्स का नफ़्स यह बहाना बनाये कि हमने तो यतीम का माल लिया नहीं बल्कि बदला

है, इसलिये क़ुरुआने करीम ने स्पष्ट तौर पर इसकी मनाही फ्रमा दी। इस मनाही में जिस तरंह
यह दाख़िल है कि ख़ुद अपनी ख़राब चीज़ देकर अच्छी चीज़ ले लें, इसी तरह यह भी दाखिल है

कि सिसी दूसरे शख़्स से सवाबदल का ऐसा मामला कर लें जिसमें यतीम बच्चे का नुकुसान हो।

तीसरे जमले में इरशाद फरमायाः

وَلَا تَأْكُلُوا ٓ اَمُوالَهُمْ اِلِّي اَمُوَ الِكُمْ

यानी "यतीमों के माल को अपने माल में मिलाकर न खा जाओ।"

ज़ाहित है कि इसका मक्सव तो यतीम के माल को नाजायज़ तीर पर खा जाने की मनाही है, चाहे अपने माल में मिलाकर खा जाये या अलग रखकर खाये, लेकिन अाम तीर पर होता यह है कि यतीमों का माल अपने माल में शामित रखा, उसमें से खुद भी खाया यतीम को भी खिला दिया, इस सूरत में अलग से हिसाब न होने की वज़ह से एक दीनदार और शरीअ़त पर बलने वाते को भी यह घोखा हो सकता है कि इसमें कोई गुनाह नहीं, इसलिय खास तीर से अपने मालों के साथ मिलाकर खाने की हुर्मत (हरान होने) का जिक्र और उस पर तंबीह फ्रस्मा दी, कि या तो यतीम के माल को बिल्कुल अलग रखो और अलग ख़र्च करो, जिसमें किसी गड़बड़ी का का ख़तरा ही न रहे, या फिर मिलाकर रखो तो ऐसा हिसाब रखो जिसमें यह यक़ीन हो कि यतीम का माल तुन्होर ज़ाती ख़र्च में नहीं आया। इसकी तशरीह (वज़ाहत) सूर: ब-कुरह के ककुछ 27 में गुज़र ख़की है इस आयत में:

وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدُ مِنَ الْمُضْلِحِ

इस अन्दाज़े-बयान में इस तरफ भी इशारा फरमा दिया कि यतीमों के माल में खुर्द-बुर्द

सरक्ररसों को उनके मालों को ख़ुर्द-बुर्द करना (बरबाद करना और नुक्सान पहुँचाना) हराम है। इस आधात में भी एक दूसरे उनवान से इस हुउम को बोहराया गया है कि जिन लोगों की निगरानी व सरपरास्ती में यतीम लड़कियाँ हैं उनसे इस ख़्याल से निकाह न करें कि अपने हाथ के नीचे की लड़की है, जितना चाहेंगे मेहर मुक्तर कर देंगे और जो माल उनकी मिक्क में हैं वो भी अपने कुक़ों में आ जायेंगे।

गुर्ज़ कि कुरआने करीम की इस आयत ने स्पष्ट रूप से बतला दिया कि यतीम के माल पर कब्ज़ा करने का हर हीला और बहाना नाजायज़ है। और वसी व निगरों हज़रात का फुर्ज़ है कि वे सच्चाई और ईमानदारी से उनके हुकूक की हिफ़ाज़त करें। चुनींचे इस आयत में फ़रमावा।

#### ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और अगर तुमको इस बात का अन्देशा (भी) हो (और यक्त्रीन हो तो बदर्जा औला) कि तुम यतिम लड़िकरों के बारे में (उनके मेहर के मामले में) इन्साफ (की रियायत) न कर सकोगे तो (उनसे निकाह मत करों, बल्कि) और (हलाल) औरतों को लागे को तुमको (पाणी किसी मस्लेहत के एत्तर निकाह मत करों, बल्कि) और तो को जान की एक औरत से ज्यादा करना चाहे कर सकती हैं। और यह निकाह इस कृंद के साथ हो कि जो एक औरत से ज्यादा करना चाहे तो इन सूरतों में से कोई सूरत हो। एक सूरत यह कि एक एक मदी दो-दो औरतों से (निकाह कर ले) और (दूसरी सूरत यह कि एक एक मदी तीन-तीन औरतों से (निकाह कर ले) और (तीसरी सूरत यह कि एक एक मदी चार-चार औरतों से (निकाह कर ले) और (तीसरी सूरत यह कि एक एक मदी चार-चार औरतों से (निकाह कर ले) और (तीसरी सूरत यह कि एक एक मदी चार-चार औरतों से (निकाह कर ले) और वर्षा (ज्यादा) हो कि (कई बीचियों करते) अदल "यानी इन्साफ और वरावरी" न रहों। (बल्कि किसी बीची के वाजिब हुकूक ज़ाया होंगे) तो फिर एक ही बीची पर बस करो, या (अगर देख्रों कि एक के हुकूक भी अदा न होंगे तो) जो बीदी (शरीअ़त के नियमानुतार) तुम्हारी मिक्क से हो वही सही। इस ज़िक हुए मामले में (यानी एक बीचों के रखने या सिर्फ एक बाँदी पर बस करने में) ज्यादती (व बेइन्साफ़ी) न होने की ज़्यादा जम्मीद है (क्योंकि एक सूरत में तो कोई तादाद नहीं जिसमें बरावर्स करनी पड़े, दूसरी सूरत में बीची के हुकूक से भी कम हुक्क्ष हैं हैं से मेहर नहीं, सोहबत का हक नहीं, तो आशंका और कम हैं।

#### मआरिफ़ व मसाईल

#### यतीम लड़कियों की हक्-तल्फी पर रोक

जाहिलीयत (इस्लाम से पहले) के ज़माने में जिन लोगों की विलायत (सरपरस्ती और निगरानी) में यतीम लड़कियाँ होती थीं, जो शक्ल व सुरत से अच्छी समझी जातीं या उनकी मिरिकायत में कोई माल जायदाद होती तो उनके वाली ऐसा करते थे कि खुद उनसे विकाह करते या जीनी औलाद से उनका निकाह कर देते थे, जो चाहा कम से कम मेहर मुकर्रर कर दिया और जिस तरह चाहा उनको रखा। क्योंकि वहीं उनके वली और निगरों होते थे, उनका बाप मौजूद न होता या जो उनके हुलूह की पूरी निगरानी कर सकता और उनकी शादीशुदा ज़िन्दगी के हर पहलू पर नज़र और बेहतरी का मुकम्मल इन्तिज़ाम करके उनका निकाह कर देता।

सही बुखारी में रूज़रत आयंशा रिजयन्ताह अन्हा से रिवायत है कि ज़माना-ए-रिसालत में एक ऐसा ही वाकिआ पेश्वा आया कि एक शड़्त की विलायत (ज़िम्मेदारी) में एक यतीम लड़की बी और उसका एक बाग था जिसमें यह लड़की भी शरीक थी, उस शड़्त ने उस यतीम लड़की से ख़ुद अपना निकाह कर लिया और बजाय इसके कि अपने पास से मेहर वगैरह देता उसके बाग का हिस्सा भी अपने कुकों में कर लिया। इस पर यह आयत नाज़िल हुई:

وَإِنْ حِفْتُمْ أَلَا تُفْسِطُوا فِي الْيَسْنِي فَالْكِمُو مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ الدِّسَآءِ

यानी ''अगर तुन्हें यह ख़तरा हो कि यतीम लड़कियों से ख़ुद अपना निकाह करने में तुम इन्साफ़ पर कायम न रहींगे बल्कि उनकी हक्-तल्की हो जायेगी तो तुन्हारे लिये दूसरी औरतें बहुत हैं, उनमें जो तुन्हारे लिये हलाल और पसन्द हैं उनसे निकाह कर लो।''

#### नाबालिग के निकाह का मसला

इस आयत में यतामा से मुराद यतीम लड़कियों हैं और ग्ररीअ़त की इस्तिलाह में यतीम उसी लड़की या लड़के को कहा जाता है जो अभी बालिग न हो, इसलिये इस आयत से यह भी साबित हो गया कि यतीम लड़की के बली को यह भी हड़ित्यार है कि बालिग होने से पहले छोटी उम्र में ही उसका निकाह कर दे, अजबला लड़की की मस्तेहत और आईन्दा की बेहतरी व फ्लाह भेंग्ने-जुर रहे, ऐसा न हो जैसे बहुत सी बिशादियों में रियाज है कि बड़ी लड़की का निकाह छोटे बच्चे से कर दिया, उम्रों का तनासुब (अनुपात) न देखा, या लड़के के हालात व आदतों का जायका न लिया, वैसे ही निकाह कर दिया।

और वे बालिग लड़कियाँ जिनके बाप मर चुके हैं अगरचे बालिग हो जाने की बिना पर खुद मुख्तार हैं लेकिन लड़कियाँ आर्म व हवा की बिना पर अदतन् बालिग होने के बाद भी निकाह के मामले में खुद कुछ नहीं बोलतीं, बली और वारिस जो कुछ कर दें उसी को खुबूल कर लेती हैं, इसलिये उनके बली (सरपरस्त) और अभिमावकों पर भी लाज़िम है कि उनकी हक-तल्फी से परहेज करें।

बहरहाल इस आयत में यतीम लड़िकयों के दाम्पत्य हुक्कूर की पूरी निगरानी का हुक्म मज़क्टूर है, मगर आम हुक्सतों के कानून की तरह इसके नाफ़िज़ करने की ज़िम्मेदारी डायरेक्ट हुक्सून्त पर डालने के बजाय खुद अवाम को खुदा तआ़ला के ख़ीफ़ का हवाला देकर हुक्म दिया गया कि अगर तुन्हें इसमें बेइन्साफ़ी का ख़तरा हो तो फिर यतीम लड़िकयों से शादी के ख़्याल को छोड़ो, दूसरी औरतें तुन्कारे लिये बहुत हैं उनसे निकाह करों।

साथ ही हुक्कूमत के जिम्मेदारों का भी यह फ़रीज़ा है कि इसकी निगरानी करें, किसी जगह

हक-तल्फ़ी होती नज़र आये तो कानून के बल पर हुक़ूक़ अदा करायें।

### कुरजान में कई बीवियाँ रखना और इस्लाम से पहले दुनिया की कौमों में इसका रिवाज

एक पर्द के लिये एक वक्त में कई बीवियाँ रखना इस्ताम से पहले भी तक्तीबन दुनिया के तमाम मज़हबाँ में जायज समझा जाता था। अरब, हिन्दुस्तान, ईरान, मिस्र, बाबिल वगैरह मुस्कों की हर कोम में एक से ज़्यादा बीवियाँ रखने की रस्म जारी थी और इसकी फ़ितरी ज़रूरतों से आज भी कोई इनकार नहीं कर सकता। मौजूदा ज़माने में यूरोप ने अपने पूर्वजों के ख़िलाफ़ एक से ज़्यादा निकाह करने (कई बीवियाँ रखने) को नाजायज़ करने की कोशिश की तो इसका मतीजा विना निकाह की रखेलों की सूरत में बरामद हुआ, आख़िरकार फ़ितरी कानून गालिब आया और अब वहाँ के समझदार और अक्लमन्द लोग खुद इसको दियाज देने के हक में हैं। मिस्टर डयून पोर्ट जो एक भशहूर ईसाई विद्यान है, एक से ज़्यादा बीवियाँ रखने की हिमायत में इन्जील की बहुत सी आयतें नक्त करने के बाद लिखता है:

"इन आयतों से यह पाया जाता है कि एक से ज़्यादा बीवियाँ रखना सिर्फ पसन्दीदा ही नहीं बल्कि खदा ने इसमें खास बरकत दी है।"

इसी तरह पादरी नेक्सन और जॉन मिल्टन और अपज़क टेलर ने ज़ोरदार अलफ़ाज़ में इसकी ताईद की है। इसी तरह वैदिक तालीम ग़ैर-महदूद (असीमित) वीवियाँ रखने को जायज़ रखती है और उससे दस-दुस, तेरह-तेरह, सलाईस-सलाईस बीवियों को एक बक़्त में जमा रखने की

इजाज़त मालूम होती है।

कृष्ण जो हिन्दुओं में आदरनीय अवतार माने जाते हैं, उनकी सैंकड़ों बीयियाँ थीं। जो मज़हब व कानून और पाकदामनी व आवरू को कायम रखना चाहता हो और ज़िनाकारी का ख़ातमा ज़रूरी जानता हो उसके लिए कोई चारा नहीं कि एक से ज़्यादा बीथियाँ रखने की इजाज़त दे। इसमें जिनाकारी पर भी बन्दिश है और मर्दों की तुजना में औरतों की जो कसरत बहुत से इलाकों में पाई जाती है उसका भी इजाज है। अगर इसकी इजाज़त न दी जाये तो रखेल और पेशेबर तवायफ़ औरतों की अधिकता होगी। यही बजह है कि जिन कोमों में एक से ज़्यादा बीथियाँ रखने की इजाज़त नहीं उनमें जिना की कसरत (अधिकता) है। यूरोपियन कीमों को देख लीजिये, उनके यहाँ एक से ज़्यादा बीथियाँ रखने पर तो पाबन्दी है मगर बतौर दोस्ताना जितनी भी औरतों से मर्द ज़िना करता है इसकी पूरी इजाज़त है। क्या तमाशा है कि निकाह ममनू और ज़िना (बदकारी) जायज़।

गुर्ज इस्लाम से पहले एक से ज़्यादा बीवियों रखने की रस्म बग़ैर किसी हदबन्दी के राईज यी। मुन्कों और धर्मों की तारीख़ से जहाँ तक मालूम होता है किसी मज़हब और किसी क़ानून ने इस पर कोई हद न लगाई थी, न यहृदियों व इंसाईयों ने, न हिन्तुओं और आयों ने, और न प्राथमियों ने ।

इस्लाम के शुरूआती ज़माने में भी यह रस्म बग़ैर हदबन्दी के जारी रही, लेकिन इस गैर-महदूद (असीमित) एक से ज़्यादा बीवियाँ रखने का नतीजा यह था कि लोग पहले-पहले के हिस में बहुत से निकाह कर लेते थे मगर फिर उनके हुक्क अदा न कर सकते थे और ये औरतें उनके निकाह में एक कैदी की हैसियत से जिन्दगी गुजारती थीं।

फिर जो औरतें एक शख्स के निकाह में होती उनमें इन्साफ व बराबरी का कहीं नाम व निशान न था, जिसकी तरफ दिल का झुकाव हुआ उसको नवाज़ा गया, जिससे रुख़ फिर गया उसके किसी हक की परवाह नहीं।

## इस्लाम ने ज़्यादा बीवियाँ रखने पर ज़रूरी पाबन्दी लगाई और इन्साफ व बराबरी का कानून जारी किया

क्रुरआन ने आम मुआशरे के इस भारी ज़ल्म को रोका, ज़्यादा शादियों पर पाबन्दी लगाई और चार से ज्यादा औरतों को निकाह में जमा करना हराम करार दिया। और जो औरतें एक ही वक्त में निकाह के अन्दर हैं उनमें हक्क की बराबरी का बहुत ही ताकीद के साथ हक्म दिया और उसकी ख़िलाफ़वर्ज़ी (उल्लंघन करने) पर सख़्त सज़ा की धमकी सुनाई। जिक्र हुई इस आयत में इरशाद हआ:

فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَآءِ مَثْنَى وَثُلْكَ وَرُبِغَ.

यानी ''जो हलाल औरतें तुम्हें पसन्द हों उनसे निकाह कर सकते हो- दो दो, तीन तीन, चार चार ।"

आयत में ''मा ता-व' (जो तुम्हें पसन्द हों) का लफ़्ज आया है। इमाम हसन बसरी रह.. इब्ने जुबैर रह. और इब्ने मालिक रह. ने मा ता-ब की तफसीर "मा हल-ल" से फरमाई है यानी जो औरतें तम्हारे लिये हलाल हैं।

और कुछ हजरात ने "मा ता-व" के लफ़्ज़ी मायने के एतिबार से "पसन्दीदा" का तर्जमा किया है मगर इन दोनों में कोई टकराव नहीं, यह मुराद हो सकती है कि जो औरतें तबई तौर पर तुम्हें पसन्द हों और तुम्हारे लिये शरई तौर पर हलाल भी हों।

इस आयत में एक तरफ़ तो इसकी इजाज़त दी गई कि एक से ज़्यादा दो, तीन, चार औरतें निकाह में जमा कर सकते हैं, दूसरी तरफ चार के अदद तक पहुँचाकर यह पाबन्दी भी आयद कर दी कि चार से ज्यादा औरतें एक साथ निकाह में जमा नहीं की जा सकतीं। रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बयान ने इस करआनी हदबन्दी और पाबन्दी

को और ज़्यादा स्पष्ट कर दिया। इस आयत के उतरने के बाद एक शख्स गीलान बिन असलमा सकफी मुसलमान हुए। उस वक्त उनके निकाह में दस औरतें थीं और वे भी मसलमान हो गई. रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने क्रारआनी हुक्म के मुताबिक उनको हुक्म दिया कि

उन दस में से चार को चुन लें बाकी को तलाक़ देकर आज़ाद कर हैं। गीलान बिन असलमा राज़िवल्लाहु अन्हु ने हुक्म के मुताबिक़ चार औरतें रखकर बाक़ी से अलैंहरगी इंख्रियार कर ली। (मिशकात शरीफ़ फेव 274, तिमिजी व इब्ने माजा के हवाले से)

मुस्नद अहमद में इसी रिवायत के बारे में एक और वाकिआ भी मज़कूर है। उसका ज़िक करना भी फ़ायदे से ख़ाली नहीं, क्योंकि उसका ताल्लक मी औरतों के हक़्क़ से है वह यह है।

भीतान विन असतमा ने शर्र हुक्म के मुताबिक चार औरतें रख ती थीं मगर फारूके आज़म रिज़यल्लाहु अन्हु के ज़माना-ए-विज्ञाफृत में उन्होंने उनको भी तलाक़ दे दी और अपना सामम माल व सामान अपने बेटों में तक़सीम कर दिया। हज़रत फारूके आज़म रिज़यल्लाहु अन्हु को इसकी इतिला मिली तो उनको बुलाकर फ़रमाया कि तुमने उन औरतों को अपनी मीरास से मेहरूम करने के लिये यह हरकत की है, जो सरासर ख़ुल्म है। इसलिये फ़ौरन उनकी तलाक़ से राजज़त करों और अपना माल बेटों से वापस ले लो, और अगर तुमने ऐसा न किया तो याद रखी कि तुम्हें सख़्त सज़ा दी जायेगी।

कैस बिन हारिस असदी राज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं जब मुसलमान हुआ तो मेरे निकाह में आठ औरतें थीं। मैंने रसूले करीम सल्ललाहु अलैहि व सल्लम से ज़िक्र किया तो आपने फ़रमाया कि उनमें से चार रख लो बाक्ती को तलाक़ दे दो। (अब् दाऊद पेज 304)

और मुस्तद इमाम शाफ्ह रह. में नोफ़्त बिन मुआविया रज़ियल्लाहु अन्तु का वाकिआ नक्त किया है कि वह जब मुसलमान हुए तो उनके निकाह में पाँच औरतें थाँ। आप सल्ललाहु अलेहि व सल्लम ने उनकों भी एक औरत को तलाक देने का हुक्म दिया। यह वाकिआ मिश्कात शरीफ़ (पैज 274) में भी शाहुस्सुन्ना से नक्त किया है। रस्त् के करीम सल्ललाहु अलेहि व सल्लम और सहाबा किराम रिज़यलाहु अनुस्न के इस अमल व नपूने से हुरआनी आयत की मुराद (भायने व मतलब) बिल्कुल वाज़ेह हो गई, कि चार से ज़्यादा औरतों को निकाह में जमा करना हराम है।

## हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के लिये एक से ज़ायद बीवियाँ

हुजूरे अबुदस सत्लल्लाहु अलैिंट व सत्लम की ख़ूबियों वाली ज़ात पूरी तरह रहमत व बरकत है। अहकाम की तब्लीम, अफराद की बातिनी सफाई और हुएआन को पहुँचाना आपके सबसे बड़े नुबुब्बती मक़सदों में था। आपने इस्लाम की तालीमात को अपने कौल व अमल से दुनिया में फैला दिया, यानी आप बताते भी थे और करते भी थे। फिर चूँिक इनसानी ज़िन्दगी का कोई शोबा (हिस्सा और क्षेत्र) ऐसा नहीं है जिसमें नबी सत्लात्लाहु अलैिंट व सत्लम की रहबरी की ज़ुक़रत न हो। जमाज़त की नमाज़ से लेकर बीवियों के तात्लुक़ात, आल व औलाद की परविश और पाख़ाना पेशाब और पाको तक के बारे में आपकी क़ैली व फ़ेली हिदायतों से हदीस की किताब मेरी हुई हैं। घर के अन्दर क्या-क्या काम किवा, बीवियों से कैसे मेलजोत रखा और घर में आकर मसाईल पूछने वाली औरतों को क्या-क्या जवाब दिया, इस तरह के सैंकड़ों मसाईल है जिनसे आपकी पाक बीवियों के ज़रिये ही उम्मत को रहनुमाई मिली है। तालीम व तब्सीम की दीनी ज़रूरत को देखते हुए हुजूरे अक्टस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के लिये एक वक्त में कई बीवियों को अपने निकाह में रखना एक ज़रूरी चीज़ थी। सिर्फ हज़्रस आयशा रिज़्जल्लाहु अल्ला से अहकाम व मसाईल, अख़्ताक़ व आदाब और सीरते नबयी से मुताल्लिक दो हज़ार दो सौ दस (2210) रिवायतें नक़्त की गयी हैं जो हदीस की किताबों में पाई जाती हैं। हज़्रस उम्मे सल्मा रिज़ियल्लाहु अल्ला से जो हदीसें नक़्त की गयी हैं उनकी तादाद तीन सौ इकहत्तर (371) तक पहुँची हुई है। हाफ़्ज़ इब्ने कृष्यिम रह. ने 'आलामुल-मुविक़्इंन' (पेज 9 जिल्द 1) में तिखा है कि अगर हज़्तर उम्मे सल्मा रिज़्यल्लाहु अल्हा के फ़्तर जम्मे सल्मा रिज़्यल्लाहु अल्हा के फ़तरे जमा किये जायें जो उन्होंने हुज़ूरें अक्टालाहु अलिह व सल्लम की बफ़्ता के बाद दिये हैं तो एक रिसाला (किताब) तैयार हो सकता है।

हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का वीनी अ़क्त व नक़ल और फिका व फतावा में जो मर्तबा है वह किसी परिचय का मोहताज नहीं, उनके शागिवों की तादाद दो सो के लगभग थी। हुज़ूरे अक्दर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की वफ़ात के बाद तगातार अड़तालीस साल तक इल्मे वीन फैलाया।

मिसाल के लिये दो पवित्र बीवियों का संक्षिप्त हाल लिख दिया है, दूसरी पाक बीवियों रिज़यल्लाहु अन्दुन्न्-न की रिवायतें भी मजमूर्द हैसियत से काफ़ी तादाद में मौजूद हैं। ज़ाहिर है कि इस तालीम व तब्लीग का नफ़ा सिर्फ़ नबी करीम की पाक बीवियों से पहुँचा।

अस्विया-प्-िकराम (नवीं और रस्तों) के बुलन्द मकासिर और पूरे आलम की व्यक्तिगत और सामूहिक, घरेलू और मुल्की इस्ताहात (सुधारों) की फ़िक्रों को दुनिया के शह्यत-परस्त (माल व नफ़्स की इस्क्यार्ट्स्तयों में फंसे) इनसान क्या जानें। ये तो सब को अपने ऊपर कियास। कर सकते हैं। इसी के नतीजे में कई सदी से रूरोप के बेदीन और इस्ताम की तारीख़ व तालीमात से वाकिफ़ लोगों ने अपनी हट्यमीं से सरकारे दो आलम सल्ललाहु अलेहि व सल्लम के हिं निकाष्ट करने और कई बीवियाँ रखने को एक ख़ास जिन्सी और नफ़्सानी इच्छा की चैवाबार करारा दिया है। अगर हुज़ूर सल्ललाहु अलेहि व सल्लम की सीतर पर एक सरसरी नज़र भी डाली जाये तो एक अक्तमन्द जिसके अन्यर इन्तफ़ हो यह कभी भी आप सल्ललाहु अलेहि व सल्लम के अनेक बीवियाँ रखने को इस पर महमल नहीं कर सकता।

आप सल्लल्लाहु अ़लैंहि व सल्लम की मासूम ज़िन्दगी मक्का के हुर्रेश के सामने इस तरह गुज़री कि पच्चीस साल की उम्र में एक बड़ी उम्र की औत्ताद वाली बेबा (जिसके दो शौहर इन्तिकृत कर चुके थे) से निकाह करके उम्र के पच्चीस साल (यानी अपनी उम्र के पचास साल तक) उन्हीं के साथ गुज़ारा किया, वर्ष में इस तरह के सहीना महीना घट छोड़कर गूरी हिए में इबादत में मशगूल रहते थे। दूसरे निकाह जितने हुए पचास साल की उम्र शरीफ़ के बाद हुए। यह पचास साल की ज़िन्दगी और जवानी का सारा यक्त मक्का वालों की जज़रों के सामने था. कभी किसी दुश्मन को भी आप सल्लल्लाहु अतिहै व सल्लम की तरफ़ कोई ऐसी चीज़ मन्सूब करने का मौका नहीं मिला जो तक़बे व तहारत को मशकूक (संदिग्ध) कर सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के दुश्मनों ने आप पर जादूगर, श्रायर, मजर्तूँ, झूज, अपनी तरफ़ से गढ़ने वाला जैसे उल्लामात में कोई कसर उठा नहीं रखी लेकिन आपकी मासूम ज़िन्दगी पर कोई ऐसा हफ़्र्रें करने की जुर्रंत नहीं हुई जिसका ताल्लुक़ जिन्सी और नम्सानी जज़्बात में बहकर ग़तत राह पर चलने से हो।

इन हालात में क्या यह बात ग़ौर-तालब (सोचने के लायक) नहीं है कि जवानी के पचास साल इस जोक्ट व तक्के और दुनिया की लज़्ज़तों से यक्सुई में गुज़ारने के बाद वह क्या ज़ज़्बा और तक़्ज़ा या जिसने आख़िर उम्र में आम सल्लल्लाहु अतिह व सल्लम को कई निकाहों पर मजबूह किया। अगर दिल में ज़रा सा भी इन्साफ हो तो इन कई निकाहों की वजह उसके सिया नहीं बतलाई जा सकती जिसका उपर ज़िक किया गया है। और कई बीवियों करने की इक्केंकृत को भी सुन तीजिये कि किस तरह वज़ूट में आई।

पच्चीस साल की उम्र से लेकर पचास साल की उम्र शरीफ होने तक तन्हा हज़रत ख़दीजा रिजयल्लाह अन्हा आप सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम की बीवी रहीं। उनकी वफात के बाद हजरत सौदा रज़ियल्लाह अन्हा और हजरत आयशा रज़ियल्लाह अन्हा से निकाह हुआ, मगर हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा तो आपके घर तश्ररीफ ले आई और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कम-उम्र होने की वजह से अपने वालिद के घर ही रहीं। फिर चन्द साल के बाद सन् 2 हिजरी में मदीना मुनव्यरा में हज़रत आयशा रिज़यल्लाहु अन्हा की रुख़्तती अमल में आई. उस वक्त आप सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम की उम्र चव्चन साल हो चकी थी और दो बीवियाँ इस उम्र में आकर जमा हुई हैं। यहाँ से कई बीवियाँ रखने का मामला शुरू हुआ। इसके एक साल के बाद हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाह अन्हा से निकाह हुआ। फिर कुछ माह बाद हज़रत ज़ैनब बिन्ते खुजैमा रिजयल्लाह अन्हा से निकाह हुआ और सिर्फ अद्वारह महीने आपके निकाह में रहकर वफात पा गईं। एक कौल के मुताबिक तीन माह आपके निकाह में ज़िन्दा रहीं। फिर सन् 4 हिजरी में हजरत उम्मे सलमा रजियल्लाह अन्हा से निकाह हुआ। फिर सन् 5 हिजरी में हजरत जैनब बिन्ते जहश रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह हुआ, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की उम्र शरीफ अद्वावन साल (1) हो चकी थी और इतनी बड़ी उम्र में आकर चार बीवियाँ जमा हुई (2) हालाँकि उम्मत को जिस वक्त चार बीवियों की इजाज़त मिली थी उस वक्त ही आप कम से कम चार निकाह कर सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। उनके बाद सन् 6 हिजरी में

<sup>(1)</sup> बल्कि 57 साल। (मुहम्मद तकी उस्मानी 14. 4. 1426 हिजरी)

<sup>(2)</sup> अभी पीछे गुजरे भगमून पर गौर करने से मानूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के निस्क्रह में मन् 3 किनरी में चार बीचियों आ चुकी वीं- इंग्रल सीचा, इंग्रल आयशा, इंग्रल इंग्रस अंतर इंग्रस किन्स खुकैंग रिज्यल्लाहु अनुन्न । उस वन्त आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की छम्र मुबारक पचपन साल थी। पुरुष्पद तकी स्वमानी (14. 4. 1426 हिनरी)।

सरः निसा (८)

तफसीर मजारिफल-करजान जिल्द (2)

हज़रत जुवैरिया रज़ियल्लाहु अ़न्हा से, सन् 7 हिजरी में हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा से सन् 7 हिजरी ही में हज़रत सिफ़या रिज़यल्लाहु अन्हा से और फिर उसी साल हज़रत मैमना रजियल्लाह अन्हा से निकाह हुआ।

खलासाः यह कि 54 साल की उम्र तक आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सिर्फ एक बीवी के साथ गुजारा किया, यानी पच्चीस साल हज़रत ख़दीजा रज़ियल्लाह अन्हा के साथ और चार पाँच साल हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ गुज़ारे। फिर 58 साल की उम्र में चार

बीवियाँ जमा हुईं और बाकी बीवियाँ दो तीन साल के अन्दर आपके निकाह में आईं। और यह बात ख़ास तौर से काबिले ज़िक़ है कि इन सब बीवियों में सिर्फ़ एक ही औरत ऐसी थीं जिनसे कंवारेपन में निकाह हुआ यानी उम्मूल-मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाह अन्हा, इनके अलावा बाकी सब बीवियाँ बेवा थीं, जिनमें से कुछ के दो-दो शौहर पहले गुजर चके थे. और यह तादाद भी आखिर उम्र में आकर जमा हुई है।

हजराते सहाबा किराम रजियल्लाह अन्हम मर्द और औरत सब आप पर जॉनिसार थे, अगर आप चाहते तो सब बीवियाँ क्वारीं जमा कर लेते, बल्कि हर एक-एक दो-दो महीने के बाद

बदलने का भी मौका था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। और यह बात भी काबिले जिक्र है कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम अल्लाह तआ़ला के वरहक नबी थे। नबी हवस और नफ्स परस्ती वाला नहीं होता, जो कुछ

करता है अल्लाह के हुक्म से करता है। नबी मानने के बाद हर एतिराज ख़त्म हो जाता है। और अगर कोई शख़्स आप सल्लल्लाह अ़लैहि व सल्लम को नवी ही न माने और यह इल्जाम लगाये कि आपने महज जिन्सी इच्छापूर्ति के लिये अपने लिये कई बीवियों को जायज़ रखा था तो उस शख्स से कहा जायेगा कि अगर ऐसा होता तो आप अपने हक में ज्यादा बीवियाँ रखने के मामले

में उस पाबन्दी का ऐलान क्यों फरमाते जिसका जिक्र क़रआने करीम की इस आयत में आया है: لَا يَحِلُ لَكَ النَّسَاءُ مِنْ يَعْدُ अपने हक में इस पावन्दी का ऐलान इस वात की खुली दलील है कि आप सल्लल्लाह

अलैहि व सल्लम ने जो कुछ किया अपने रब के हुक्म व इजाज़त से किया। एक से ज्यादा निकाह करने की वजह से तालीमी और तब्लीगी फायदे जो उम्मत की हासिल

हुए और जो अहकाम उम्मत तक पहुँचे उसकी तफसीलात इस कद्र ज्यादा हैं कि उनको समेटना दुश्वार है, हदीस की किताबें इस पर शाहिद (गवाह और सबत) हैं, अलबत्ता कछ अन्य फायदों

की तरफ यहाँ हम इशारा करते हैं। हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाह अन्हा के शौहर हज़रत अबू सलमा रज़ियल्लाह अन्ह की वफात के बाद आप सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने उनसे निकाह कर लिया था। वह अपने पहले शौहर के बच्चों के साथ आपके घर तशरीफ लाईं, उनके बच्चों की आपने परवरिश की और

अपने अमल से बता दिया कि किस प्यार व मुहब्बत से सौतेली औलाद की परवरिश करनी चाहिये। आपकी बीवियों में सिर्फ़ यही एक वीवी हैं जो बच्चों के साथ आईं. अगर कोई भी 

बीवी इस तरह की न होती तो अमली तौर पर सौतेली औलाद की परवरिश का ख़ाना ख़ाती रह जाता और उम्मत को इस सिलसिले में कोई हिध्ययत न मितती। इनके बेटे हज़रत उमर बिन अबी सलमा रिज़यल्लाहु अन्हु फ्रस्मते हैं कि में रस्तुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की गोद में परवरिश पाता था। एक बार आपके साथ खाना खाते हुए प्याले में हर जगह हाथ डालता था आपने फ्रस्मायाः

سَمِّ اللَّهُ وَكُلْ بِيَمِيْنِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِكَ

अल्लाह का नाम लेकर खा, दाहिने हाय से खा अौर सामने से खा। (बुखारी, मुस्लिम) हज़रत जुवैरिया रिज़यलाखु अन्हार एक जिहाद में केंद्र होकर जाई थीं। दूसरे कैंदियों की तरह यह भी तक़सीम में आ गई और साबित बिन कैंस रिज़यलाखु अनु वा जनके वचाज़ाद साई के हिस्से में इनको तगा दिया गया, लेकिन इन्होंने अपने आकृत से इस तरह मामला किया केंद्र इसा है के इस्ता-इस्ता माल तुम्बती दे दूँगी मुझकी आज़ाद कर दो। यह मामला करके ढुज़्रूर सल्ललाढ़ अलैहि व सल्लम के सामने आई और माली इमदाद चाही। आपने फ़्रसाया में तुम्हें इससे बेहतर बात न बता हूँ? वह यह कि मैं तुम्हिरी तरफ़ से माल अदा कर हूँ और तुम से निकाह कर हूँ। इन्होंने ख़ुश्री से मज़्रूर कर लिया तब आपने इनकी तरफ़ से माल अदा कर हूँ जिता हम ते निकाह फ़्रसा हिया। इनकी कोम के सैंकड़ों अफ़्रराद हज़राते सहाबा की मिल्कियत में आ चुके ये, क्योंकि के सब सात होग कैंदी होकर आये थे। जब सहाबा किराम को पता चला कि हज़रत जुवैरिया आप सल्ललाहु अलैहि व सल्लम के निकाह में आ गई हैं तो आपके एहतिराम के पेशे नज़र सब ने अपने अपने आज़ा कर दिये। मुखानल्लाह! हज़राते सहाबा किराम रिज़यलाह अलुक के अदब की क्या शान थी। इस ज़ब्ब के थी नज़र के ये वोग सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ससुराल चातो हो गये इनको गुलाम कैंसे वानाकर रखें, सब को आजाद कर दिया। हज़रत आवशा रिज़यलाह अन्हा इस चाविक्ए के संबन्ध में फ़रमाती हैं:

فَلَقَدِ اعْنَقَ بِتَزْوِيْجِهِ إِيَّاهَا مِالَةَ آهٰلِ بَنْتٍ مِّنْ بَنِي الْمُصْطَلَقِ فَمَا آعَلَمُ الْمِزَاةُ أعْظُمُ بَرَكَةُ عَلَى قُومِهَا مِنْهَا.

"आप सल्ललाहु अलैहि व सल्लम के हज़रत जुवैरिया से निकाह कर लेने से बनू मुस्तलक के सी घराने आज़ाद हुए। मैंने कोई औरत ऐसी नहीं देखी जो जुवैरिया से बढ़कर अपनी कीम के लिये बड़ी बरकत वाली साबित हुई हो।"

हज़रत उम्मे हवीबा रिज़यल्लाहु अन्हा ने अपने शौहर के साथ इस्लाम के शुरू ज़माने ही में मक्का में इस्लाम कुबूल किया था और फिर दोनों मियाँ-बीवी हिजरत करके क़ाफिले के दूसरे अफ़राद के साथ हब्शा चले गये थे। वहाँ उनका शौहर ईसाई हो गया और चन्द दिन के बाद मर गया। आप सल्लल्लाहु अलेहि य सल्लम ने नजाशी के माध्यम से उनके पास निकार का पेग़ाम भेजा जिसे उन्होंने कुबूल कर लिया और वहीं हब्शा में नजाशी बादाहा हो ने आपके साथ उनका निकार कर दिया। दिलचस्म बात यह है कि हज़रत उम्मे हबीबा रिज़यल्लाहु अन्हा अबू सिफ़्यान निकार कर दिया। दिलचस्म बात यह है कि हज़रत उम्मे हबीबा रिज़यल्लाहु अन्हा अबू सिफ़्यान उस वक्त उस गिरोह के प्रमुख

4 A 100 T 100 A थे जिसने इस्लाम की दश्मनी को अपना सबसे बड़ा मकसद करार दिया था और वह मुसलमान और पैगम्बरे खुदा सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम को तकलीफ देने और उन्हें फुना के घाट उत्तर देने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते थे। जब उनको इस निकाह की इत्तिला हुई तो एक दम उनकी जबान से ये अलफाज निकले:

هُوَ الْفُحِلُ لَا يُجِدُ عُ الْفُدُ

''यानी मुहम्मद सल्लल्लाहु ज़लैहि व सल्लम बहादूर हैं उनकी नाक नहीं काटी जा सकती।' मतलब यह कि वह बुलन्द रुतवे वाले इज्ज़तदार आदमी हैं उनको ज़लील करना आसान नहीं। इधर तो हम उनको जलील करने की तैयारियों में लगे हुए हैं और उधर हमारी लडकी उनके निकाह में चली गर्द।

गर्ज कि इस निकाह ने एक मनोवैज्ञानिक जंग का असर किया और इस्लाम के मुकाबले में कुफ़ के सरदार के हौसले पस्त हो गये। इस निकाह की वजह से जो सियासी फायदा इस्लाम और मुसलमानों को पहुँचा उसकी अहमियत और ज़रूरत से इनकार नहीं किया जा सकता, और यकीन से कहा जा सकता है कि ख़ुदा के मुदब्बिर और हकीम (तदबीर से काम लेने वाले और अक्लमन्द) रसल ने इस फायदे को ज़रूर पेशे नज़र रखा होगा।

ये चन्द बातें लिखी गई हैं, इनके अलावा सीरत पर निगाह रखने वाले हजरात को बहुत कुछ हिक्मतें आप सल्लल्लाहु अलैहि व संल्लम के कई निकाह करने में मिल सकती हैं। इस सिलसिले में सय्यिदी हकीमूल-उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रह. के रिसाले ''कसरते अजुवाज लिसाहिबिल मेराज'' का देखना भी मफीद होगा।

यह तफसील हमने मुल्हिदीन व मुस्तशरिकीन (बेदीन और इस्लाम का अध्ययन रखने वाले गैर-मुस्लिमों) के फैलाये हुए फ़रेब से भरे जाल को काटने के लिये लिखी है, क्योंकि उनके इस धोखें के जाल में बहुत से वे तालीम यापता और नायांकिफ मुसलमान भी फंस जाते हैं जो सीरते नबवी और तारीखे इस्लाम से बेख़बर हैं, और इस्लामियात का इल्म मस्तशरिकीन (गैर-मुस्लिम इस्लाम का अध्ययन करने वालों) ही की किताबों से हासिल करते हैं।

# अगर कई बीवियों में बराबरी और इन्साफ पर ताकृत

न हो तो सिर्फ् एक बीवी पर सब्र किया जाये चार बीवियों तक की इजाजत देकर फरमायाः

فَإِنْ جِفْتُمْ أَلَّا تَعْدَلُوا فَوَ احدَةً أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

''यानी अगर तमको इसका ख़ौफ हो कि इन्साफ न कर सकोगे तो एक ही बीवी पर बस करो, या जो बाँदी शरई उसूल के मुताबिक मिल्क में हो उससे गुजारा करो।"

इससे मालम हुआ कि एक से ज्यादा निकाह करना उसी सुरत में जायज और मुनासिब है

जबिक शरीअत के मुताबिक सब वीवियों में बताबरी कर सके और सब के हकों का तिकाज़ रख सके। अगर इस पर कुरुत्त न हो तो एक ही बीवी रखी जाये। जुमाना-ए-जाहिलीयत में यह हुत्त आम या कि एक-एक शाइक कई-कई बीवियों रख लेता वा जिसका जिक्र कुछ हदीसों के हवाले से इस आयत के तहर पहले गुज़रा है, और बीवियों के हुद्दूक में बराबरी और इन्साफ का बिल्कुल ख़्माल न था, जिसकी तरफ ज़्यादा मैलान हो गया उसको हर हैसियत से नवाज़ने और खुझ रखने की पिक्रक में लग गये, और हूसरी बीवियों के हकों को नज़र-अन्दाज़ (अनदेखा) कर डालते। हुरुआने करोग ने साफ-साफ फ्रस्मा दिया कि अगर इन्साफ न कर सको तो एक ही बीवी रखों या वाँदी से गुज़ारा कर लो। यहाँ यह बात कृत्विले जिक्र है कि मन्त्रक बाँदी जिसको ज़िक्र आयत में है उसकी ख़ास झारें हैं जो जुमूमन आजकल नापेद हैं, इसत्वियों इस ज़माने में किसी को मन्त्रक शरई बाँदी कहकर बिना निकाह के रख लेना हराम है, इसकी तफ़सील का यहाँ मौक़ा नहीं।

हासिल यह कि अगरचे कुरआने करीम ने चार औरतें तक निकाह में रखने की इजाज़त दे दी और इस हद के अन्दर जो निकाह किये जायेंगे वो सही और जायज़ होंगे, लेकिन कई बीवियाँ होंने की सुरत में उनमें इन्साफ़ व बराबरी कायम रखना वाज़िब है और इसके दिखाफ़ करना ज़बरदस्त गुनाह है। इसलियें जब एक से ज़्यादा निकाह का इरादा करों तो एहले अगर हालात का जायजा जो कि सब के हुक़ुक़ इन्साफ़ व बराबरी के साथ पूरे करने की ताकृत भी है या नहीं, अगर यह अन्देशा गालिब हो कि इन्साफ़ व बराबरी कायम न रख सकोगे तो एक से ज़्यादा निकाह करना अपने आपको एक बड़े गुनाह में मुखला करने पर कृदम बढ़ाना है, इससे बाज़ रहना चाहिये और इस हालत में सिर्फ़ एक ही बीवी पर इंदितफ़ा (सब्र) करना चाहिये।

रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सब बीवियों के दरिमयान पूरी बराबरी व इन्साफ की सख़्त ताकीद फरमाई है और इसके ख़िलाफ करने पर सख़्त धमिकयाँ सुनाई हैं, और ख़ुद अपने अमल के ज़रिये भी इसको पेश फरमाया है, बल्कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तो उन मामलात में भी बराबरी फरमाते थे जिनमें बराबरी लाजिम नहीं।

एकं ह़दीस में आप सल्तल्लाहु ज़तीहि व सल्लम ने इस्शाद फ्रम्माया कि जिस शह़्स के निकाहे में दो ज़ौरतें हों और वह उनके हुक़्क़ में बसवरी और इन्साफ़ न कर सके तो वह कियामत में इस तरह उठाया जायेगा कि उसका एक पहलू गिरा हुआ होगा। (मिश्कात पेज 278) अलबत्ता यह बराबरी उन बातों में ज़रुरी है जो इनसान के इख़्त्रियार में हैं जैसे नफ़्क़े दिल का रुझान किसी की तरफ़ ज़्यादा हो जाये तो इस ग़ैर-इंद्रिलायारी मामले में उस पर कोई पकड़ नहीं, बशर्तिक उस मैलान का असर इंद्रिलयारी मामलात पर न पड़े। रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैंडि व सल्लम ने ख़ुद भी इंद्रिलयारी मामलात में पूरी बराबरी कायम फ़्रसाने के साथ हक तआ़ता की बारगाह में अुर्ज़ कियाः

اللَّهُمُّ هٰذَا قَسْمِيْ فِيْمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِي فِيْمَا تُمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ.

"या अल्लाह! यह मेरी बराबर वाली तकसीम है उन चीज़ों में जो मेरे इख़ितयार में हैं। अब वह चीज़ जो आपके कब्जे में है मेरे इख्तियार में नहीं है उस पर मुझसे पूछगछ न करना।"

ज़ाहिर है कि जिस काम पर एक मासूम रसूल भी क़ादिर नहीं उस पर कोई दूसरा कैसे क़ादिर हो सकता है। इसलिये क़ुरज़ाने करीम की दूसरी आयत में इस गैर-इंख़्तियारी मामले का ज़िक इस तरह फ़्रुरमायाः

وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْ آ اَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَآءِ. (١٢٩:٤)

"औरतों के दरमियान तुम पूरी बराबरी हरगिज़ न कर सकोगे।"

जिसमें बतला दिया कि दिल का रुझान और मुहब्बत एक ग्रैर-इख़्तियारी मामला है, इसमें बराबरी करना इनसान के बस में नहीं। लेकिन आगे इस ग्रैर-इख़्तियारी मामले की इस्लाह के लिये भी इरशाद फरमाया:

فَلَا تَمِيْلُوا كُلَّ الْمَيْل

यानी ''अगर किसी एक बीची से ज़्यादा मुख्यत हो तो इसमें तो तुम माजूर हो लेकिन दूसरी बीची से बिल्कुल ही बेरुख़ी और बेतवज्जोही उस हालत में भी जायज़ नहीं?' इस आयत के जुमले:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

(कि अनर तुमको यह आशंका हो कि तुम कई बीवियों में इन्साफ न कर सकोगे तो एक ही पर बस करों) में जिस इन्साफ व बराबरी का बयान है यह वही इख़्तियारी मामले का इन्साफ है, कि उसमें बेइन्साफी सख़्त गुनाह है, और जिस शख़्स को इस गुनाह में मुब्तत्ता हो जाने का ख़तरा हो उसको यह हिदायत की गई कि एक से ज़्यादा निकाह न करे।

#### एक शुब्हा और उसका जवाब

उपरोक्त तफ़सील व वज़ाहत को नज़र-अन्दाज़ कर देने की वजह से कुछ लोग सूर: निसा की उक्त आयत और इस आयत (129) को मिलाने से एक अजीब मुग़ालते में मुक्तला हो गये। वह यह कि सूर: निसा की आयत में तो यह हुक्म दिया गया कि इन्साफ़ व बराबरी कायम न रखने का ख़तरा हो तो फिर एक ही निकाह पर बस करो, और इस दूसरी आयत में क़तई तौर पर यह बाज़ेह कर दिया कि इन्साफ़ व बराबरी हो ही नहीं सकता, तो इसका नतीजा यह हुआ कि एक से ज़्यादा निकाह बिल्कुल ही जायज़ न रहे। तेकिन उनको सोचना चाहिये कि अगर अल्लाह तआ़ला का मक्सूद इन तमाम आयतों में एक से ज़्यादा निकाह को रोकना ही होता तो इस तफ़सील में जाने की ज़रूरत ही क्या थी, कि "निकाह करो जो पसन्द आये तुमको औरतें दो-दो, तीन-तीन, चार-चार" और फिर इस इरशाद के क्या मायने कि "अगर तुम्हें बेहन्साफ़ी का ख़तरा हो" क्योंकि इस सुरत में तो बेहन्साफ़ी यक़ीनी है, फिर ख़तरा होने के कोई मायने ही बाक़ी नहीं रहते।

इसके अलावा रसूले करीम सत्लल्लाहु अलैहि व सत्लम और सहावा किराम रिज. का अमली व कौली बयान लगातार मामूल इस पर सुबूत है कि एक से ज्यादा निकाह को किसी यक्त इस्लाम में नहीं रोका गया। बात वही है जो ऊपर बयान हो चुकी कि सूर: निसा की पहली आयत में इहिन्नयारी मामलात में इन्साफ़ व बराबरी का जिक है और दूसरी आयत में मुहन्बत और दिलें बुकाव में इन्साफ़ व बराबरी पर हुदरत न होने का बयान है। इसलिये दोनों आयतों में न कोई टकाव है और न इन आयतों में विल्कुल ही एक से ज्यादा निकाह करने की मनाही की कोई दलील है।

आयत के खत्म पर इरशाद फरमायाः

ذَٰلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُوْلُوا

इस आयत में दो कलिमे हैं- एक कलिमा **अदना यह लफ़्ज़ दनुब्दुन् से निकला है जो** कृरीब के मायने में हैं, और दूसरा लफ़्ज़ ला तऊलू है जिसके मायने मैलान और रुझान के हैं और यहाँ नाजायज़ मैलान और ज़ुल्म व ज़्यादती के मायने में इस्तेमाल हुआ है।

मतलब यह है कि इस आयत में जो कुछ तुमको बतलाया गया है (यानी इन्साफ़ न कर सकने की सूरत में एक बीवी पर बस करना, या बाँदी के साथ गुज़ारा कर लेना) यह ऐसी चीज़ है कि इसको इख़्तियार करने और इस पर अमल करने बाता होने में तुम ज़ुल्म करने से बच सकोगे, और ज़्यादती व जुल्म के मौके ख़ल्म हो सकेंगे।

यहाँ एक शुद्धा यह है कि जब एक बीवी होगी तो ज़ुल्म का विल्कुल कोई मौका न होगा फिर लफ़्ज़ अदना बढ़ाकर यह क्यों फ़रमाया कि इस पर अमल करने वाला होना इस बात के क़रीब है कि तुम ज़ुल्म न करो, बल्कि यह फ़रमाना चाहिये कि तुम बिल्कुल इस ज़ुल्म से बच जाओंगे।

इसका जवाब यह है कि यह लफ़्ज़ अदना बढ़ाकर इस तरफ़ इशारा फ़्रसाया है कि चूँकि बहुत से लोग एक बीबी को भी जुल्म व सितम का तख़्ता बनाये रखते हैं इसितये जुल्म का रास्ता बन्द करने के लिये सिर्फ़ यह काफ़ी नहीं कि एक से ज़्यादा निकाह न करो, हीं यह ज़ल्स है कि इस सूरत में ज़ुल्म का ख़तरा कम हो जायेगा और तुम इन्साफ़ के क्रीब पहुँच जाओंगे और ज़ुल्म व ज़्यादती से मुकम्मल बचाव उस वक्त होगा जबिक एक बीबी के हुक्कूक़ पूरे अदा किये जायें, उसके साथ अच्छे मुक्कुक का मामला रहे, उसकी ख़ामियों से दरगुज़र और उसकी तरफ़ से पैश्र आने वाली नागवार बातों पर सब्र किया जाये। وَاثُوا النِّسَاءَ صَدُفْتِهِ فَى خَلَةً وَلَانُ طِيبُنَ كُمُ عَنْ شَنى إِنَّهُ لَفْسًا كَكُلُوهُ عَنِينًا عَرِينًا ٥

व आतु िनसा-अ सदुक् तिहिन्-न दे डालो औरतों को उनके मेहर खुशी से, निहल-तन्, फ्-इन् तिब्-न लकुम् फिर अगर वे उसमें से कुछ अपनी खुशी से, अन् शैइम् मिन्हु नफ्सन् फ़क्लूहु हेनीअम्-मरीआ (4)

इस आयत के मज़मून का पीछे से जोड़

पिछली आयत में एक से ज़्यादा बीवियाँ रखने की वजह से जो औरतों पर ख़ुल्म होता था उसको दूर किया गया था, इस आयत में औरतों के एक ख़ास हक का ज़िक है और उसमें जो ख़ुल्म व सितम होता था उसको दूर करने का बयान है, और वह हक् मेहर का हक् है।

#### खुलासा-ए-तफ़सीर

और तुम लोग बीवियों को उनके मेहर ख़ुशदिली से दे दिया करो। हाँ! अगर वे बीवियां ख़ुशदिली से छोड़ दें तुमको उस मेहर में का कोई हिस्सा (और यही हुक्म पूरे का भी है) तो (उस हालत में) तुम उसको खाओं (बस्तो) मज़ेदार और अच्छी चीज हमझ कर।

#### मआरिफ़ व मसाईल

मेहर के मुत़ाल्लिक अ़रब में कई किस्म के ज़ुल्म होते थे:

एक यह कि मेहर जो लड़की का हक हैं उसको न दिया जाता या बल्कि लड़की के सरपरस्त शीहर से यसूल कर लेते थे जो सरासर जुल्म था। इसको दफा करने के लिये कुरआने करीम ने फरमायाः

وَاتُوا النِّسَآءَ صَدُقْتِهِنَّ

यानी ''औरतों को उनके मेहर दों'' इसके मुखातब श्रीहर भी हैं कि वे अपनी बीवी का मेहर खुद बीबी को दें और दूसरों को न दें, और लड़कियों के वली और सरपरस्त भी कि अगर लड़कियों के मेहर उनको वसूल हो जायें तो वे लड़कियों ही को दे दें। उनकी इजाज़त के बग़ैर अपने कुब्ज़े और इस्तेमाल में न लायें।

दूसरा ज़ुल्म यह भी वा कि अगर कभी किसी को मेहर देना भी षड़ गया तो बहुत तल्ख़ी (कड़वाहट) के साथ, दिल के न चाहते हुए एक जुर्माना समझकर देते थे। इस ज़ुल्म का ख़ाल्मा उक्त आयत के इस लफ़्ज़ निहला से फ़्रमाया गया। क्योंकि निहला लुगृत में उस देने को कहते हैं जो ख़ज़दिली के साथ दिया जाये। क्रमीर मआरिफल-करजान जिल्ह (१)

गृज़ं कि इस आयत में यह तालीम फ़रमाई गई कि औरतों का मेहर एक वाजिब हक है उसकी अदायेगी ज़रूरी है और जिस तरह तमाम वाजिब हुकूक ख़ुश्रवित्ती (दिल की ख़ुशी) के साथ अदा करने ज़रूरी हैं इसी तरह मेहर को भी समझना चाड़िये।

तीसरा सुल्म मेहर के बारे में यह भी होता था कि बहुत से शीहर यह समझकर कि बीबी उनसे मजबूर है मुखालफ़त नहीं कर सकती, दबाव डातकर उनसे मेहर माफ़ करा लेते थे, जिससे दर हकीकृत माफ़ी न होती थी मगर वे यह समझकर बेफ़िक्र हो जाते थे कि मेहर माफ़ हो गया।

इस ज़ुल्म को रोकने के लिये मज़कूरा आयत में इरशाद फ़रमायाः

فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيْنًا مَّرِيْنًا.

यानी ''अगर वे औरतें खुशदिली के साथ अपने मेहर का कोई हिस्सा तुम्हें दे दें तो तुम उसको खा सकते हो, तुम्हारे लिये मुवारक होगा।'

मतलब यह है कि ज़बरदस्ती, मजबूर करके और दबाव के ज़िरये माफी हासिल करना तो कोई चीज़ नहीं, इससे खुछ माफ़ नहीं होता, लेकिन अगर वे बिल्कुल अपने इख़्तियार और रज़ामन्दी से कोई हिस्सा मेहर का माफ़ कर दें या लेने के बाद तुम्हें वापस कर दें तो वह तुम्हारे लिये जायज़ और दुकस्त है।

ये ज़िक हुए अत्याचार जुमाना-ए-जाहिलीयत (इस्लाम से पहले ज़माने) में बहुत ज़्यादा थे जिन पर क़ुरुआने करीम ने इस आयत में बन्दिश लगायी है। अफसीस कि जाहिलीयत के ज़माने की ये बातें मुरालमानों में अब भी मौजूद हैं, मुख्लिलिफ कबीलों और हलाकों में इन जुल्मों व अत्याचारों में से कोई न कोई ज़ुल्म ज़रूर पाया जाता है, इन सब मज़ालिम से बचना लाज़िम है। आयते शरीफ़ा में जो यह कैद लगाई तीबे-नमुस की कि खुशी से तुम्हारी बीजियों अगर मेहर का कुछ हिस्सा तुमको दें या तुम से वसूल ही न करें तो तुम उसको खा सकते हो, इसमें एक बहुत बड़ा राज़ है। बात यह है कि शरीअ़त का यह उसूल है कि किसी का ज़रा सा माल भी किसी दूसरे के लिये हलाल नहीं है जब तक कि दिली राज़ामन्दी से इजाज़त न हो। बतौर एक मुस्तिकृत कायदे के हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने फ्रासायाः

''ख़बरदार ज़ुल्म न करो और अच्छी तरह से समझ तो कि किसी श़ख्स का माल (दूसरे श़ुद्धा के लिये) हलाल नहीं है जब तक कि उसके नफ़्स की ख़ुशी से हासिल न हो।''

यह एक अहम और शानदार उसूल है और इसके मातहत बहुत से अहकाम और तफ्सीलात आती हैं।

भौजूदा दौर में बूँकि औरतें यह समझती हैं कि मेहर मिलने वाला नहीं है, अगर सवाल कहैं या माफ़ न कहें तो ननमुटाव और ताल्लुकात में ख़राबी पैदा होगी, इसलिये दिल न चाहते हुए भी माफ़ कर देती हैं, इस माफ़ी का कोई एतिबार नहीं। सिय्यदी हज़रत हकीमुल-उम्मत मीलाना बानवी हुद्दि-त सिर्हहू फ़रमाते थे कि सही मायने में नफ़्स की रज़ामन्दी और ख़ुशी से माफ़ करने का पता इस सुरत में चल सकता है कि मेहर की रक्षम बीची के हवाले कर दी जाये, उसके बार वह अपनी ख़ुशी से बगैर किसी दबाव के दे दे। यही नफ़्स की ख़ुशी व रज़ामन्दी बहनों और बीवियों की मीरास में भी समझ लेनी चाहिये। अक्सर यह होता है कि माँ या बाप के भर जाने पर सड़के ही पूरे माल पर काबिज हो जाते हैं और लड़कियों को हिस्सा नहीं देते, अगर किसी को बहुत दीनदारी का झ्याल हुआ तो बहनों से नाफ़ी गंग लेता है। वे चूँकि यह समझती है कि हिस्सा किसी हाल में मिलने वाला नहीं, इसलिये अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ माफ़ करने को कह देती हैं। फिर बाप की वफ़्ता पर उसकी बीवी का हिस्सा भी नहीं दिया जाता, ख़ुसूरन सौतेती माँ को तो देते ही नहीं। यह सब हुक्क़ दबा लेना है। अगर कोई दिल की ख़ुशी और रज़ामन्दी से माफ़ कर दे तो माफ़ हो सकता है, जिसकी पहचान ऊपर गुज़र चुकी।

सिय्यदी रूज़्स्त स्कीमुल-उम्मत भीलाना थानवी सुद्दिन्त विसर्ट्सू ने यह भी फ्रामाया कि इस सिलसिले में नफ़्स की ख़ुशी का ज़िक्र है, दिल की ख़ुशी नहीं। फ्रामाते- इसलिये कि किसी का माल हलाल होने के लिये उसके दिल की ख़ुशी काफ़ी नहीं, जो लोग रिश्वत या सूद देते हैं बहुत से ज़ाहिरी फ़ायदे सोचकर और अ़क्ली तौर पर आमदनी का हिसाब क्याकर ख़र्च कर देते हैं मगर यह ख़ुशी मोतबर नहीं, अगर नफ़्स दे पूछा जाये तो वह इस ख़ुचें पर कृतई राज़ी न होगा, इसी वजह से नफ़्स की रज़ाम्दी को फ़ैसला करने वाला कृतार दिया गया।

मस्जिदों व मदरसों या और किसी ज़रूरत के लिये अगर चन्दा किया जाये उसमें भी देने वाले के नफ़्स की रज़ामन्दी व ख़ुश्री का ख़्याल रखना लाज़िम है। पंचायत, चौघरी, सरदार, कुड़ के दबाव से अगर कोई श़ब्क़्स चन्दा दे और नफ़्स की ख़ुशी व रज़ामन्दी न हो तो उस चन्दे को काम में लगाना हलाल नहीं, बल्कि उसको वापस किया जायेगा।

इस आयत में जो लफ़्ज़ 'सबुक़ात' आया है, सदक़ा की जमा (बहुवचन) है। ''सबुक़तु' और ''सुयाक़" औरतों के मेहर को कहा जाता है। मुल्ला अली क़ारी रह. शरह मिश्रकात में लिखते हैं:

यानी मेहर को सुधाक और सदुका इसलिये कहते हैं कि "सदुक" के इस माद्दे में सच के मायने हैं और मेहर से भी चूँिक शौहर का अपनी बीवी की तरफ सच्चा मैलान (लगाव) ज़ाहिर होता है इसलिये इस सुनासबत से मेहर को सुदाक कहने लगे।

और 'हनीअन्' और 'मरीअन्' सिफ़त के जलफाज़ हैं। हनीअन् लुगत में उस चीज़ को कहते हैं जो किसी मशक्कत और तकलीफ़ों के बगैर हासिल हो जाये। जब यह खाने की सिफ़त के तौर पर इस्तेमाल हो तो इसके मायने खुशगवार खाने के होते हैं, यानी ऐसा खाना जो किसी मशक्कत के बगैर हलक़ से उतर जाये और आसांनी से हज़म होकर बदन का हिस्सा बन जाये। 'मरीअन्' का लफ़्ज़ भी मज़कूरा मायने में इस्तेमाल किया जाता है। (कामूस) गुर्ज़ कि दोनों

'मराअन्' का लफ़्ज़ भी मज़कूरा मायने में इस्तेमाल किया जाता है। (कामूस) ग़ज़ं कि दोनों लफ़्ज़ मायने के एतिबार से करीब हैं, इसी वजह से हज़रत थानवी रह. ने इन दोनों लफ़्ज़ों का तर्जुमा ''ख़ुशगवार'' के अलफ़ाज़ से किया है, और हज़रत शाह अ़ब्दुल-क़ादिर रह. ने 'रचता क्वता'' के अलफाज इस्तेमाल किये हैं।

وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ امْوَالَكُمُ الَّتِيْ جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيلًا

وَّارَزُقُوْهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمُ قُولًا مَعْمُ وَقَانَ وَابْتَلُوا الْيَتْمَلِي حَتَى إِذَا بَلَعُوا الْيُكَامَ، فَانُ الْنَسْتُمْ مِنْهُمُ رُشُدًا فَادْفَعُوا النِّيهِمُ امْوالهُمْ ، وَلا تَاكُولُهُ السَّرافَا وَبدَارًا أَنْ يَكُرُوا ، وَمَنْ كَان غَنِيًّا فَلَيْسَتَعُفِفُ، وَمَن كَانَ فَقِلُرًا فَلَيَا كُلُ بِالْمَعْرُوفِ، فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَا لَهُمْ فَأَشْهِلُوا عَلَيْهِمُ وَكُفْ بِاللهِ حَسِيْبًا ٥

व ला तुअतुस्सु-फहा-अ अम्वालकम्लाती ज-अलल्लाह लकम

कियामंव-वर्जुक्हम फीहा वक्सहम व कल लहम कौलम मञ्जरूका (5) वब्तलल-यतामा हत्ता उजा

ब-लगुन्निका-ह फ-इन आनस्तम मिन्हुम् रुश्दन् फृद्फुअ् इलैहिम् अम्वालहम व ला तअकलहा

इस्राफंव-व बिदारन अंय्यक्बरू, व मन का-न गृनिय्यन् फुल्यस्तअ्फिफ् व मन का-न फकीरन फुल्यअ्कुल् बिल्म अरूफि, फ्-इजा द-फ्अ्तुम्

इलैहिम् अम्वालहम् फ-अश्हिद अलैहिम. कफा बिल्लाहि

हसीबा (6)

इन आयतों के मज़मून का पीछे से ताल्लुक

पहले बयान हुई आयतों में यतीमों के माल उनके सुपुर्द कर देने और औरतों के मेहर उनको अदा करने का हुक्म गुज़र चुका है, जिससे बज़ाहिर यह समझ में आ सकता है कि यतीमों और

खिलाते और पहनाते रही और कही उनसे बात माकल। (5) और सधारते रही यतीमों को जब तक पहुँचें वे निकाह की उम को. फिर अगर देखो उनमें होशियारी तो उनके हवाले करो उनका माल. और खा न जाओ यतीमों का माल जरूरत से ज्यादा और हाजत से पहले कि ये बड़े न हो जायें. और जिसको हाजत न हो तो यतीम के माल से बचता रहे और जो कोई मोहताज हो तो वह खा ले दस्तर (और रिवाज) के मुवाफ़िक, फिर जब उनको हवाले करो उनके माल तो गवाह कर लो उस पर. और अल्लाह काफी है हिसाब लेने को। (6)

और मत पकड़ा दो बेअक्लों को अपने वे

माल जिनको बनाया है अल्लाह ने तम्हारे

गजारे का सबब और उनको उसमें से

औरतों का मान हर हाल में उनके हवाले कर देना चाहिये, चाहे उनको मामलस्त का सलीका भी न हो और वे मालों की हिफाज़त पर भी क़ादिर न हों। इस गुलत-फ़हमी को दूर करने के लिये इन आयतों में फ़रमाया कि कम-अज़लों को माल सुपुर्व न करो और उनकी जाँच करते रहो, जब मालों की हिफाज़त और उनके ख़र्च करने के मौकों की सूझ-बूझ उनके अन्दर महसूस होने लगे तो माल उनके सुपुर्द कर दो।

#### खुलासा-ए-तफ़सीर

(और अगर यतीम बालिग हो जायें जिसका तकाज़ा है कि माल को उनके सुपुर्द कर दिया जायें जैसा कि आगे आता है। लेकिन कम-अवृत्त हों तो) तुम (उन) कम-अवृत्तों को अपने (यानें उनकें) ये माल मत दो जिनको अल्लाह तआ़ला ने (ऐसे काम का पैदा किया है कि उनकों) चुम्हारे (सब के) लिये ज़िन्दगी का सरमाया बनाया है (मतलब यह कि माल कृद्र की चीज़ है उनकों अभी मत दो कि बेक्द्री करके उड़ा देंगे) और उन मालों में (तें) उनको खिलाते रही पहनाते रहो और उनसे माळूल बात कहते रहो (यानी उनको तसल्ली देते रहो कि माल तुम्हारा है, तुम्हारी भलाई की वजह से अभी तुम्हारे हाथ में नहीं दिया, ज़रा समझदार हो जाओंगे तो तुम हो को दे दिया जायेगा)।

और (जब माल सुपूर्व करने के लिये होशियारी देखना ज़रूरी है तो) तम यतीमों को (बालिय होने से पहले होशियारी व तमीजदारी की बातों में) आजमा लिया करो (क्योंकि बालिंग होने का वक्त तो माल सौंप देने का वक्त है तो आज़माईश पहले से चाहिये जैसे कुछ-कुछ सौदा-सुलफ उससे मंगा लिया और देखा कि कैसे सलीके से ख़रीद कर लाये या कोई चीज़ बेचने के लिये दी और देखा कि उसको किस तरह फरोख़्त किया) यहाँ तक कि (उनको आजमाया जाये) कि जब वे निकाह (की उम्र) को पहुँच जाएँ (यानी बालिग हो जायें क्योंकि निकाह की पूरी काबलियत बालिग होने से होती है) फिर (बालिग होने और उनकी परख के बाद) अगर उनमें किसी कद्र तमीज़ देखो (यानी माल को रखने, संभालने और अच्छे-बुरे काम का सलीका और इन्तिज़ाम उनमें पाओ) तो उनके माल उनके हवाले कर दो (और अगर अभी तक सलीका या इन्तिजाम न माल्म हो तो कुछ वक्त तक और उनके हवाले न किया जाये) और (यतीमों के) उन मालों को ज़रुरत से ज़ायद खर्च करके और इस ख्याल से कि ये बालिंग हो जाएँगे (फिर उनके हवाले करना पड़ेगा) जर्ल्स-जल्दी उड़ाकर मत खा डालो, और (अगर इस तरह न उड़ा दें बल्कि धोड़ा खाना चाहें तो इसका यह हुक्म है कि) जो शख़्स (उस माल में से लेने का) ज़रूरतमन्द न हो (यानी उसके पास भी ज़रूरत के मुताबिक अपना माल मीजूद है चाहे वह इतना न हो कि शरई तौर पर मालदारी की हद तक पहुँचे) सो वह तो अपने को बिल्कुल (थोड़ा खाने से भी) बचाये, और जो शाख्त ज़रूरतमन्द हो तो यह मुनासिब मिक्दार से (यानी जिसमें अनिवार्य ज़रूरते पूरी हो जायें) खा ले (बरत ले)। फिर जब (माल सींपने की शर्ते यानी बालिंग होना और समझ व अक्ल उनके अन्दर आ जाये तो) उनके माल उनके हवाले करने लगो तो (बेहतर है कि) उन (के माल

उनको दे देने) पर गवाह भी कर लिया करो (शायद किसी वक्त कुछ विवाद हो तो गबाह काम आये) और (वूँ तो) अल्लाह तआ़ला ही हिसाब लेने वाले काफ़ी हैं (अगर बददियानती न की हो तो जावाहों का न होना भी मुजिर नहीं, क्योंकि असल हिसाब जिनके मुलाल्लिक है वे तो उसकी सफ़ाई जानते हैं और अगर बददियानती की है तो गवाहों का होना कोई फ़ायदेमन्द नहीं, क्योंकि जिनसे हिसाब का साबका है वे उसका ग़लत हरकत में लिप्त होना जानते हैं, सिर्फ़ ज़ाहिरी बिन्ताम के लिये गवाहों का होना कान है वे उसका ग़लत हरकत में लिप्त होना जानते हैं, सिर्फ़ ज़ाहिरी

# मआ़रिफ़ व मसाईल

माल ज़िन्दगी का सरमाया है और इसकी हिफ़ाज़त लाज़िमी है

इन आयतों में एक तरफ तो माल की अहमियत और इनसानी गुज़ारे में इसका बड़ा बख़ल होना बयान फ़रमाकर इसकी हिफाज़त का तकाज़ा व ज़ज़्वा दिलों में पैदा किया गया, दूसरी तरफ मालों की हिफाज़त से संबन्धित एक आम कोताही की इस्ताह (सुयार) फ़रमाई गई, वह यह कि बहुत से आदमी तबई मुहब्बत से मगुज़ुब होकर नातज़ुबँकार नावालिंग बच्चों और

नावाकिफ़ औरतों को अपने माल हवाले कर देते हैं, जिसका लाज़िमी नतीजा माल की बरबादी और बहुत जल्द गुर्बत व तंगदस्ती होती है।

# औरतों, बच्चों और कम-अक्लों को माल सुपुर्द न किये जायें

मुफ़िस्सरे क़ुरआन हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रिज़यलाहु अ़न्दु बयान फ़रमाते हैं कि क़ुरआन मज़ीद की इस आयत में यह हिदायत फ़रमाई कि अपना पूरा माल कम-अ़क़्त बच्चों और औ़रतों के सुपुर्द करके ख़ुद उनके मोहताज न बनो, बल्कि अल्लाह तज़ाला ने तुमको हािकम और मुन्तज़िम बनाया है, तुम मात को ख़ुद अपनी रिफ़ाज़्त में रखकर ज़रूरत के अनुसार उनके ख़िलाने पहनाने में ख़ुव कारते रही, और अगर ये माल को अपने क़क़ों में लेने का मुतालबा भी करें तो उनको माज़्त्ल बात कहकर समझा हो जिसमें उनका दिल भी न टूटे और माल भी जाया न होने पाये, जैसे यह कह दो कि यह सब तुम्हारे ही लिये रखा है, ज़रा तुम

होशियार हो जाओंगे तो तुन्हें दे दिया जायेगा।
हज्यत अबुल्ताह बिन अब्बास रिज़यल्लाह अन्हु की इस तफसीर पर आयत का मफ़्हूम
(मतलब) उन सब औरतों, बच्चों और कम-अक़्ल नातजुर्बकार लोगों को शामिल है जिनको माल
सुपुर्द कर देने पर माल में नुकसान का ख़तरा है, चाहे ये अपने बच्चे हों या यतीम मच्चे, और
चाहे वह माल उन बच्चों और यतीमों का अपना हो या विलयों और सरपरस्तों का हो। यही
तफ़्सीर हज़रत अबू मूला अक़्श्री रिज़यल्लाह अनु से भी मन्कूल है और इमामे तफ़्सीर हाफ़िज़
तबरी रह. ने भी इसी की इहिहायार किया है।

पिछली और अगली आयतों का मज़मून अगरचे इस हुक्म को भी यतीम बच्चों के साध

ख़ास करने का रुझान पैदा कर सकता है लेकिन अलफ़ाज़ का आ़म होना अपनी जगह है जिसमें यतीम और ग़ैर-यतीम सब बच्चे दाख़िल हैं और शायद इस जगह 'अमवालकुम' (तम्हारे माल) फ्रमाने में यही हिक्मत हो कि वह अपने माल को भी शामिल है और यतीमों के मालों को भी, जब तक उनमें होशियारी न आये इनकी जिम्मेदारी में होने की वजह से गोया इन्हीं के माल हैं। और इससे पहली आयत में:

وَاتُوا الْيَتَالَى أَمُوالَهُمْ

(दे डालो यतीमों को उनके माल) फरमाकर असल हकीकृत को वाज़ेह भी कर दिया गया है कि यतीमों के माल उन्हीं को देने हैं, जिसके बाद कोई मुग़ालता बाकी नहीं रह सकता।

माल की हिफाज़त ज़रूरी चीज़ है और उसको ज़ाया करना गुनाह है। अपने माल की हिफाज़त करते हुए कोई शख़्त जान से मारा जाये तो शहीद है जैसा कि जान की हिफाजत करते हुए कुल्ल होने पर शहादत के अज़ का वायदा है। नबी करीम सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने

مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ. (بخارى ص ٢٣٧ جلد ١، مسلم ص ٨١ جلد ١)

"अपने माल की हिफाज़त करते हुए जो शख़्स मारा जाये वह शहीद है (यानी सवाब के एतिबार से शहीदों में शुमार है)।"

और इरशाद फरमायाः

फरमारा:

तफसीर मञारिफल-करजान जिल्द (2)

نِعِمًّا بِالْمَالِ الصَّالِحِ لِلرُّجُلِ الصَّالِحِ. (مشكوة ص ٣٢٦)

"नेक आदमी के लिये उसका अच्छा और पाकीजा माल जिन्दगी का बेहतरीन सरमाया है।" एक जगह इरशाद फरमायाः

لَا بَاسَ بِالْفِنِي لِمَن اتَّقَى اللَّهُ عَزُّوجَلَّ. (مشكوة ص ٤٥١)

"जों शख्स अल्लाह तआ़ला से उरता हो उसकी मालदारी में दीन का कोई हर्ज नहीं।"

आखिर की इन दोनों हदीसों में यह बात बताई है कि नेक और मुत्तकी आदमी का अपने पास माल रखना उसके हक में नकसानदेह नहीं है, क्योंकि ऐसा शख़्स अल्लाह से खौफ खाते हए अपने माल को गुनाहों में ख़र्च करने से बचेगा। बहुत से औलिया-अल्लाह और सुफिया व बजर्गों से जो माल की बुराई मन्कूल है वह उन्हीं लोगों के हक में है जो गुनाहों में खर्च करके अपने कमाये हुए माल को आख़िरत के अज़ाब का ज़रिया बनाते हैं। और चूँकि इनसान तबई तौर पर

मालदार होने के बाद फ़ज़्लख़र्ची और दूसरे गुनाहों से महफ़्ज़ रहने की फ़िक्र छोड़ देता है इसलिये माल से दूर रहने को अच्छा समझा गया है, ज़रूरत के मुताबिक थोड़ा बहुत कमाया और अल्लाह का नाम लिया और माल के हिसाब से अपनी जान बचाई, यह पराने बज़र्गों का तर्ज

था, मौजूदा दौर में लोगों में दौन व ईमान की अहमियत ज़्यादा नहीं है, दुनियावी साज़ व सामान की तरफ ज्यादा मृतघञ्जह होते हैं और मामृली सी तकलीफ ही नहीं बल्कि जाहिरी फैशन की ख़िलाफ़वर्ज़ी हो जाने पर दीन छोड़ने को तैयार हो जाते हैं, इसलिये ऐसे लोगों के लिये हलाल माल कमाने और उसको महफूल रखने की ज़्यादा अहमियत है। इसी तरह के लोगों के लिये हुनूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः

. ''यानी तंगदस्ती इनसान को कई बार काफिर बना सकती है।'

हज़रत सुफ़ियान सौरी रहमतुल्लाहि अलैहि ने इसका खुलासा करते हुए फ़रमायाः

كان المال فيما مضى يكره فاما اليوم فهو تُرْس المؤمن. - عد - - خد - - خص المنافقة ا

यानी ''पहले ज़माने में माल को पास रखना अच्छा नहीं समझा जाता था लेकिन आज यह माल मोमिन की ढाल है।''

साध ही उन्होंने फ्रमायाः

مْنُ كَانَ فِيْ يَدِهِ مِنْ هَذِهِ مَنْهَا فَلَيْصَلِيمُهُ فَإِنَّهُ زَمَانَ إِن احْتَاجَ كَانَ اوْلَ مَنْ يَذُوكُ وَلِيْهُ. عَنْ هَلَا لَكُونَ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ هَلِهِ مَنْهَا فَلْيُصِلِحُهُ فَإِنَّهُ وَمَانُ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

''यानी जिसके पास दराहिम व दीनार (सोर्न चाँदी के सिक्के अर्थात् माल) में से कुछ मौजूद हो उसे चाहिये कि उस माल को मुनासिब तरीक़े पर काम में लाये, क्योंकि यह वह ज़माना है कि अमर कुछ ज़रूरत पेश आ गई तो इनसान उस ज़रूरत को पूरी करने के लिये सबसे पहले अपने दीन ही को ख़र्च करेगा।'' मतलब यह है कि ज़रूरत पूरे करने की अहमियत दीन पर चलने से ज़्यादा हो गई है। (मिश्कात पेज 491)

#### नाबालिगों की समझ और काबलियत जाँचने का हुक्म

पहली आयत में जब यह मालूम हो गया कि जब तक मामलात में नायालिगों की होशियारी साबित न हो जाये उस वक्त तक उनको माल न सींपे जायें, इसलिये दूसरी आयत में बच्चों की तालीम व तरिययत का इन्तिज़ाम और फिर इम्तिहान लेकर उनकी सलाहियत मालूम करने के अहकाम दिये गये। इरशाद हुआ:

وَالْمُتَلُوا الْيَتْلِمٰي حَتَّى إِذَا يَلَغُوا الْيَكَاحَ.

यानी ''बालिंग होने से पहले ही छोटे-छोटे मामूली मामलात ख़रीद व बेच के उनके सुपुर्द करके उनकी सलाहियत का इम्तिहान लेते रहो, यहाँ तक कि जब वे निकाह के काबिल यानी बालिंग हो जायें'' तो अब ख़ास तीर से इसका अन्दाज़ा लगाओ कि वे अपने मामलात में होशियार हो गये या नहीं, जब होशियारी महसूस कर लो तब उनके माल उनके सुपुर्द कर दो।

खुलाता यह कि बच्चों की मध्सस तथीयत और उनमें अक्त व होश के परवान चढ़ने के एतिबार से उनके तीन दर्ज कर दिये गये- एक बालिग होने से पहले, दूसरा बालिग होने के बाद, तीसरा होशियारी (समझ व अक्त आने) के बाद। बालिग होने से पहले बच्चों के सरपरसों को यह हुक्म है कि उनकी तालीम व तरिबयत की कोशिश करें, मामलात में उनको होशियार करने के लिये छोटे-छोटे मामलात ख़रीद व बेच के उनके हाथ से करायें। आयत में 'बक्तलुल-यतामा' (आजमाते रहो सुधारते रहों) का यही मतलब है। इससे इमामे आजम अबू हनीफ़ा रह, ने यह मसला निकाला है कि नाबालिए बच्चे जो ख़रीद व बेच के मामलात अपने वली की इजाज़त से करें वो सही और नाफिज (लाग) हैं।

दूसरा हुक्म यह है कि जब वे बालिग और निकाह के कृषिल हो जायें तो अब मामलात और तजुर्वे के एतिबार से उनके झासात की जाँच करो, अगर देखों कि वे अपने नफे-नुकुसान को समझने लगे हैं और मामलात सलीक़े से करते हैं तो उनके माल उनके हवाले कर दें।

#### बालिग होने की उम्र

इस आयत में जहाँ बालिग होने का हुक्म बयान फरमाया गया वहाँ हुरुआने करीम ने इस बारे में कि बच्चे का बालिग होना किस उम्र में समझ जायेगा 'फ़-इज़ा ब-लगुनिका-क' फ्रमाकर इसकी तरफ़ इशारा कर दिया कि बालिग होना असल में किसी उम्र के साथ मुकैयद नहीं बल्कि उसका मदार उन आसार (निशानियाँ) पर है जो बालिगों को पेश्न आते हैं। उन निशानियाँ से जिस क्कृत भी वे निकाह के कृषिक हो जायें तो बालिग समझे जायेंगे चाहे उम्र तेरह चौदह साल ही की हो, अलबत्ता अगर किसी बच्चे में बालिग होने की निशानियाँ जाहिर ही न हों तो उम्र के एतिबार से उसको बालिग करार दिया जायेगा जिसमें फुकुका का इिक्तिलाफ़ (मतभेद) है। कुछ हज्यत ने लड़के के लिये अहारह साल और लड़की के लिये सबह साल मुकर्रर किये हैं, और कुछ ने दोनों के लिये पन्द्रह साल करार दिये। इमामे आज़म अबू हमीफ़ा रह. के मज़हब में फ़तवा इस कौल पर है कि लड़का और लड़की दोनों पन्द्रह साल की उम्र पूरी होने पर शरई तौर पर बालिग करार दिये जायेंगे, चाहे बालिग होने के निशानात पाये जायें या नहीं।

#### समझदार होना किस तरह मालूम होगा? इस संबन्ध में 'तम उनमें होशियारी देखो' की वजाहत

खुरआन का हुक्स यह है कि जब तुम उनमें होशियारी महसूस करो उस बक्त उनके माल उनको सुपुर्द कर दो। इस होशियारी की क्या मियार है? क़ुरआन मजीद ने उस आख़िरी मियाद का कोई खुलासा नहीं फ़्रमाया, इसलिये कुछ फ़ुक़्छा (मसाईल के माहिर उलेमा) इस तरफ़ गये। कि जब तक पूरी होशियारी महसूस न की जाये उस बक्त तक उनके माल उनके सुपुर्द न किये जायें), बल्कि पक्षले ही की तरह बली की हिफाज़्त व अमानत में रहेंगे, बाहे सारी उम्र इसी हालत में गुज़र जाये।

और इमामे आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैहि की तहकीक़ यह है कि इस जगह होशियारी न होने से वह मुराद है जो बचपन के असर से हो और बालिग़ होने के दस साल बाद तक बचपन का असर ख़द्म हो जाता है, इसलिये पन्द्रह साल बालिग़ होने की उम्र और दस साल होशियारी व समझ के यही छुल पच्चीस साल की उम्र हो जाने पर वह होशियारी व समझवारी ज़सर हासिल होगी जिसके हासिल होने में बचपन और कम-उम्री बाधा थी। और हुरुआने करीम ने लफ़्ज़ 'रुश्द' निकरा (बिना ख़ास किये) लाकर इस तरफ़ इशारा भी कर दिया है कि मुकम्मल होशियारी और अक़्लमन्दी शर्त नहीं, किसी कृद्र होशियारी भी इसके तिये काफ़ी है कि उनके माल उनको दे दिये जायें, इसलिये पच्चीस लाल तक इन्तिज़ार करके अगर मुकम्मल होशियारी न भी आंखे तब भी उनके माल उनको दे दिये जायेंगे। सी मुकम्मल समझदारी और होशियारी सो वह कुछ लोगों में उम्र भर नहीं आती, वे हमेशा सीचे भोते रहते हैं। इसकी वजह से उनको अपने मालों से मेहरूम न किया जायेगा। हो अगर कोई विक्लुल पांगल और मज़न्दे ही हो तो उसका दुक्म अलग है कि वह हमेशा नावालिंग बच्चों के हुक्म में रहता है और उसके माल कभी उसके हवातें न किये जायेंगे, जब तक उसका जुनून ख़त्म न हो जाये, अगरवे सारी उम्र उस जुनून में गुज़र जाये।

## यतीमों के माल बेजा ख़र्च करने की मनाही

जैसा कि मालूम हो चुका है, इस आयत में इस बात की हिदायत दी गई है कि यतीमों के माल उनको उस यक्त तक हवाले न करो जब तक उनमें किसी कद्र होशियारी और तजुर्वा न आ जाये, और इसके लिये ज़ाहिर है कि मज़ीद <del>कुठ सम</del>्य तक इन्तिज़ार करना होगा।

इस हालत में यह संभावना थी कि यतीम के विलयों की तरफ से कोई ऐसी ज़्यादती हो जिससे यतीम का नुकसान हो, इसलिये आगे इस आयत में इरशाद फ्रमायाः

وَلَا تَأْكُلُوْهَاۤ اِسْرَافًا وَبِدَارًا اَنْ يَكْمَرُوْا

यानी "उन मालों को ज़रूरत से ज़्यारा उठाकर और इस ख़्याल से कि ये बालिग हो जायेंगे तो इनको देना षड़ेमा ज़ल्दी-ज़ल्दी उड़ाकर मत खा डालो।" इसमें यतीम के बितवों (सरपरस्तों) को दो चीज़ों से रोका गया है- एक उनके माल में इस्राफ् यानी ज़रूरत से ज़्यादा ख़र्च करने से दूसरे इस बात से कि उनका माल ज़रूरत पेश आने से पहले ज़ल्द-ज़ल्द ख़र्च करने लगें, इस ख़्याल से कि ज़ल्दी ही ये बड़े हो जायेंगे तो इनका माल इनको देना पड़ेगा, हमारा इंद्रिनयार ख़ला हो जायेंगा।

# यतीम का वली उसके माल में से ज़रूरत के हिसाब से

कुछ ले सकता है

आयत के आख़िर में इसका उसूल य कानून बयान फरमाया कि जो शख़्त्र किसी यतीम बच्चे की तरबियत और उसके माल की हिफाज़त में अपना वक़्त और मेहनत ख़र्च करता है, क्या उसको यह हक़ है कि यतीम के माल में से अपना मेहनताना (सेवा करने का हक) कुछ ले ले? चुनौंचे फ्रस्मायाः

وَمَنْ كَانَ عَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ

यानी जो शह्स ज़रूरतमन्द न हो, अपनी ज़रूरत की पूर्ति किसी दूसरे ज़िरये से कर सकता हो उसको चाहिये कि यतीन के माल में से अपना ख़िटमत का हक न लिया करे, क्योंकि यह ख़िदमत उसके ज़िम्मे फूर्ज़ है, इसका बदला लेना जायज़ नहीं। फिर फ्ररमायाः

وَمَنْ كَانَ لَقِيْرًا فَلْيَأْكُلِّ بِالْمَعْرُوفِ

यानी यतीम का जो बली फ़कीर और ज़रूरतमन्द हो और दूसरा कोई ज़रिया (माध्यम और साधन) गुज़ारे और रोज़ी कमाने का न रखता हो, वह यतीम के माल में से एक मुनासिब मात्रा खा सकता है जिससे आवश्यक ज़रूरतें पूरी हो जायें।

## माल सुपुर्द करते वक्त गवाह बनाना

आख़िर में इरशाद फ़रमायाः

فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِلُوا عَلَيْهِمْ وَكُفَّى بِاللَّهِ حَسِيبًا ٥

यानी ''जब आजुमाईश के बाद यतीमों के माल उनके सुपुर्द करने लगे तो चन्द मोतबर और नेक लोगों को गवाह बना लिया करो, ताकि आईन्दा किसी विवाद और झगड़े की सूरत पैदा न हो, और याद रखों कि अल्लाह तआ़ला के हिसाब में हर चीज़ है।''

# औकाफ़ और दूसरी मुल्की व मिल्ली सेवाओं का मुआवज़ा

आबत के मज़मून से एक फ़िक़्ही ज़ाला और उसूल मालूम हो गया कि जो लोग औकाफ़ (बक़्फ़ की सम्पत्ति) के निगरों हैं या मिल्सदों व मदरसों के प्रबन्धक हैं या मुस्लिम हुक़्सतों के इदारों के ज़िम्मेदार हैं, या ऐसी ही दूसरी मुल्की और मिल्ली सेवायें जिनका अन्जाम देना फ़र्ज़ें किफ़ाया है उन पर कार्यरत हैं, उन हज़रात के लिये भी अच्छा और बेहतर यह है कि अगर अपने पास इतना सरसाया हो और वे अपने बच्चों के ज़क़री ख़र्चे पूरे कर सकते हों तो उन इदारों और खुक्सत के बैतुल-माल (सरकारी ख़ज़ाने) से कुछ न लें, लेकिन अगर अपने पास पुज़ारे के लिये माल मौजूद न हो और कमाने का समय इन कामों में लग जाता हो तो ज़क़रत मुंता के लिये माल मौजूद न हो और कमाने का समय इन कामों में लग जाता हो तो ज़क़रत के मुताबिक इन इदारों (संस्थाओं) से माल ले लेने का इित्तवार है, मगर ज़क़रत के मुताबिक का लफ़्ज़ व्यान में रहे। बहुत से लोग ज़ाबों के तौर पर काग़ज़ी ख़ानापुरी के लिये अपनी तन्ख़्वाह के तौर पर कुछ मुक़र्रर कर लेते हैं, लेकिन विभिन्न तरीक़ों से उससे कहीं ज़्यादा बेएहतियाती के साथ अपनी ज़ात पर और बाल-बच्चों पर ख़र्च करते चले जाते हैं, इस बेएहतियाती को रोकने के लिये दिवाय ख़ीफ़े इलाही के ज़ुछ नहीं, जिसकी तरफ़ आयत के आख़िरी दुक़ड़ में 'य कफ़ा बिल्लाहि हसीवा' फ़रमाकर तमाम ज़्वाम य ख़्वास को तवज्जोह दिलाई गई है। जिसे अल्लाह तज्जाला के मुझसबे (पूछमछ) का ख़्याल हो वही नाजायज़ माल से बच सकता है। और अल्लाह ही है तीफ़ीक़ से नवाज़ने वाला।

لِلرِّجَالِ نَصِيْبُ فِينَا تَرَكَ الْوَالِدُن وَالْأَقْرُنُونَ مِ وَ

لِلنِسَاءَ نَصِيْبُ مِنَا تُرَكَ الْوَالِدُانِ وَ الْأَقْرَنُونَ مِنَا قَلَ مِنْهُ أَوْ كُثْرُ نَصِيبًا مَّفُونُ ضَا وَإِذَا حَضَّوَ الْقِسْمَةَ ۚ أُولُوا الْقُرْبُ وَالْيَتْلَى وَالْسَلْكِينُ فَالْزَقَوُهُمُ مِنْكُ ۚ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا شَعْرُوفْ ۗ ۞

وَلَيَحْشُ الَّذِينُ لَوْتُرَكُوا مِنْ خَلِفِهِمْ ذُرِّيَّةٌ ضِعْفًا خَافَوْا عَلَيْهُمْ وَلَيْتَقُوا الله وَلَيقُولُوا قُولًا سَدِينُهُا ٥ إِنَّ الَّذِينَ يَا كُلُونَ امْوَالَ الْيَتْلَى ظُلُمًا إِنْهَا يَا كُلُونَ فِي يُطُونِهِمُ كَارًا . وَسَيَصْلُونَ سَعِنْكًا خَ

तो उनको कुछ दो उसमें से और कह दो

उनसे बात माकल। (8) और चाहिए कि

डरें वे लोग कि अगर छोड़ी है अपने पीछे

जर्डफ (छोटी और कमजोर) औलाद तो

उन पर अन्देशा करें (यानी हमारे बाद

ऐसा ही हाल उनका होगा) तो चाहिए कि

डरें अल्लाह से और कहें सीघी बात। (9)

जो लोग कि खाते हैं यतीमों का माल

नाहक वे लोग अपने पेटों में आग ही भर

रहे हैं, और जल्द ही वे दाखाल होंगे

मर्दों का भी हिस्सा है उसमें जो छोड़ मरें लिरिंजालि नसीबुम्-मिम्मा त-रकल्-माँ-बाप और कराबत वाले और औरतों वालिदानि वल्-अक्रब्-न व का भी हिस्सा है उसमें जो छोड मरें लिनिसा-इ नसीब्म्-मिम्मा माँ-बाप और कराबत वाले. थोड़ा हो या त-रकल-वालिदानि वल-अकरब-न बहुत हो हिस्सा मुक्रिर किया हुआ है। मिम्मा कल-ल मिन्ह औ कस-र. (7) और जब हाजिर हों तकसीम के नसीबम मफरूजा (7) व इजा वक्त रिश्तेदार और यतीम और मोहताज ह-जरल किस्म-त उलल्क्र्रबा

वल-यतामा वल्मसाकीन फरजकहम मिन्ह व कुल लहुम कौलम् मञ्रूरूफा (8) वल्यख्शल्लजी-न लौ त-रक मिन

खाल्फिहिम जारिय्यतन जिआफन खाफ अलैहिम फल्यत्तक ल्ला-ह वल्-यकूल् कौलन् सदीदा (9) इन्नल्लज़ी-न यअुकुलू-न अम्वालल्-

यतामा ज़ूल्मन् इन्नमा यअकृत्-न फी बत्तनिहिम् नारन्, व स-यस्लौ-न सजीरा (10) 🏶

इन आयतों का पीछे के मज़मून से ताल्लुक

सूरः निसा में पहले ही आम इनसानी हुकूक, खासकर घरेलू और समाजी ज़िन्दगी से

आग में। (10) 🌣

मुताल्लिक हुकूक का बयान चल रहा है। इससे पहली आयत में यतीमों के हुकूक का बयान क मज़कूरा चार आयतों में भी औरतों और यतीमों के ख़ास हुक़ूक जो विरासत से संबन्धित हैं. का वयान है।

पहली आयत में जाहिलीयत (इस्ताम से पहले ज़माने) की इस रस्म को बातिल कहा गया है कि उस जुमाने में औरतों को मीरास का हकदार ही नहीं माना जाता था। इस आयत ने उनको अपने शरई हिस्से का मस्तहिक करार देकर उनके हक में कमी करने और उनको नुकसान पहुँचाने की सख़्त मनाही की। फिर चूँकि मीरास के हकदारों का जिक्र आया था और ऐसे मौके पर तकसीम के वक्त गैर-मस्तिहिक फकीर और यतीम बच्चे (यानी जिनका मीरास में हिस्सा न हो) भी हाजिर हो जाया करते हैं तो दसरी आयत में उनके साथ अच्छे सलुक और इनायत व मेहरबानी करने का हुक्म इरशाद फरमाया. लेकिन यह हुक्म वजुबी नहीं बल्कि इस्तेहबाबी है (यानी हिस्सा न रखने वाले गरीबों यतीमों के साथ रियायत और उनकी खिदमत का मामला लाजिमी नहीं बल्कि अच्छा है, अगर ऐसा कर लें तो बड़े सवाब का काम है)।

इसके बाद तीसरी और चौथी आयत में भी यतीमों के अहकाम के सिलंसिले में इसी मज़मून की ताकीद है।

### खुलासा-ए-तफ़सीर

मर्दों के लिए भी (चाहे वे छोटे हों या बड़े) हिस्सा (मुकर्रर) है उस चीज़ में से जिसको (उन मर्दों के) माँ-बाप और (या दूसरे) बहुत नज़दीक के रिश्तेदार (अपने मरने के वक्त) छोड़ जाएँ । और (इसी तरह) औरतों के लिए भी (चाहे छोटी हों या बड़ी) हिस्सा (मुकर्सर) है उस चीज़ में से जिसको (उन औरतों के) माँ-वाप और (या दूसरे) वहत नज़दीक के रिश्तेदार (अपने मरने के वक्त) छोड़ जाएँ। चाहे वह (छोड़ी हुई) चीज थोड़ी हो या ज्यादा हो (सब में से मिलेगा और) हिस्सा (भी ऐसा जो) निश्चित तौर पर मुकर्रर हो। और जब (वारिसों में छोड़े हुए माल के) तकसीम होने के वक्त (ये लोग) मौजूद हों (यानी दूर के) रिश्तेदार (जिनका मीरास में हक नहीं) और यतीम और गरीब लोग (इस उम्मीद से कि शायद हमको भी कुछ मिल जाये, रिश्तेदार तो मस्किन है कि हकदार बन जाने के गुमान से और दूसरे लोग ख़ैर-ख़ैरात के तौर पर मिल जाने कें) तो उनको भी उस (छोड़े हुए माल) में (जिस कृद्र बालिगों का है उसमें) से कुछ दे दो और उनके साथ अच्छे अन्दाज (और नर्मी) से बात करो (वह बात रिश्तेदारों से तो यह है कि समझा दो कि शरीअत के कानून से तुम्हारा हिस्सा इसमें नहीं है, हम माज़ूर हैं, और दूसरों से यह कि देकर एहसान न जतलाओ)।

और (यतीमों के मामले में) ऐसे लोगों को डरना चाहिए कि अगर अपने बाद छोटे-छोटे बच्चे 🛭 छोड़कर (मर) जायें तो उन (बच्चों) की उन (लोगों) को फिक्र हो (कि देखिये इनको कोई। तकलीफ व नुकसान न दे तो ऐसा ही दूसरे के बच्चों के लिये भी ख्याल रखना चाहिये कि हम उनको तकलीफ व नकसान न दें) सो (इस बात को सोचकर) उन लोगों को चाहिए कि (यतीमी

कें मामले में) अल्लाह (कें हुक्म की मुख़ालफ़त) से डरें (यानी अपने फ़ेल से तकतीफ़ व नुकसान न पहुँचायें) और (क्होंल से भी उनसे) मौके की बात कहें (इसमें तसल्ली और दिलजोई की बात भी आ गई और तालीम व अदब सिखाने की बात मी आ गई। गुजें कि उनके माल और जान दोनों की इस्लाह करें) बेशक जो लोग यतीमों का माल बिना स्कृदार होते हुए खाते (बरतते) हैं, और कुछ नहीं वे अपने पेट में (दीज़ख़ की) आग (के अंगारे) भर रहे हैं (यानी अन्जाम उस खाने का यह होने वाला है) और (इस अन्जाम के तामने आने में कुछ ज्यादा देर नहीं क्योंकि) ज़ब्द ही (दीज़ख़ की) जलती हुई (आग) में दाख़िल होंगे (वहाँ यह अन्जाम नज़र आयेगा)।

## मआ़रिफ़ व मसाईल

माँ-बाप और दूसरे क़रीबी रिश्तेदारों के माल में मीरास का हक़ इस्ताम से पहले अरब और अजम (अरब से बाहर) की क्रीमों में इनसान के कमज़ोर वर्ग

यानी यतीम बच्चे और नाज़ुक वर्ग यानी औरतें हमेशा तरह-तरह के ज़ुल्म व सितम का शिकार रहे हैं। पहले तो इनका कोई हक ही तस्तीम नहीं किया जाता था और अगर कोई हक मान भी निवा गया तो मर्दों से उसका वसल करना और उसकी सरक्षा किसी की क़ुदरत में न थी।

इस्लाम ने सबसे पहले इनको हुकूक दिलाये, फिर उन हुकूक की हिफाज़त कर मुकम्मल इन्तिज़ाम किया। विरासत के कानून में भी दुनिया की आम कीमों ने समाज के इन दोनों कमज़ोर वर्गों को इनके फितरी और वाजिबी (अनिवाय) हुकूक से मेहरूम किया हुआ था।

अरब वालों ने तो उसूल ही यह बना लिया था कि विरासत का हकदार सिर्फ़ वह है जो घोड़े पर सवार हो और दुश्मनों का मुकाबला करके उनका माले गनीमत जमा करे।

पर सवार हो और दुश्मना का मुकाबला करक उनका माल गुनामत जमा करे। (तफ़्सीर ह्रुल-मञ्जानी पेज 210 जिल्द 4) जारिय है कि से सोनों तम कमानेस सम्बन्ध और औरनें दम यसल पर नहीं जा सकसी स्थानिये

ज़ाहिर है कि ये दोनों वर्ग कमज़ोर बच्चे और औरतें इस उसूल पर नहीं आ सकतीं, इसलिये उनके विरासती उसूल की रू से सिर्फ जवान वालिग लड़का ही वारिस हो सकता था, लड़की विल्कुल ही वारिस न समझी जाती थी चाहे बालिग हो या नाबालिग, और लड़का भी अगर नाबालिग होता तो वह भी मीरास का हक्दार न था। रसूले करीम सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम के मुबारक दौर में एक वाकिआ पेश आया कि

औस बिन साबित रिजयल्लाहु अन्हु का इस्तिकाल हुआ और दो लड़कियाँ एक लड़का नाबालिग और एक बीवी वारिस छोड़े, मगर अरब के पुराने दस्तूर के मुताबिक उनके चचाज़ाद भाईयों ने आकर मरहुम के पूरे माल पर कब्ज़ा कर लिया और औलाद और बीवी में से किसी को कुछ न दिया, क्योंकि उनके नज़दीक औरतें (याना स्त्री वर्ग) तो बिल्कुल ही मीरास की हक्दार (पान) न समझी जाती थीं चाहे बालिग हो या नाबालिग, इसलिये बीवी और दोनों लड़िकयाँ तो यूँ भी मेहरूम हो गई औह लड़का नाबालिग, होने की वजह से मेहरूम कर दिया गया, लिहाज़ा पूरे माल के बारिस दो चचाजाह माई हो गये।

औस बिन साबित रिज़यल्लाहु अन्हु की बेवा ने चाहा कि ये चचाज़ाद माई जो कि पूरे तक (छोड़े हुए माल) पर कृज़ा कर रहे हैं तो उन दोनों लड़िकयों से शादी भी कर लें तािक उनकी फिक्क से फ्रागृत हो, मगर उन्होंने यह भी सुबूल न किया। तब औस बिन साबित रिज़यल्लाहु अन्हु की बेवा ने रसूले करीम सल्लालाहु अलैंहि व सल्लम से हालं बयान किया और अपनी और अपने बच्चों की बेकसी व मेहरूमी की शिकायत की। उस वक्त तक चूँिक सुरआने हकीम में भीरास की आयत नाज़िल न हुई थी इसलिये आप सल्लालाहु अलैंहि व सल्लम ने फ़ीरन ही जवाब न दिया, रुक गये। आपको इलीनान या कि अल्लाह की वहीं के ज़रिये इस ज़ालिमाना कानून की ज़रूर बदला जायेगा। चुनाँचे उसी वक्त यह आयत नाज़िल हुई:

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ قِمَّا مَرَكَ الْوَالِينِ وَالْأَوْرُهُونَ وَلِلِنَسَآءِ نَصِيْبٌ مِمَّا ثَوَكَ الْوَالِينِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلِنَسَآءِ نَصِيْبٌ مِمَّا ثَوَكَ الْوَالِينِ وَالْأَقْرَبُونَ. مِمَّا قُلْ مِنْهُ أَوْ

(यानी यही आयत नम्बर 7 जिसकी तफ़सीर बयान हो रही है) और इसके बाद विरासत की दूसरी आयत नम्बर 7 जिसकी तफ़सीर बयान हो रही है) और इसके बाद विरासत की दूसरी आयत नाज़िल हुई जिसमें हिस्सों की तफ़सीलात हैं और इस सुरत का दूसरा रुक्कुअ उन तफ़्सीलात पर पुश्तमिल है। हुजूरे अवदस सल्ललाहु अलेहि व सल्लम ने हुरआनी अहकाम के तहके होड़े हुए तमाम माल का अलावें हिस्सा बीवी को देकर बाक़ी माल मरहूम के लड़के और लाइकियों को इस तरह तक़सीम कर दिया कि उसका आया लड़के को और आये में दोनों लड़िकयों को इस तरह तक़सीम कर दिया कि उसका आया लड़के को और आये में दोनों लड़िकयों बराबर की शरीक रहीं और चचाज़ाद माई औलाद के मुकाबले में चुँकि टूर के रिश्तेदार

#### मीरास का हकदार होने का ज़ाब्ता

थे इसलिये उनको मेहरूम किया गया। (तफसीर रूहल-मआनी)

इस आयत ने विरासत के चन्द अहकाम के तहत कानूने विरासत का ज़ाब्ता (उसूल व नियम) बयान फ्रमा दिया है:

مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدانِ وَالْاَقْرَبُونَ

इन दो लफुजों ने विरासत के दो बुनियादी उपूल बतला दिये- एक पैदाईश का रिश्ता जो जीलाद और माँ-बाप के बीच है और जिसको लफुज बालिदानि से बयान किया गया है। दूसरे आम रिश्तेदार जो लफुज 'अक्रखून' का मफ़्टूम है। और सही यह है कि लफ़्ज 'अक्रखून' हर फिल्म की क्रायत और रिश्तेदारी को शामिल है, चाहे वह रिश्ता आपसी विलादत का हो जैसे औलाद और माँ-बाप में, या दूसरी तरह का जैसे आम खानदानी रिश्तों में, या वे रिश्ते जो मियाँ-बीची के ताल्कुक से पैदा हुए हैं, लफ्ज 'अक्रखून' सब पर हावी है। लेकिन माँ-बाप को जनकी अहमियत की वजह से विश्रेष तौर पर अलग कर दिया गया। फिर इस लफ़्ज़ ने यह मी बतला दिया कि सिर्फ फिलेदारी विरासत के लिये काफ़ी नहीं बल्कि रिश्ते में अक्रब (क्रितेबी) होना शर्त है। क्योंकि अगर ज़्यादा करीबी होने को मेयारी शर्त न बनाया जाये तो हर मरने वाले की विरासत परी दुनिया की तमाम इनसानी आबादी पर तक्सीम करना ज़स्सी हो जायेगा,

क्योंकि सब एक मौं-बाप आदम व हव्या अलेहिमस्सलाम की औलाद हैं, दूर क्रीब का कुछ न कुछ रिक्ता सब में मीजूद हैं। और यह अव्यल तो ताकृत से बाहर है, दूसरे अगर किसी तरह कीश्रेश करके इसका इन्तिज़ाम कर भी लिया जाये तो छोड़ा हुआ माल इतने छोटे ज़रें की शक्त में तक्तीम हो सकेगा जो किसी के काम न आयेगा। इसलिये ज़रूरी हुआ कि जब विससत का मदार रिश्वेदारी पर हो तो उस्ल यह बनाया जाये कि अगर नज़रीक व दूर के बहुत से रिश्वेदार जाग हों तो क्रीबी रिश्तेदार को दूर वाले पर तरज़ीह देकर कृषिव के होते हुए दूर बाले को हिस्सा न दिया जाये, हों अगर कुछ रिश्तेदार ऐसे हों जो एक ही वक्त में सब के सब कृरीबी हक्तर हिये जायें अगरचे कृरीबी होने के कारण उनमें अलग-अलग हों तो फिर ये सब बिरासत के हक्तरा होंगे, जैसे औलाद के साथ माँ-बाप या बीबी वगुरह, कि ये सब ज़्यादा कृरीबी हों अगरचे कृरीबी होने की वुजूहता (सबब और कारण) मिन्न हैं।

साथ ही एक और बात इसी लफ़्ज़ ''अक्तर्यून'' ने यह बतलाई कि जिस तरह मर्दों को विरासत का हक्दार समझा जाता है इसी तरह ज़ीरतों और बच्चों को भी इस हक् से मेहरूम नहीं किया जा सकता, क्योंकि रिश्ता औलाद का या मॉं-बाप का हो, या दूसरी हिस्स के रिश्ते हर एक में रिश्तेदारी की हैसियत लड़के और लड़की में बराबर है। जिस तरह लड़का मॉं-बाप से पैदा हुआ है इसी तरह लड़की भी उन्हों से पैदा हुई है। जब विरासत के हक् का मदार रिश्ते पर

हुआ तो छोटे बच्चे या लड़की को मेहरूम करने के कोई मायने नहीं रहते।

फिर क़ुरआने करीम के अन्दाज़े बयान को देखिये कि 'लिरिजालि बन्निसा-इ' को जमा करके मुख़त्तार तज़ज़ों में उनके हक का बयान हो सकता था, इसको इंडियाया नहीं किया बल्कि मर्दी के हक को जिस तफ़सील से बयान किया है उसी तफ़सील व विस्तार के साथ औरतों का हक अलग से बयान फ़रमाया तालि दोनों के हुक्कु का मुस्तिकृत और अहम होना स्पष्ट हो जाये।

और इसी लफुन "अक्तरबुन" से एक बात यह भी मालूम हुई कि विरासत के माल की तक्क़ीश ज़रूरत के मेयार से नहीं बिक्त कराबत (रिश्ते) के मेयार से हैं। इसिलिये यह ज़रूरी नहीं कि रिश्तेदारों में जो ज़्यादा ग़रीब और ज़रूरतमन्द हो उसको ज़्यादा विरासत का हरूउदा समझा जागे, बिक्त जो मप्ते वाले के ताबर रिश्ते में ज़्यादा क्रीब होगा वह दूर वाले के मुकाबल में ज़्यादा सुरतिहिक होगा, अगरचे ज़रूरत और आवश्यकता दूर वाले को ज़्यादा हो। अगर क़रीबी होने के ज़ाब्ते को छोड़कर कुछ रिश्तेदारों के मोहताज या फ़ायदा पहुँचाने वाले को मेयार बना क्लिया जाये तो न इसका ज़ाव्ता (उसूल व कानून) बन सकता है और न यह एक तयशुदा स्थिर कानून की शक्त इस्क्रियार कर सकता है। क्योंकि क़रीब होने के ज़्लावा दूसरा मेयार जाज़ियी तीर पर वक्ती इन्तिहादी होगा, क्योंकि ग़रीबी और ज़रूरत कोई हमेशा रहने वाली चीज़ नहीं इसिलिये कि हालात भी बदलते रहते हैं, दर्जे भी। ऐसी सूरत में हक्क्षार होने के बहुत से दावेदार निकल आया करेंगे और फ़ैसला करने वालों को उनका फ़ैसला मुश्किल होगा।

#### यतीम पोते की विरासत का मसला

अगर इस क़ुरआ़नी उसूल को समझ लिया जाये तो यतीम पोते की विरासत का मसला जो

आजकल बिना वजह एक विवादित मसला बना दिया गया है वह ख़ुद-व-ख़ुद एक निष्टिक फैसले के साथ हो जाता है, अगरचे यतीम पोता बेटे की तुलना में ज़रूरतमन्द ज़्यादा हो लेकिन अकरबून के कानून के एतिबार से वह मीरास का हकदार नहीं हो सकता, क्योंकि वह बेटे की मौजूदगी में ज़्यादा करीबी नहीं, अलबत्ता उसकी ज़रूरत पूरी करने के लिये दूसरे इन्तिजामान किये गये हैं, जिसमें से एक ऐसा ही इन्तिजाम अगली आयत में आ रहा है।

तफसीर मआरिफल-करआन जिल्द (2)

इस मसले में मौजूदा दौर के पाश्चात्य सभ्यता के मारे हुए दीन में नई-नई बातें निकालने वालों के अलावा किसी ने भी इख़्तिलाफ (मतभेद) नहीं किया। सारी उम्मत आज तक करजान व हदीस की वज़ाहतों से यही समझती आई है कि बेटे के होते हुए पोत्ते को मीरास न मिलेगी चाहे उसका बाप मौजद हो या मर गया हो।

## मरने वाले की मिल्कियत में जो कुछ हो सब में विरासत का हक है

इस आयत में 'मिम्मा कुल्-ल मिन्हु औ कसु-र' फुरमाकर एक दूसरी जाहिलाना रस्म की इस्लाह फरमाई गई है वह यह कि कुछ कौमों में माल की कुछ किस्मों को कुछ खास वारिसों के लिये मख्सूस कर लिया जाता था. जैसे घोडा और तलवार वगैरह असलेहा. यह सब सिर्फ नौजवान मर्दों का हक था, दूसरे वारिसों को इनसे मेहरूम कर दिया जाता था। क्रूरआने करीम की इस हिदायत ने बतला दिया कि मय्यित (मरने वाले) की मिल्कियत में जो चीज़ थी चाहे बड़ी हो या छोटी हर चीज़ में हर वारिस का हक है, किसी वारिस को कोई ख़ास चीज़ बगैर तकसीम के खद रख लेना जायज नहीं।

# मीरास के निर्धारित हिस्से अल्लाह तआ़ला की ओर से तयशुदा हैं

आयत के आख़िर में जो यह इरशाद फ़रमाया 'नसीबम् मफ़्रूज़ा' इससे यह भी बतला दिया कि विभिन्न वारिसों के जो विभिन्न हिस्से क़रआन ने मुक्रिर फरमाये हैं ये खुदा की तरफ से मुक्र्रर किये हुए हिस्से हैं, इनमें किसी को अपनी राय और अन्दाज़े से कमी-वेशी या तब्दीली करने का कोई हक नहीं।

# विरासत एक जबरी मिल्क है इसमें मालिक होने वाले की रजामन्दी शर्त नहीं

और इसी लफ़्ज़ 'मफ़रूज़न्' से एक और मसला यह भी मालूम हुआ कि विरासत के ज़िरये

जो मिल्कियत वारिसों की तरफ मुन्तिकृत होती है वह मिल्कियते जबरी है, न उसमें वारिस का कुबूत करना शर्त है न उसका उस पर राज़ी होना ज़रूरी है, बल्कि अगर वह ज़बान से खुले तफ़्ज़ों में यूँ भी कहे कि मैं अपना हिस्सा नहीं तेता तब भी वह शर्रह तौर पर अपने हिस्से का मालिक हो जुका, यह दूसरी बात है कि वह मालिक बनकर शर्र्ड क़ायदे के मुताबिक किसी दूसरे को हिबा कर दे, या बेच डाले, या तक्सीम कर दे।

# मीरास से मेहरूम रिश्तेदारों की दिलदारी ज़रूरी है

मिय्यत के रिश्तेदारों में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनको शर्स्ड कृतन के एतिबार से उसकी मीरास में से हिस्सा नहीं मिलेगा, लेकिन यह ज़ाहिर है कि फ़्राईज़ (मीरास के हिस्सों) की तफ़्सीलात का इन्न हर शख़्क्र को नहीं होता, ज़ाम तौर पर हर रिश्तेदार चाहता है कि उसकी भी भीरास में दे हिस्सा मिले, इसलिये वह रिश्तेदार जो मीरास के शर्स्ड कृत्नून के तहत मेहरूम कृतार दिये गये हैं, भीरास की तक़्सीम के वक्त उनका दिल मायूस और रंजीदा हो सकता है, ख़ास कर जबिक मीरास की तक्सीम के वक्त वे मौजूद भी हों और ख़ास कर जबिक उनमें कुछ यतीम और मिस्कीन ज़रूरतमन्द भी हों, ऐसी हालत में जबिक दूसरे रिश्तेदार अपना-अपना हिस्सा लेजा रहे हों और ये खड़े देख रहे हों इनकी हसरत व मायूसी और दिल टूटने का अन्दाज़ा कुछ वहीं लोग कर सकते हैं जिन पर कभी यह कैफ़ियत गुज़री हो।

अब हुरआनी निज़ाम की ख़ूबी और उपदा अन्दाज़ को देखिये कि एक तरफ तो ख़ुद हुरआन ही का बताया हुआ न्यायपूर्ण उसूल यह है कि क़रीबी रिश्तेदार के मुक़ाबले में दूर के रिश्तेदार को मेहरूम किया जाये, दूसरी तरफ़ मेहरूम होने वाले दूर के रिश्तेदार की मायूसी और दिल टूटना भी गवारा नहीं किया जाता, उसके लिये एक मुस्तिकृत आयत में यह हिदायत की गई:

وَلِفَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبِي وَالْيَعْلِي وَالْمَسْجَيْنُ فَازْؤُوْهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قُولًا مَمْرُوفًا ٥

"यानी जो दूर के रिश्तेवार और यतीम मिस्कीन मीरास में हिस्सा पाने से मेहरूम हो रहे हों अगर वे भीरास के बंटबारे के वक्त आ मौजूद हों तो मीरास पाने वालों का अख़्ज़ाकी फूर्ज है कि उस माल में से अपने इंद्रियारा से कुछ हिस्सा उनको भी दे हैं जो उनके लिये एक किस्म का सदका और सवाब का ज़रिया है, और ऐसे वक्त में अबिक एक माल बगैर किसी किया में मेहन के महज्ज खुदा तआ़ला के देने से उन्हें मिल रहा हो तो अल्लाह के रास्ते में सदका व ख़ैरात करने का खुद भी ज़ज़्बा दिल में होना चाहिये।" जैसा कि इसकी एक नज़ीर दूसरी आयत में बयान हुई है:

كُلُوْ مِنْ ثَمَرِةٍ إِذَا ٱلْمَرَ وَالُوْا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ.

'यानी अपने बाग का फल खाओं जबकि वह फल देने लगे और जिस रोज़ फल काटो तो उसका हक निकाल कर फ़कीरों और मिस्कीनों को दे दो।' (यह आयत सुर: अन्ज़ाम 142 में तफ्सीर मजारिफल-करजान जिल्द (2)

आ रही है)

खुलासा यह है कि मीरास की तकसीम के वक्त अगर कुछ दूर के रिश्तेदार यतीम, मिस्कीन वगैरह जमा हो जायें जिनका शरई एतिबार से कोई हिस्सा उस मीरास में नहीं है तो उनके जमा हो जाने से तुम तंगदिल न होओ बल्कि जो माल खुदा तआ़ला ने तुम्हें बिना मेहनत के अता फ़रमाया है उसमें से शुकाने के तौर पर कुछ अता कर दो, और ग़नीमत जानो कि ख़र्च का एक अच्छा मौका मिल रहा है उस मौके पर उन लोगों को कुछ न कुछ दे देने से उन दूर के रिश्तेदारों

के दिल टूटने और मायुसी व हसरत का खात्मा हो जायेगा। इसमें मरने वाले का मीरास से

मेहरूम पोता भी आ गया। उसके चचाओं और फ्रिफ्यों को चाहिये कि उसको अपने-अपने हिस्से में से खशी से कुछ दे दें।

आयत के आखिर में फरमायाः

وَ قُوْ لُوْ الْهُمْ قَوْ لَا مُعْرُ وَفَانَ

अगर ये लोग इस तरह थोड़ा सा देने पर भी राज़ी न हों बल्कि दूसरों के बराबर हिस्से का मुतालबा करने लगें तो चूँकि इनका यह मुतालबा शरई कानून के ख़िलाफ और इन्साफ के खिलाफ है इसलिये उनका मुतालबा पूरा करने की तो गुंजाईश नहीं, लेकिन इस पर भी उनको कोई ऐसी बात न कही जाये जिससे उनका दिल दुखे, बल्कि माक्रूल तौर पर उनको समझा दिया जाये कि शरई कायदे से मीरास में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है, हमने जो कुछ दिया है वह महज़ अपनी तरफ से तुम्हारा दिल रखने के लिये दिया है। और एक बात यह मालूम कर लेना ज़रूरी है कि उन लोगों को एहसान के तौर पर जो दिया जायेगा कुल माल में से नहीं बल्कि बालिग वारिसों में से जो हाजिर हों वे अपने हिस्से में से दे दें. नाबालिंग और गायब के हिस्से में से देना दुरुस्त नहीं।

## अल्लाह से डरते हुए मीरास तकसीम करें

तीसरी आयत में आम मुसलमानों को ख़िताबे आम है कि इसका पूरा एहतिमाम करें कि मरने वाले का तर्का (छोड़ा हुआ माल) उसकी औलाद को पूरा-पूरा पहुँच जाये और हर ऐसे तरीकें से परहेज करें जिसमें औलाद के हिस्से पर कोई बुरा असर पड़ता हो। इसके आम होने में यह भी दाख़िल है कि आप किसी मुसलमान को कोई ऐसी वसीयत या तसर्रुफ करते हुए देखें जिससे उसकी औलाद और दूसरे वारिसों को नुकृसान पहुँच जाने का ख़तरा है तो आप पर लाजिम है कि उसको ऐसी वसीयत या ऐसे तसर्रुफ़ से रोंके जैसा कि रसूले करीम सल्लल्लाह अलैहि द सल्लम ने हज़रत सअ़द बिन अबी वक्क़ास रज़ियल्लाह अ़न्ह को अपना पूरा माल या आधा माल सदका करने से रोक दिया और सिर्फ एक तिहाई माल को सदका करने की इजाजत दे दी। (मिश्कात शरीफ बाबुल-वसाया पेज 265) क्योंकि पूरा माल या आधा माल सदका कर

दिया जाता तो वारिसों का हिस्सा खत्म या कम हो जाता।

और इसके आम ख़िताब होने में यह भी शिक्षल है कि यतीम बच्चों के वसी (सरपरस्त) उनके माल की छिफ़ाज़त और फिर बालिग होने के बाद उनको पूरा-पूरा देने का बड़ा एहितिमाम करें, इसमें मामूली सी कोताड़ी को रास्ता न दें और इसरों के यतीम बच्चों के हालात को अपने बच्चों और अपनी मुख्ब्बत के साथ तुलना करके देखें, और अगर वे चाहते हैं कि उनके बाद उनकी औलाद के साथ लोग अच्छा मामला करें और वे परिवान न हों, कोई उन पर जुल्म न करे तो उनको चाहिये कि इसरे की यतीम औलाद के साथ यही मामला करें।

#### ज़ुल्म करके यतीम का माल खाना अपने पेट में अंगारे भरना है

चौथी आयत में यतीमों के माल में नाजायज़ तसर्हफ करने वालों के लिये सख़्त धमकी का बयान है कि जो शख़्त्र नाजायज़ तौर पर यतीम का माल खाता है वह अपने पेट में जहन्नम की आग भर रहा है।

इस आयत ने यतीम के माल को जहन्तम की आग करार दिया है। बहुत से मुफ्सिरीन ने इसको मिसाल और इशारे पर महमूल किया है। यानी यतीमों का माल नाहक खाना ऐसा है जैसे कोई पेट में आग भरे, क्योंकि इसका अन्जाम आहितकार कियामत में ऐसा ही होने वाला है। मारा मुहक्किक जो माल वातिम का नाजायज़ तरीके से खायत है वह हकीकृत में आग ही है, अगरवे इस वक्त उसकी सूरत आग की मालूम न होती हो। जैसे कोई अहब दिया सिलाई (भाविस) को कहे कि यह आग है, या साखिया को कहे कि यह कातिल (मार डालने वाली) है तो ज़ाहिर है कि दिया सिलाई को छाय में केने से हाथ महीं जालता और सिख्या के हाथ में लेने से बल्क मुँह में एखने से भी कोई आदमी नहीं मरता, अलबत्ता ज़रा सी राष्ट्र खाने के बाद मालूम होता है कि जिसने दिया सलाई को आग कहा था वह सही कहा था, इसी तरह हलक के नीचे उतरने के बाद मालूम होता है कि जिसने दिया सलाई को आग कहा था वह सही कहा था, इसी तरह हलक के नीचे उतरने के बाद मालूम होता है कि उसने के अगम इस्जादत से भी इसकी ताईद होती है कि इनसान जो अच्छा या बुरा अमल कर रखा है यही अमल जन्तत के दरहत और फल-फूल हैं, या जहन्तम के और है अमरवे इनकी सूरत यहीं दूसरी है भगर कि क्यामत के दिन अपनी अल्कों में बदल और ज़ाहिर होकर सामने आयें। सुरुआने करीम का इरझाद है:

وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا

यानी कियामत के दिन वे अपने किये हुए को मौजूद पायेंगे। यानी जो अज़ाब व सवाब उनको नज़र आयेगा वह हकीकृत में उनका अपना अमल होगा।

कुछ रियायतों में है कि यतीम का माल नाहक खाने वाला कियामत के दिन इस हालत में उठाया जायेगा कि पेट के अन्दर से आग की लप्टें उसके मुँह, नाक और कानों आँखों से निकल रही होंगी।

और रसूले करीम सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि एक कौम कियामत के दिन इस तरह उठाई जायेगी कि उनके मुँह से आग मड़क रही होगी। सहाबा किराम रिजयल्लाह अन्हुम ने अर्ज़ किया या रस्लल्लाह! ये कीन लोग होंगे? आपने फ़रमाया- क्या तुमने क़्राआन में नहीं पढ़ाः

الُّ الَّذِينَ يَاكُلُونَ الْمُوَالَ الْيَتَهٰى ظُلُمًا. (ابن كثير ٢٥٦ ج ١) (यानी यही आयत नम्बर 10) आयत के मज़मून का ख़ुलासा यह है कि यतीम का माल

नाहक खाया जाये वह दर हकीकत जहन्नम की आग होगी अगरचे इस वक्त उसका आग होना महसूस न हों। इसी लिये रसूलुल्लाह सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने इस मामले में बहुत ज्यादा एहतियात के लिये स्पष्ट हिदायतें दी हैं। हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि आप सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम का डरशाद है:

أُحَوُ مُ مَالَ الصَّعِيفَيْنِ الْمَرْأَةِ وَالْيَتِيمِ. (ابن كثير ص ٤٥٦ ج ١)

"मैं तुमको ख़ास तीर पर दो कमज़ोरों के माल से बचने की तंबीह करता हूँ- एक औरत और दसरे यतीम।" सूरः निसा के पहले रुक्ज़ में शुरू से आख़िर तक आम तौर पर यतीमों ही के अहकाम हैं।

यतीमों के माल की हिफाजत व निगरानी रखने, उनके माल को अपना माल न बना लेने, उनके विरासत में मिले हुए मालों से उनको हिस्सा देने का हुक्म फुरमाया, और बड़ा हो जाने के डर से उनका माल उड़ा देने में जल्दी करना, यतीम लड़िकयों से निकाह करके मेहर कम कर देना या उनके माल पर कब्जा कर लेना वगैरह, इन सब बातों की मनाही फरमाई।

आखिर में फरमाया कि नाहक यतीम का माल खाना पेट में आग के अंगारे भरना है। क्योंकि इसकी सजा में मौत के बाद इस तरह के लोगों के पेटों में आग भर दी जायेगी। लफ्ज 'यअकल-न' (खाते हैं) इस्तेमाल फरमाया है और यतीम का माल खाने पर सख्त सजा की धमकी सनाई गई है. लेकिन यतीम के माल का हर इस्तेमाल खाने पीने में हो या बरतने में सब हराम और सजा व अजाब का सबब है, क्योंकि मुहायरे में किसी का माल नाहक खा लेना हर इस्तेमाल को शामिल होता है।

जब कोई शख्स वफात पा जाता (यानी मर जाता) है तो उसके माल के हर-हर हिस्से और हर छोटी-बड़ी चीज़ के साथ हर वारिस का हक जुड़ जाता है। उसके नाबालिंग बच्चे यतीम होते हैं. उन बच्चों के साथ उमुमन हर घर में ज़ुल्प व ज्यादती का बर्ताव होता है और हर वह अख्य जो उन बच्चों के बाप की वफात के बाद माल पर काबिज होता है चाहे उन बच्चों का चचा हो या बडा भाई हो या माँ हो या और कोई वली या वसी हो. अक्सर उन कामों के करने वाले (मजरिम) हो जाते हैं जिनकी मनाही इस रुक्ज़ में की गई है। अव्वल तो सालों साल माल को

बिदअतों. रस्मों और फूज़ल चीजों में उसी साझे के माल से खुर्चे किये जाते हैं, अपनी ज़ात पर भी खर्च करते हैं और सरकारी कागुजों में नाम बदलवाकर अपने बच्चों का नाम लिखवाते हैं, ये वे बातें हैं जिनसे कोई ही घर खाली रहता होगा।

मदरसों और यतीम खानों में जो चन्दा यतीमों के लिये आता है उसको यतीमों पर खर्च न

करना भी एक सरत यतीम का माल हजम करने की है।

मसलाः मय्यित के बदन के कपड़े भी तर्के (छोड़े हुए माल) में शामिल होते हैं, उनको हिसाब में लगाये बग़ैर यूँ ही सदका कर देते हैं। कुछ इलाक़ों में ताँबे पीतल के बर्तन माल को तकसीम किये बगैर फकीरों को दे देते हैं हालाँकि उन सब में नाबालिगों और गैर-हाजिर वारिसों का भी हक होता है। पहले माल बाँट तें जिसमें से मरने वाले की औलाद, बीवी, माँ-बाप, बहनें जिस जिसको शरई हिस्सा पहुँचता हो उसको दे दें, उसके बाद अपनी ख़ुशी से जो शख़्स चाहे मरने वाले की तरफ से खैरात करे, या मिलकर करें तो सिर्फ बालिग हजरात करें, नाबालिंग की इजाज़त का भी एतिबार नहीं। और जो वारिस गैर-हाजिर हो उसके हिस्से में उसकी इजाज़त के बगैर भी तसर्रफ दरुस्त नहीं।

मसलाः मय्यत को कब्रिस्तान ले जाते वक्त जो चादर जनाजे के ऊपर डाली जाती है वह कफन में आमिल नहीं है. उसको मय्यित के माल से खरीदना जायज नहीं क्योंकि वह माल साझा है. कोई शख्स अपनी तरफ से खर्च कर दे तो जायज है। कुछ इलाकों में नमाजे जनाजा पढ़ाने वाले इमाम के लिये कफन ही के कपड़े में से मुसल्ला तैयार किया जाता है और फिर यह मुसल्ला इमाम को दे दिया जाता है, यह खर्च भी कफन की जरूरत से फालत है. वारिसों के

साझा माल में से उसका खरीदना जायज नहीं।

मसलाः कछ जगह यह दस्तर है कि मय्यित के गुस्ल के लिये नये बर्तन ख़रीदे जाते हैं फिर उनको तोड दिया जाता है। अब्बल तो नये खरीदने की जरूरत नहीं, क्योंकि घर के मौजूदा बर्तनों से गुस्त दिया जा सकता है, और अगर खरीदने की ज़रूरत पड जाये तो तोडना जायज नहीं। अळल तो इसमें माल बरबाद करना है और फिर उनसे यतीमों का और गायब वारिसों का हक जडा हुआ है। मसलाः तर्के (छोड़े हुए माल) की तकसीम से पहले उसमें से मेहमानों की खातिर-तवाजो

और सदका व ख़ैरात कुछ जायज़ नहीं। इस तरह के सदके ख़ैरात करने से मर्दे को कोई सवाब नहीं पहुँचता. बल्कि सवाब समझकर देना और भी ज़्यादा सख्त गुनाह है। इसलिये कि मुरिस के मरने के बाद अब ये सब माल तमाम वारिसों का हक है और उनमें यतीम भी होते हैं. इस साझे के माल में से देना ऐसा ही है जैसा कि किसी का माल बुराकर मध्यित के हक में सदका कर दिया जाये। पहले माल तकसीम कर दिया जाये उसके बाद अगर वे वारिस अपने माल में से

अपनी मर्जी से मय्यित के हक में सदका ख़ैरात करें तो उनको इख्तियार है। तकसीम से पहले भी वारिसों से इजाज़त लेकर साझा तर्के में से सदका ख़ैरात न करें, डसलिये कि जो उनमें यतीम हैं उनकी इजाजत तो मोतबर ही नहीं. और जो बालिय हैं वे भी

ज़स्ती नहीं कि दिल की ख़ुशी से इजाज़त दें, हो सकता है कि वे लिहाज़ की वजह से इजाज़त देने पर मजबूर हों और लोगों के तानों के डर से कि अपने मुर्दे के हक् में दो पैसे तक ख़र्च न किये, इस शर्म से बचने के लिये दिल न चाहते हुए हामी मर ते, हालींकि शरीज़त में सिर्फ़ वह माल हलाल है जबकि देने बाला अपने दिल की ख़ुशी से दे रहा हो, जिसकी तफ़सील पहले गुज़र चकी है।

यहाँ हम एक बुजुर्ग का वाकिआ नकल करते हैं जिससे मसला और ज्यादा स्पष्ट क्षे जायेगा। यह बुजुर्ग एक मुक्तमान की अयादत (बीमारी का हाल पूछने) के लिये तक्षरीफ ले गये। थोड़ी देर मरीज के पास बैठे थे कि उसकी रूह परवाज़ कर गई, उस मौके पर जो विराग़ जल रहा था उन्होंने फ़ीरन उसे बुझा दिया और अपने पास से पैसे देकर तिल मंगाया और रीशनी की। लोगों ने इसका सबब पूछा तो फ़रमाया जब तक यह शाइस जिन्दा था यह विराग इसकी मिल्कियत थी और इसको रोशनी इस्तेमाल करना दुरुस्त था, अब यह इस दुनिया से रुख़्तत हो माया तो इसकी हर चीज़ में वारिसों का हक हो गया, लिहाज़ सब वारिसों की इजाज़त ही से हम यह चिराग इस्तेमाल कर सकते हैं और वे सब यहाँ मौजूद नहीं हैं, लिहाज़ा अपने पैसों से तेल मंगाकर रोशनी की।

يُمُوصِينَكُمُ اللهُ فِي اَوْلاَوْكُمْ ولِلذَّكِرِ مِفْلُ حَظِّالاَنْلَيْنِي وَقَانَ لَنَ لِمَنَاءٌ فَوَقَ الْمُنتَئِنِ فَكَمْنَ ثُلُقًا مَا تُوَلِدُ وَمِنْ كَاللَّهُ وَلِهِمَ لَلْهَا الرِّمِيْفُ وَمِنَاكُمْ اللَّهِ اللَّهِ وَلَهُ وَمِنَاكُ إِنْ قَانَ لَهُ وَلَهُ وَقِلْ وَلِهُ لَنَ مِكْنُ لَهُ وَلَكُ وَ وَمِنَاكُ اللَّهِ وَلَا يَقِلُهُ اللَّهُ عَلَ الشَّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَمِينَةٍ يَقِيمِنَ بِهَا أَوْمَنِينَ \* إِيَا وَثَمْ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا أَوْرَبُ لِكُمْ لَقَمَّا وَفِيفِينَةً قِنَ اللَّهِ وَإِنَّ اللَّهُ كَانًا مَلِيثًا كَيْنِيمًا اللَّهُ عَلَى مَلِيقًا عَلَيْمًا

यूसीकुमुल्लाहु फी औतादिकुम्, लिज्जु-किर मिस्लु हिज्ज्ज् -उन्सवैनि फु-इन् कुन्-न निसाअन् फौकस्ततैनि फु-लहुन्-न सुलुसा मा त-र-क व इन् कानत् वाहि-दतन् फु-लहिन्नस्फु, व लि-अ-ववैहि लिकुल्लि वाहिदिम्-मिन्हुमस्सुदुसु मिम्मा त-र-क इन् का-न लहू व-लदुन् फु-इल्लम्

हुक्म करता है तुमको अल्लाह तुम्हारी औलाद के हक में कि एक मर्द का हिस्सा है बराबर दो औरतों के, फिर अगर सिर्फ् औरतें ही हों दो से ज़्यादा तो उनके लिये दो तिहाई उस माल से जो छोड़ मरा, और अगर एक ही हो तो उसके लिये आधा है। और मध्यित के मौं-बाप को हर एक के लिये दोनों में से छठा हिस्सा है उस माल से जो कि छोड़ मरा, अगर मध्यित के औलाद है। और अगर उसके

यक ल्लह व-लद् व -व वरि-सह औलाद नहीं और वारिस हैं उसके माँ-बाप अ-बवाह फ-लिउम्मिहिस्सुलुसु फ-इन तो उसकी माँ का है तिहाई, फिर अगर का-न लह इख्वतन फ-लिउम्मिहिस-मय्यित के कई भाई हैं तो उसकी माँ का -सदस मिम-बज़दि वसिय्यतिंय-यसी है छठा हिस्सा बाद वसीयत के जो वह बिहा औ दैनिन्, आबाउकम व करके मरा. या कर्ज अदा करने के बाद। अब्नाउक्म ला तदरू-न अय्यहम तम्हारे बाप और बेटे तुमको मालूम नहीं कौन नफा पहुँचाये तमको ज्यादा। हिस्सा अकरब लक्म नफ्अन, फरी-जतम मिनल्लाहि, इन्नल्ला-ह का-न अलीमन मकर्रर किया हुआ अल्लाह का है, बेशक हकीमा (11) अल्लाह खबरदार है हिक्मत वाला। (11)

इस आयत के मजमून का पीछे से ताल्लक पिछले रुक्अ में:

لِلرَّ جَالَ نَصِيْبٌ مِّمًّا تُوَكَ الْوَ الِدان.

(यानी आयत नम्बर 7) में मीरास का हक रखने वाले लोगों का संक्षिप्त में जिक्र था. इस रुक्तअ में उन्हीं मीरास के हकदारों की कछ किस्मों की तफसील बयान हुई है, और उनके विभिन्न हालात के एतिबार से उनके हिस्से बयान किये गये हैं। इस सिलसिले की कछ तफसील सरत के आखिर में आ रही है और बाकी बचे हिस्सों को हदीसों के अन्दर बयान किया गया है। फकहा (मसाईल के माहिर उलेमा) ने शरीअत के स्रोतों से इसकी तमाम तफसीलात निकालकर एक मस्तकिल फन "फराईज" के नाम से तैयार कर दिया है।

-ऊपर दर्ज हुई आयत में औलाद और माँ-बाप के हिस्से बयान किये गये हैं और इसके साध

मीरास के कुछ और मसाईल भी मजकर हैं।

#### खुलासा-ए-तफसीर

अल्लाह तआ़ला तमको हक्म देता है तुम्हारी औलाद के (भीरास पाने के) बारे में. (वह यह कि) लड़के का हिस्सा दो लड़कियों के हिस्से के बराबर (यानी लड़का लड़की एक-एक या कई-कई मिली जुली हों तो उनके हिस्सों में आपस में यह निस्बत होगी कि हर लड़के को दोहरा और हर लड़की को इकेहरा) और अगर (औलाद में) सिर्फ लड़कियाँ ही हों चाहे दो से ज्यादा हों तो उन लडिकयों को दो तिहाई मिलेगा उस माल का जो कि मरिस छोड़कर मरा है। (और अगर दो लडिकयाँ हों तब दो तिहाई मिलना बहत ही जाहिर है, क्योंकि अगर उनमें एक लड़की की जगह लड़का होता तो उस लड़की का हिस्सा इसके बावजद कि भाई से कम है एक तिहाई से न

तकसीर मआरिफ़ल-करआन जिल्द (2)

the special services and a service ser घटता, पस जब दूसरी भी लड़की है तब तो तिहाई से किसी तरह घट नहीं सकता और दोनों वटा, उस अब क्रुप्त में हैं, पस उसका भी एक तिहाई होगा, दोनों का मिलकर दो तिहाई हुआ. अलबत्ता तीन लडिकेयों में शब्दा था कि शायद उनको तीन तिहाई यानी सारा मिल जारे

इसलिये फरमाया कि चाहे लडिकयाँ दो से ज्यादा हो मगर दो तिहाई से न बढ़ेगा) और अगर एक ही लड़की हो तो उसको (कल तर्के का) आधा मिलेगा (और पहली सुरत में एक तिहाई बचा हुआ, और दूसरी सुरत का एक निस्फ (जाधा) बचा हुआ, दूसरे ख़ास-ख़ास करीबी रिश्तेदारों का

हक् है, या अगर कोई न हो तो फिर उसी को दे दे दिया जायेगा जैसा कि फराईज की किताबाँ में मजकर है)।

और माँ-बाप (को मीरास मिलने में तीन सरतें हैं- एक सरत तो उन) के लिये यानी दोनों में से हर एक के लिए मय्यित के तर्के "यानी छोड़े हुए माल व जायदाद" में से छठा हिस्सा (मुकरर) है अगर मय्यित के कुछ औलाद हो (चाहे पुरुष लिंग हो या स्त्री लिंग, चाहे एक या ज्यादा और बाकी मीरास औलाद और दूसरे ख़ास-ख़ास वारिसों को मिलेगी, और फिर भी बच जाये तो फिर सब को दी जायेगी) और अगर उस मय्यित के कुछ औलाद न हो और (सिफी) उसके माँ-बाप ही उसके वारिस हों (यह दूसरी सूरत है, और ''सिफ्'' इसलिये कहा कि भाई

बहन भी न हों जैसा कि आगे आता है) तो (इस सूरत में) उसकी माँ का एक तिहाई है (और बाकी दो तिहाई बाप का। और चूँकि ऐसा मान लेने की सरत में यह ज़ाहिर था इसलिये इसकी बज़ाहत की ज़रूरत नहीं हुई)। और अगर मय्यित के एक से ज़्यादा भाई या बहन (किसी किस्म के) हों (चाहे माँ-वाप दोनों में शरीक जिसको ऐनी कहते हैं, चाहे सिर्फ बाप एक माँ अलग-अलग जिसको अल्लाती कहते हैं. चाहे सिर्फ एक माँ और बाप अलग-अलग जिसको अख्याफी कहते हैं. गर्ज कि किसी तरह के भाई-बहन एक से ज्यादा हों और औलाद न हो और 🖥

माँ-बाप हों और यह तीसरी सूरत हैं) तो (इस सूरत में) उसकी माँ को (तर्के का) छठा हिस्सा मिलेगा (और बाकी बाप को मिलेगा। ये सब हिस्से) वसीयत (के माल के मुताबिक) निकाल लेने के बाद कि मस्यित उसकी वसीयत कर जाये या कर्ज़ (अगर हो तो उसको भी निकाल लेने) के बाद (तकसीम होंगे), तम्हारे उसूल व फ़ूरू ''यानी बाप-दादा और औलाद व औलाद की औलाद' जो हैं तम (उनके मुताल्लिक) पूरे तौर पर यह नहीं जान सकते हो कि उनमें का कौन-सा शख्स

तुमको (दुनिया व आख़िरत का) नफा पहुँचाने में (अपेक्षा के अनुसार) ज्यादा नज़दीक है (यानी अगर तुम्हारी राय पर यह किस्सा रखा जाता तो हालात के एतिबार से तम लोग तकसीम में वरीयता का मदार उस शख़्स के फायदा पहुँचाने पर रखते, और उस मदार की निश्चितता का ख़ुद कोई तरीक़ा किसी के पास नहीं है, तो उसको तय करने का मदार ठहराना ही सही न था। पस जब नफ़े में मदार बनने की काबलियत न थी इसलिये दूसरी मस्लेहतों और भेदों को चाहे वो तुम्हारे ज़ेहन में न आयें, इस ह़क्म का आधार और मदार ठहराकर) यह हक्म अल्लाह की तरफ से मुक्तर कर दिया गया (और यह बात) यकीनन (मानी हुई है कि) अल्लाह तआ़ला बड़े इल्म और हिक्मत वाले हैं (पस जिन हिक्मतों की उन्होंने अपने इल्म से इसमें रियायत रखी है वही पारा (4)

काबिले एतिबार हैं, इसलिये तुम्हारी राय पर नहीं रखा)।

## मआरिफ़ व मसाईल

#### मीरास के बंटवारे से पहले के हुकूक

शरीज़त का उस्तुल यह है कि मत्ने वाले के माल से पहले शरीज़त के मुताबिक उसके कफ़न-दफ़न के ख़र्चें पूरे किये जायें, जिनमें न फ़ुज़ूलख़र्ची हो न कंज़ूसी हो। उसके बाद उसके कुजें अदा किये जायें अगर कुजें इतने ही हों जितना उसका माल है, या उससे भी ज़्यादा तो न किसी को मीरास मिलेगी न कोई वसीयत नाफ़िज़ होगी। और अगर कुजों के बाद माल बल जाये या कुजं बिल्कुल ही न हों तो अगर उसने कोई वसीयत की हो और वह किसी गुनाह की वसीयत न हो तो अब जो माल मौजूद है उसके एक तिहाई में से उसकी वसीयत नाफ़िज़ हो जायेगी। अगर कोई शाइक पूरे माल की वसीयत कर दे तब भी तिहाई माल ही में वसीयत मोतबर होगी, तिहाई माल से ज़्यादा की वसीयत करना मुनासिब भी नहीं है और वारिसों को मेहरूम करने की नीयत से वसीयत करता गुनाह भी है।

कुर्ज़ देने के बाद एक तिहाई में बसीयत नाफिज़ (जारी) करके माल शरई वारिसों में तक्तीम कर दिया जाये, जिसकी तफ़सीलात फ़राईज़ (मीरास) की किताबों में मौजूद हैं। अगर बसीयत न की हो तो कुर्ज़ देने के बाद पूरा माल मीरास में तक्तीम होगा।

#### औलाद का हिस्सा

जैसा कि पिछले रुक्कुअ़ में गुजर चुका है कि मीरास की तक्तिम सब से क्रीब फिर उसके बाद उससे क्रीब के उसूल पर होगी। मरने वाले की औलाद और उसके माँ-बाप चूँकि सब से क्रीब हैं इसलिये उनको हर हाल में मीरास मिलती है। ये दोनों रिश्ते इनसान के सब से क्रीब और बिना वास्ते के (यानी डायरेक्ट बाले) रिश्ते हैं, दूसरे रिश्ते वास्ते के साथ होते हैं, कुरआन शरीफ़ में पहले इन्हीं के हिस्से बयान फ़रमाये और औलाद के हिस्से से शुरू फ़रमाया। चुनोंचे इरशाद है:

يُوْصِيْكُمُ اللَّهُ فِي آوْلَادِكُمْ لِلذَّكْرِ مِثْلُ حَظِّ الْأَنْفَيْنِ.

यह एक ऐसा कुल्ली कायदा है जिसने लड़कों और लड़कियों दोनों को मीरास का हकदार भी बना दिया और हर एक का हिस्सा भी मुक्रिर कर दिया। और यह उसूल मालून हो गया कि जब मत्ने बाले की औलाद में लड़के और लड़कियां दोनों हों तो उनके हिस्से में जो माल आयेगा इस तरह तक्क्सीम होगा कि हर लड़के को लड़की के मुकाबले में योगा मिल जाये और किस्सी में एक लड़का दो लड़कियों छोड़े तो माल के चार हिस्से कर करके दो हिस्से (यानी आया माल) लड़के को और एक-एक हिस्सा (यानी एक-एक चौयाई) हर लड़की को दे दिया जायेगा।

# लड़िकयों को हिस्सा देने की अहमियत

कुरआन मजीद ने लड़कियों को हिस्सा दिलाने का इस कद्र एहितिभाम किया है कि लड़कियों के हिस्से को असल करार देकर उसके एतिबार से लड़कों का हिस्सा बतलाया, और बजाय:

لِلْانْفَيْنِ مِثْلُ حَظِّ الدُّكَرِ

(दो लड़कियों को एक लड़के के हिस्से के बराबर) फ्रमाने के

لِللَّاكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأَنْشَيْنِ

(जड़के को दो लड़कियों के हिस्से के बराबर) के अलफाज़ से ताबीर फरमाया। जो लोग बहनों को हिस्सा नहीं देते और वे यह समझकर दिल न चाहते हुए भी शर्मा शर्मी माफ़ कर देती हैं कि मिलने वाला तो है ही नहीं, तो क्यों माईयों से बुराई लें, ऐसी माफ़ी शर्द एतिबार से माफ़ी नहीं होती, उनका हक भाईयों के ज़िम्में वाजिब रहता है। ये मीरास दबाने वाले सख़ गुनाहगार हैं, उनमें कुछ बच्चियों नाबालिंग भी होती हैं उनको हिस्सा न देना वोहरा गुनाह है- एक गुनाह शर्द वारिस के हिस्से को दबाने का और दूसरा यतीम के गाल को खाने का।

इसके बाद अधिक वज़ाहत करते हुए लड़िकयों का हिस्सा यूँ बयान फ़रमायाः

فَإِنْ كُنَّ بِسَاءً فَوْقَ الْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُتًا مَا تَرَكَ

यानी अगर पुरुष औलाद न हो, सिर्फ लड़कियाँ हों और एक से ज़्यादा हों तो मूरिस के माल में से उनको दो तिहाई मिलेगा, जिसमें सब लड़कियाँ बराबर की शरीक होंगी। और वाक़ी एक तिहाई दूसरे वारिसों जैसे मध्यित के माँ-वाप, बीबी या शौहर वंग्रेरह मीरास के हक़दारों को मिलेगा। दो लड़कियाँ और दो से ज़्यादा सब दो तिहाई में शरीक होंगी।

वी लड़कियों से ज़्यादा का हुक्म तो क़ुरआने करीम की आयत में स्मष्ट तीर पर मज़कूर है जैसा कि 'फ़ीकुस्तरीन' के अलफ़ाज़ इस पर दलालत कर रहे हैं, और लड़कियाँ दो हों तो इसका हुस्म भी वहीं है जो दो से ज़्यादा का हुक्म है। इसका सुबुत ह़दीस शरीफ का बयान है:

يس ا على الله قال و الله قال و الله قال الله قال الله على الله على الله قال الله قال الله الله الله الله قال ا عن جاهورين غيد الله قال خرجنا مع رسنول الله صلى الله علي وسالم قلى الله على الله قلى الله قال الأنصال في الانسوان في خيرة بن المستورة في بالمنتين لها. فقالت يا رسول الله فقال الله الله قوالله لا الله منام الله الله استفقاء عند له الله الله الله على وسالم فقيلي الله في ذلك وقال نؤلت سُورة اليستاج " الله صبحكم الله في الالاي فقال رسول الله صلى الله على وسالم فقيلي الله في ذلك وقال نؤلت سُورة اليستاج " الله صبحكم الله في الالاي في الله على الله صلى الله على الله على وسالم الله الله عليه على المؤرة و تصاحبتها، فقال له يقيهنا الخطيف

الطُّلِيِّينِ وَاعْلِماً الْمُهُنِّ وَمَا يَقِيَّ فَلَكُ. (ابو داؤ د كتاب العراقش، وبمحدا في الترمذى ابواب العراقش) तर्जुमाः इजरत जाविर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है, फ़्ररमाते हैं कि एक उफ़ा हम आप सल्लल्लाहु अ़लैहि के साथ बाहर निकले, इतने में हमारा गुजर सवाफ़ में एक अन्सारी औरत पर हुआ वह औरत अपनी दो लड़िकयों को लेकर आई और कहने लगी कि ऐ अल्लाह के रसूल! ये दोनों लड़कियाँ साबित बिन क़ैस (मेरे शौहर) की हैं (1) जो आपके साथ जंगे उहुद में शहीद हो गये हैं। इन लड़िकयों का चचा इनके पूरे माल और इनकी पूरी मीरास पर खुद काबिज़ हो गया है और इनके वास्ते कुछ बाकी नहीं रखा। इस मामले में आप क्या फरमाते हैं? खुदा की कसम अगर इन लड़कियों के पास माल न होगा तो कोई शख्स इनको निकाह में रखने के लिये तैयार न होगा। रस्तुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यह सुनकर फरमाया कि अल्लाह तज़ाला तेरे हक में फैसला फरमा देगा। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाह अन्ह फरमाते हैं कि फिर जब सूरः निसा की आग्रम

يُوْ صِيْكُمُ اللَّهُ فِي ۖ أَوْ لَادِكُمْ

नाज़िल हुई तो रस्लुल्लाह सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि उस औरत और उसके देवर को (लड़कियों का वह चचा जिसने सारे माल पर कब्ज़ा कर लिया था) बुलाओ। आपने लड़कियों के चचा से फरमाया कि लड़कियों को कल माल का दो तिहाई हिस्सा दो, इनकी माँ को आठवाँ हिस्सा और जो बचे वह तुम खुद रख लो।"

(1) इमाम अबू दाऊद फरमाते हैं कि ये सअद बिन रबी की बेटियाँ थीं, साबित बिन कैस तो जंगे यमामा में शहीद हुए हैं।

इस हदीस में जिस मसले का ज़िक्र है उसमें आप सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने दो लडिकियों को भी दो तिहाई हिस्सा दे दिया जिस तरह दो से ज्यादा का यही हुक्म खुद कुरआने करीम की उक्त आयत में बयान हुआ है।

इसके बाद इरशाद फरमायाः

وَانْ كَانَتْ وَاحدَةً فَلَمَا النَّصْفُ

''यानी अगर मरने वाले ने अपनी औलाद में सिर्फ़ एक लड़की छोड़ी और पुरुष औलाद बिल्कल न हो तो उसको उसके बाप या माँ के छोड़े हुए मीरास के माल का आधा हिस्सा मिलेगा, बाकी दूसरे वारिस ले लेंगे।"

#### माँ-बाप का हिस्सा

इसके बाद अल्लाह तआ़ला ने मरने वाले के माँ-बाप का हिस्सा बताया और तीन हालतें जिक्र फरमाई।

अव्यक्त यह कि माँ-बाप दोनों ज़िन्दा छोड़े हों और औलाद भी छोड़ी हो, चाहे एक ही लड़का या लड़की हो, इस सूरत में माँ-बाप को छठा-छठा हिस्सा मिलेगा वाकी माल औलाद और बीवी या शौहर ले लेंगे, और कुछ हालात में कुछ बचा हुआ फिर वालिद को पहुँच जाता है जो उसके

लिये निर्घारित छठे हिस्से के अलावा होता है। इल्मे फुराईज़ की इस्तिलाह में इस तरह ह इस्तिहकाक़ (हक़दार होने) को इस्तिहक़ाक़े तज़्सीब कहते हैं।

दूसरी हालत यह बतलाई कि मरने वाले की औलाद और भाई बहन न हों और माँ-बाप मौजूद हों। इस सूरत में मरने वाले का माल तिहाई मों को और बाकी दो तिहाई वालिट को मिल जायेंगे। यह उस सूरत का हुक्म है जबिके मरने वाले के वारिसों में उसका श्रीहर या उसकी बीबी भी मौजूद न हों, जगर शीहर या बीबी मौजूद है तो सब से पहले उनका हिस्सा अलग किया जायेगा और बाकी में 1/3 वालिदा को और 2/3 वालिद को मिल जायेगा।

तीसरी हासत यह है कि मरने वाले की औलाद तो न हो लेकिन माई बहन हों, जिनकी तादाद दो हो। चाहे दो भाई हों चाहे दो बहने हों, या दो से ज़्यादा हों। इस सूरत में माँ को हक हिस्सा मिलेगा और अबर और कोई बारिस नहीं तो बाकी के 5/6 हिस्से बाप को मिल जायेंगे, भाईयों और बहनों की मौजूदगी से माँ का हिस्सा कम हो गया, लेकिन भाई बहन को हुछ भी न मिलेगा क्योंकि बाप भाई-बहन की तुलना में ज़्यादा करीब है, जो बचेगा बाप को मिल जायेगा। इस सूरत में माँ का हिस्सा 1/3 के बजाय 1/6 हो गया। "फ़राईज़" की इस्तिलाह में इसको हजबे-नुक्सान कहते हैं। और ये भाई बहन जिनकी वजह से माँ-बाप का हिस्सा कर रहा है चाहे हकीकी हों, चाहे बाप-बारीक हों, चाहे मौ-बारीक हों हर सूरत में इनके वजूद (होने) से माँ का हिस्सा घट जायेगा बशतींक एक से ज़्यादा हों।

निर्घारित हिस्से बयान करने के बाद फ्रमायाः

ابَنَّوْكُمْ وَابْنَاوَكُمْ لَا تَلْدُونَا أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا. قَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ٥

"थानी औलाद और माँ-बाप के वे हिस्से अल्लाह तआ़ला ने अपने तौर पर मुक्रिर कर दिये हैं और अल्लाह को सब कुछ मालूम है और वह हकीम है। जो हिस्से मुक्रिर किये गये हैं उनमें बड़ी हिबमतें (बेहतरी) हैं, अगर तुम्हारी राय पर मीरास की तक़सीम का मामला रखा जाता तो तुम लोग तक़्सीम का मदार और आधार फ़ायदा पहुँचाने को बनाते, तेकिन नफ़ा पहुँचाने वाला कौन होगा और सबसे ज़्यादा नफ़ा किससे पहुँच सकता है, इसका यक़ीनी इल्म हासिल करना तुम्हारे लिये मुश्किल था। इसलिये बजाय नाफ़े (फ़ायदा पहुँचाने वाला) होने के क़रीब होने को हुक्म का मदार और आधार बनाया।"

कुरआने करीम की इस आयत ने बतला दिया कि भीरास के जो हिस्से अल्लाह तआ़ला ने मुक्तर फ्रामाये हैं वो उसका तयशुदा ढुक्म है। उसमें किसी को राय चलाने या कमी-बेशी का कोई हक् नहीं और तुम्हें दिल के पूरे इसीनान के साथ इसे क़ुबूल करना चाहिये। तुम्हारे ख़ालिक व मालिक का यह ढुक्म बेहतरीन हिक्मत व मस्लेहत पर आधारित है, तुम्हारे नर्फ (फ़ायदे) का कोई पड़लू उसके इल्मी घेरे से बाहर नहीं है और जो क़ुछ ढुक्म बट करता है किसी हिक्मत से ख़ाली नहीं होता। तुम्हें ख़ुद अपने नर्फ व नुकतान की असली पहचान नहीं हो सकती, अगर मीरास की तकसीम का मामला खुद तुम्हारी राय पर छोड़ दिया जाता तो तुम ज़रूर अपनी

कम-फ़हमी की वजह से सही फ़ैसला न कर पाते और मीरास की तकसीम में बेपतिवाली (अनियमितता) हो जाती, अल्लाह जल्ल शानुहू ने यह फ़रीज़ा अपने ज़िम्मे ले लिया ताकि माल की तकसीम में अदल व इन्साफ की पूरी-पूरी रियायत हो और मिय्यत का सरमाया न्यायपूर्ण तरीक़े से मुख़्तीलफ़ हक्दारों के हाथों में घूम जाये।

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَوْلُو اَوْوَاكِمُكُمْ إِنْ لَيُوْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَذَّ فَلَا فَكُلُمُ الدُّيُمُ مِثَا تُوَكَنْ مِنْ يَعَلِد وَصِيَّةٍ يُتُحِمِينَ بِهِنَّا اَوْدَيْنِ. وَلَهُنَّ الرُّئُمُ مِثَا تُوكَنَّمُ إِنْ لَمُنْ وَلَكُ، فِإِنْ كَانَ لَكُمْ وَكُلُمُ فَلَهُنَ الشَّكُنُ مِمَّا تَوْتَمُمْ مِنْ يَعْدِ وَسِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا

व लकुम् निस्फुमा त-र-क और तुम्हारा है आधा माल जो कि छोड़ मरें तम्हारी औरतें अगर न हो उनके अज्वाज्कुम् इल्लम् युक्ल्लहन-न औलाद. और अगर उनके औलाद है तो व-लद्न, फ-इन का-न लहन-न तम्हारे वास्ते चौथाई है उसमें से जो छोड़ व-लदुन् फ-लकुमुर्हबुआः मिम्मा गयीं. उस वसीयत के बाद जो कर गयीं तरक्-न मिम्-बज्दि वसिय्यतिंय्-या कर्ज के। और औरतों के लिये -यसी-न बिहा औ दैनिन, व चौथाई माल है उसमें से जो तम छोड लहुन्नर्रुबुज्ञु मिम्मा तरक्तुम् इल्लम् मरो अगर न हो तुम्हारे औलाद. और यकल्लक्म व-लद् म फ-इन का-न अगर तम्हारे औलाद है तो उनके लिये लक्म व-लद्न फ-लहुन्नस्स्म्न् आठवाँ हिस्सा है उसमें से जो कुछ तमने मिम्मा तरक्त्म् मिम्-बज्रदि छोड़ा उस वसीयत के बाद जो तुम कर वसिय्यतिन तस-न बिहा औ दैनिन्, मरो या कर्ज के बाद।

आयत के इस टुकड़े का पीछे के मज़मून से ताल्लुक

यहाँ तक भीरास के उन हक्दारों के हिस्सों का बयान था जिनका मध्यित के साथ नसब और विलादत का रिश्ता था। उक्त आयत में कुछ दूसरे हक्दारों का ज़िक्र है, और मध्यित से उनका रिश्ता नसब (नस्ल व ख़ानदान) का नहीं बल्कि निकाह का है, जिसका यह बयान है।

#### ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और तुमको आधा मिलेगा उस तर्के (छोड़े हुए माल) का जो तुम्हारी वीवियाँ छोड़ जाएँ अगर उनके कुछ औलाद न हो (न पुरुष न स्त्री, न एक न एक से ज़्यादा)। और अगर उनके कुछ जीलाद हो (चाहे सुमसे हो या पहले शीहर से) तो (इस सूरत में) तुमको उनके तर्क से एक चौधाई मिलेगा (यह कुल दो सूरतें हुई और बोनों सूरतों में बाक़ी के दूसरे यारिसों को मिलेगा लिकन हर सूरत में यह मीरास) वसीयत (की पूर्ति के लिये माल) निकालने के बाद िक वे उसकी विसीयत कर जाएँ या कुज (अगर हो तो उसके निकालने) के बाद (मिलेगी)। और उन बीनियों को चौधाई मिलेगा उस तर्के का जिसको तुम छोड़ जाओ (चाहे वह एक हो या कई हों तो वह चौधाई सब में बराबर बंट जायेगा) अगर तुम्हते कुछ औलाद न हो (न पुरुष न स्त्री, न एक न एक से ज्यादा)। और अगर तुम्हते कुछ औलाद हो (चाहे उन बीबियों से या दूसरी औरत से) तो (इस सूरत में) उनकी (चाहे एक हो या कई) तुम्हारे तर्क से आठवाँ हिस्सा मिलेगा (यह भी हो सूरतें हुई और दोनों सूरतों में बाहों का माल दूसरे वारिसों को मिलेगा, लेकिन यह मीरास) वसीवत (की पूर्ति में वाहों) का माल दूसरे वारिसों को मिलेगा, लेकिन यह मीरास) वसीवत (की पूर्ति में कि माल) निकालने के बाद िक तुम उसकी वसीयत कर जाओ या कुई (अगर हो तो उसके भी निकालने) के बाद (मिलेगी)।

## मआरिफ व मसाईल

#### शौहर और बीवी का हिस्सा

उपरोक्त पंक्तियों में श्रीहर और बीवी के हिस्सों को निर्घारित किया गया और पहले शौहर का हिस्सा बताया, शायद उसको पहले लाने की वजाद यह हो कि उसकी अहमियत ज़ाहिर करना मक्तूद है, बसोंकि औरत की वफात के बाद शीहर दूसरे घर का आदमी हो जाता है, अगर अपने मायक में औरत का इन्तिकाल हुआ हो और उसका माल बसें हो तो शौहर का हिस्सा देने से पुरेज किया जाता है, मोया इस ज़्यादती को रोकने के लिये शौहर का हिस्सा पहले बयान फ़रमाबा और तफ़सील इसकी यह है कि मरने वाली औरत ने अगर कोई भी औत्वाद न छोड़ी हो तो शौहर को कुज अया करने और वसीयत को जारी करने के बाद मरहूमा के कुल माल का आधा मिलेगा और वाक़ी आधे में दूसरे वारिस जैसे मरहूमा के माँ-बाए, भाई-बहन कायदे के अनुसार हिस्सा पार्टेंग।

और अगर सन्ने वाली ने औलाद छोड़ी हो एक हो या दो हों या इससे ज़्यादा हों, लड़का हो या लड़की हो, उस शौहर से हो जिसको छोड़कर बन्हात पाई है या उससे पहले किसी दूसरे शौहर से हो, तो इस सुरत में मौजूदा शीहर को मरहूमा के माल में से कृज देने और वसीयवा जारी करने के बाद कुल माल का चौथाइ हिस्सा मिलेगा, और बाकी के तीन हिस्से दूसरे वारिसों को मिलेंगे। यह शौहर के हिस्से की तम्मसील थीं।

और अगर मियाँ-बीवी में से मरने वाला श्रीहर है और उसने कोई औलाद नहीं छोड़ी तो कुर्ज़ अबा करने और वसीयत नाफ़िज़ करने के बाद बीधी को मरने वाले के कुल माल का चीयाई मिलेगा, और अगर उसने कोई औलाद छोड़ी है चाहे उस बीवी से हो या किसी दूसरी बीबी से तो इस सूरत में कुर्ज़ देने और वसीयत पूरा करने के बाद आठवाँ हिस्सा गिलेगा। अगर बीवी एक से ज़्यादा है तो भी मज़कूरा तफ़सील के मुताबिक एक बीवी के हिस्से में जित<sup>जी</sup> मीरास आयेगी वह उन सब बीवियों में तक्सीम की जायेगी, यानी हर औरत को चौथाई और आठबों हिस्सा नहीं मिलेगा बल्कि सब बीवियों चौथाई और आठवें हिस्से में शरीक होंगी, और इन दोनों हालतों में शौहर बीवी को मिलने के बाद जो कुछ तर्का (छोड़ा हुआ माल) बचेगा वह उनके दूसरे वारिसों में तक्सीम कर दिया जायेगा।

मसलाः यह देखना चाहिये कि बीची का मेहर अदा हो गया है या नहीं? अगर बीवी का मेहर अदा न किया हो तो दूसरे कुज़ों की तरह सबसे पहले कुल माल में से मेहर का कुज़ी अदा होगा उसके बाद तर्का तक्सीम होगा। और मेहर लेने के बाद औरत अपनी मीरास का हिस्सा भी मीरास में हिस्सेदार होने की वजह से वसूल कर लेगी। और अगर मिय्यत का माल इतना है कि मेहर अदा करने के बाद कुछ नहीं बचता तो भी दूसरे कुज़ों की तरह पूरा माल मेहर के कुज़ीं में औरत को दे दिया जायेगा और किसी चारिस को कुछ हिस्सा न मिलेगा।

وَ إِنْ كَانَ رَجُلُّ يُؤَرِّكُ كَالِمَةُ ۚ أَوَامُرَاءُ ۚ وَلِيَّا آخِ ۚ أَوْ أَخْتُ فَلِكِلِّ وَاحِدٍ فِنْهُمَا الشُّلُسُ، ۚ فَإِنْ كَالُولَا ٱكْلَّرُ صِنْ وَلَلِكَ فَهُمْ شُرَكِا ۚ فِي الشَّلُتِ مِنْ بَعْدِهِ وَصِيَّةٍ يَمُوطَى بِهَاۤ ٱوَدَنِينِ ۚ فَيزَ مُصَاّلًا ٓ وَصِيَّةً شِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيْمٌ خِلِيْمٌ ۚ أَنْ

व इन् का-न रजुलुंय्यू-रसु कलाल-तन् अविम्र-अतुं व् -व लह् अस्तुन् औ उष्कृतुन् फ्-लिकुल्लि वाहिदिम् भिन्हुमस्सुदुसु फ्-इन् कानू अक्स-र मिन् जालि-क फहुम् शु-रका-उ फिस्सुलुसि मिम्-बअदि वसिय्यतिंय्-यूसा बिहा औ दैनिन् गै-र मुजार्रिन् वसिय्यतम् मिनल्लाहि, वल्लाहु जलीमुन् हलीम (12)

और अगर वह मर्द कि जिसकी मीरास है बाप बेटा कुछ नहीं रखता या औरत हो ऐसी ही और उस मध्यत के एक माई है या वहन है तो दोनों में से हर एक का छठा हिस्सा है, और अगर ज्यादा हों इससे तो सब शारीक हैं एक तिहाई में उस वसीयत के बाद जो हो बुकी है या कर्ज़ के बाद, जब औरों का नुक्सान न किया हो। यह हुक्म हैं अल्लाह का, और अल्लाह है सब कुछ जानने वाला, सयंम करने वाला। (12)

#### आयत के मज़मून का पीछे से जोड़

नसब और निकाह से जो रिश्ते पैदा होते हैं उनके मुख्तसर हुकूक़ बयान करने के बाद अब ऐसे मय्यित (मरने वाले) के तर्के का हुक्म बयान किया जा रहा है जिसने औसाद या माँ-बाप न फ़ोड़े हों।

## खुलासा-ए-तफ़सीर

और अगर कोई मय्यित जिसकी मीरास दूसरों को मिलेगी, वाहे वह मय्यित पर्द हो या औरत, ऐसी हो जिसके न उसूल हों (यानी वाप-दादा) और न फ़ुरू (यानी औलाद और बेट की औलाद) 'थानी न वाप-दादा की जानिक से कोई हो और न औलाद की जानिक से कोई हो' और उस (मरने वाले) के एक माई या एक बहन (माँ-शरीक) हो तो उन दोनों में से हर एक को छठा हिस्सा मिलेगा। फिर अगर ये लोग इससे (यानी एक से) ज्यादा हों (जैसे दो हों या और ज्यादा) तो वे सब तिहाई में (बराबर के) शरीक होंगे (और इनमें पुरुष व स्त्री का बराबर हिस्सा है, और बाकी मीरास दूसरे वारिसों को और अगर कोई और न हो तो फिर इन्हें को दो जायेगी। ये वे सूरतें हुई और दोनों सूरतों में यह मीरास) वसीयत के हिसाब से माल) निकालने के बाद जिसकी वसीयत कर दो जाए या (अगर) कुई हो तो उसके भी निकालने) के बाद (मिलेगी) शर्त यह है कि (वसीयत करने वाला) किसी (वारिस) को नुकुसान न पहुँचाए (न ज़हिर में न इसदे में। ज़ाहिर में यह कि जैसे तिहाई से ज़्यादा वसीयत करे तो वह बसीयत मीरास पर मुकहम न होगी और इरादे से यह कि रहे तिहाई के अन्दर लेकिन नीयत यह हो कि वारिस को कम मिले। यह ज़ाहिर में माफ़िज़ हो जायेगी लेकिन गुनाह होगा)।

यह (जिस कद्र यहाँ तक बयान हुआ) हुक्म किया गया है खुदा तआ़ला की तरफ से और अल्लाह तआ़ला ख़ूब जानने वाले हैं (कि कीन मानता है कीन नहीं मानता, और न मानने वालों को जो फ़ीरन सज़ा नहीं देते तो वजह यह है कि अल्लाह तआ़ला) हसीम (भी) हैं।

## मआरिफ़ व मसाईल

#### 'कलाला' की मीरास

आयत के इस हिस्से में कलाला की मीरास बयान की गई है। कलाला की बहुत सी तारीफ़ें (परिमाषायें) की गई हैं जो अल्लामा कुर्तुवी रह. ने अपनी तफ़सीर में भी नक़ल की हैं। मशहूर तारीफ़ यही है जो कि खुलासा-ए-तफ़सीर में बयान हुई है कि जिस मरने वाले के उसूल और फ़ुह्न न हों (यानी न ऊपर की नस्ल के और न नीचे की नस्ल के) वह कलाला है।

तफ़सीर ऋहुल-मज़ानी के लेखक लिखते हैं कि कलाला असल में मस्दर है जो कलाल के मायने में हैं, और कलाल के मायने हैं यक जाना, जो कमज़ोरी पर दलालत करता है। बाप बेटे वाली क्राबत (रिश्त) के अलावा क़राबत को कलाला कहा गया है इसलिये कि वह क्राबत (रिश्ता) बाप बेटे की क़्राबत के मुकाबले में कमज़ोर है।

फिर कलाला का हुक्म उस मरने वाले पर भी किया गया जिसने न बेटा छोड़ा और न बार, और उस बारिस पर भी इतलाक (हुक्म) किया गया जो मरने वाले का बेटा और बाप न हो। तुगृत के पतिबार से जो इसके मायने होंगे कमज़ोर रिश्ते वाला। फिर कलाला मीरास के उस माल को भी कहा जाने लगा जो ऐसे मध्यित (मरने वाले) ने छोड़ा हो जिसका कोई लड़का और बाप न हो।

कलाम का हासिल यह कि अगर कोई शख़्त मर्द या औरत वफ़ात पा जाये और उसके न बाप हो न दादा, और न औलाद हो और उसने एक भाई या बहन मों-शरीक छोड़े हों तो उनमें से अगर भाई है तो उसको छठा हिस्सा मिलेगा और नहीं है तो वहन को छठा हिस्सा मिलेगा। और अगर एक से ज़्यादा हों जैसे एक भाई एक वहन हो, या दो माई या दो बहनें हों तो ये सब मरने वाले के कुल माल के तिहाई हिस्से में शरीक होंगे, और इसमें पुरुष को स्त्री से दोहरा नहीं मिलेगा। अल्लामा कुर्तुबी फ्रमाते हैं:

وَلِّسَ فِي الْفَرَ آئِضِ مَوْضعٌ يَكُونُ فِيهِ الذَّكَرُ وَالْأَنفِ سَوَاءُ إِلَّا فِي مِيْرَاثِ الْاَحُوقِ لِلْلَامُ.

#### भाई-बहन का हिस्सा

वाज़ेह रहे कि इस आयत में अख्याफ़ी (मॉ-शरीक) वहन भाई का हिस्सा बतलाया गया है। जगरचे क़ुरआने करीम की इस आयत में यह क़ैद मज़क़ूर नहीं है लेकिन यह क़ैद सर्वसम्मति से मोतबर है। हज़रत सज़द बिन अबी वक़्क़ास रज़ियल्लाहु ज़न्हु की क़िराजत भी इस आयत में इस तरह हैं:

وَلَهُ أَخْ أَوْأُخْتُ مِنْ أُمِّهِ

(और उसका भाई या बहन हो माँ-शरीक) जैसा कि अल्लामा क्रुर्जुंबी, अल्लामा महमूद आसूसी, इमाम अबू बक्र जस्सास और दूसरे हजरात ने नकल किया है। जगरचे यह किराअत मुतबादित नहीं है लेकिन उम्मत के इजमा (एक राय) होने की वजह से अमस इसी पर रहा है, और इसकी एक स्पष्ट दलील यह है जिक अल्लाह तबारक व तआ़ला की सूरा निसा के अल्ला हता बार के व तआ़ला की मीरास का ज़िक्र किया है, वहाँ बताया है कि अगर एक बहन हो तो उसको आधा मिलेगा और अगर एक भाई हो तो अपनी बहन के पूरे माल का वारिस बनेगा, और अगर हो बहनें हों तो दो तिहाई माल पायेंगी, और अगर कई भाई-बहन हों तो पुरुषों को औरतों से उबल दिया जायेगा। सूरत के ख़त्म पर जो यह हुक्म इरज्ञाद फ़रमाया है, ऐनी यानी हरक़ीक़ी बहन भाई और अल्लाती यानी बाप-शरीक भाई-बहन का ज़िक्र है, अगर यहाँ अल्लाती और ऐनी माई-बहन को शामिल कर तिया जाये तो अहकाम में टक्कराव लाजिम आ जायेगा।

#### वसीयत के मसाईल

इस रुक्कु में तीन मर्तबा मीरास के हिस्से बयान करके यह फ्रामाया कि हिस्सों की यह तक्सीम वसीयत और कर्ज़ अदा करने के बाद है। जैसा कि पहले अर्ज़ किया जा चुका है कि मय्यत के कफ़न-दफ़न के ख़र्चों के बाद कुल माल से कर्ज़े अदा करने के बाद जो बचे उसमें से एक तिहाई माल में बसीयत नाफ़िज़ (लागू) होगी, अगर इससे ज़्यादा वसीयत हो तो उसका शाई तीर पर एतिबार नहीं। ज़ाब्ते में कुज़ं अदा करना वसीयत नाफ़िज़ करने से पहले हैं। जगर तमाम माल कुज़ं देने में लग जाये तो न वसीयत नाफ़िज़ होगी न मीरास चलेगी। इस हक्कुज़ से तीनों जगह जहाँ-जहाँ वसीयत का ज़िक्र आया है वहाँ वसीयत का ज़िक्र कुज़ें से पहले किया गया है, इससे बज़ाहिर मालुम होता है कि वसीयत का हक् कुज़ें से पहले हैं। हज़्रस्त अ़बी रिज़यल्लाहु अन्तु ने इस ग़लत-फ़हमी को दूर करते हुए फ़्रस्मायाः

اِلنَّكُمْ تَقْرُءُ وَلَى هَذِهِ الْأَيْهَ مِنْ يَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُّونَ بِهِمَّا أَوْ دَيْنِ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَى الِيُنِ قُلُ الْوَصِيَّةِ، رمشكوة بعواله ترمذى ٣٩٣ )

"यानी आप हज़रात यह आयत तिलावत करते हैं:

مِنْ ، بَعْدِ وَصِيَّةٍ تَوْصُونَ بِهِا أُوْدَيْنٍ

इसमें अगरचे लफ्ज़ **वसीयत** पहले हैं लेकिन अमली तौर पर हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम ने इसको दैन (कर्ज) के बाद रखा है।"

लेकिन यह नुक्ता मालूम होना ज़रूरी है कि अगर अमली तौर पर वसीयत बाद में है तो लफ़्ज़ी तौर पर इसको कर्ज़ से पहले क्यों बयान किया गया। रूडुल-मज़ानी के मुसन्तिफ़ इस बारे में लिखते हैं:

وَتَشْدِيْمُ الْوَصِيُّوعَلَى الدُّيْنِ ذِكْرًا مَعَ آنَا السُّيْنَ مُقَدَّمٌ عَلَيْهَا حُكُمًا لِاظْهَارِ كَمَالِ الْعِنَايَةِ بِتَشْفِيلِهَا لِكُولِيْهَا

مَطَنَّةً لِلتَّفْرِيْطِ فِي آدَآئِهَا....الخ.

"यानी आयत में कुई से पहले बसीयत को रखने की वजह यह है कि चूँिक वह मीरास की 
तारह बगैर किसी बदले के मिलती है और इसमें रिश्तेदार होना भी ज़रूरी नहीं, इसलिये वारिसों 
की जानिब से उसको नाफिज़ (लागू और जारी) करने में कोताही होने या देर हो जाने का प्रबल 
अन्देशा था, अपने मूरिस का माल किसी के पास जाता हुआ देखना उसको नागवार हो सकता 
था इसलिये वसीयत की शान का एहितिमाम फ्रास्ती हुए देन (कृज़ी) पर इसको मुक्ट्स किया 
(एक्ते बयान किया) गया। फिर यह भी बात है कि कृज़ें का हर मय्यित पर होना ज़रूरी नहीं 
और अगर लीज़ के जिल्दगी में रहा हो तो मीत तक उसका बाक़ी रहना भी ज़रूरी नहीं, और अगर मौत 
के बक्त मौजूद भी हो तब भी चूँिक उसका मुतालबा हक़दार की तरफ़ से होता है इसलिये 
वारिस भी इनकार नहीं कर सकते, इस वजह से उसमें कोताही का गुमान व आशंका बहुत कम 
है, बिहुलाफ़ वसीयत के, कि जब मय्यित माल छोड़ता है तो उसका यह भी दिल चाहता है कि 
सदका-ए-जारिया के तौर पर अपने माल का हिस्सा किसी द्वेर के काम में लगाकर जाये, यहाँ 
चूँकि उस माल में किसी की तरफ़ से तृतालबा नहीं होता इसलिये वारिसों की तरफ़ से कोताही 
की संमावना थी जिसका दरवाज़ बन्द करने के लिये ख़ास तौर पर हर जगह वसीयत को 
पुरुद्दम (पहले बयान) किया गया।

मसलाः अगर कर्ज़ और वसीयत न हो तो कफ़न-दफ़न के ख़र्चों के बाद बचा हुआ कु

माल वारिसों में तकसीम हो जायेगा।

मसलाः वारिस के हक में वसीयत करना बातिल है, अगर किसी ने अपने लड़के लड़की, शौहर या बीवी के लिये या और किसी ऐसे शख़्स के लिये वसीयत की जिसको मीरास में हिस्सा मिलने वाला है तो उस वसीयत का कुछ एतिबार नहीं, वारिसों को सिर्फ मीरास का हिस्सा मिलेगा उससे ज़्यादा के वे मुस्तिहिक नहीं। हज़रे अवदस सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने हज्जतुल-विदा के खतबे में इरशाद फरमायाः

إِنَّ اللَّهَ قَلْ أَعْظَى كُلَّ ذِي حَقَّ حَقَّهُ قَلَا وَصِيَّةً لِوَ ارِثٍ. (مشكوة بحواله ابو داؤد ص ٢٦٥)

"अल्लाह तआ़ला ने हर हकदार को उसका हक दे दिया है, पस किसी वारिस के हक में कोई वसीयत मोतबर नहीं।"

हाँ अगर दूसरे वारिस इजाज़त दे दें तो जिस वारिस के लिये वसीयत की है उसके हक में वसीयत नाफ़िज़ करके वाक़ी माल शरई तौर पर तक़सीम किया जाये, जिसमें उस वारिस को भी अपने हिस्से की मीरास मिलेगी। हदीस की बाज़ रिवायतों में 'इल्ला अंध्यशाअल्-वरसतु' (हाँ अगर वारिस चाहें और राज़ी हों) फ़रमाकर यह सूरत हुक्म से अलग रखी है (जैसा कि हिदाया में बयान किया गया है)।

# 'गै-र मुज़ार्रिन' की तफ़सीर

कलाला की भीरास के ख़ाले पर यह बताने के बाद कि यह मीरास वसीयत और कर्ज के बाद नाफिज़ होगी लफ़्ज़ 'ग़ै-र मुज़ारिन' फ़रमाया (थानी उससे किसी का नकसान न हो रहा हों)। यह क़ैद अगरचे सिर्फ़ इसी जगह ज़िक्र हुई है लेकिन इससे पहले जो दो जगह वसीयत और कर्ज का जिक्र है वहाँ पर भी मोतबर और इसी पर अमल है। मतलब इसका यह है कि मरने वाले के लिये वसीयत या कुर्ज के ज़िरये वारिसों को नुकसान पहुँचाना जायज नहीं है, वसीयत करने या अपने ऊपर कुर्ज़ का झूठा इकरार करने में वारिसों को मेहरूम करने का इरादा होना और उस इरादे पर अमल करना सख्त ममन है, और बडा भारी गनाह है।

कर्ज या वसीयत के ज़रिये नकसान पहुँचाने की कई सुरतें मुम्किन हैं। जैसे यह कि कर्ज का कुठा इकरार कर ले, किसी दोस्त वगैरह को दिलाने के लिये। या अपने मख़्सस माल को जो उसका अपना जाती है यह ज़ाहिर कर दे कि फ़ुलाँ शख़्स की अमानत है ताकि उसमें मीरास न चले. या एक तिहाई से ज़्यादा माल की वसीयत करे, या किसी शख़्स पर अपना कर्ज हो और वह वसल न हुआ हो लेकिन झूठ यह कह दे कि उससे कुर्ज़ दसूल हो गया ताकि वारिसों को न मिल सके. या मौत की बीमारी में एक तिहाई से ज्यादा माल किसी को हिबा कर दे।

ये सरतें नकसान पहुँचाने की हैं। हर मूरिस जो दुनिया से जा रहा है उसे ज़िन्दगी के आखिरी लम्हों में इस तरह के नकसान पहुँचाने से बचने का एहतिमाम करना चाहिये।

# निर्घारित हिस्सों के मुताबिक तकसीम करने की ताकीद

मीरास के हिस्से बयान करने के बाद अल्लाह तआ़ला ने इरशाद फ़्रमायाः

यानी जो कुछ हिस्से मुकर्रर किये गये और कर्ज़ और वसीयत के बारे में जो ताकीद की गई इस सब पर अमल करना निहायत ज़रूरी है। अल्लाह पाक की तरफ से एक अजीम वसीयत और अहम व लाज़िमी हक्म है, इसकी ख़िलाफ़वर्ज़ी न करना। फिर अतिरिक्त तंबीह करते हुए दरशाद फरमायाः

وَ اللَّهُ عَلَيْهُ خَلِيٌّ

कि अल्लाह तआ़ला सब जानता है और उसने अपने इल्म से हर एक का हाल जानते हुए हिस्से मुक्र्रर फ्रमाये। जो उक्त अहकाम पर अमल करेगा अल्लाह के इल्म से उसकी यह नेकी बाहर न होगी, और जो ख़िलाफवर्ज़ी (उल्लंघन) करेगा उसकी यह बद-किरदारी (बुरी हरकत) भी अल्लाह के इल्म में आयेगी. जिसके परिणाम स्वरूप उससे पूछगछ की जायेगी।

साथ ही यह कि जो कोई मरने वाला कर्ज़ या वसीयत के ज़रिये नुकसान पहुँचायेगा अल्लाह तआ़ला को उसका भी इल्म है, उसकी पकड़ से बेख़ीफ न रहे, हाँ यह हो सकता है कि अल्लाह तुआला ख़िलाफ़वर्ज़ी करने पर इस दुनिया में सज़ा न दे, इसलिये कि वह हलीम (बरदाश्त करने वाला) है ख़िलाफवर्जी करने वाले को यह धोखा न लगना चाहिये कि वह बच गया।

يْلُكَ حُدُاوْدُ اللهِ ، وَمَنْ يُبطِعِ اللهُ وَرَسُوْلُهُ يُدْخِلُهُ جَنَّتٍ تَجَدِّي مِنْ

تَّعْتِهَا الْأَنْهُرُ خَلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْقَرْرُ الْعَظِينُونَ وَمَنْ يَّعْضِ اللهَ وَرَسُولُكُ وَيُتَعَنَّ حُـــــُاوُدَ ةُ بُنْ خِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا - وَلَهُ عَنَابٌ مُهِينً ٥

ये हदें (सीमायें) बाँधी हुई अल्लाह की हैं हुदूदुल्लाहि, तिल-क और जो कोई हक्म पर चले जल्लाह के मंय्युतिजिल्ला-ह व रसूलहू युद्खिल्हु और रसल के उसको वह दाखिल करेगा जन्नातिन तज्री मिन् तहितहल्-जन्नतों में जिनके नीचे बहती हैं नहरें. हमेशा रहें ये उनमें, और यही है बडी अन्हारु झालिदी-न फीहा, व मराद मिलनी। (13) और जो कोर्ड जालिकल फौज़ल अजीम (13) व नाफरमानी करे अल्लाह की और उसके मंध्यञ्जसिल्ला-ह व रस्तह व रसूल की और निकल जाये उसकी हदों य-तअद्-द हुदू-दहू युद्ख्विल्ह नारन् से. डालेगा उसको आग में. हमेशा रहेगा

ह्यालिदन् फीहा व लह् अजाबुम् उसमें और उसके सिये जिल्लत का मुहीन (14) 🌣 अज़ाब हैं। (14) 🌣

#### इन आयतों के मज़मून का पीछे से ताल्लुक्

मीरास के ज़िक हुए अहकाम बयान करने के बाद इन दो आयतों में उन अहकाम को मानने और उन पर अमल करने की फुज़ीलत और नाफ़्रामानी करने के बुरे अन्जाम का बयान है जिससे उक्त अहकाम की अहमियत ज़ाहिर करना मक़सूर है।

#### खुलासा-ए-तफ़सीर

ये सब अहकाम जो ज़िक हुए (भीरास से संबन्धित या यतीमां के अहकाम समेत) अल्लाह तज़ाला के ज़ाब्ते (कानून) हैं। और जो शह़्स अल्लाह और रसूल की पूरी इताज़त करेगा (यानी इन ज़ालों की प़ावन्दी करेगा) अल्लाह तज़ाला उसको ऐसी जन्तों में (फीरन) याखिल कर देंगे जिनके (महत्तों के) मीचे नहरें जारी होंगी। हमेशा-हमेशा उनमें रहेंगे, और यह बड़ी कामपार्थी है। और जो शह़्स अल्लाह तज़ाला और रसूल का कहना न मनेगा और विल्कुल ही उसको ज़ाब्तों से निकल जाएगा (यानी पावन्दी को ज़ब्तों भी न समझेगा और यह हालत लुक़ की डी उसको (खोज़़्द्र की) आग में दाख़िल कर देंगे, इस तरह से कि यह उसमें हमेशा-हमेशा रहेगा, और उसको ऐसी सज़ा होगी जिसमें ज़िल्लत भी है।

#### मआरिफ व मसाईल

क़ुरआने करीम का यह अन्दाज़ और तरीक़ा है कि अहकाम और अ़कीदों के बयान के बाद पूरक के तौर पर मानने वालों के लिये तरग़ीब (शीक़ दिलाने) और उनकी फ़ज़ीलत का ज़िक़ होता है, और न मानने वालों के लिये डराने, सज़ा और उनकी बुराई मज़कूर होती है।

यहाँ भी चूँकि अहकाम का ज़िक या इसलिये आख़िर की इन दी आयतों में इताअ़त करने वार्तों और नाफ़्समनों के परिणामों का ज़िक्र कर दिया गया।

# मीरास के अहकाम का बाक़ी बयान

#### मुसलमान काफिर का वारिस नहीं बन सकता

अगरचे मीरास की तकसीम नसबी रिश्ते पर रखी गई है लेकिन इसमें भी कुछ चीज़ें अलग और हुम्म से बाहर हैं- अब्बल यह कि मूरिस (जो मीरास छोड़कर मरा है) और वारिस (मीरास पाने वाला) दो जलग-अलग दीन वाले न हों, लिहाज़ा मुसलमान किसी काफ़िर का और काफ़िर किसी मुसलमान का वारिस नहीं होगा, चाहें उनमें आपस में कोई भी नसबी रिश्ता हो। हज़रे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ्रमायाः

لَا يَرِكُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ. (مشكوة ص ٢٦٣)

"यानी मुसलमान काफिर का और काफिर मुसलमान का वारिस नहीं बन सकता।"

पह हुक्म उस सूरत से मुतालिक्क है जबकि पैदाईश के बाद ही से कोई शह्न मुस्लिम या किएर हो, लेकिन अगर कोई शह्न पहले मुसलमान था फिर (अल्लाह की पंचाह) इस्लाम से फिर गया और मुर्तद्र हो गया, अगर ऐसा शह्न मर जाये या मृत्र्सूल हो जाये तो उसका वह माल जो इस्लाम के ज़माने में कमाया था उसके मुसलमान वारिसों को मिलेगा और जो इस्लाम से फिर जाने के बाद कमाया हो वह बैतुल-माल (सरकारी ख़ज़ाने) में जमा कर दिया जायेगा।

लेकिन अगर औरत मुर्तद हो गई (यानी इस्लाम मज़हब छोड़कर बेदीन हो गयी) तो उसका सारा माल चाहे इस्लाम के ज़माने में हासिल हुआ हो या इस्लाम से फिर जाने के बाद के ज़माने में उसके मुसलमान चारिसों को मिलेगा, लेकिन खुद मुर्तद मर्द हो या औरत उसको न किसी। मुसलमान से मीरास मिलेगी न किसी मर्तद से।

#### कातिल की मीरास

अगर कोई शख़्त ऐसे आदमी को कला कर दे जिसके माल में उसको मीरात पहुँचती हो तो यह कातिल उस शख़्त की मीरात से मेहरूम होगा। हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैंहि व सल्लम का इरशाद है:

الْقَاتِلُ لَا يُوِكُ (مشكوة ص ٢٦٣)

''यानी कृतिल वारिस नहीं होगा।'' अलबत्ता गुलती और चूक से कत्त की बाज़ सूरतें इससे अलग हैं। (तफ़सील मसाईल की किताबों में है)

#### पेट में जो बच्चा है उसकी मीरास

अगर किसी शहस ने अपनी कुछ औलाद छोड़ी और बीवी के पेट में भी बच्चा है तो यह बच्चा भी वारिसों की सूची में आयेगा, लेकिन चूँकि यह पता चलाना दुश्वार है कि पेट में लड़का है या लड़की, या एक से ज़्यादा बच्चे हैं, इसलिये बच्चा पैदा होने तक मीरास की तक़लीम स्विनित एडना मुनासिब होगा। और अगर तक़सीम करना ज़रूरी ही हो तो फ़िलहाल एक लड़का या एक लड़की फूर्ज़ करंदे दोनों के गुतिबार से दो सूरतें फ़र्ज़ की जायें, उन दोनों सूरतों में से जिस सुरत में वारिसों को कम मिलता हो वह उनमें तक़सीम कर दिया जाये और बाक़ी उस हमल (गम्मी के लिये रखा जाये।

#### इद्दत वाली औरत की मीरास

जिस शख़्स ने अपनी बीवी को तलाक दे दी और तलाक रजई है फिर तलाक से कजू और

इहत ख़त्म होने से पहले यफात पा गया तो यह औरत मीरास में हिस्सा पायेगी। इसलिये कि निकाह बाकी है।

और अगर किसी शख़्स ने मौत की बीमारी में बीवी को तलाक दी अगरचे तलाक बायना या तलाक मुगल्लज़ा ही हो, और इहत ख़त्म होने से पहले-पहले मर गया तब भी वह औरत उसकी वारिस होगी और औरत को वारिस बनाने की वजह से दो इहतों में से जो सबसे ज़्यादा लम्बी हो उसी को इंख्तियार किया जायेगा, जिसकी मुख्तसर वजाइत यह है कि:

तलाक की इहत तीन हैज़ (माहवारी) है और मीत की इहत चार महीने दस दिन है, इन दोनों में जो इहत ज़्यादा दिनों की हो उसी को इहत क़रार दिया जायेगा ताकि जहाँ तक मुम्किन हो औरत को हिस्सा मिल सके।

और अगर किसी शख़्स ने मौत की बीमारी से पहले बायना या मुगुल्लज़ा तलाक़ दी और उसके चन्द दिन बाद औरत की इहत में वह मर गया तो इस सूरत में उसको मीरास में से हिस्सा नहीं मिलेगा, अलबत्ता अगर तलाके रज़ई दी है तो वह वारिस होगी।

मसलाः अगर किसी औरत ने शीहर की मीत वाली बीमारी में ख़ुद से ख़ुला कर लिया (यानी कुछ ले-देकर तलाक़ ले ली) तो वारिस नहीं होगी अगरचे उसका शौहर उसकी इदत के दौरान मर जाये।

## असबात की मीरास

फ्ताईज़ (भीरास) के निर्धारित हिस्से बारह वारिसों के लिये तयशुदा हैं और उन वारिसों को असहाबे-फ़ुरुज़ कहा जाता है जिनकी तफ़सील किसी कह कपर गुज़र चुकी। अगर असहाबे फ़ुरुज़ में से कोई न हो या असहाबे फ़ुरुज़ के हिस्से दे देने के बाद कुछ माल बच जाये तो वह असबा को दे दिया जाता है, और बाज़ मर्तबा एक ही शहुत को दोनों हिसियतों से माल मिल जाता है। कुछ सूरतों में मध्यित की जीलाद और मध्यित का जीलाद भी असबा हो जाते हैं, दादा की जीलाद यानी चचा और वाप की औलाद यानी चचा और वाप की औलाद यानी महंभी असबा हो जाते हैं।

असबात की कई किसों हैं जिनकी तफ़तील फ़राईज़ (इस्मे मीरास) की किताबों में मौजूर है। यहाँ एक मिसाल लिखी जाती है। जैसे ज़ैद मर गया और उसने अपने पीछे चार बारिस छोड़े बीवी, लड़की, माँ और चचा। तो उसके माल के कुल चौबीत हिस्से किये जायेंगे जिनमें से आधा यानी बारह हिस्से लड़की को 1/8 के हिसाब से तीन हिस्से बीवी को 1/6 के हिसाब से बार हिस्से माँ को और बाक़े के पाँच हिस्से जो बये वे असबा होने की हैसियत से चया को मिलों।

मसलाः असवात अगर न हों तो असहावे 'झूरूज़ से जो माल बचे वह उनके हिस्सों के हिसाब से उनको दे दिया जाता है और इसको इत्मे फ़्ताईज़ की इस्तिलाह में रद्द कहते हैं।

मसलाः अगर असहावे फ़ुरूज़ में से कोई न हो और असवात में भी कोई न हो तो ज़ुबिल्-अरहाम को मीरास पहुँच जाती है। ज़ुबिल्-अरहाम की सूची लम्बी है- नवासे, नवासियाँ, बहनों की औलाद, फ़ूफियाँ, मामूँ, ख़ाला ये लोग ज़ुबिल्-अरहाम की सूची में आते हैं, और इस मसते में तफ़सीत हैं जिसका यह मौका नहीं, यहाँ इसी पर इक्तिफ़ा (बस) किया जाता है।

وَالْتِيْ يَاتِيْنِيَ الْفَارِصَةَةَ مِن يِّسَاكِهُمْ فَاسْتَشْهِلَدُوْاعَلَيْهِنَّ انْهَنَّةٌ فِتْنَامْ. فَان شَهِمُدُوا فَامْسِكُوْهُنَ فِي الْبَيُوْتِ حَتَّى يَتَدَفِّهُنَّ الْفَتْ اَوْيَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ مَبِيْلًا ۞ وَالذَّنِ يَاتِيْنِهَا مِنْكُمْ فَادُوْهُمَا . فَإِنْ ثَانًا وَاصْلَحَا فَاغْرِضُوا عَنْهُمَا مَلِنَّ اللهُ كَانَ تُوابًا وَجَيَّانِ

और जो कोई बदकारी करे तुम्हारी वल्लाती यअतीनल्-फाहि-श-त औरतों में से तो गवाह लाओ उन पर मिन्निसा-इकुम् फस्तश्हिद् चार मर्द अपनों में से. फिर जगर वे गवाही दें तो बन्द रखो उन औरतों को अलैहिन्-न अर्ब-अतम् मिन्कुम् घरों में यहाँ तक कि उठा ले उनको मौत फ्-इन् शहिद् फ्-अम्सिक्ह्न्-न या मुक्र रर कर दे अल्लाह उनके लिये फिल्ब्यूति हत्ता य-तवपृफाहुन्नल्मौतु कोई राह (15) और जो दो मर्द करें तम औ यज्जुलल्लाहु लहुन्-न सबीला से वही बदकारी तो उनको ईजा (तकलीफ़ और सज़ा) दो, फिर अगर वे (15) वल्लजानि यअतियानिहा दोनों तौबा करें और अपनी इस्लाह मिन्कुम् फ्-आज़्ह्मा फ्-इन् ताबा व (सधार) कर लें तो उनका ख्याल छोड अस्तहा फ्-अअ्रिज़् अन्ह्मा, दो. बेशक अल्लाह तौबा क्वल करने इन्नल्ला-ह का-न तव्वाबर्रहीमा (16) वाला मेहरबान है। (16)

#### इन आयतों के मज़मून का पीछे से संबन्ध

पहले गुज़री आयतों में उन बेशतिदालियों (अनियमितताओं) की इस्लाह की गई है जो जाहितीयत (इस्लाम से पहले के) जुमाने में यतीमों के हक और मीरास पाने वालों के सिलसिले में होती थीं। ये लोग औरतों पर भी शुल्म व सितम छाते ये और उनके मामले में बुरी रस्मों (कुरीतियों) में मुब्तला थे, जिन औरतों से निकाह जायज़ नहीं है उनसे निकाह कर लेते थे।

अब इन आयतों में इन मामलात की इस्लाह फ्रस्माते हैं और अगर किसी औरत से कोई ऐसा कुसूर हो जाये जो शर्र्ड कुसूर हो तो मुनासिब सज़ा की इजाज़त देते हैं और इस्लाह व तादीब का यह मज़मून भी अगले दो तीन रुक्छ़ तक चला गया है।

#### ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और जो औरतें बेहवाई का काम (यानी ज़िना) करें तुम्हारी (मन्कूहा) वीवियों में से सो तुम लोग उन औरतों (के इस फ़ेले) पर चार आदमी अपनों में से (यानी मुसलमान आज़ाद, आ़किल, बालिंग पुरुष) गवाह कर तो (तािक उनकी गवाही पर हािकम आगे की सज़ा जारी करें)। सो अगर वे गवाही दे दें तो (उनकी सज़ा यह है कि) तुम उनको (हािकम के हुक्म सो) घरों के अन्दर (सज़ा के तौर पर) गेक कर रखो, यहाँ तक कि (या तो) मौत उनका ख़ाला कर दे (और) या अल्लाह तजाला उनके लिए कोई और राह (यानी दूसरा हुक्म) तजवीज़ फ़रमा हैं। (बाद में जो दूसरा हुक्म) हसा सिलसिले में तजवीज़ हुआ उसका जिक्र मज़ारिफ् व मसाईल में आ रहा है) और (जिना की सज़ा में निकाह वाली औरत की तख़्सीक नहीं बल्कि) जो दो शख़्स्म में बेदयाई का काम (यानी जिना) करें तुम में से (यानी वालिग आफित मुसलमानों में तो, तो उन दोनों को तक्रतीफ़ पहुँचाओ, फिर (वाद तक्रतीफ़ व सज़ा देने के) अगर वे दोनों (गियली हरकत से) तींचा कर लें और (आईन्दा के लिये अपमी) इस्ताह कर लें (यानी फिर ऐसा फेल उनसे सर्जुद न हो) तो उन दोनों से कुछ तअर्हज़ ''यानी रोक-टोक'' न करो (वयोंकि) विला शुव्हा अल्लाह तआ़ला तींबा हुत्रूल करने वाले हैं, रहमत करने वाले हैं (इसलिये अपनी रहमत से अल्लाह तआ़ला तींबा हुत्रूल करने वाले हैं, रहमत करने वाले हैं (इसलिये अपनी रहमत से अल्लाह तआ़ला तींबा हुत्रूल करने वाले हैं, रहमत करने वाले हैं (इसलिये अपनी रहमत से अल्लाह तआ़ला ने उनकी ख़ता माफ़ कर दी, फिर तुमको भी उनके सताने के पीछे न पड़ना चाहिये)।

#### मआरिफ़ व मसाईल

इन आयतों में ऐसे मर्दों और औरतों के बारे में सज़ा तजवीज़ की गई है जिनसे बेहयाई यानी ज़िना का सुदूर हो जाये। पहली आयत में फ़रमाया कि जिन औरतों से ऐसी हरकत हो जाये तो उसके सुबूत के लिये चार गवाह मर्द तलब किये जायें, यानी जिन हाकिमों के पास यह मामला पेश्व किया जाये तो वे ज़िना के सुबूत के लिये वे चार गवाह तलब करें जो गवाही की अहलियत एकते हों, और गवाही भी मर्दों की ज़हरी है, इस सिलसिले में औरतों की गवाही मोतबर नहीं।

ज़िना के गवाहों में शरीअ़त ने दो तरह से सख़्ती की है। बूँकि यह मामला बहुत अहम है जिससे इज़्ज़त और पाकदामनी पर दाग़ लगता है और ख़ानवानों की आवाह य साख़ का मसला सामने आ जाता है। पहले तो यह शार्न लगाई कि मर्द ही गवाह हों, औरतों की गवाही का एतिवार नहीं किया गया। दूसरे यह कि चार मदों का होना ज़हरी करार दिया, ज़ाहिर है कि यह शर्त बहुत साख़ा है जिसका वजुद में आना बहुत ही कम हो सकता है। यह सख़्तों इसलियों इंड्रिक्स पर मार्च का शाहर या उसकी माँ या बीधी बहन ज़ाती दुश्मनी और बैर की बजह से इब्राह-म-झ्ब्राह इल्ज़ाम न लगा दें। या दूसरे बुरा चाहने वाले लोग दुश्मनी की वजह से इल्ज़ाम और तोहमत लगाने की जुर्तत न कर सकें। क्योंकि अगर चार अफ़राद से कम लोग जिना की गवाही दें तो उनकी गवाही ग़ैर मोतवर है, ऐसी सूरत में दावेदार और गवाह सब झूठे करार दिये जाते हैं और एक मुसलमान पर इल्ज़ाम लगाने की वजह से उन पर ''तोहमत की सज़ा" जारी कर दी जाती है। जाती हम सलाग पर इल्ज़ाम लगाने की वजह से उन पर ''तोहमत की सज़ा" जारी कर दी जाती है।

सूरः नूर में स्पष्ट तीर पर इरशाद फरमायाः

لُوْلَا جَآءً وْ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ قَادُ لَمْ يَا تُوا بِالشُّهَدَآءِ قَاوِلْنِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَلِيْوُنَ٥ (١٣: ٣٤)

कुछ उलेमा और अकाबिर ने चार गवाहों की ज़रूरत की हिक्मत बयान करते हुए फरमाया कि इस मामले में चूँकि दो अफ़राद मुलव्यस (लिप्त) होते हैं मर्द और औरत, तो गोया कि यह

एक ही मामला गहराई से देखें तो दो मामलों के हुक्म में है, और हर एक मामला दो गवाहों का तकाज़ा करता है, लिहाजा इसके लिये चार गवाह ज़रूरी होंगे। आयत के आखिर में फरमाया कि अगर वे दोनों तौबा कर लें और अपनी इस्लाह (सधार)

कर लें तो उनसे तअर्रुज मत करो। इसका मतलब यह है कि सज़ा देने के बाद अगर उन्होंने तौबा कर ली तो फिर उन्हें मलामत मत करो और फिर सज़ा मत दो। यह मतलब नहीं कि तौबा

से सजा भी माफ हो गई। इसलिये कि यह तीवा सजा के बाद बयान हुई है जैसा कि लफ्ज फा

से भी इस तरफ इशारा जाहिर है। हाँ अगर तौबा न की हो तो सजा के बाद भी मलामत कर (यानी बरा-भला कह) सकते हैं।

क़रआने करीम की इन दो आयतों में जिना के लिये कोई निर्धारित सजा बयान नहीं की गई बल्कि सिर्फ़ इतना कहा गया है कि उनको तकलीफ़ पहुँचाओ और ज़िनाकार औरतों को घरों में बन्द कर हो। तकलीफ पहुँचाने का भी कोई ख़ास तरीका नहीं वतलाया गया और हाकिमों की मर्ज़ी पर इसको छोड़ दिया गया। हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाह अन्ह फरमाते हैं कि यहाँ तकलीफ देने

के मायने यह हैं कि उनको जबान से शर्म दिलाई जाये और शर्मिन्दा किया जाये, और हाथ से भी जते वगैरह के जरिये उनकी मरम्मत की जाये। हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाह अन्ह का यह कौल भी बतौर मिसाल के मालुम होता है, असल बात वही है कि यह मामला हाकिमों (मुस्लिम जज और अमीर) की राय पर छोड़ दिया गया है।

नाज़िल होने के एतिबार से क़्रुआने करीम की इन दो आयतों की तरतीब यह है कि शरू में तो उनको तकलीफ देने का हक्म नाज़िल हुआ और उसके बाद ख़ास तौर से औरतों के लिये यह हक्म बयान किया गया कि उनको घरों में कैद रखा जाये यहाँ तक कि वह औरत मर जाये।

उसकी जिन्दगी ही में आने वाला हक्म आ जायेगा तो बतौर सज़ा के उसी को नाफिज़ कर दिया जारोगा । चुनाँचे बाद में ''यह सबील'' बयान कर दी गई जिसका अल्लाह जल्ल शानुह ने इस आयत

में वायदा फ़रमाया था। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु "सबील" की तफ़सीर फ़रमाते हैं: يَعْنِي ٱلرُّجُهُ لِلشَّيْبِ وَالْجَلْدُ لِلْبِكِ.

कि शादीशदा के हक में ज़िना की हद (सज़ा) उसको संगतार कर देना है और गैर-शादीश्वा

के लिये उसको कोड़े मारना। (बुख़ारी, किताबुल्लफ़सीर फेज 657) मरफुअ हदीस में भी इस 'सबील' का बयान रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से 🛚

वज़ाहत के साथ साबित है और शादीशृदा ग़ैर-शादीशुदा हर एक के लिये अलग-अलग हुक्म

बयान किया गया है। रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हज़रत माइज़ बिन मालिक गिजयल्लाह अन्ह और क़बीला अज़्द की एक औरत पर जिना की हद (सजा) जारी फरमाई बी और ये दोनों चुँकि शादीश्रदा थे इसलिये इनको संगसार कर दिया (यानी पत्थरों से मार-मारकर हलाक किया) गया था, तथा एक यहूदी को भी जिना की वजह से संगसार किया गया था और जसके हक में यह फैसला तौरात के हक्म पर किया गया था।

गैर-शादीश्रदा (अविवाहित) का हुक्म ख़ुद क़्ररआने करीम की सूर: नूर में मज़कूर है: أَلَوَّ انبَةً وَ الرَّاسُ فَاجْلِدُوا كُلِّ وَاحد مِّنْهُمَا مِانَةَ جَلْدَة.

"जिनाकार औरत और जिनाकार मर्द में से हर एक को सौ कोड़े मारो।" (24:13) शुरू में रजम (संगसार) के हुक्म के लिये क़्रुआने करीम की आयत भी नाज़िल की गई थी लेकिन बाद में उसकी तिलावत मन्स्ख़ कर दी गई, अलबत्ता हक्म बाकी रखा गया।

हजरत उमर रजियल्लाह अन्ह का इरशाद है:

إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَبَ فَكَانَ حِمَّا ٱلْزَلَ اللَّهُ تَعَالى ايَةَ الرَّجْمِ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ وَالرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَني إذَآ أَحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ... الخ

(بخارى مسلم، يحو اله مشكواة ص ٩٠٩)

"अल्लाह तआ़ला ने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को सच्चा नबी बनाकर भेजा और उनपर किताब भी नाज़िल कर दी। जो कुछ वही अल्लाह तुआला ने नाजिल फरमाई उसमें रजम (संगसार करने) की आयत भी थी, रसलल्लाह सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने रजम किया और हमने भी उनके बाद रजम किया। रजम का हुक्म उस शख्स के लिये साबित है जो जिना करे और वह शादीशदा हो, चाहे मर्द हो या औरत।" खलासा यह कि इन आयतों में जो घरों में कैद करने और तकलीफ़ देने का हक्म है वह

शरई हद (सजा) नाजिल होने पर मन्सुख़ (निरस्त) हो गया, और अब जिना की सजा सौ कोड़े या रजम पर अमल करना लाजिम होगा। अधिक तफसील इन्शा-अल्लाह तआ़ला सूरः नूर में बयान होगी।

# ग़ैर-फ़ितरी तरीक़े से जिन्सी इच्छा पूरी करने का हक्म

काज़ी सनाउल्लाह साहिब पानीपती रहमतुल्लाहि अलैहि तफ़सीरे-मज़हरी में लिखते हैं कि ''मेरे नज़दीक 'अल्लज़ानि यअतियानिहा' का मिस्दाक (मुराद) वे लोग हैं जो ग़ैर-फितरी तरीके पर शहवत (जिन्सी इच्छा) पूरी करते हैं यानी मर्द मर्द से इच्छा पूरी (अर्थात कुकमी) करते हैं।" काजी साहिब रह. के अलावा दूसरे हज़रात ने भी इसी कौल को लिया है। क़ुरआन मजीद

के अलफाज में लफ्ज 'अल्लजानि यअतियानिहा' मौसूल और सिला दोनों मुज़क्कर (पुरुष लिंग) के अलफाज़ हैं इसलिये इन हज़रात का यह कौल बर्डद नहीं है. अगरचे जिन हजरात ने जानी और जानिया मुराद लिया है उन्होंने बतौर गलबे के मुज़क्कर का यह कलिमा जानिया के लिये ----

तफसीर मजारिफूल-कृरआन जिल्द (2)

भी आमिल रखा है लेकिन मौके की मुनासबत से समलैंगिकता की हुर्मत व शिद्दत और उसकी जज़ा व सज़ा का ज़िक्र इस जगह बेजा न होगा। हदीसों और सहाबा व बुजुर्गों के कौल व अमल से इस सिलसिले में जो कुछ साबित होता है

उसमें से बतौर नमूना कुछ नकल किया जाता है:

عَنْ أَمِنْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ سَبْعَةٌ مِنْ خَلْقِهِ مِنْ فَوْق سَيْع

سَمَ تِهِ وَرَدَّدُ اللَّعْنَةَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثَلَا فَا وَلَعَنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ لَعْنَةَ تَكْفِيهِ قَالَ مَلْعُولُ مَنْ عَمِلَ عَمْلُ فَوْمَ لُوْطٍ،

مَلْعُونٌ مَنْ عَمِلَ عَمْلَ قَوْمٍ لُوطٍ. مَلْعُونٌ مَنْ عَمِلَ عَمْلَ قَوْمٍ لُوطٍ. (الترغيب والترهيب) "हजरत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व

सल्लम ने फ्रमाया- अल्लाह तआ़ला ने अपनी मख़्जूक में से सात किस्म के लोगों पर सात

आसमानों के ऊपर से लानत भेजी है और उन सात में से एक पर तीन-तीन दफ़ा लानत भेजी है

और बाकी पर एक दफा। फरमाया- मलऊन है वह शख़्स जो कौमे लुत वाला अमल करता है. मलऊन है वह शख़्स जो कौमे लूत वाला अमल करता है, मलऊन है वह शख़्स जो कौमे लत वाला अमल करता है।" (यानी मर्द या औरत के साथ गैर-फितरी तरीके से अपनी हवस पूरी

وَعَنْ أَبِيْ هُوَيْوَةَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ٱرْبَعَةٌ يَصْبَحُونَ فِي غَضَب اللَّهِ وَيُمْسُونُ

فِيْ سَخَطِ اللَّهِ قُلْتُ مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْمُتَشَبِّهُونَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَآءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَآءِ بِالرِّجَالِ وَالَّذِيْ يَأْتِي الْبَهِيْمَةَ وَالَّذِي يَأْتِي الرِّجَالَ. (الترغيب والترهيب)

"हज़रत अबू हुरैरह रिज़यल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि चार आदमी सुबह के वक्त अल्लाह जल्ल शानुहू के ग़ज़ब में होते हैं और

शाम को भी अल्लाह जल्ल शानह उनसे नाराज होते हैं। मैंने पूछा वे कौन लोग हैं? आपने फरमाया वे मर्द जो औरतों की तरह बनते हैं और वे औरतें जो मर्दों की तरह बनती हैं, और वह शख्स जो चौपाये (जानवर) के साथ गैर-फितरी हरकत करता है और वह मर्द जो मर्द से अपनी

لُوْطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَ الْمَفْعُولَ بِهِ. (الترغيب والترهيب)

जिन्सी इच्छा पूरी करता है।"

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَجَلَتْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمْلَ قَدْم

करता है। हिन्दी अनवादक)

"हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रस्लुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इरशाद फरमाया- जिसको तुम कौमे लूत की तरह ग़ैर-फितरी हरकत करता हुआ देख लो तो फाञिल और मफ़ऊल (यानी करने और कराने वाला) दोनों को मार डालो।" हाफिज़ ज़कीयुद्दीन रह. ने तरगीब व तरहीब में लिखा है कि चार ख़ुलफ़ा- हज़रत अबू बक्र

सिद्दीक, हज़रत अली, हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन ज़्बैर और हिशाम बिन अ़ब्दुल-मलिक ने अपने

जमानों में ग़ैर-फितरी हरकत (यानी कुकमी) करने वालों को आग में जला डाला था।

इस सिलसिले में उन्होंने मुहम्मद बिन मुन्कदिर की रिवायत से एक वाकिआ भी लिखा है क्रि खालिद बिन वलीद रिज़यल्लाहु अन्हु ने हज़रत अबू बक्र सिद्दीक रिज़यल्लाहु अन्दु को ख़त <sub>जितवा</sub> कि यहाँ अरब के एक इलाके में एक मर्द है जिसके साथ औरत वाला काम (यानी उससे जिन्सी इच्छा पूरी) किया जाता है।

हजरत अबू बक्र रिज़यल्लाहु अ़न्हु ने इस सिलसिले में सहावा किराम रिज़यल्लाहु अ़न्हुम को जमा किया और उनमें हज़रत अ़ली रज़ियल्लाह अ़न्ह भी तशरीफ लाये और हज़रत अ़ली रजियल्लाह अन्हु ने फरमाया कि ये एक ऐसा गुनाह है जिसके करने का अपराध सिवाय एक कीम के किसी ने नहीं किया और अल्लाह जल्ल शानुहू ने उस कीम के साथ जो मामला किया aह आप सब को मालुम है। मेरी राय है कि उसे आग में जला दिया जाये। दसरे सहाबा किराम रजियल्लाह अन्हुम ने भी इस पर इत्तिफ़ाक़ कर लिया और हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्ह ने उसे आग में जला देने का हक्म दे दिया।

जिक्र की गयी रिवायतों में कौमे लत के अमल का हवाला वार-बार आया है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जिस कौम की तरफ नबव्वत देकर भेजे किये गये थे वह कौम कफ्र व शिक्त के अलावा इस बदतरीन और गैर-फितरी हरकत की भी आदी थी। और जब हजरत लत अतैहिस्सलाम की दावत व तब्लीग का उन पर असर न हुआ तो अल्लाह तआला के हक्म से फरिश्तों ने उस कीम की वस्तियों को जमीन से उठा लिया और औंधा करके जुमीन पर फैंक दिया. जिसका जिक्र सुरः आराफ में आयेगा इन्शा-अल्लाह तआला।

उपरोक्त रिवायतें समलैंगिकता से मुताल्लिक थीं, रिवायतों में औरतों के साथ गैर-फितरी फेल करने पर भी बहुत सख्त वड़ीं (सजा की धमकियाँ) आई हैं:

عَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْيِهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنظُرُ اللَّهُ عَزَّوَجَلُّ إِلَى رَجُلَ أَتَى

رَجُلًا أو الْمَرَأَ قُ فِي دُبُرِهَا. (الترغيب والترهيب)

"हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने फरमाया- अल्लाह जल्ल शानह उस मर्द की तरफ रहमत की निगाह से नहीं देखते जो मर्द या औरत के साथ गैर-फितरी फेल करे।"

عَنْ خُوزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيىٰ مِنَ الْحَقَّ فَلَاتَ مَرَّاتٍ

لَاقَاتُوا النِّسَآءَ فِي أَذْبَارِهِنَّ. (الترغيب والترهيب)

''हज़रत ख़ुज़ैमा बिन साबित रज़ियल्लाहु अ़न्हु फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया- अल्लाह जल्ल शानुहू हक बयान करने में शर्म नहीं करते, ये अलफाज आपने तीन मर्तबा इरशाद फरमाये (फिर फरमाया) औरतों के पास गैर-फितरी तरीके से मत आया करो।"

وَعَنْ أَيِّى هُرِيُّرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رُسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَلُولُ مَنْ آتَى الْمُرَاقَةُ فِي دُهُوهَا. والترطيب و الترهيب

"हज़रत अबू हुरैरह रिज़यल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का इरशाद है- वह शख़्स मलऊन है जो ग़ैर-फ़ितरी तरीक़े से बीवी के साथ जिमा (सोहबत) करता है।"

وَعَنْهَ آنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَنَى خَاتِصًا اَوِامُزاَّ قَلَى دُيُوِهَا أَوْكُاهِمِنَّا فَصَلْقَهُ فَقَدْ كَثَفَرُ مِنَّا أَوْلَ عَلَى مُحَمَّدِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

"हज़रत अबू हुरैरह रिज़यल्लाहु अन्हु ही से रिवायत है कि रस्तुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो मर्द हैज़ (माहवारी) की हालत में बीवी के साथ सोहबत करता है या गैर-फ़ितरी तरीक़े से उसके साथ सोहबत करता है या किसी काहिन (ग़ैब की बात बताने वाले) के पास जाता है और ग़ैब से मुताल्लिक उसकी छुबर की तस्टीक करता है तो ऐसे लोग उस दीन से मुन्किर हो गये जो महम्मद सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम पर नाजिल हुआ।"

इस बुरे और ख़बीस फ़्ल के लिये किसी निर्धारित सज़ा के मुक्तर करने में तो फ़ुक़ब (मसाईल के माहिर उलेमा) का मतभेद है जिसकी तफ़सील मसाईल की किताबों में मौजूद है लेकिन इसके लिये सख़्त से सख़्त सज़ायें मन्कूल हैं, जैसे आग में जला देना, दीवार गिरा कर कुचल देना, ऊँची जगह से फेंक कर संगसार कर देना, तलवार से कृत्ल कर देना वगैरह।

إِنْمَا الشَّوْيَةِ مِجْهَا الشَّوْيَةِ عَلَى اللهِ بِالدِينَ يَعْمَلُونَ الشَّوْتِ بِجَهَا لَهِ شَمَّ يَتُعَلِّيْنَ مِنْ قَرْيَبٍ قَالَوْلِيْكَ يَتُوْنُ اللهُ عَلَيْهِ هُمْ ، وَكَانَ الله عَلِيْمًا خَيْنِيمًا ﴿ وَكَلِيْسَتِ الشَّيْةُ لِلْوَيْنَ يَعْمَلُونَ السَّيَاتِ مَحْتَى ذَا حَمْدَ مَمَدُ المَمْنِ فَعَ قَالَ إِنِّ ثَنْبُتُ النَّنَ وَلَا الْمُلِينَ يَمُونُونَ وَهُمْ كُفَّالُومُ وَلِيْكَ اَعْتَنَانًا لَهُمْ مَمَانًا الْمِيمَا ﴿ ﴾

इन्नमत्तौबतु अलल्लाहि लिल्लजी-न यस् मलूनस्स्-अ बि-जहालिन् स्म्-म यत्बू-न मिन् क्रीबिन् फ्-उलाइ-क यतूबुल्लाहु अलैहिम्, व कानल्लाहु अलीमन् हकीमा (17) व लैसितित्तौबतु लिल्लजी-न यञ्चमलूनस् स्रियआति हत्ता इजा ह-ज्-र अ-ह-दहुमुल्-मौतु का-ल इन्नी के मौत तो कहने लगा मैं तौबा करता हूँ जुक्तुल्-आ-न व लल्लज़ी-न यमूतू-न अब, और न ऐसों की तौबा जो कि मरते व हुम् कुफ्फ़ारुन्, उलाइ-क अज़्तद्ना हैं कुफ़ को हालत में, उनके लिये तो हम सहम् अज़ाबन् अलीमा (18)

इन आयतों के मज़मून का पीछे से ताल्लुक

इनसे पहले की आयत में तौबा का ज़िक़ आया था, अब इन दो आयतों में तौबा के क़ुबूल होने की शर्ते और उसके क़ुबूल होने और न होने की सूरतें बतलाते हैं।

#### ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

तौबा जिसका खुबूत करना (बायदे के अनुसार) अल्लाह के ज़िम्पे है, वह तो उन्हीं की है जो हिमाकृत से कोई गुनाह (छोटा हो या बड़ा हो) कर बैटते हैं, फिर क्रिय ही वक्त में (यानी मौत के आने से पहले) तीबा कर लेते हैं, सो ऐसों पर तो खुदा तआ़ला (तौबा कुबूल करने के साय) तवन्जोह फ़रमाते हैं (यानी तीबा खुबूल करने के साय) तवन्जोह फ़रमाते हैं (यानी तीबा खुबूल करने के हैं (कि किसने दिल से तौबा करने वाले को फ़ज़ीहत नहीं करते)। और ऐसे लोगों की तौबा (खुबूल) नहीं जो (बराबर) गुनाह करते रहते हैं यहाँ तक कि जब उनमें से किसी के सामने मौत ही आ खड़ी हुई (मीत के आ खड़ा होने का मतलब यह है कि उसको दूसरे जहान की चीज़ें नज़र आने लगीं) तो कहने लगा कि मैं अब तौबा करता हूँ (पस न तो ऐसों की तौबा खुबूल) और न उन लोगों की (तौबा यानी ईमान लाना ऐसे क्वत का मकृत्वल है) जिनको खुफ़ की हालत पर मौत आ जाती है। उन (काफ़िर) लोगों के लिए हमने एक दर्दनाक सज़ा (यानी दोज़ब्र की सज़ते तैयार कर रखी है।

## मआरिफ़ व मसाईल

क्या इरादे व इख्र्तियार से किया हुआ गुनाह माफ् नहीं होता?

यहाँ यह बात कृषिक्ते ज़िक्र है कि क़ुरुआन मजीद में लफ़्ज़ ''बि-जहालतिन'' आया है। इससे बज़िहर यह समझ में आता है कि अन्जानी और नादानी से गुनाह करे तो उसकी तौबा कुबूल होगी, जान-बूझकर करे तो तौबा कुबूल नहीं होगी। लेकिन सहावा किराम रज़ियल्लाहु अन्दुम ने जो तफ़सीर इस आयत की बयान फ़रमाई है वह यह है कि ''जहालत'' से इस जगह यह सुराद नहीं है कि उसको गुनाह के गुनाह होने की ख़बर न हो, या गुनाह का इरादा न हो, बिक्क सुराद यह है कि उसको गुनाह के बुरे अन्जाम और आख़िरत के अ़ज़ाब से ग़फ़लत उस गुनाह के करने का सबब बनती है, अगरचे गुनाह को गुनाह जानता हो और उसका इसता ह किया हो। दूसरे अलफाज में जहालत का लफ्ज इस जगह हिमाकत व बेवक्रूफ़ी के मायने में है, जैसा कि ख़्लासा-ए-तफसीर में बयान हुआ है। इसकी नज़ीर सूरः यूस्फ़ में है। हज़रत यसफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाईयों से फरमाया थाः

هَا عَلَيْتُمْ مَّا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَحِيْهِ إِذْ أَنْتُمْ جَهِلُونُ٥ (١٩: ٩٩)

इसमें भाईयों को जाहिल कहा गया है हालाँकि उन्होंने जो काम किया वह किसी खता या भूल से नहीं बल्कि इरादे से जान-बुझकर किया था. मगर इस फेल के अन्जाम से गुफलत के सबब तनको जाहिल कहा गया है। अबुल-आ़लिया और क़तादा रह. ने नक़ल किया है कि सहाबा किराम रज़ियल्लाह अन्हम

इस पर मुलाफ़िक (सहमत) थे कि:

كُلُّ ذَنْبِ أَصَابَهُ عَبْدٌ فَهُوَجِهَالَةٌ عَمَدًا كَانَ ٱوْغَيْرُهُ

यानी "बन्दा जो गुनाह करता है चाहे बिना इरादे के हो या इरादे के साथ बहरहाल वह जहालत है।"

इमामे तफसीर म्जाहिद रह. ने फुरमायाः

كُلُّ عَامِلَ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ فَهُوَجَاهِلٌ حِيْنَ عَمِلَهُا यानी ''जो शख़्स किसी काम में अल्लाह तआ़ला की नाफरमानी कर रहा है वह उस काम को करते हुए जाहिल ही है।" अगरचे देखने में बड़ा आलिम और बाख़बर हो। (इब्ने कसीर) और अब हय्यान रह. ने तफसीर बहरे महीत में फरमाया कि यह ऐसा ही है जैसे हदीस में डरशाद है:

لَا يَنْ فِي الْأَالِيْ وَهُوَ مُوْمِنْ

यानी "जिना करने वाला मोमिन होने की हालत में जिना नहीं करता।" मराद यह है कि जिस वक्त वह इस बुरें फ़ेल में मुब्तला हुआ है उस वक्त वह ईमानी तकाजे से दूर जा पडा।

इसी लिये हजरत इक्रिमा रजियल्लाह अन्ह ने फरमाया किः

أَمْنُ الدُّنَا كُلُفا جَعَالَةً

''यानी दुनिया के वे सारे काम जो अल्लाह तआ़ला की फ़रमाँबरदारी और इताअ़त से खारिज हों सब के सब जहालत हैं।"

और वजह ज़ाहिर है कि अल्लाह तआ़ला की नाफ़रमानी करने वाला धोड़ी देर की लज़्ज़त को हमेशा बाकी रहने वाली लज़्ज़त पर तरजीह दे रहा है, और जो इस थोड़ी देर की लज़्ज़त के बदले में हमेशा-हमेशा का सख़्त अज़ाब ख़रीदे वह अक्लमन्द नहीं कहा जा सकता, उसको हर 

शख़्त जाहिल ही कहेगा अगरचे वह अपने बुरे फ़ेल को जानता हो और उसका इरादा भी कर रहा हो।

खुलासा यह है कि इनसान कोई गुनाह जान-बूझकर और इराटे से करे या ख़ता और भूल से दोनों हालत में गुनाह जहालत ही से होता है। इसी तिये सहाबा रज़ियल्लाहु अन्दुम, ताबिईन हज़रात और तमाम उम्मत का इस पर इजमा (एक राय) है कि जो श्राख़्स जान-बूझकर किसी

गुनाह का अपराध करे उसकी भी तीबा कुबूल हो सकती है। (बहरे मुहीत)

उक्त आयत में एक बात काबिले गौर यह है कि इसमें तीबा के कुबूल होने के लिये यह शर्त बतलाई है कि जल्दी ही तीबा कर ले, तीबा करने में देर न करे। इसमें करीब (जल्दी करने) का क्या मतलब है और कितना ज़माना करीब में याखिल है? रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैंहि व सल्लम ने इसकी तफसीर एक हदीस में ख़ुद इस तरह बयान फ़रमाई है:

إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَالَمْ يُعَرِّغِرْ.

हदीस के मायने यह हैं कि ''अल्लाह तआ़ला अपने बन्दे की तौबा उस वक्त तक स्तृबूल फ़रमाते हैं जब तक उस पर मौत और रूह निकलने के वक्त का ग्ररग्रा (हलक से निकलने वाली आवाज) तारी न हो जाये।''

और मुहिद्दित इब्ने मरहूचा रह. ने हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत किया है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्ललाहु अ़लैहि व सल्लम को यह फ़्रस्माते हुए सुना है कि जो मोमिन बन्दा मीत से एक महोने-पहले अपने गुनाह से तीवा करे या एक दिन या एक घड़ी पहले तीबा करे तो अल्लाह तआ़ला उसकी तीवा क़बुल फ़्रसायेंगे वश्नतीक इख्लास (सच्चे दिल) के

साय सच्ची तौबा की गई हो। (इब्ने कसीर)

खुलासा यह कि 'जल्द ही' की तफ़सीर जो खुव रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाई उससे माजूम हुआ कि इनसान की पूरी उम्र का ज़माना करीब ही में दाख़िल है। मौत से पहले-पहले जो तौबा कर ली जाये कुबूल होगी, अलबत्ता ग्रग्गरा-ए-मौत के वक्त की तौबा मकबूल नहीं।

इसका खुलासा जो हज़रत हकीमुल-उम्मत मौलाना धानवी रह. ने तफ़सीर बयानुल-क्रुरजान में बयान फ़रमाया है कि मीत के क़रीब दो हालतें पेश्न आती हैं, एक तो मायूसी व नाउम्मीदी की जबिक इनसान हर दवा व तदबीर से आजिज़ होकर यह समक्ष ले कि अब मीत आने वाली हैं, उसको यास की हालत कहा गया है, दूसरी हालत उसके बाद की है जबिक रूह निकलने का अमल शुरू हों हों। यह हो हो के सावत कहा जाता है। पहली हालत यानी मायूसी की हालत तक तो 'मिन क़रीबिन' (जल्द ही) के मफ़्सूम में दाख़िल है, और तौबा उस बक़्त की हुबूल होती है। मगर दूसरी हालत यानी बस्सूस की हालत की तौबा मफ़बूल नहीं, जबिक फ़रिसी और आख़िरत के जहान की चीज़ें इनसान के सामने आ जायें। क्योंकि वह 'मिन क़रीबिन' (जल्दी और क़रीबी वक़्त) के मफ़्सूम में दाख़िल नहीं।

इस आयत में 'मिन करीबिन्' (जल्दी ही) का लफ्ज़ बढ़ाकर इसकी तरफ़ इशारा कर दिया

390 सूरः निसा (4)

तफसीर मझारिफुल-कुरआन जिल्द (2)

गया कि इनसान की सारी उम्र ही एक थोड़ा समय है और मौत जिसको वह दूर समझ रहा है

वह इसके बिल्कुत करीब है। करीब की यह तफसील जो रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैंडि व सल्लम से नक्त की गई है

क्रांब को यह तफ्तांल जा रसूल कराम सल्लल्लाहु ज़लाह व सल्लम स नक्ल का गई ह एक दूसरी आयत में ख़ुद कुरआन ने भी इसकी तरफ़ इशारा फ़्रामा दिया है, जिसमें यह बतलाया है कि मौत के बक्त की तीबा मक़्बूल नहीं।

ह कि भात के वक्त की ताबा मकबूल नहा। आयत के मज़भून का खुलासा यह हो गया कि जो शख़्स किसी गुनाह को करता है चाहे जान-बूझकर इरादे से करे या ख़ता व नावाकृषियत (अज्ञानता) की बिना पर करे, वह बहरहाल जहालत ही होता है। हर ऐसे गुनाह से इनसान की तौबा क़बूल करना अल्लाह तज़ाला ने अपने

जिसमें हो होता है। हर एस पुनाह से इनसान की ताथा खुनुस फराना जारनाट राजाना ने जन्म जिसमें हो तिखा है बजार्तिक मौत से पहले-पहले सच्ची तींबा कर हो। अपने ज़िस्में होने का मतलब यह है कि अल्लाह तज़ाला ने इसका वायदा फ्रांसा लिया है जिसका प्रार होना यकीनी है बरुना अल्लाह तज़ाला के जिस्से कोई फर्ज वाजिब या किसी का

जिसका पूरा होना यकीनी है, बरना अल्लाह तआ़ला के ज़िम्में कोई फ़र्ज़ वाजिब या किसी का हक लाज़िम नहीं होता। पहली आयत में तो उस तीबा का ज़िक था जो अल्लाह तआ़ला के नज़दीक क़ाबिले क़ुबुल है. इसरी आयत में उस तीबा का बयान है जो काबिले कबल नहीं।

इसमें बयान फ्रमाया है कि उन लोगों की तौबा काबिले ख़बूल नहीं जो उम्र मर जुर्रत के साथ गुनाह करते रहे और जब मौत सर पर आ पहुँची और रूह निकलनी शुरू हो गयी, मौत के फ़रिश्ते सामने आ गये, उस वक्त कहने लगे कि अब हम तौबा करते हैं। उन्होंने उम्र की फ़ुर्सत गंवाकर तौबा का वक्त खो दिया इसलिये उनकी तौबा मक्यूल नहीं होगी। जैसे फ़िरज़ीन और फिरज़ीन की आल ने गुर्क होने के वक्त पुफारा कि हम मुसा व हारून के रब पर ईमान लाते हैं,

फिरज़ीन की आल ने ग़र्क होने के वक्त पुकारा कि हम मूसा व हारून के रव पर ईमान लाते हैं, तो उनको जवाब मिला कि क्या अब ईमान लाते हो जब ईमान लाने वा वक्त गुज़र पुका? और यही मज़मून आयत के आदिवरी जुमले में इरशाद फ्रस्माया कि उन लोगों की तौबा काबिले कुबूल नहीं जिनको कुफ़ की हालत पर मीत आ गई और बिल्कुल रूह निकलने के वक्त ईमान का इकरार किया, यह इक्रार व ईमान बेवक्त और बेफायदा है, उनके लिये अजाब तैयार

कर लिया गया है।

#### तौबा का मतलब और हक़ीक़त

दोनों आयतों की लफ़्ज़ी तफ़्सीर के बाद ज़रूरी बात यह बाक़ी रहती है कि तौबा की तारीफ़ (मतलब और परिमाषा) क्या है? और इसकी क्या हक़्क़ित और क्या दर्जा है? इमाम

तारीफ़ (भतलब और परिभाषा) क्या है? और इसका क्या हंकाकत और क्या देजा है? इमाम गुजाली रह. ने एहया-उल-उलूम में फ्रस्माया कि गुनाह करने के तीन दर्जे हैं: पहला यह कि कभी कोई गुनाह हो ही नहीं, यह तो फ़रिश्तों की ख़ुसूसियत है या अम्बिया |

पहला यह कि कभी कोई गुनाह हा हा नहा, यह ता फ़ारश्ता का ख़ुसुासबत है यो आन्वया अ़लैहिमुस्सलाम की। दूसरा दर्जा यह है कि गुनाह करे और फिर उन पर इसरार जारी रहे (यानी एक-आध बार नहीं बल्कि लगातार करता रहे), कभी उन पर शर्मिन्दगी और उनके छोड़ने का ख़्बाल न आये, यह दर्जा श्रीतानों का है। तीसरा मकाम इनसानों का है कि गुनाह हो जाये ती फ़ौरन उस पर शर्मिन्दगी हो और आईन्दा उसके छोड़ने का पुख्ता इरादा हो। इससे मालून हुआ कि गुनाह हो जाने के बाद तौबा न करना यह ख़ालिस शैतानों का काम क्रै इसलिये पूरी उम्मत की सहमति से तौबा फर्ज़ है। हुराआन मजीद का इरशाद है:

ाधा एक । क हस्साद कः इस्साद कः بالله توبة تُصُوحُه، عَسَى رَبُّكُمُ أَنْ يُكَثِّمُ سَيِّالُكُمْ وَيُدْجِلُكُمْ يَنْاهُهَا الْمِدِينَ آمَنُوا الوَهُولَ آلِمَى اللّهِ تَوْبَةً تُصُوحُه، عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَثِّمُ سَيِّالُكُمْ وَيُدْجِلُكُمْ جَنْبٍ نَجْمِي مِرْ تَحْجَعُ الْأَنْهُمُ.

्यानी ''ऐ ईमान वालो! अल्लाह तआ़ला से तौबा करो सच्ची तौबा, तो सुछ अ़जब नहीं कि अल्लाह तआ़ला तुम्हारे गुनाहों का कप्रकृारा कर दें और तुम्हें ऐसी जन्नतों में दाख़िल कर दें क्षित्रके तीचे नहरें बहती हैं।'

सब करम करने वालों से ज़्यादा करम करने वाले और सब रहम करने वालों से ज़्यादा रहम करने वाले की बारगांटे रहमत की शान देखिये कि इनसान सारी उम्र उसी की नाफ़रमानी में मुझाला रहे मगर मौत से पहले सच्चे दिल से तीबा कर ले तो दिग्फ यही नहीं कि उसका क़सूर माफ़ कर दिया जाये, बल्कि उसको अपने महबूब बन्दों में दाख़िल करके जन्नत का वारिस बना दिया जाता है।

हदीस में रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का इरशाद है:

الشَّالِبُ حَبِيْبُ اللَّهِ وَالتَّالِبُ مِنَ الدُّنْبِ كَمَنْ لَّا ذَنْبَ لَهُ. (ابن ماجه)

"यानी गुनाह से तीबा करने वाला अल्वाह का महबूब है और जिसने गुनाह से तीबा कर ली वह ऐसा हो गया कि गोया उसने गनाह किया ही नहीं था।"

कुछ रिवायतों में है कि जब बन्दा किसी गुनाह से तौबा करे और वह अल्लाह के नज़दींक मक़बूल हो जाये तो सिर्फ़ यही नहीं कि उस पर पकड़ न हो बल्कि उसको फ़्रिश्तों के लिखे हुए नामा-ए-आमाल से मिटा दिया जाता है. तांकि उसकी रुखाई भी न हो।

अलबत्ता यह ज़रूरी है कि तौबा सच्ची और ख़ालिस तौबा हो, जिसके तीन हिस्से हैं-

अव्यत्त यह कि अपने किये पर नदामत और शर्मसारी। हदीस में इरशाद है:

إِنَّمَا التَّوْبَةُ النَّلَمُ

"यानी तौबा नाम ही शर्मिन्दगी का है।" दूसरा हिस्सा तौबा का यह है कि जिस गुनाह को किया है उसको फ़ौरन छोड़ दे और आईन्दा को भी उससे बाज़ रहने का पुद्धता अ़ज़्म व इरादा करे।

तीसरा हिस्सा यह है कि जो पहले गुज़र चुका उसकी भरपाई और तलाफ़ी की फ़िक्क करे। यानी जो गुनाह हो चुका है उसकी जितनी तलाफ़ी उसके कुब्जे में है उसको पूरा करे। जैसे नमाज़ रोज़ा छूटा हुआ है तो उसको कृज़ा करे, रह जाने वाली नमाज़ों और रोज़ों की सही गिनती याद न हो तो ग़ौर व फ़िक्क से काम लेकर अन्दाज़े से मुतैयन करके फिर उनकी कृज़ा करने की पूरी पाबन्दी करे, एक ही बार में नहीं कर सकता तो हर नमाज़ के साथ एक-एक कृज़ा-ए-उम्री की नमाज़ पढ़ लिया करे। ऐसे ही कभी-कभी करके रोज़ों की कृज़ा का एहतिमाम करे। फ़र्ज़ ज़कात अदा नहीं की तो गुज़रे वक्त की ज़कात भी एक मुक्त या थोड़ी-थोड़ी करके अदा करे।

किसी इनसान का हक ले लिया है तो उसको वापस करे। किसी को तकलीफ़ पहुँचाई है 🖈 उससे माफी तलब करे। लेकिन अगर अपने किये पर शर्मिन्दगी न हो या शर्मिन्दगी तो हो मक आईन्दा के लिये उस गुनाह को न छोड़े तो यह तौबा नहीं है, चाहे हज़ार मर्तबा ज़बान से तौक तौबा कहता रहे। एक शायर का कौल है:

तौबा बर लब सुब्हा बर कफ दिल पुर अज़ ज़ौके गुनाह मासियत रा खन्दा मी आयद ज-इस्तिग्फारे मा

(ज़बान पर तौबा, हाथों में तस्बीह और दिल में फिर भी गुनाह का शौक और लज्जत मौजूद। अगर कोई ऐसा इस्तिगुफार करे तो गुनाह व नाफरमानी को उसकी ऐसी तौबा पर हंसी आती है। महम्मद इमरान कासमी बिज्ञानवी)

जब किसी इनसान ने ऊपर बयान हुई तफसील के मुताबिक तौबा कर ली तो वह हर तरह का गुनाह कर चुकने के बावजूद अल्लाह तआ़ला का महबूब बन्दा बन गया। और अगर फिर इनसान होने के तकाजे से कभी उससे गुनाह हो भी गया तो फिर फौरन नई तौबा करे। अल्लाह गुफ़्रर व करीम की बारगाह से हर बार तौबा क़बल करने की उम्मीद रखे:

ई दरगहे मा दरगहे नो-उम्मीटी नेस्त सद बार अगर तौबा शिवनी बाज आ

(यह बारगाह तो वह है जहाँ से खाली हाथ लौटने और ना-उम्मीदी का सवाल ही नहीं अगर सौ बार भी तौबा टट जाये तो फीरन फिर तौबा कर ले। महम्मद इमरान कासमी बिद्धानकी

# يَّا يُنُّهُ الَّذِينَ امْنُوا لَا يَجِلُ لَكُمْ أَنُ تُرِثُوا النِّسَاءُ

كَرْهًا ، وَلَا تُعْضُلُوهُنَّ لِتَنْأَهُ بُوا بِبَغْضِ مَّا اتْبَشُوْهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيْنَ بِفَاحِشَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ ، وَعَايِشُرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ، قَانَ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَنَّى إَنْ تَكْرَهُوْا شَيْمًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِينْهِ خَدُيْرًا كَثِينِرًا ﴿ وَإِنَّ أَرَدُتُهُمُ اسْتِبِدُالَ لَوْجِ مَّكَانَ زَوْجٍ وَأَنْيَتُمْ إِحْدُلِهُنَّ قِنْظَارًا فَلَا تَأْخُذُنُوا مِنْـهُ شَيْعًا ، آتَاخُدُونَهُ بُهُتَانًا وَإِنْهًا مُبِينًا ﴿ وَكَيْفَ تَأْخُدُ وَنَهُ وَقَدُ أَفْضَى يَعُضُكُمُ إِلَّ بَعْضٍ وَ أَخُذُنُ مِنْكُمُ مِنْكُمُ مِنْكَأَقًا غَلِنظًا

या अय्युहल्लज़ी-न आमनू ला यहिल्लु ऐ ईमान वालो! हलाल नहीं तमको कि मीरास में ले लो औरतों को जबरदस्ती. लक्म अन् तरिसुन्निसा-अ कर्हन्, और न रोके रखो उनको इस वास्ते कि व ला तअ़्जुलूहुन्-न लि-तज़्हबू ले लो उनसे कुछ अपना दिया हुआ मगर बि-बञ्जुज़ि मा आतैतुमूहुन्-न इल्ला यह कि वे करें ख़्ली बेहवाई, और अंय्यअती-न बिफाहि-शतिम गजरान करो (बसर करो) औरतों के साध

अच्छी तरह, फिर अगर वे तुमको न भावें मबरियनतिन व आशिकहन-न (दिल पर न चढ़ें) तो शायद तुमको पसन्द बिल-मञ्जूरूफि फ्-इन् करिस्त्मृहन्-न न आये एक चीज़ और अल्लाह ने रखी फ-असा अन् तक्रह शौआंव-व

हो उसमें बहुत ख़ूबी। (19) और अगर फीहि स्वैरन यज्ञलल्लाह बदलना चाहो एक औरत की जगह दूसरी कसीरा (19) व इन अरत्तमस्तिब्दा-ल औरत को और दे चुके हो एक को बहुत जौजिम मका-न जौजिंव-व आतैतम सा माल तो मत फेर लो उसमें से कुछ, इस्दाहन-न किन्तारन फला तअखूज्

क्या लेना वाहते हो उसको नाहक और शैअन. अ-तअखजनह मिन्ह खुले गुनाह से ? (20) और क्यों कर बृहतानंव्-व इस्मम् मुबीना (20) व उसको ते सकते हो और पहुँच चुका है कै-फ तजुड़ाज़ानह व कद अपजा

तुममें का एक दूसरे तक, और ले चुकीं वे

औरतें तुमसे पक्का अहद। (21)

मिन्कुम् मिसाकृन् गृलीजा (21) इन आयतों के मज़मून का पीछे से ताल्लुक

बअ्जूकुम् इला बअ्जिव्-व अख्जू-न

उपरोक्त आयतों में तौबा का ज़िक्र एक मुनासबत से आया था। इससे पहले औरतों से मुताल्लिक अहकाम का ज़िक्र चल रहा था, इन आयतों में भी औरतों के बारे में अहकाम हैं। जाहिलीयत (इस्लाम से पहले दौर) में औरतों पर उनके शौहरों की तरफ से ज़ल्म होता या और

उनके वारिसों की तरफ से भी।

जब औरत का शौहर मर जाता तो शौहर के वारिस अपनी मनमानी करते थे। दिल चाहता तो उसी औरत के साथ ख़ुद निकाह कर लेते थे, या दूसरे के साथ करा देते। और अगर उसमें रुचि न हुई तो न ख़ुद निकाह करें और न दूसरे से निकाह करने दें बल्कि औरतों को कैदी बनाकर रखें ताकि उसको आमदनी का ज़रिया बना लें, इसलिये कि इस सूरत में अब वह या तो अपना माल-मता उनको देकर अपने आपको छुड़ा लेती और या यूँ ही उनके घर में कैद रहती

और उसी हालत में उसको मौत आ जाती थी। शौहर भी अपनी बीवियों पर ज़ुल्म व सितम किया करते थे। अगर उनकी तरफ रुचि न । होती तो न बीबी वाले हुकूक अदा करते और न उसको तलाक देते, ताकि वह अपना माल देकर 🖥

तलाक हासिल कर ले। इन आयतों में इन्हीं ख़रावियों और बुराईयों का रास्ता वन्द किया गया है और 'आशिरूहन-न' (यानी औरतों के साथ अच्छें अन्दाज़ से गुज़ारा करों) से ख़ास शीहरों को ख़िताब

तफसीर मजारिफल-करजान जिल्द (2)

किया गया है, और आयत नम्बर 20 व 21 भी इसी मज़मून का पूरक हैं।

खुलासा-ए-तफसीर

ऐ ईमान वालो। तुमको यह बात हलाल नहीं कि औरतों के (माल या जान के) जबरन मालिक हो जाओ (माल का मालिक होना तीन तरह है- एक यह कि उस औरत का जो शरई

हक मीरास में है उसको ख़ुद ले लिया जाये उसको न दिया जाये, और दूसरे यह कि उसको निकाह न करे दिया जाये यहाँ तक कि वह यहाँ ही मर जाये, फिर उसका माल ले लें या अपने हाथ से कुछ दे, तीसरे यह कि शौहर उसको बेवजह मजबूर करे कि वह उसको कुछ माल दे तब

यह उसको छोड़े। पहली और तीसरी सूरत में जब की कैद से यह फायदा है कि अगर यह बातें बिल्कुल औरत की खुशी से हों तो जायज़ और हलाल हैं और दूसरी सूरत में यह जब्र वास्तव में निकाह से

रोकने में है जिससे गुर्ज़ माल लेना था, इसलिये लफ्ज़ों में इससे मुताल्लिक कर दिया, इससे भी वही फ़ायदा हुआ यानी अगर वह अपनी ख़ुशी से निकाह न करे तो उन लोगों को गुनाह नहीं।

और जान का मालिक होना यह था कि मरने वाले की औरत को मय्यित के माल की तरह अपनी मीरास समझते थे. इस सरत में जब की कैद वाकर्ड यानी हकीकत के बयान के लिये है कि वे ऐसा करते थे. मगर इसका यह मतलब नहीं कि अगर औरत अपनी रजामन्दी से अपने

को माले मय्यित की तरह मरने वाले का तर्का बनाने पर राज़ी हो जाये तो वह सचमुच मीरास और मिल्क हो जायेगी) और उन औरतों को इस गुर्ज़ से कैंद में मत रखो कि जो कुछ तम लोगों ने (यानी खद तुमने या तुम्हारे अज़ीज़ों ने) उनको दिया है उसमें का कोई हिस्सा (भी उनसे)

वसूल कर लो (इस मजमून में भी तीन सरतें आ गर्ड: एक यह कि मुख्यित का वारिस उस मुख्यित की बीवी को निकाह न करने दे ताकि हमको यह कछ दे और दूसरे यह कि शौहर उसको मजबूर करे कि मुझको कुछ दे तब छोडँगा. तीसरे

यह कि शौहर तलाक देने के बाद भी बगैर कुछ लिये उसको निकाह न कर दे। यहाँ की पहली सरत ऊपर की दूसरी सरत का एक भाग है और यहाँ की दूसरी सुरत ऊपर की तीसरी सरत है.

और वहाँ की पहली सरत और यहाँ की तीसरी सूरत अलग-अलग है मगर कुछ सूरतों में उनसे माल लेना या उनको रोक कर रखना जायज़ है वह) यह कि वे औरतें कोई खुली नामुनासिब और गलत हरकत करें (इसमें भी तीन सूरतें आ गई एक यह कि नामुनासिब हरकत नाफरमानी शौहर की और बद अख्लाकी हो तो शोहर को जायज है कि बगैर माल लिये हुए जो मेहर से

ज्यादा न हो उसको न छोड़े। दूसरे यह कि बेहयाई और बदतमीजी की हरकत ज़िना हो तो इस्लाम के श्रारू ज़माने में सजा का हुक्म नाज़िल होने से पहले शौहर को जायज़ था कि इस जुमान में उससे अपना दिया हुआ माल वापस ले ले और उसको निकाल दे, अब यह हक्म मन्सख (ख़त्म, और निरस्त) है, ज़िना से मेहर का वजूब साकित नहीं होता। इन दो सुरतों में माल लिया जायेगा। और तीसरी स्रत यह कि ब्री हरकत ज़िना हो तो शीहर को या दूसरे

बारिसों को जैसा कि ठक्कुअ के शुरू में बयान हुआ है बतीर सज़ा के हाकिम के हुक्म से औरतों को घरों के अन्दर बन्दी बनाकर रखना जायज़ था फिर यह हुक्म मन्सूख़ (ख़ल) हो गया पस यह कृद (घर में रोक) कर के रखना बतीर सज़ा के होगा माल वसूल करने की गृर्ज़ से न होगा। आगे ख़ास श्रीहरों को हुक्म है)।

और उन औरतों के साथ ख़ूबी के साथ गुज़रान किया करो (यानी अच्छे बर्ताव और नान व नफके की ख़बरगीरी) और अगर (तबीयंत के तकाज़े से) वे तमको नापसन्द हों (मगर उनकी तरफ से कोई बात नापसन्दीदगी की ज़ाहिर न हो) तो (तुम अक्ल के तकाज़े से यह समझकर बरदाश्त करो कि) मुम्किन है कि तुम एक चीज को नापसन्द करो और अल्लाह तआ़ला उसके अन्दर कोई बड़ी ख़ैर (दनियावी या दीनी) रख दे (जैसे वह तम्हारी ख़िदमतगार, आराम पहुँचाने वाली और हमदर्द हो, यह दुनिया की खैर है, या उससे कोई औलाद पैदा होकर बचपन में मर जाये या जिन्दा रहे और नेक हो जो आखिरत का जुख़ीरा हो जाये या सबसे कम दर्जा यह कि नापसन्द चीज पर सब करने का सवाब व फज़ीलत तो ज़रूर ही मिलेगी)। और अगर तुम (खुद अपनी रगबत की वजह से) बजाय एक बीवी के (यानी पहली के) दूसरी बीवी करना चाहो (और पहली बीवी का कोई कसूर न हो) और तुम उस एक को (मेहर में या वैसे ही बतौर हिबा व तोहफे के) ढेर का ढेर माल दे चुके हो (चाहे हाथ में सौंप दिया या ख़ास मेहर के लिये सिर्फ समझौते में देना किया हो) तो तुम उस (दिये हुए या मुआहदा किये हुए) में से (औरत को तंग करके) कुछ भी (वापस) मत लो (और माफ कराना भी वापस लेने के हुक्म में है)। क्या तुम उसको (बापस) लेते हो (उसकी जात पर नाफरमानी या बदकारी का) बोहतान रखकर और (उसके माल में) खुले गुनाह (यानी ज़ुल्म) के करने वाले होकर (चाहे बोहतान स्पष्ट तौर पर हो या कि इस तौर पर इशारतन हो कि ऊपर सिर्फ नाफरमानी व बदकारी की सरत में उससे माल लेने की इजाज़त थी, पस जब उससे माल लिया तो गोया उसको नाफरमान य बदिकरदार दूसरों के जेहन में तसव्यर कराया, और माली ज़ल्म की वजह ज़ाहिर है कि बग़ैर ख़ुशदिली के औरत ने दिया और हिबा की सूरत में यह ज़ुल्म इसलिये कि मियाँ-बीबी के आपस में से कोई किसी को हिंदिया दे दे तो अब उससे वापस लेने का शरई एतिबार से कोई हक नहीं, और वापस लेगा तो वह एक किस्म का गसब (हक छीनना) होगा. और बोहतान भी इसी से लाजिम आता है. क्योंकि वापस लेना गोया यह कहना है कि यह मेरी बीवी न थी, इसका बोहतान होना ज़ाहिर है कि उस को बीवी होने में झुठी और चाल-चलन में बुरी ठहराता है)।

और तुम उस (दिये हुए) को (वास्तव में या हुन्म में) कैसे लेते हो हालांकि (अलावा बोहतान व जुन्म के उसके लेने से दो बातें और भी रोक हैं, एक यह कि) तुम आपस में एक-दूसरे से बेहिजाबी के साथ मिल चुके हो (यानी सोहबत हो चुकी है या मुकम्मल तन्हाई कि वह भी सोहबत के हुन्म में है, वहरातल उन्होंने अपनी जात सुम्हारे फ़ायदा उठाने और नज़ा लेने के लिये तुम्हारे सुपुर्द कर दी है और मेहर इसी सुपुर्दगी का मुआवज़ा है। पस जब उनकी तरफ़ से हक अदा हो गया तो फिर तुम्हारी तरफ़ से अदा किये हुए हक् का वापस लेना या कि न देना तफसीर मआरिफल-करआन जिल्द (2) अक्ले सलीम के विल्कुल ख़िलाफ है। और अगर वह मेहर का माल नहीं बल्कि अतीया था. तो यह बेहिजाबाना (यानी सोहबत या तन्हाई की) मुलाकात बीवी होने के असर की वजह से रोक है।

कि) वे औरतें तुमसे एक गाढ़ा इकरार (यानी मजबूत वायदा) ले चुकी हैं (वह अहद वह है कि निकाह के वक्त तुमने मेहर अपने ज़िम्मे रखा था और अहद करके ख़िलाफ करना यह भी अक्ल के नज़दीक बुरा और नापसन्दीदा है. और अगर वह हिबा और अतीया है तो तन्हाई की खली मुलाकात यानी सोहबत से पहले यह अहद भी बीवी होने के असर की वजह से दी हुई चीज की वापसी से रोक है, गर्ज़ कि चार रुकावटों और बाधाओं के झेते हुए वापसी बहुत ही ब्र्री और

और असल रुकावट माल वापस लेने की जोजियत यानी वीवी होना है) और (दूसरी रुकावट यह

### मआरिफ व मसाईल

नापसन्दीदा है)।

# इस्लाम से पहले औरतों पर होने वाले अत्याचारों पर बन्दिश

का अपने आपको मालिक समझते थे, औरत जिसके निकाह में आ गई वह उसकी जान को भी अपनी मिल्क समझता था और उसके मरने के बाद उसके वारिस जिस तरह उसके छोड़े हुए माल के वारिस और मालिक होते थे इसी तरह उसकी बीवी के भी वारिस और मालिक माने जाते थे. चाहें तो वे खुद उससे निकाह कर लें या इसरे किसी से माल लेकर उसका निकाह कर दें. शीहर का लड़का जो दूसरी यीवी से होता वह खुद भी वाप के बाद उसको अपने निकाह में ले सकता था। और जब औरत की जान ही अपनी मिल्क समझ ली गई तो माल का मामला जाहिर है. और इस एक विनयादी गुलती के नतीजे में औरतों पर तरह-तरह के सैंकड़ों जल्म व अत्याचार

इन तीन आयतों में उन ज़ुल्मों और ज़्यादितयों की रोक-थाम है जो इस्लाम से पहले औरत ज़ात पर रवा रखे जाते थे। उनमें एक बहुत बड़ा ज़ुल्म यह था कि मर्द औरतों की जान व माल

हआ करते थे जैसे: एक यह ज़ल्म या कि जो माल औरत को कहीं से विरासत में मिला या उसके मायके वालों

की तरफ से बतौर हदिया तोहफ़ा मिला, वेचारी औरत उस सबसे मेहरूम व बेताल्लक रहती. और यह सब माल सराराल के मर्द हजम कर लेते थे।

दूसरा ज़ल्म यह होता था कि अगर औरत ने अपने हिस्से के माल पर कहीं कब्जा कर ही

लिया तो मर्द उसको निकाह करने से इसलिये रोकते थे कि यह अपना माल बाहर न ले जा सके बल्कि यहीं भर जाये और माल छोड जाये तो हमारे कब्जे में आ जाये।

तीसरा ज़ल्म कहीं-कहीं यह भी होता था कि कई वार वीवी का कोई कसूर न होने के

बावजूद महज तबई तौर पर वह शोहर को पसन्द न होती तो शौहर उसके दाम्पत्य हुक्कुक अदा न करता मगर तलाक देकर उसको आजाद भी इसलिये नहीं करता कि यह तंग आकर ज़ेवर 📗 और मेहर का माल जो वह उसे दे चुका है वापस कर दे, या अगर अभी नहीं दिया तो माफ कर 📗 दे तब उसे आज़ादी मिलंगी। और कभी-कभी शौहर वीवी को तलाक भी दे देता लेकिन फिर भी

अपनी उस मतल्लका को किसी दसरे से निकाह न करने देता ताकि वह मजबर होकर उसका दिया हुआ मेहर वापस कर दे या वाजिबल-अदा मेहर को माफ कर दे।

चौया ज़ल्म कई बार यूँ होता था कि शोहर मर गया. उसके वारिस उसकी बेवा को निकाह नहीं करने देते या जाहिलाना आर (इज्जत) की वजह से या इस लालच में कि उसके ज़िरये कुछ भाल वसल करें।

ये सब अत्याचार इस बुनियाद पर होते थे कि ओरत के माल बल्कि उसकी जान का भी अपने आपको मालिक समझा जाता था। क्राताने करीम ने इस फसाद की उस जड़ को उखाड़ डाला और उसके तहत होने वाले तमाम जुल्मों और अत्याचारों के खात्मे और रोकने के लिये दरशाद फरमायाः

يِّنَايُّهَا الَّذِيْنَ امْنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِئُوا النِّسَآءَ كُرْهًا.

बेठो ।

"ऐ ईमान वालो! तुम्हारे लिये यह हलाल नहीं कि तुम जबरन औरतों के मालिक बन जबरन की क़ैद इस जगह बतौर शर्त के नहीं कि औरतों की रजामन्दी से उनका मालिक

बन जाना सही करार दिया जाये, बल्कि वास्तविकता के बयान के तौर पर है कि औरतों की जान य माल का बिना भरई य अक्ली वजह के मालिक बन बैठना जाहिर है कि जबरन ही हो सकता है, इस पर कोई होश व अक्ल वाली औरत राजी कहाँ हो सकती है। (बहरे महीत) इसी लिये शरीअत ने इस मामले में उसकी रजामन्दी को कारगर नहीं करार दिया, कोई औरत बेवकफी से किसी की मम्लक बनने पर राजी भी हो जाये तो इस्लामी कानून इस पर

राजी नहीं कि कोई आजाद इनसान किसी का मम्लक हो जाये।

जल्म व फसाद की मनाही का आम तरीका यह है कि मना करने के लफ्ज से उससे मना कर दिया जाये लेकिन इस जगह क्रारआने करीम ने इस आम तरीके को छोडकर लफ्ज 'ला यहिल्ल' से इसको बयान फरमाया है। इसमें इस मामले के सख्त गुनाह होने के अलावा इस तरफ भी इशारा हो सकता है कि अगर किसी ने किसी वालिग औरत से बगैर उसकी रजा व इजाजत के निकाह कर भी लिया तो वह निकाह शरई तौर पर हलाल नहीं, बल्कि न होने के बराबर है. ऐसे निकाह से न उन दोनों के दरमियान मियाँ-बीवी का रिश्ता कायम होता है और न विरासत या नसब के अहकाम इससे मृताल्लिक होते हैं।

इसी तरह अगर किसी ने किसी औरत को मजबूर करके उससे अपना दिया हुआ मेहर वापस ते लिया या वाजियल-अदा (जिसका देना वाजिय था) मेहर को जबरन माफ करा लिया तो यह ज़बरदस्ती की वापसी या माफी शरई तौर पर मोतबर नहीं, न उससे लिया हुआ माल मर्द के लिये हलाल होता है न कोई वाजिब हक माफ होता है, और इसी मज़मून की अधिक बज़ाहत के लिये इरशाद फरमायाः

وَلَا تَعْضُلُوهُ أَنْ لَعُلْهُمُ السِّعْطِ مِنَا السَّمُوهُ ا

''यानी औरतों को अपनी मर्ज़ी का निकाह करने से न रोको इस ख़्याल से कि जो माल तुमने या तुम्हारे अज़ीज़ (रिश्तेदार) ने उनको बतौर मेहर के या बतौर हिंदिये-तोहफ़े के दे दिया है वह उससे वापस ते तो।''

मेहर देने और वापस लेने में यह भी दाख़िल है कि जो मेहर देना मुकर्रर कर चुके हैं उसको माफ कराया जाये। गृज़ी कि दिया हुआ मेहर जबरन वापस लें या वाजिखुल-अदा मेहर को जबरन गाफ करायें ये सब नाजायज़ और हराम है। इसी तरह जो माल बतौर हिंदये-तोहफ़े के मालिकाना तौर पर बीवी को दिया जा चुका है उसका वापस लेना न खुद शीहर के लिये हलाल है न उसके वारिसों के लिये। मालिकाना तौर पर कहने का मतलब यह है कि अगर शीहर ने कोई ज़ेवर दिया और कोई इस्तेमाली चीज़ बीवी को सिर्फ़ इस्तेमाल के लिये दी है, मालिक बनाकर न दी हो तो वह बीवी की मिल्कियत में दाख़िल ही नहीं होती, इसलिये उसकी वापसी भी ममनू नहीं।

इसके बादः

إلا أَنْ يُأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ

फुरमाकर बाज़ ऐसी सूरतों को इस हुक्म से अलग फुरमा दिया गया है जिनमें शौहर के लिये। अपना दिया हुआ मेहर का माल वगैरह वापस लेना जायज हो जाता है।

मायने यह हैं कि अगर औरत की तरफ से कोई खुजी हुई बेहूदा हरकत ऐसी सादिर हो जाये जिसकी वजह से तलाक देने के लिये आदमी तबई तौर पर मजबूर हो जाये तो ऐसी सूरत में हर्ज नहीं कि शौहर उस वक्त तक तलाक न दे जब तक यह उसका दिया हुआ मेहर वगैरह वापस न करे, या वाजिबुल-अदा मेहर को माफ न करे।

और इस जगह लफुज फ़ाहिशा यानी बेहूदा और ग़लत हरकत से मुराद हज़रत इन्ने अ़ब्बास जीर हज़रत आयशा रिज़यल्लाहु अ़न्दुमा और इमाम ज़स्सक रह. वगैरह के नज़दीक तो शौहर की नाफ़रमानी और बद्युवानी है। और अबू क़िलाबा, हसन बसरी रह. ने फ़ाहिशा से मुगद इस जगह बेहबाई और ज़िन लिया है। तो मायने यह हुए कि जगर उन औरतों से कोई बेहबाई का काम सर्ज़द हो माया या वह नाफ़रमानी और बद्युवानी से पेश आई हैं जिससे मजबूर होकर महें तलाक़ पर तैयार हो रहा है तो चूँकि क़सूर ज़ौरत को है इसलिये शीहर को यह हक् हासिल हैं कि उसको उस वक्त करान अपने निकाह में रोके रखे जब तक उससे अपना दिया हुआ माल वापस वसूल न करे, या तय किया हुआ महर साफ़ न करा ले।

अगली वो आयतों में भी इसी मज़मून का तफ़तीली बयान है। इस्आ़द है कि जब औरत की तरफ़ से कोई नाफ़्सानी या बेहचाई का काम सर्ज़द न हो मगर शीहर महज़ अपनी तबई इच्छा और ख़ुशी के लिये मौज़ूरा बीवी को छोड़कर ढ़ुसरी शादी करना चाहता है तो इस सूरत में अगर वह हेरों माल भी उसको दे चुका है तो उसके लिये यह जायज़ नहीं कि उससे दिये हुए माल का कोई हिस्सा तलाक़ के मुआ़बज़े में बापस ले, या वाजिबुल-अदा मेहर को माफ़ कराये। क्योंकि औरत का कोई कसूर नहीं और जिस सबब से मेहर वाजिब होता है वह सबब भी पूरा हो चुका 🕏 ग्रानी निकाह का बंध जाना भी हो गया और दोनों आपस में बेहिजाबाना (बिना पर्दे के) मिल भी चुके हैं तो अब दिया हुआ माल वापस लेने या वाजिबुल-अदा मेहर के माफ कराने का उसको कोई हक नहीं है।

इसके बाद इस रक्म की वापसी के ज़ल्म व गुनाह होने को तीन दर्जों में बयान फ्रमाया

गया । अव्वल फरमायाः

أتَأْخُلُهُ لَهُ يُفْتَانًا وَالْمًا مُسْنًان

"यानी क्या तम यह चाहते हो कि बीवी पर जिना वगैरह के बोहतान लगाने का खुला गुनाह करके अपना माल वापस लेने का रास्ता निकालो।" यानी जब यह मालुम हो चुका कि दिया हुआ माल वापस लेना सिर्फ उस वक्त जायज़ है

जबिक बीवी किसी गंदी और बेहयाई की हरकत की करने वाली हो तो अब उससे माल वापस लेना दर हकीकत इसका ऐलान करना है कि उसने कोई बुरी और बेहदा हरकत बेहयाई वगै़रह की है, चाहे जुबान से उस पर तोहमत जिना की लगाये या न लगाये, बहरहाल यह एक सुरत तोहमत और बोहतान की है जिसका 'इस्मे मुबीन' यानी खुला बड़ा गुनाह होना जाहिर है।

दूसरा जुमला यह इरशाद फरमाया गयाः

وَكُيْفَ تَأْخُذُوا نَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمُ الِّي بَعْضِي

"यानी अब तुम अपना माल उनसे कैसे वापस ले सकते हो जबकि सिर्फ निकाह का बंधन ही नहीं बल्कि पूरी तन्हाई और एक दूसरे से बेपर्दा मिलना भी हो चुका है। क्योंकि इस सुरत में दिया हुआ माल अगर मेहर का है तो औरत उसकी पूरी हकदार और मालिक बन चकी है क्योंकि उसने अपने नफ़्स को शौहर के सुपुर्द कर दिया अब उसकी वापसी के कोई मायने नहीं। और अगर दिया हुआ माल हदिये-तोहफ़े का है तो अब उसकी वापसी मुम्किन नहीं, क्योंकि मियाँ बीवी जो आपस में एक दूसरे को हिबा करें उसकी वापसी न शरई तौर पर जायज है और न कानुनी तौर पर नाफिज़ की जाती है। गुर्ज़ कि दाम्पत्य ताल्लुकु हिंबा की वापसी से रुकावट है।

और इसी मज़मून को तीसरे ज़मले में इरशाद फरमायाः

وَ اَخَذُنَّ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا.

''यानी उन औरतों ने तुमसे पुख़्ता और मज़बूत अहद ले लिया है।''

इससे मुराद निकाह में बंध जाने का अहद है, जो अल्लाह के नाम और ख़ुतबे के साध मजमे के सामने किया जाता है।

खुलासा यह है कि इस निकाह के अ़हद व वायदे और आपस में खुले तौर पर (बेपर्दा) मिलने के बाद दिया हुआ माल वापस करने के लिये औरत को मजबूर करना खुला हुआ जल्म व ज़्यादती है, मुसलमानों को इससे बचना लाजिम है।

وَلا تَغْكِمُوا مَا مُلْتُمُ الْبَاوْكُمْ مِنَ النِسَاءِ اللهَمَا قَدُ سُلَفَ .

رِيقَةُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقَقًا . وَسَاءُ سَوِيلًا ﴿ خَرِمَتْ عَلَيْكُمْ أَمْفِقُكُمْ وَيَنْقَكُمْ وَاخْوَشَكُمْ وَ عَشْتُكُمُ وَخُلْتُكُمْ وَيَلْتُ الاَحْمَ وَبَلْتُ الاَحْمِ وَ مُشْقِكُمُ اللِّيَّ ارْضَعْتُكُمْ وَالْفَوْكُمُ و اَشْهِتُ فِسَا يَكُمْ وَرَكِيْهِكُمْ اللِّيْ فِحْ خُجُورِكُمْ فِنْ يُسَاكِكُمْ النِّيْ كَمْنَاشُ لِهِنَّ وَل

و الله المعاملة المراجعة المر وخَلْتُمُ يُهِنَ فَلَاجُنَامَ عَلَيْكُمُ . وَحَلَامِ لَلْ إِنْمَا إِلَمُ اللّذِينَ مِنَ اصْلاَيِكُمُ وَانْ تَجَمَعُوا بَايِنَ الْاخْتَايٰنِ

إِلَّا مَا قَلُ سَلَفَ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَفُوْرًا رُحِيْمًا ﴿

وَّ الْمُحْصَدُفُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكُتْ اَيْمَا لَكُوْرِ، كِتْبَ اللهِ عَلَيْكُمُ ، وَأُجِلُ لَكُمُ مَّا وُرَاّ مَّ وَلِكُمُ ان تَنتَعُوْا بِإِمَّوَالِكُمْ مُحْصِدِيْنِ غَلَادٌ صُلوْحِهِ لِنَّ • فَمَا اسْتَمَعْتُمُ بِهِ مِنْهُنَ قَاتُوهُنَ أَجُورُهُنَ فَرِيضَةً \* وَلَا جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ وِيْمِنَا تَرْضَيْمٌ \* لِيهُ مِنْ يَعْدِي الْفَرْيَضَةِ وَإِنَّ اللهُ كَانَ عَلِيْمًا \* كِيْنُهُا هِ.

व ला तन्किहू मा न-क-ह आबाउकुम् मिनन्निसा-इ इल्ला मा कृद् स-ल-फ, इन्नहू का-न फाहि-शतंव्-व मक्तन्, व सा-अ सवीला (22) Ф

हुर्रिमत् अलैकुम् उम्महातुकुम् व बनातुकुम् व अ-ङावातुकुम् व अम्मातुकुम् व झालातुकुम् व

बनातुल्-अख्नि व बनातुल्-उड़्ति व उम्महातुकुमुल्लाती अर्जुञ्ज्कुम् व

अ-स्त्रवातुकुम् मिनर्रजा-अति उम्महात् निसा-इकुम्

रबा-इबुकुमुल्लाती फी हुजूरिकुम्

मिन्निसा-इकुमुल्लाती दङ्गल्तुम् बिहिन्-न फ्-इल्लम् तकूनू दख्नल्तुम्

और निकाह में न लाओ (उन औरतों को) जिन औरतों को निकाह में लाबे तुम्हारे बाप मगर जो पहले हो चुका, यह बेहयाई है और काम है गुजब का, और बरा

चलन है। (22) 🌣

हराम हुई हैं तुम पर तुम्हारी माँचें और बेटियाँ और बहनें और फूफियाँ और झालायें और बेटियाँ माई की (यानी मत्तीजियाँ) और बहन की (यानी मानजियाँ) और जिन माँओं ने तुमको

दूध पिलाया और दूध की बहनें और तुम्हारी औरतों की माँये (यानी सास) और उनकी वेटियाँ जो तम्हारी परवरिश

में हैं जिनको जन्म दिया है तुम्हारी औरतों ने जिनसे तुमने सोहबत की (यानी

सौतेली बेटियाँ), और अगर तुमने उनसे सोहबत नहीं की तो तुम पर कुछ गुनाह

बिहिन्-न फ्ला जुना-ह अलैक्म व नहीं इस निकाह में, और औरतें तुम्हारे हला-इलु अब्ना-इकुमुल्लजी-न मिन बेटों की जो तम्हारी पश्त से हैं. और यह कि इकट्ठा करो दो बहनों को मगर जो अस्ताबिकुम् व अन् तज्मञ् बैनल-पहले हो चका। बेशक अल्लाह बस्धाने उहतैनि इल्ला मा कृद् स-ल-फ. वाला मेहरबान है। (28) और शौहर वाली इन्नल्ला-ह का-न गुफ़्रूरर्रहीमा (23) औरतें मगर जिनके मालिक हो जायें वल-मुहसनातु मिनन्निसा-इ इल्ला मा तुम्हारे हाथ, हक्म हुआ अल्लाह का तुम म-लकत् ऐमानुक्म् किताबल्लाहि पर, और हलाल हैं तमको सब औरतें अलैक्म व उहिल्-ल लक्म मा इनके सिवा शर्त यह है कि तलब करो वरा-अ जालिकुम् अन् तब्तगृ उनको अपने माल के बदले कैद (निकाह के बंधन) में लाने को न कि मस्ती बिअम्वालिक् म् मुहिसनी-न गै-र निकलने को। फिर जिसको काम में लाये मुसाफिही-न, फुमस्तम्तज़्तुम् बिही तम उन औरतों में से तो उनको दो मिन्हुन्-न फ्आत्हुन्-न उज्रहुन्-न उनके हक जो मुकर्रर हुए। और गुनाह फरी-जतन्, व ला जुना-ह अलैकुम् नहीं तुमको इस बात में कि ठहरा लो तुम फीमा तराजैत्म बिही मिम्बअदिल दोनों आपस की सहमति से मकर्रर करने फरी-जति. इन्नल्ला-ह का-न अलीमन के बाद. बेशक अल्लाह है खाबरदार हकीमा (24) हिक्मत वाला। (24)

इन आयतों के मज़मून का पीछे से ताल्लुक ऊपर से जाहिलीयत (इस्लाम से पहले जमाने) की बरी रस्मों व रिवाजों का जिक्र चला आ

रहा है। उनमें से एक रस्म यह थी कि बाज हराम औरतों से निकाह कर लिया करते थे. जैसे अपनी सौतेली माँ से, एक बहन के निकाह में होते हुए दूसरी बहन से। इसी के ताल्लुक से

दूसरी हराम औरतों का भी ज़िक्र आ गया, तथा वे लोग गोद लिये हुए बेटे की बीवी से निकाह करने को हराम समझते थे इसका गुलत होना भी बयान फुरमा दिया। इस सिलसिले में कुछ उन औरतों का हलाल होना भी बयान किया गया जिनमें मुसलमानों को शुब्हा हुआ था, जैसे बाँदी जो मुसलमानों के कब्जे में आ गई हो और उसका पहला शौहर दारुल-हरव में हो। इसी के

साथ निकाह की शर्तों और उससे संबन्धित चीजों मेहर वगैरह का भी जिक्र आ गया। पास (5)

### खुलासा-ए-तफ्सीर

और तुम उन औरतों से निकाह मत करो जिनसे तुम्हारे बाप (या दादा या नाना) ने निकाह किया हो, मगर (ब्रिर) जो बात गुजर गई गुजर गई (आईन्दा कभी ऐसा न हो)। बेशक यह (बात अवस के एतिबार से भी) बड़ी बेहबाई है और (शरीफ लोगों और अवस रखने वालों के उर्फ में भी) बहुत ही नफ़रत की बात है, और (शराअन भी) बुरा तरीका है।

तुम पर (ये औरतें) हराम की गई हैं (यानी इनसे निकाह करना हराम और बातिल है और इनकी कई किस्में हैं- अब्बल वे नसब की वजह से हराम हैं यानी) तुम्हारी माँयें और तुम्हारी बेटियाँ (और इनमें सब ऊपर नीचे का सिलंसिले की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आने वाली दाख़िल हैं) और तुम्हारी बहनें (चाहे समी हों या माँ-शरीक या बाप-शरीक) और तुम्हारी फूफियाँ (इसमें बाप की और दादा व नाना जड़ों की तीनों किस्मों की बहनें आ गई) और तुम्हारी खालाएँ (इसमें माँ की और दादी नानी वगैरह जड़ों की तीनों किस्मों की बहनें आ गड़ी और मतीजियाँ (इसमें तीनों किस्मों के भाईयों की औलाद प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल आ गई) और भाननियाँ (इसमें तीनों किस्मों की बहनों की औलाद प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आने वाली सब आ गई)। और (दूसरी किस्म दूध की वजह से हराम होने वाली औरतें आ गवीं यानी) तुम्हारी वे माँये जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया है (यानी अन्ना) और तुम्हारी वे बहनें जो दूध पीने की वजह से बहन हैं (यानी तुमने उनकी सगी या दूध पिलाने वाली माँ का दूध पिया है, या उसने तुम्हारी समी या दुध पिलाने वाली माँ का दूध पिया है, चाहे अलग-अलग समय में पिया हो)। और (तीसरी किस्म हराम होने वाली उन औरतों की है जो ससुराली रिश्ते की वजह से हराम हुई हों यानी) तुम्हारी बीवियों की माएँ (इसमें बीवी की दादी नानी वगैरह तमाम जडें आ गर्यी) और तम्हारी बीवियों की बेटियाँ (इसमें बीवी से संबन्धित इस सिलसिले के वे तमाम रिश्ते आ गये। जो उससे निकल कर चलते हैं यानी उसकी सौतेली बेटियाँ वगैरह) जो कि (आदतन) तुम्हारी परवरिश में रहती हैं (मगर इसमें एक कैद भी है वह यह कि वे लड़िक्याँ) उन बीवियों से (हाँ) कि जिनके साथ तुमने सोहबत की हो (यानी किसी औरत के साथ सिर्फ निकाह करने से उसकी लड़की हराम नहीं होती बल्कि जब उस औरत से सोहबत भी हो जाये तब लड़की हराम होती है)। और अगर (अभी तक) तुमने उन बीवियों से सोहबत न की हो (चाहे निकाह हो चुका हो) तो (ऐसी बीवी की लड़की के साथ निकाह करने में) तुमको कोई गुनाह नहीं। और तुम्हारे उन बेटों की बीवियाँ (भी हराम हैं) जो कि तुम्हारी नस्ल से हों (इसमें हर किस्म के बेटे पोते वगैरह ऊपर के रिश्तों की बीवियाँ आ गईं। और नस्त की कैद का मतलब यह है कि मुँह बोले यानी लेपालक जिसको मुतबन्ना कहते हैं उसकी बीवी हराम नहीं)। और यह (बात भी हराम है) कि तम दो बहनों को (दूध शरीक हों या नसबी, अपने निकाह में) एक साथ रखो, लेकिन जो (इस हुक्म से) पहले हो चुका (वह माफ है) बेशक अल्लाह तआ़ला बड़े बख्शने वाले. बडे रहमत वाले हैं (कि रहमत से गुनाह माफ कर देते हैं)।

## पाँचवाँ पारः वल्-मुह्सनातु

और (चौथी किस्म) वे औरतें जो कि शौहर वालियाँ हैं. मगर (उस हालत में वे इस ह्यम से अलग हैं) जो कि (शरई तौर पर) तुम्हारी मिल्क में आ जाएँ (और उनके हरबी शौहर दारुल-हरन में मीजूद हों, और एक हैज़ (माहवारी आने) के बाद या गर्भ की पैदाईश के बाद हलाल हैं, जैसा कि हिदाया में इसकी तफ़सील है)। अल्लाह तआ़ला ने इन अहकाम को तुम पर फुर्ज़ कर दिया है। और इन औरतों के अलावा और (बाकी) औरतें तुम्हारे लिए हलाल की गई हैं. यानी यह कि तुम उनको अपने मालों के ज़रिये से (निकाह में लाना) चाहो (यानी मेहर होना निकाह में ज़रूरी है और) इस तरह से कि तुम (उनको) बीवी बनाओ (जिसकी शर्ते शरई कानून में बयान हुई हैं जैसे गवाह भी हों, वह निकाह किसी खास निर्धारित मददत के लिये भी न हो, वगैरह) सिर्फ मस्ती ही निकालना न हो (इसके आम जिक्र होने में जिना और मता सब दाखिल हो गया अगरचे उसमें भी माल खर्च किया जाता है) फिर (निकाह हो जाने के बाद शरीअ़त के बताये हए) जिस तरीके से तुमने उन औरतों से फायदा उठाया है सो उनको (उनके बदले) उनके मेहर दो जो कुछ मुकर्रर हो चुके हैं। और (यह न समझो कि उस मुकर्रर किये हुए में किसी तरह की कमी-बेशी नमाज-रोजे की तरह मस्किन ही नहीं, बल्कि) मर्करर होने के बाद भी जिस (मात्रा व ताढाढ) पर तम (मियाँ-बीवी) आपस में रजामन्द हो जाओ उसमें तम पर कोई गनाह नहीं (जैसे शोहर ने और मेहर बढ़ा दिया या औरत ने कम कर दिया, या भाफ ही कर दिया, हर तरह दरुस्त है) बेशक अल्लाह तआ़ला यडे जानने वाले हैं (तम्हारी मस्लेहतों को खब जानते हैं) बडे हिक्सन वाले हैं (उन मस्लेहतों की रियायत से अहकाम मकर्रर फरमाये हैं, चाहे कहीं तम्हारी समझ में न आये)।

## मआरिफ व मसाईल

इन आयतों में मुहर्रमात थानी उन औरतों की तफ़सील बयान की गई है जिनसे निकाह हराम है। फिर कुछ मुहर्रमात तो वे हैं जो किसी हाल में हलाल नहीं होतीं, जिन्हें मुहर्रमाते अबदिया (हमेशा के लिये हराम होने वाली) कहा जाता है, और कुछ मुहर्रमाते अबदिया नहीं हैं वे कह हालतों में हलाल भी हो जाती हैं।

शुरू की तीन किसों मुहर्रमाते नसबिया (नसब की वजह से हराम होने वाली), मुहर्रमाते राजाईया (दूध के रिश्ते की वजह से हराम होने वाली) और मुहर्रमाते बिल्-मुसाहरत (निकाह व ससुरात के रिश्ते की वजह से हराम होने वाली) मुहर्रमाते अबदिया (हमेशा के लिये हराम होने वाली) है, और आख़िर की एक किस्म निकाह वाली औरतें उस वक्त तक के लिये हराम हैं जब तक वे दूसरे के निकाह में हैं:

رلا تنجحوا ما نكح اباؤكم

तफसीर मआरिफल-करआन जिल्ह (9)

जाहिलीयत (इस्लाम से पहले) के जमाने में इसमें कोई बरा नहीं माना जाता था कि बाप के मरने के बाद उसकी बीवी से निकाह कर लेते थे। इस आयत में अल्लाह पाक ने इस बेशमीं और बेहबाई के काम से मना फरमाया और इसको खदा तआ़ला की नाराजगी का सबब बताया। जाहिर है कि यह कैसी अख्नाक की मौत और किरदार की खराबी है कि जिसको एक मददत

मसलाः आयते शरीफा में बाप की मन्कहा (यानी बीवी) से निकाह करना हराम करार दिया गया है। इसमें इस बात की कैद नहीं लगार्ड है कि बाप ने उनसे सोहबत भी की हो, लिहाजा किसी भी औरत से अगर बाप का निकाह भी हो जाये तो उस औरत से बेटे के लिये निकाह

तक माँ कहते रहे उसको बाप की मौत के बाद बीवी बनाकर रख लिया।

कभी भी हलाल नहीं। इसी तरह से बेटे की बीवी से बाप को निकाह करना दुरुस्त नहीं अगरचे बेटे का सिर्फ निकाह ही हुआ हो। शामी में इस हक्म को स्पष्ट तौर पर बयान किया है:

قَالَ الشَّامِيُ وَتَحْرُمُ زَوْجَةُ الْأَصْلِ وَالْقَرْعِ بِمُجَرِّدِ الْعَقْدِ دَحَلَ بِهَا أَوْلَا. मसला: अगर बाप ने किसी औरत से जिना कर लिया हो तो भी बेटे को उस औरत से

निकाह करना हलाल नहीं है। حُرِّمَتْ عَلَنْكُمْ أَمُّهَاتُكُمْ

यानी अपनी वालिदा से निकाह करना हराम है और लफ्ज 'उम्महातकम' (तम्हारी माँयें) के आम होने में दादियाँ और नानियाँ सब दाखिल हैं। 'व बनातकम' अपनी सुलबी (नसबी) लड़की से निकाह करना हराम है और लड़की की

लड़की से भी. और बेटे की लड़की से भी।

खुलासा यह है कि बेटी, पोती, पड़पोती, नवासी, पड़नवासी इन सबसे निकाह करना हराम है और सौतेली लड़की जो दूसरे शौहर की हो और बीवी साथ लाई हो उससे निकाह करने न करने में तफसील है जो आगे आ रही है। और जो लड़का लड़की सुल्बी (यानी अपनी पीठ से) न हो

बल्कि गोद लेकर पाल लिया हो उनसे और उनकी औलाद से निकाह जायज है। ब्रथलेंकि किसी दसरे तरीके से हर्मत न आई हो। इसी तरह अगर किसी शख्स ने किसी औरत से जिना किया तो उस नुत्फे से जो लड़की पैदा हो वह भी बेटी के हुक्म में है, उससे भी निकाह दरुस्त नहीं।

'व अ-खवातकम' अपनी हकीकी बहन से निकाह करना हराम है और उस बहन से भी जो

अल्लाती (बाप-शरीक) और उस बहन से भी जो अख्याफी (माँ-शरीक) हो। 'व अम्मातकम' अपने बाप की हकीकी बहन, अल्लाती, अख्याफी बहन, इन तीनों से

निकाह हराम है। गुर्ज़ कि तीनों तरह की फूफियों से निकाह नहीं हो सकता। 'व खालातकम' अपनी माँ की बहन सगी हो या अल्लाती (बाप-शरीक) हो या अख्याफी

(माँ-शरीक) हर एक से निकाह हराम है।

'व बनात्ल-अखि' भाई की लड़कियों यानी भतीजियों से भी निकाह हराम है, सगी हो

अल्लाती हो या अख़्याफी हो, तीनों तरह के भाईयों की लड़कियों से निकाह हताल नहीं है। 'व बनातल-उख्ति' बहन की लड़कियों यानी भाजियों से भी निकाह हराम है. और यहाँ भी

वहीं आम हुक्म है कि बहनें चाहे हकीकी (सगी) हों अल्लाती हों या अख्याफ़ी, उनकी लड़कियाँ बहुद तौर पर निकाह में नहीं आ सकतीं।

क्षमीर मजारिफल-क्राजान जिल्द (१)

'व उम्महातुकुमुल्लाती अर्ज्जनकुम' जिन ज़ीरतों का दूघ पिया है अगरचे वे हकीकी (क्षणी) मींचें न हों वे भी निकाह के हराम होने के बारे में माँ के हुक्म में हैं और उनसे भी निकाह हताम है, थोड़ा सा दूघ पिया हो या ज़्यादा, एक मर्तवा पिया हो या कई दफ्त पिया हो, हर सूत में यह हुमंत साबित हो जाती है। फुकुहा (मसाईल के माहिर उलेमा) की इस्तिलाह में इसको हुमंते रज़ाअत (दूघ की वजह से हराम होने) से ताबीर करते हैं। अललब्ता इतनी बात याद रखना ज़स्ती है कि हुमंत रज़ाअत उसी ज़माने में दूघ पीने से साबित होती है जो बचपन में दूघ पीन का जानाना होता है. हज़रे अकरम सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम का इरशाद है:

إِنَّمَا الرُّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ

यानी रज़ाअत (दूध पीने) से जो हुर्मत साबित होगी वह उसी ज़माने के दूध पीने से होगी जिस ज़माने में दूध पीने ही से बच्चे की ज़िन्दगी चलती और वह परवान चढ़ता है।

(बुख़ारी व मुस्तिम)
और यह मुद्दत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अ़लैहि के नज़दीक बच्चे की पैदाईश से
लेकर ढाई साल तक है और दूसरे उलेमा के नज़दीक जिनमें इमाम अबू हनीफ़ा रह. के ख़ास
शागिर्द इमाम अबू यूसुफ़ और इमाम मुहम्मद रह. भी हैं सिफ़् वो साल की मुद्दत तक रज़ाअ़त
साबित हो सकती है, और इसी पर इमाम मुहम्मद रह. का फ़्तवा भी है। अगर किसी लड़के
लड़की ने इस उम्र के बाद किसी औरत का दूध पिया तो उससे हुमेंते रज़ाअ़त (दूध पीने की
वजह से हराम होना) साबित न होगी।

'व अ-ख्वात्युकुम मिनर्रजाञ्जित' यानी रज़ाज़त (दूध पीने) के रिश्ते से जो बहनें हैं जनसे भी निकाह करना हराम है। तफ़सील इसकी यह है कि जब किसी लड़की या लड़के ने दूध पीने के ज़माने में किसी औरत का दूध पी लिया तो वह औरत उनकी रज़ाई (दूध पिनाने के रिश्ते से) मीं बन गई, और उस औरत का शीहर उनका बाप बन गया, और उस औरत की नसबी औलाद उनके बहन-भाई बन गये, और उस औरत की बहनें उनकी ख़ालायें बन गई, और उस औरत को जोठ देवर उन बच्चों के रज़ाई चचा बन गये, और उस औरत के शीहर की बहनें उन बच्चों की फ़ूफियाँ बन गई, और आपस में उन सब में हुमीत रज़ाअ़त साबित हो गई। नसब के रिश्ते से जी निकाह आपस में हराम है दूध के रिश्ते से भी हराम हो जाता है। हुज़ूरे अक़दस सल्त का इरशाद है:

يَحْدُهُ مِنَ الرُّصَاعَةِ مَا يَحْرُهُ مِنَ الْوِلَادَةِ (بخارى)

और मुस्लिम शरीफ की एक रियायत में है:

्रां الله حُرَّة مِن الرَّضَاعَةِ مَا حُرِّة مِن النَّسَبِ (بمواله مشكّرة ص ۲۷۳) ससता: अगर एक लड़के और एक लड़की ने किसी औरत का दुध पिया तो उन दोनों का

आपस में निकाह नहीं हो सकता, इसी तरह रज़ाई (दूध-शरीक) माई और रज़ाई बहन की लड़की से भी निकाह नहीं हो सकता।

जा गण्यार नव शा तकता।

स्सला: रज़ाई भाई या रज़ाई बहन की नसबी माँ से निकाह जायज़ है, और नसबी बहन की
रज़ाई माँ से भी हलाल है, और रज़ाई बहन की नसबी बहन से भी और नसबी बहन की रज़ाई
बहन से भी निकाह जायज है।

प्रसार जान के ज़रिये दूध पीने के ज़माने में दूध अन्दर जाने से हुर्मत साबित होती है, और अगर किसी और रास्ते से दूध अन्दर पहुँचा दिया जाये, या दूध का इंजेक्शन दे दिया जाये तो हुर्मते रज़ाअत साबित न होगी।

मसलाः औरत के दूध के अलावा किसी और दूध (मसलन चौपाये का दूध या किसी मर्द के दूध) से रज़ाअत साबित नहीं होती।

मसला: दूध अगर दवा में, या बकरी, गाय, भैंस के दूध में मिला हुआ हो तो उससे हुर्गते रज़ाअ़त उस वक्त साबित होगी जबकि औरत का दूध गालिब हो, और अगर दोनों बराबर हों तब भी हुर्गते रज़ाअ़त साबित होती है, लेकिन अगर औरत का दूध कम है तो यह हुर्मत साबित न होगी।

मसलाः अगर मर्द के दूध निकल आये तो उससे हुमंते रज़ाअत साबित नहीं होती।

मसला: अगर दूध पीने का शक हो तो इसते हुमंते रजाअत साबित नहीं होती। अगर किसी औरत ने किसी बच्चे के मुँह में पिस्तान दिया, लेकिन दूध जाने का यकीन न हो तो इससे हुमंति जाअन साबित न होगी और निकाह के हलाल होने पर इसका असर न पडेगा।

रज़ाअत साम्बत न हागा आर ानकाह क हलाल हान पर इसका असर न पड़गा। मसला: अगर किसी शहरा ने किसी औरत से निकाह कर लिया और किसी दूसरी औरत ने

कहा कि मैंने तुम दोनों को दूध पिलाया है तो अगर दोनों उसकी तस्दीक करें तो निकाह के फ़ासिद होने का फैसला कर लिया जायेगा, और अगर ये दोनों उसको झुठलायें और औरल दीनदार खुदान्तरस हो तो निकाह के फ़ासिद होने का फ़ैसला न होगा, लेकिन तलाक़ देकर जुदाई कर तैना फिर भी अफ़ज़ल है।

मसला: हुम्ती रज़ाअ़त (दूघ की वजह से हराम होने) के सुबूत के लिये दो दीनदार मर्दों की गवाही ज़रूरी है, एक मर्द या एक औरत की गवाही से रज़ाअ़त साबित न होगी, लेकिन चूँकि मामला हराम व हलाल से संबन्धित है इसलिये एहतियात करना अफ़ज़ल है, यहाँ तक िक कुछ फ़ुक़हा हज़रात ने यह तफ़सील लिखी है कि अगर किती औरत से निकाह करना हो और एक वीनदार मर्द गवाही दे कि यह दोनों रज़ाई बहन-भाई हैं तो निकाह करना जायज़ नहीं, और अगर निकाह के बाद हो तो एहतियात अलग होने में है, बल्कि अगर एक औरत भी कह दे तब भी एहतियात इसी में है कि अलैहदगी इख़्तियार कर लें।

मसलाः जिस तरह दो दीनदार मर्दों की गवाही से हुर्मते रज़ाअ़त साबित हो जाती है इसी

जरूरी नहीं।

तरह एक दीनदार मर्द और दो दीनदार औरतों की गवाही से भी इसका सुबूत हो जाता है। अलबत्ता एहतियात इसी में है कि अगर गवाही का निसाब पूरा न हो तब भी शक से बचने के

अलबला एहातयात इसा में हैं कि अगर गवाही का निसाब पूरा न हो तब भी शक से बचने वे लिये हुर्मत (हराम होने) को तरजीह दी जाये।

'व उम्महातु निसाइकुम' बीवियों की माँयें भी शौहरों पर हराम हैं, यहाँ भी उम्महात में तफ़सील है।

इसमें बीवियों की नानियाँ, दादियाँ नसबी (सगी) हों या रज़ाई (दूघ के रिश्ते से) सब दाख़िल हैं।

मसलाः जिस तरह निकाह में आयी बीवी की माँ हराम है इसी तरह उस औरत की माँ भी हराम है जिसके साथ शुन्हें में (गुलती से) हमबिस्तरी की हो, या जिसके साथ ज़िना किया हो, या

रुपान । जातक ताथ कुरू न (जाता जो) लागस्तरा को हो, या जातक ताथ जिना किया हो, या उसको शहरत (जिन्सी इच्छा) के साथ छुआ हो। मसला: सिर्फ़ निकाह हो से बीवी की माँ हराम हो जाती है, हर्मत के लिये सोहबत वगुँरह

وَرَبَآ يُبُكُمُ الْمَنْ فِي خُجُوا رَكُمْ مِنْ يَسَآيُكُمُ الْمَنْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ.

जिस औरत के साथ निकाह किया और निकाह के बाद हमबिस्तरी भी की तो उस औरत की लड़की जो दूसरे शौहर से है, इसी तरह उसकी पोती, नवासी हराम हो गई, उनसे निकाह करना जायज नहीं। लैकिन अगर हमबिस्तरी नहीं की सिर्फ निकाह हुआ ती सिर्फ निकाह से

करमा जायज़ नहीं। लेकिन अगर हमबिस्तरी नहीं की सिर्फ़ निकाह हुआ तो सिर्फ़ निकाह से मज़कूरा किस्में हराम नहीं हो जातीं, लेकिन निकाह के बाद अगर उसको शहबत के साथ हुआ, या उसकी शर्मागह की तरफ़ शहबत (जिन्सी इच्छा) की निमाह से देखा तो यह भी हमबिस्तरी के

या उसकी श्रामंगाह की तरफ शहबत (जिन्सी इच्छा) की निगाह से देखा तो यह भी हमाबेस्तरी के हुक्म में है, इससे भी उस औरत की लड़की वगैरह हराम हो जाती है। मसलाः यहाँ भी निसाउकुम (तुम्हारी औरतां) में आग हुक्म है लिहाजा उस औरत की लड़की पोती और नवासी भी हराम हो गई जिसके साथ शुव्हें (ग़लती से और घोखे) में हमबिस्तरी की हो, या उसके साथ जिना किया हो।

رُحَلَا بِلُ إِنْكَابِكُمُ اللَّهِينَ مِنَ اَصَلَابِكُمْ. बेटे की बीवी हराम है और बेटे के ज़ाम ज़िक्र होने में पोता, नवासा भी दाख़िल हैं, लिहाज़ा उनको बीवियों से निकाह जायज न होगा।

उनका बातिया स ानकाह जायज़ न हागा। 'मिन् अस्लाबिकुम' की क़ैद से मुतबन्ता (गोद लिये हुए और पाले हुए) को निकालना मक़सुद है, उसकी बीवी से निकाह हलाल है, और रज़ाई बेटा भी नसबी (सगे) बेटे के हुक्म में

है, लिहाज़ा उसकी बीवी से भी निकाह करना हराम है।

وَانْ تَحْمُونْ بِيْنِ الْاَحْتَيْنِ दो बहनों को निकाह में जमा करना भी हराम है, हक्तीकी (सगी) बहने हों या अल्लाती

्वाय-शरीका हों या अख्याफी (मीं-शरीक), नसब के एतिबार से हों या राज़ाई (दूध के रिश्ते की) इस हों हों या अख्याफी (मीं-शरीक), नसब के एतिबार से हों या राज़ाई (दूध के रिश्ते की) इसमें हों, यह हक्स सब को शामिल है, अलक्सा तलाक़ हो जाने के बाद दूसरी बहन से निकाह जायज़ है, लेकिन यह जवाज़ इद्दत गुज़रने के बाद है, इद्दत के दौरान निकाह जायज़ नहीं है। मसला: जिस तरह एक साथ दो बहनों को एक शख़्स के निकाह में जमा करना हराम है क्यों तरह एको प्रार्थनी स्वार्य और एक्ट्री को भी किसी राक जाव्य के निकाह में जाम करना

इसी तरह फूफी, भतीजी, ख़ाला और भांजी को भी किसी एक शख़्स के निकाह में जाम करना हरास है।

قَالَ النَّبُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يُجْمَعُ بِينَ الْمُراءَةِ وَعَمَّتِهَا وَلا بَيْنَ الْمُراءَةِ وَخَالَتِهَا (بتحارى و مسلم)

मसला: फुक्डा-ए-किराम ने बतौर कायदा कुल्लिया यह लिखा है कि हर ऐसी दो औरतें जिनमें से अगर किसी एक को मर्द फुर्ज़ किया जाये तो अरअन उन दोनों का आपस में निकाह दरुस्त न हो, इस तरह की दो औरतें एक मर्द के निकाह में जमा नहीं हो सकर्ती।

'इल्ला मा कद् सलफ्र,' यानी जाहिलीयत के ज़माने में जो कुछ होता रहा उसकी पकड़ नहीं होगी। ये अलफाज़ 'द ला तिनकहू मा न-क-ह आबाउकुम' की आयत में भी ज़िक हुए हैं और वहाँ पर भी यही मायने हैं कि जाहिलीयत में जो कुछ तुमसे सादिर हुआ सो हुआ, अब इस्लाम लाने के बाद उसकी पकड़ और पूछगठ नहीं होगी, और आईन्दा के लिये बचना लाज़िन है।

इसी तरह अगर हराम होने का हुक्म नाज़िल होने के इस यक्त में बाग की निकाह वाली या दो बहनें निकाह में हों तो अलग करना ज़रूरी है, और दो बहनों की सूरत में एक बहन को अलग कर देना लाज़िम है।

हज़रत बरा बिन आ़ज़िब रज़ियल्लाहु अ़न्हु की रियायत है कि नवी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हज़रत अबू बरदा बिन नय्यार रज़ियल्लाहु अ़न्हु को एक आदमी के क़ल्ल करने के लिये भेजा था इसलिए कि उत्त श़ख़्त ने बाप की बीवी से निकाह कर लिया था।

(मिश्कात शरीफ् पेज 284)

इन्ने फीरोज़ दैलमी रहमतुल्लाहि अलैहि की रिवायत है, वह अपने वालिद से नकल करते हैं कि जब मैं इस्लाम ले आया तो दो बहनें मेरे निकाह में थीं, मैं नबी करीम सल्ल. की ख़िदमत में हाज़िर हुआ, आपने फ्रमाया उनमें से एक को तलाक देकर अलग कर दो और एक को बाक़ी रख तो। (मिश्कात शरीफ़ पेज 284)

इन रिवायतों से मालूम हुआ कि जिस तरह इस्लाम की हालत में शुरू में बाप की मन्सूहा और दो बहनों को एक साथ निकाह में जमा रखना जायज़ नहीं, इसी तरह अगर कुफ़ की हालत में निकाह की यह सुरत पेश आई हो तो इस्लाम लाने के बाद उसको बाक़ी रखना भी जायज़ न होगा।

إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا.

इस्लाम से पहले जो कुछ उन्होंने हिम्मुक्त (बेयकूक्ष) और अज्ञानता) में किया अब इस्लाम लाने के बाद अल्लाह जल्ल शानुद्द उनसे दरगुज़र (माफ) करेगा, और उनकी तरफ अपनी रहमत के साथ मुतवञ्जह होगा।

#### (पारा नम्बर पाँच)

وَ الْمُحْصَنْتُ مِنَ النَّسَآءِ...

यानी शौहरों वाली औरतें भी हराम की गई। जब तक कोई औरत किसी शख्स के निकाह में हो तो दूसरा शख्स उससे निकाह नहीं कर सकता। इससे स्पष्ट तौर पर मालम हुआ कि एक औरत एक वक्त में एक से ज्यादा शीहर वाली नहीं हो सकती है। इस दौर के बाज जाहिल बेदीन कहने लगे हैं कि मर्दों को जब एक से ज्यादा बीवियों की इजाजत है तो औरतों को भी एक से ज्यादा शीहरों से फायदा उठाने की इजाजत मिलनी चाहिये। यह मतालबा इस आयते शरीफा के बिल्कल खिलाफ है। ऐसी जाहिलाना बातें करने वाले लोग यह नहीं समझते कि मर्द के लिये एक से ज्यादा बीवियाँ रखना एक नेमत है जिसे हर मजहब व मिल्लत में जायज करार दिया गया है, जिस पर इनसानी इतिहास गवाह है, लेकिन औरत के लिये एक वक्त में एक से ज्यादा शौहर होना उस औरत के लिये भी मुसीबत का सबब है और जो दो मर्द एक औरत के . शौहर बन जायें उनके लिये भी रुस्वाई का सबब और सरासर बेशमीं है। साथ ही इसमें किसी बच्चे के असल बाप का पता लगने का भी कोई रास्ता बाकी नहीं रहता। जब कई मर्द किसी औरत से फायदा उठायेंगे (यानी सोहबत करेंगे) तो पैदा होने वाली औलाद को उनमें से किसी एक का बेटा तजवीज करने का कोई तरीका बाकी न रहेगा। इस तरह का बदतरीन मतालंबा वहीं लोग कर सकते हैं जो इनसानियत के परी तरह दश्मन हों और जिनकी गैरत य हया का जनाजा निकल चका हो. ऐसे लोग औलाद और माँ-बाप के हकों की लाईन से वजद में आने वाली रहमतों से पूरी इनसानियत को मेहरूम करने की हिमायत में लगे हुए हैं। जब नसब साबित नहीं होगा तो आपसी हकक व फराईज की जिम्मेदारी किस पर लाग की जायेगी?

ख़ालिस तबई और अक्ली एतिबार ते भी अगर देखा जाये तो एक औरत के लिये कई शीहर होने का कोई जवाज़ (सही और जायज़ होना) नज़र नहीं आताः

- निकाट का बुनियादी मक्तस्य नस्ल का चलाना है, इस एतिबार से कई औरतें तो एक मर्द से हामिला (गर्भवती) हो सकती हैं लेकिन एक औरत कई मर्दों से हामिला नहीं हो सकती, वह एक ही से हामिला होगी, इसलिये कई शीहरों की सुरत में एक के अलावा बाकी शौहरों की कुळ्यत जाया गई। जिन्सी इच्छा और हवस पूरी करने के सिवा उनको कोई फायदा हासिल न हो सका।
- तजुर्बे और अनुभव से साबित है कि औरत मर्द के मुकाबले में नाजुक सिन्फ है, वह साल के अक्सर हिस्से में फायदा उठाने के भी क़ाबिल नहीं रहती। कुछ हालात में उसके लिये एक ही शोहर के हुकुक पूरे करना मुम्किन नहीं होता कहाँ यह कि एक से ज्यादा शाहर हों।
- चूँकि मर्द जिस्मानी कुळात के एतिबार से औरत के मुकाबले में ज़्यादा सेहतमन्द है हसलिये अगर किसी मर्द की जिन्सी ताकृत मामृल से ज़्यादा हो और एक औरत से उसकी पूर्ती न हो सकती हो तो उसे जायज़ तरीके से दूसरे और तीसरे निकाह का मौका मिलना चाहिये

वरना वह दूसरे नाजायज़ तरीके इंख़ितयार करेगा और पूरे समाज को बिगाड़ देगा, लेकिन औरत से ऐसे बिगाड़ का अन्देशा (शंका) नहीं है।

इस्तामी शरीज़त में इस मतते की जहमियत इतनी ज्यादा है कि न सिर्फ़ किसी श्रष्टम के निकाह में होते हुए औरत के दूसरे निकाह को हराम करार दिया है बल्कि किसी औरत का कोई औहर तत्कार के दे या मर जाये तो उसकी इहत गुज़रने तक भी किसी दूसरे शख़्स से उस औरत कर निकास नहीं हो सकता।

إلَّامَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

यह जुमलाः

وَالْمُحْصَنتُ مِنَ النِّسَآءِ

के हुब्म से बाहर है। इसका मतलब यह है कि शौहर वाली बीवी से किसी दूसरे शख़्त्र को निकाह करना जायज़ नहीं है, हाँ अगर कोई औरत मन्तृका बाँदी होकर आ जाये जिसकी सूरत यह है कि मुमलमानों ने दाहक-हरन के क़ाफ़्रिंगे से ज़िछाद किया और वहाँ से कुछ औरतें कैंद्र करके ले आये, उन औरतों में जो औरत दाहक-इस्लाम में लाई गई और उसका शौहर दाहक-हरनाम में आने से अपने पहले शौहर से ख़ल्म हो गया अब यह ऑ़रत अगर किताबिया या मुसलमा हो तो इससे दाहक-हरनाम का कोई मी मुसलमान निकाह कर सकता है, और अगर अमीहल-मोमिनीन उसको बाँदी बमाकर किसी मी मुसलमान निकाह कर सकता है, और अगर उमीहल-मोमिनीन उसको बाँदी बमाकर किसी मी सिहबत करना, जायज़ है, लेकिन यह निकाह और फ़ायदा उठाना एक हैज़ (माहबारी) आने के बाद ही जायज़ है, और अगर हमल (गर्म) है तो हमल की पैदाईश ज़रूरी है।

मसलाः अगर कोई काफिर औरत दारुल-हरव में मुसलमान हो जाये और उसका शौहर काफिर है तो तीन हैज गुजरने के बाद वह उसके निकाह से बाहर हो जायेगी।

मसलाः और अगर दाहल-इस्लाम में कोई काफिर औरत पुसलमान हो जाये और उसका शौहर काफिर हो तो शर्रई हाकिम उसके शौहर पर इस्लाम पेश करे, अगर वह मुसलमान होने से इनकार करे तो काज़ी उन दोनों में जुदाई करा दे और यह जुदाई तलाक् शुमार होगी, उसके बाद इहत गुज़ारकर वह औरत किसी मुसलमान से निकाह कर सकती है।

كِتْبَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ

यानी जिन मुहर्रमात का जिक्र हुआ उनकी हुर्मत अल्लाह तआ़ला की तरफ से तयशुदा है। जैसा कि इमाम कुर्तुवी रहमतुल्लाहि अलैहि ने इसे खुले लफ़्ज़ों में बयान किया है।

وَاُحِلُ لَكُمْ عُارِزَآءَ ذِلِكُمْ सानी जो सुहर्समात (हराम होने वाली औरतें) अब तक ययान हुई उनके अलावा दूसरी औरतें तुम्हरो तिन्दे हलाल हैं, जैसे चचा की लड़की, ख़ाला की लड़की, मामूँज़द बहन, मामूँ चचा की बीबी उनकी यफ़ात या सलाक देने के बाद बशर्तीक ये ज़िक्त हुई क़िस्में और किसी रिश्ते से जिनको हम तफसीर के अन्तर्गत जिक्र करते चले आये हैं।

मेहरम न हों, और अपने मुँह बोले बेटे की बीवी जब वह तलाक दे दे या वफात पा जाये, बीवी भर जाये तो उसकी बहन के साथ. वगैरह बेशमार सरतें बनती हैं इन सब को 'मा वरा-अ जालिकम' (इन औरतों के सिवा) के आम होने में दाखिल फरमा दिया।

मसलाः एक वक्त में चार औरतों से ज्यादा को निकाह में रखना जायज नहीं, इसका तफसीली बयान सूरः निसा के शुरू में गुजर चुका है, करीब की आयतों में इसका ज़िक न

देखकर किसी को यह मगालता न हो जाये कि 'मा वरा-अ जालिकम' (इन औरतों के सिवा) के आम होने में बगैर किसी पाबन्दी के औरतों से निकाह जायज है, तथा बहुत सी मुहर्रमात (हराम होने वाली औरतें) वे हैं जिनका जिक्र हदीसों में है और उनकी तरफ आयतों में इशारे भी हैं

أَنْ تُبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ

यानी मुहर्रमात (निकाह के लिये हराम होने वाली औरतों) का यह बयान तुम्हारे लिये इसलिये किया गया है कि अपने मालों के जिरये हलाल औरतें तलाश करो. और उनको अपने निकाह में लाओ।

इमाम अब बक्र जस्सास रहमतल्लाहि अलैहि अहकामल-करआन में लिखते हैं कि इससे दो बातें मालुम हुई एक यह कि निकाह मेहर से खाली नहीं हो सकता (यहाँ तक कि अगर मियाँ-बीवी आपस में यह तय कर लें कि निकाह बगैर मेहर के होगा तब भी मेहर लाजिम होगा. जिसकी तफसील मसाईल की किताबों में मजकर है) दूसरे यह बात मालूम हुई कि मेहर वह चीज

होनी चाहिये जिसको माल कहा जा सके। हनफिया का मज़हब यह है कि दस दिरहम से कम मेहर नहीं होना चाहिये, एक दिरहम साढे तीन माशे चाँदी का होता है।

محصنين غير مسافحين

यानी अपने मालों के ज़रिये हलाल औरतें तलब करो और यह समझ लो कि औरतों की तलाश पाकदामनी व आबरू के लिये है जो निकाह का अहम मकसद है, और निकाह के जिस्से इस चीज को हासिल करो। माल खर्च करके जिना के लिये औरतें तलाश न करो।

इससे मालम हो गया कि अगरचे जिनाकार भी माल खर्च करते हैं लेकिन वह माल खर्च करना भी हराम है और उस माल के ज़रिये जो औरत हासिल की जाये उससे फायदा उठाना

हलाल नहीं होता। लफ्ज 'गै-र मुसाफिही-न' (न कि मस्ती निकालने को) बढ़ाकर ज़िना की मनाही फुरमाते हुए

इस तरफ भी इशारा फरमाया कि ज़िना में सिर्फ शहवत पूरी करना, पानी बहाना मकसद होता है, क्योंकि उससे बच्चे की तलब और नस्ल की बका का इरादा नहीं होता। मुसलमानों को पाकदामन रहने और इनसानी नस्ल को बढाने के लिये अपनी कृव्यत को सही जगह पर खर्च करना चाहिये. जिसका तरीका निकाह का मामला और शरई बाँदी से फायदा उठाना ही है।

فَمَااسْتُمْتُعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَالْتُوهُنَّ أَجُوْرَهُنَّ فَرِيضَةً

यानी निकाह के बाद जिन औरतों से फायदा उठा लो तो उनके मेहर दे दो, यह देना तुम्हारे कपर फर्ज किया गया है।

इस आयत में फायदा उठाने से बीवियों से हमबिस्तर होना और सोहबत करना मुराद है। अगर सिर्फ निकाह हो जाये और रुइसती न हो और शीहर को फायदा उठाने का मौका न मिले बिल्क वह उससे पहले ही तलाफ़ दे दे तो आधा मेहर वाजिब होता है, और अगर फायदा उठाने का मौका मिल जाये तो पूरा मेहर वाजिब हो जाता है। इस आयत में खुसूसी तवञ्जोह दिलाई है कि जब किसी औरत से फायदा उठा लिया तो उसका मेहर देना हर तरह से वाजिब हो गया इसमें कोताही करना शरीअते इस्लामिया के ख़िलाफ़ है और इनसानी गैरत का भी यह तक्षजा है कि जब निकाह का मकसद हासिल हो जाये तो बीबी के हक में कोताही और टाल-मटोल न हो, अलबता शरीअत औरत को यह हक भी देती है कि मेहर अगर फ़ौरी अदायेगी वाला है तो मेहर की वसुली तक वह शीहर के पास जाने से इनकार कर सकती है।

### मुता की हुर्मत

लफ़्ज़ 'इस्तिमता' का माहा भीम, ता, ऐन है, जिसके मायने किसी फायदे के हासिल होने के हैं। किसी शब्द्ध से या माल से कोई फायदा हासिल किया तो उसको 'इस्तिमता' कहते हैं। अरबी ग्रामर के एतिबार से किसी कलिमे के माहे में सीन और ता का इज़ाफ़ा कर देने से तलब य हुस्ल के मायने पैदा हो जाते हैं। इस लुग़्बी तहक़ीक़ की बुनियाद पर 'फ़मस्तज़्रुलुम' का सीधा मतलब पूरी उम्मत के नज़दीक पहले बुज़ुगीं व उत्तेमा से लेकर बाद के हज़रात तक वही है जो हमने अभी ऊपर बयान किया है। लेकिन एक फ़िक़ें का कहना है कि इससे इस्तिलाही (परिचित) मुता सुराद है और उन तोगों के नज़दीक यह आयत मुता हलाल होने की दसील है, हालाँकि मुता जिसको कहते हैं उसकी साफ़ तरदीद ख़ुरआने करीम की उपरोक्त आयत में लफ़्ज़ 'मुहसिनी-न ग्रै-र मुसाफ़िही-न' से हो रही है, जिसकी तशरीह (बज़हत) आगे आ रही है।

इस्तिलाही मुता जिसके जायज़ होने का एक फिक्तां दावेदार है, यह है कि एक मर्द किसी औरत से यूँ कहे कि इतने दिन के लिये इतने पैसे या फुलों जिन्स (चीज़) के बदले में तुम से मुता करता हूँ। इस्तिलाही मुता का इस आयत से कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ् लफ़्ज़ी माद्दे को देखकर यह फ़िक्ज़् दावेदार है कि आयत से मुता के हताल होने का सुबूत हो रहा है।

पहली बात यह है कि जब दूसरे मायने की भी कम से कम गुंजाईश है (चाहे हमारे नज़दीक मुतैयन है) तो सुबूत का क्या रास्ता है?

दूसरी बात यह है कि कुरआन मजीद ने मुहर्रमात (हराम होने वाली ओरतो) का ज़िक्र फुरमाकर यूँ फुरमाया है कि इनके अलावा अपने उसूल के ज़रिये हलाल औरतें तलाश करो, इस हाल में कि पानी बहाने वाले न हों, यानी खेवल जिन्सी इच्छा पूरी करना मकसूद न हो, और साब ही साथ मुहस्तिनीन की भी क़ैद लगाई है यानी यह कि पाकदामनी व आबरू का घ्यान रखने वाले हों। मुता चूँकि एक निर्धासित वक़्त के लिये किया जाता है इसिलये इसमें न औलाद हासिल करना मक़सूद होता है न घर-बार बसाना और न पाकदामनी व आबरू की हिफाज़त, और इसी लिये जिस औरत से मुता किया जाये उसको मुख़ालिफ़ पक्ष वारिस बनने वाली बीवी भी क़ारा नहीं देता और उसको परिवित बीवियों की गिनती में भी शुमार नहीं करता। और चूँकि मक़सद सिर्फ़ जिनसी इच्छा को पूरी करना होता है इसिलये मर्द व औरत बक़्ती और अस्थायी तौर पर नरे-नये जोड़े तलाश करते रहते हैं। जब यह सूरत है तो मुता पाकदामनी व आबरू का जमानती नहीं बव्हिक दुश्मन है।

किताब हिदाया के लेखक ने हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैहि की तरफ यह मन्सूब किया है कि उनके नज़दीक मुता जायज़ है, लेकिन यह निस्बत बिल्कुल ग़लत है जैसा कि हिदाया के व्याख्यापकों और दूसरे उलेमा हज़रात ने इसको स्पष्ट किया है कि हिदाया के लेखक

से यह चूफ़ हुई है।

अनवत्ता कुछ लोग यह दावा करते हैं कि रुज़रत इन्ने अ़ब्बास रिज़यल्ताहु अन्हु अख़ीर तक मुता के हलाल होने के कायल थे, हालाँकि ऐसा नहीं है। इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाहि अलैहि ने 'बाबु मा जा-ज पृत्ती निकाहिल-मुख्अति' का बाब कायम करके दो हदीसें नकृत की हैं। पहली हदीस यह है:

عَنْ عَلِيْ بْنِ أَبِي طَالِبِ أَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمْ نَهِيْ عَنْ ضُعَوْد النِّسَاءِ وَعَنْ لَنُحُوم الْحُمُور الْأَهْلِيَّةِ وَمَنْ خَيْرَد. "इज़रत अली रिज़ियल्लाहु अन्हु से रियायत है कि रसूल ख़ुदा सल्लल्लाहु अनहीं के सक्त मने गजवा-प-ख़ैबर के मौके पर औरतों से मता करने और पालत गर्थों का गोश्चर खाने से मना

गुज़वा-ए-ख़ैबर के मौक़े पर औरतों से मुता करने और पालत् गर्धों का गोशत खाने से मना फ़रमाया।''

हज़रत अ़ली रज़ियल्लाहु अ़न्हु की यह हदीस बुख़ारी व मुस्लिम में भी है। दूसरी हदीस जो इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाहि अ़लैहि ने नक़ल की है वह यह है: عَن اِن عَاس قَالَ إِنْمَا كَانَتِ الْمُعَمُّ فِي أَزُل الإِسْلَامِ خَيْن إِذَا رَبُكِ الإِنْمُ "لِلْ عَلْي رَزُورَ إِمِهِمْ أَرْهُ مَلْكُتْ

آيَمَائُهُمْ ۖ قَالَ ابْنُ عَيَّاسٌ فَكُلُّ فَرْجٍ سِوَاهُمَا فَهُوَ حَرَّامٌ. "हज़रत इंब्ने अब्बास रज़ियल्लाह अ़न्ह से रिवायत है, फ़रमाते हैं कि मुता इस्लाम के शह

ज़माने में जायज़ था यहाँ तक कि यह आयते करीमा: إِلاَّ عَلَى أَزُواجِهِمْ أَوْمًا مُلَكَتُ أِيْمَاتُهُمْ

नाज़िल हुई तो वह मन्सूख़ (निरस्त) हो गया। इसके बाद हज़्दत इब्बे अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़्रसाया कि शर्र्ड बीवी और शर्र्ड बाँदी के अ़लावा हर तरह की शर्मगाह से लामान्वित होना हतम है।"

अलबत्ता इतनी बात ज़रूर है कि हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कुछ अरसे तक मुता को जायज समझते थे, फिर हज़रत अली रज़ियल्लाह अन्ह के समझाने से (जैसा कि सही मुस्लिम जिल्द 1 पेज 452 पर है) और आयते शरीफाः

निकाहे मुवक्कत निकाह के लफ्ज़ से होता है।

إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْمَا مَلَكُتْ أَيْمَانُهُمْ

से मुतनब्बेह होकर रुजू फ़रमा लिया जैसा कि तिर्मिज़ी की रिवायत से मालूम हुआ। यह अज़ीब बात है कि जो फ़िक़ी मुता के हलाल होने का कायल है इसके बावजूद कि उसे तरत अज़ी रिजयल्लाह अन्ह के महिब (महब्बत करने वाले) और फ़रमाँबरदार होने का दावा है,

हज़ात अली रिज़यल्लाहु अन्हु के मुहिब (मुहब्बत करने वाली) और फ़्रमॉबरदार होने का दावा है, लेकिन इस मसले में वह उनका भी मुख़ालिफ़ है। और जुल्म करने वालों को जल्द ही पता बल जायेगा कि वे किस अन्जाम की तरफ पलट रहे हैं।

तफ़सीर ऋहुत-मञ्जानी के लेखक काज़ी अयाज़ रहमतुल्लाहि अलैहि से नकल करते हैं कि गुज़वा-ए-ख़ैबर से पहले मुता हलाल था, फिर गुज़वा-ए-ख़ैबर में हराम कर दिया गया। इसके बाद फ़त्हे-मक्का के दिन हलाल कर दिया गया लेकिन फिर तीन दिन के बाद हमेशा के लिये हराम कर दिया गया।

कर 1941 गया । साथ ही यह बात भी काबिले गौर है कि अल्लाह तआ़ला के फरमान:

थ ही यह बात भी काबिले गीर है कि अल्लाह तआ़ला के फ़रमानः وَالَّذِينَ هُمْ لِقُرُوجِهِمْ حَافِظُونُ٥ إِلَّا عَلَى ازْوَاجِهِمْ اَوْمَامَلَكُتْ آيَمَانُهُمْ فِانَّهُمْ عَيْرُمُلُومِينَ٥

(वानी सूर: मोमिनून की आवत 5, 6) यह ऐसा स्पष्ट इरशाद है जिसमें किसी तावील की गुन्जाईश नहीं। इससे मुता का हराम होना साफ ज़ाहिर है। इसके मुकाबले में कुछ गैर-मशहूर

किराअतों का सहारा लेना कृतई गृलत है। जैसा कि पहले अर्ज़ किया गया लफ़्ज़ 'इस्तमतअ़तुम' से परिचित मृता मुराद होने की कोई

जसा कि पहल अ़ज़ किया गया लफ़्ज़ 'इस्तमत<u>अ़तुम' स पाराचत मुता मुराद हान का ।</u> मज़बूत और निश्चित दलील नहीं है, महज़ एक शक और गुमान है, यह गुमान: ﴿ الْاَ عَلَى إِزْرَاجِهِمْ أَرْفَا مُلَكُثُ لِمُنْائِهُمْ

के स्पष्ट और कृतई मज़मून के मुकाबले और टक्कर का हरगिज़ नहीं हो सकता। और फ़र्ज़ करों अगर दोनों दलीलें क़ुब्बत में बराबर हों तो कहा जायेगा कि दोनों दलीलें हलाल व हराम होने में एक-दूसरे से टकरा रही हैं, फ़र्ज़ करों अगर टकराव मान लिया जाये तब भी सही व सलीम अक्ल का तकाज़ा है कि हराम करने वाले हुंबम को गुंजाईश होने का इशारा करने वाले

हुक्म पर तरजीह (वरीयता) होनी चाहिये। मसला: निकाहे मुता की तरह निकाहे मुववृक्त (निर्धारित वक्त के लिये किया गया निकाह) भी हराम और बातिल है। निकाहे मुववृक्त यह है कि एक निर्धारित मुहत के लिये निकाह किया जाये, और इन दोनों में फर्क यह है कि मुता में लफ्ज मुता बोला जाता है और

وَ لاجْنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ

आयत के इस जुमले का मतलब यह है कि आपस में मेहर मुकर्रर करने के बाद निर्धारित मेहर कोई निश्चित चीज़ नहीं हो जाती कि उसमें कमी-बेशी दुक्त न हो, बल्कि शीहर मुकर्ररा मेहर पर अपनी तरफ़ से इज़ाफ़ा भी कर सकता है और बीवी अगर चाहे तो अपनी ख़ूशादिसी से थोड़ा या पूरा मेहर माफ कर सकती है। अलफाज़ के आम होने से मालुम हुआ कि औरत अगर फौरी अदायेगी वाला मेहर तय करके बाद में ले लेने को मन्ज़र कर ले तो यह भी दुरुस्त है और इसमें कोई गनाह नहीं।

اللَّهُ كَانَ عَلَيْمًا حَكُمُّا

आयत के ख़त्म पर यह ज़मला बढ़ाकर एक तो यह बताया कि अल्लाह तआ़ला को सब कुछ ख़बर है। उक्त अहकाम की अगर कोई शख़्स ख़िलाफ़वर्जी करे तो अगरचे उसकी ख़बर काजी, हाकिम और किसी इनसान को न हो लेकिन अल्लाह जल्ल शानुह को तो सब ख़बर है, उससे हर हाल में डरते रहना चाहिये। और यह भी वतलाया कि जो अहकाम इरशाद फरमाये हैं ये सब कुछ हिक्मत पर मब्नी (आधारित) हैं। हिक्मत उस गहरी और बारीक बात को कहते हैं जो हर शख्स की समझ में नहीं आती। हराम व हलाल होने के अहकाम जो आयतों में मजकूर हैं उनकी इल्लत (सबब और कारण) किसी की समझ में आये या न आये उनको हर हाल में मानना लाजिम है. क्योंकि अगर हमें इल्लत मालम नहीं तो हक्क्म देने वाले यानी अल्लाह तआ़ला शानह को तो मालूम है, जो अलीम और हकीम है।

इस दौर के बहत से पढ़े-लिखे जाहिल अल्लाह के अहकाम की इल्लतें (वजहें और सबब) तलाभ करते हैं, अगर कोई इल्लत मालम नहीं होती तो (अल्लाह की पनाह) अल्लाह के हक्स को नामुनासिब या मौजूदा दौर के तकाज़ों के ख़िलाफ कहकर टाल देते हैं। इन अलफाज में ऐसे लोगों की मुँह बन्द कर दिया गया है और बतला दिया गया है कि तम नादान हो, अल्लाह जल्ल शानह दाना है, तम नासमझ हो अल्लाह हकीम है, अपनी समझ को हक होने का मेयार न बनाओ। वास्तविकता यह है कि अल्लाह तआ़ला ही सब कुछ जानता है, उसी का इल्म कामिल और हिक्मतों वाला है।

وَمَنَ لَهُ يَسْتَطِعْ مِعْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِرَحُ الْمُحْصَنْتِ الْمُؤْمِنْتِ فَيِنْ مَّا مَلَكَثْ أَيْمَا كُنُمْ مِنْ فَتَلَيْرَكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيْمَا نِكُمُ ، بَعُصُكُمُ مِنْ بَعْضِ، فَانْكِحُوهُنَ بِإِذْنِ آهُلِهِنَ وَ أَتُؤهُنَ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُرُونِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسْفِحْتٍ وَلا مُتَخِذْتِ اَخْدَانٍ ۚ فَإِذَا أَحُصِنَّ قَانُ آتَ يُن بِقَاعِشَةِ فَعَلَيْهِنَ نِصُفُ مَا عَنَى الْمُحْصَنَّتِ مِنَ الْعَلَمَابِ، ذلِكَ لِمَنْ خَشِي الْعَنَّ مِنْكُمْ ، وَأَنُ تَصُارُوا خَيْرُ لَكُمُ مُ وَاللَّهُ غَفُورٌ سَ حِيْمٌ ﴿

व मल्लम् यस्ततिअ़् मिन्कुम् तौलन् अंय्यन्किहल् मुह्सनातिल्-मुअ्मिनाति

म-लकत ऐमानकम मिन

और जो कोई न रखे तुम में ताक्त व गंजाईश इसकी कि निकाह में लाये मसलमान बीबियाँ (यानी आजाद मसलमान औरतें) तो निकाह कर ले उनसे

तम्हारे आपस की मसलमान बाँदियाँ हैं.

तफसीर मज़ारिफ़ुल-कुरजान जिल्द (2)

फ्-तयातिकुमुल्-मुअ्मिनाति, वल्लाहु
अअ्लमु विर्इमानिकुम्, बअ्जुलुम्
मिम्-बअ्ज्िन् फ् न्किह्हुहुन्-न
बि-इण्नि अस्लिहिन्-न व आतुहुन्-न
उजूरहुन्-न बिल्मअ्रुक्षिफ् मुस्सनातिन्
गै-र मुसाफिहातिव्-च ला मुताख्रिजाति
अख्दानिन् फ्-इज़ा उस्सिन्-न फ्-इन्
अतै-न बिफाहि-शतिन् फ्-अलैहिन्-न
निस्फु मा अलल्-मुस्सनाति
मिनल्-अजाबि, जालि-क लिमन्
ख्रिशयल् अ्-च-त मिन्कुम्, व अन्
तस्बिक् छौठल्लकुम्, वल्लाहु
गफुरुर्रहीम (25) ❖

और अल्लाह को ख़ूब मालूम है तुम्हारी मुसलमानी, तुम आपस में एक हो, सो उनसे निकाह करो उनके मालिकों की इजाज़त से और दो उनके मेहर दस्तूर के मुताफ़िक, कुँद में आने वालियाँ हों, न मस्ती निकलने वालियाँ और न हुपी थारी (आझनाई) करने वालियाँ। फिर जब वे कुँद (निकाह के बंधन) में आ चुकें तो अगर करें बेहयाई का काम तो उन पर आधी सज़ा है बीबियाँ (आज़ाद मुसलमान बीवियाँ) की सज़ा से, यह उसके वासते है जो कोई तुम में डर्ग केति है तुम्हारे हक् में, और अल्लाह बख़्झने वाला मेहरबान है। (25) ♣

इन आयतों के मज़मून का पीछे से ताल्लुक्

ऊपर से चूँकि निकाह के अहकाम चले आ रहे हैं इसलिये इसी के तहत में अब शाई वाँदियों के साथ निकाह करने का ज़िक्र शुरू हुआ, और फिर उन्हीं के बारे में सज़ा का हुक्म भी बयान कर दिया गया कि बाँदी और गुलाम की हद (सज़ा) आज़ाद ज़ौरत व मर्द से अलग और भिन्न होती है।

## ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और जो शड़स तुम में पूरी ताकृत और गुंजाईश न रखता हो आज़ाद मुसलमान औरतों से निकाह करने की तो वह अपने आपस (वालों) की मुसलमान बॉदियों से जो कि तुम लोगों की (शर्रह तीर पर) मिल्क में हैं, निकाह कर ले (क्योंकि अक्सर बॉदियों का मेहर वगैरह कम होता है और उनको ग़रीब के साथ ब्याह देने में शर्म भी नहीं करते), और (बॉदी से निकाह करने में शर्म न करे क्योंकि दीन की रू से तो मुस्किन है कि वह तुम से भी अफ़ज़ल हो। वजह यह है कि दीन में अफ़ज़ल होने का मदार ईमान है और) तुम्हार ईमान की पूरी हातत अल्लाह ही वो इतिता अल्लाह तआ़ला ही को है। और दुनिया की रू से ज़्यादा वजह शर्म की नसब और ख़ानदान का फ़र्क़ है, इसमें जो नसबों का असल स्रोत है यानी हज़रत आदम व हव्या अलैहिमसलाम उसमें शरीक होने के एतिबार तो तुम सब आपस में एकन्दूसरे के बराबर हो

जुलाहमत्तराता उत्तर ताराक लग क उताबार तो तुम तब आभत में एकर्यूतर के बर्रायर ले (फिर शर्म की क्या वजह)। सो (जब शर्म य गैरत न होने की वजह मालूम हो गई तो उनते ज़रूरत के वक्तो उनसे निकाह कर लिया करो (मगर शर्त यह भी है कि उनके मालिकों की इजाज़त से (हो), और उन (के मालिकों) को उनके मेहर (शरीज़त के) काग्रये के मुत्राफ्तिक दे रिका करों (जोरे यह मेहर देना) इस तौर पर (हो) कि वे निकाह में लाई जाएँ, न तो खलेज़ाम।

इज्ञाजत स (हा), अपर पत्र के मालका) की उनक नहर (सरिज्ञत मुस्ति प्राप्ति व दिया करों (और यह मेहर देना) इस तौर पर (हां) कि वे निकाह में लाई जाएँ, न तो खुलेजम्म बदकारी करने वाली हों और न सुपे ताल्युकात रखने वाली हां (यानी वह मेहर निकाह की वजह से हां, इससे मालूस हुआ कि ज़िना की उजरत के तौर पर देने से वह हलाल न होगी)। फिर जब वे बॉल्टियाँ निकाह में लाई जाएँ, फिर अगर वे बड़ी बेहवाई का काम (यानी ज़िना) करें तो (सावित होने के बाद बशर्तिक भुसलमान हों) उनपर उस सका से आधी सज़ा (जारी) होगी जो कि (ग़ैर-मन्क्ह्रा) आज़ाद औरतों पर होती है (जैसा कि निकाह के स्वन्हे भी बॉदियों की विस्त (भूनासिब) है जो तुम में (जिन्सी इच्छा के सबब और आज़ाद मन्क्ह्रा मयस्तर न होने के) ज़िना (में मुक्तला हो जाने) का अन्देशा रखता हो, (और जिसको यह अन्देशा न हो उसके लिये मुनासिब नहीं) और (अगर इस अन्देशे की हालत में भी अपने नमुस पर काविर हो तो) तुम्हारा ज़ला (बरदाइल) करना ज़्यादा बेहतर हैं (बाँदी से निकाह के मुक़ाबलें में) और (यूँ) अल्लाह तज़ाला बड़े बढ़्झाने वाले हैं (अगर पक्स होने की सुरत में भी निकाह कर लिया तो हम पकड़ बढ़ी करीं) बड़ी हहमत वाले हैं कि हारम होने का हक्म नहीं फ़रामायां)

## मुआरिफ व मसाईल

जिसको आज़ाद औरतों से निकाह करने की ताकृत न हो या इंसका सामान मयस्सर न हो तो मोमिन बॉदियों से निकाह कर सकता है। इससे पता चला कि जहाँ तक मुम्किन हो आज़ाद औरत ही से निकाह करना चाहिये, वॉदी से निकाह न करे। और अगर बॉदी से निकाह करना ही पड़ जाये तो मोमिन बॉदी तलाश करे। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अ़लैहि का यही मज़हब है कि आज़ाद औरत से

'तील' क़दरत और गिना (ताकृत व मालदारी) को कहते हैं। आयत का मतलब यह है कि

निकाह की ताकत होते हुए बाँदी से निकाह कर लेना या किताबिया बाँदी से निकाह कर लेना मक्फर है। और हज़रत इमाम शाफ़ई एडमतुल्लाहि अलैहि और दूसरे इमामों के नज़दीक आज़ाद औरत से निकाह की ताकत होते हुए बाँदी से निकाह करना हाम है. और किताबिया बाँदी से निकाह

से निकाह की ताकृत होते हुए बाँदी से निकाह करना हराम है, और किताबिया बाँदी से निकाह करना बिल्कुल ही जायज़ नहीं है।

बहरहाल बाँदी के निकाह से बचना आज़ाद मर्द के लिये हर हाल में बेहतर है, और अगर

मजबूर होकर करना हो तो मोमिन बाँदी से निकाह करें। वजह इसकी यह है कि बाँदी से जो औलाद पैदा हो वह उस शब्स की गुलाम होती है जो बाँदी का मालिक है, और गैर-मीमिन बाँदी से जो औलाद होगी अन्देशा है कि वह माँ के ढंग पर गैर-दीन इंख्तियार करें, औलाद को गलामी से बचाने और मोमिन बनाने के लिये यह ज़रूरी है कि बच्चों की माँ आज़ाद हो, और अगर बाँदी हो तो कम से कम ईमान वाली ज़रूर हो ताकि बच्चे का ईमान महफ़ूज़ रहे। इसी लिये उलेमा-ए-किराम ने फरमाया है कि किताबी औरत जो आजाद हो उससे अगरचे निकाह करना दरुस्त है लेकिन बचना बेहतर है. और इस दौर में तो इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहिंदियों व ईसाईयों की औरतें उमुमन मुसलमानों से इसलिये निकाह करती हैं कि खुद शौहर को और शौहर की औलाद को अपने दीन पर ला सकें।

फिर फरमायाः

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيْمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِّنْ م بَعْض

यानी अल्लाह तआ़ला को तुम्हारे ईमान का ख़ुब इल्म है। ईमान फजीलत का सबब बाज मर्तबा गुलाम और बाँदी ईमानी मर्तबे में आजाद मर्द व औरत से बढ़े हुए होते हैं इसलिये मोमिन बाँदी के निकाह करने को काबिले नफरत न जानें बल्कि उसके ईमान की कद्र करें। आखिर में फरमायाः

بَعْضُكُمْ مِنْ ابَعْض

यानी आज़ाद और मुलाम सब एक ही जिन्स बनी आदम (आदम की औलाद) से ताल्लक रखते हैं और सब एक ही नफ़्स से पैदा हुए हैं, फ़ज़ीलत का मदार ईमान और तकवे पर है:

قَالَ فِي الْمَظْهَرِي فَهَاتَان الْجُمْلَتَان لِتَأْلِيس النَّاس بِنِكَاحِ الْإِمَاءِ وَمَنْعِهِمْ عَنِ الْإسْتِنكافِ مِنْهُنَّ

"यानी इन दोनों जुमलों का मतलब यह है कि लोग बाँदियों के निकाह से मानुस (यानी उसकी तरफ रुचि रखने वाले) हों और इस निकाह को काबिले नफरत न जानें।"

فَانْكِحُوْ هُنَّ بِإِذْنِ ٱهْلِهِنَّ وَاتَّوْهُنَّ ٱجُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ

"यानी बाँदियों से निकाह उनके मालिकों की इजाजत से करो, अगर वे इजाजत न दें ती बाँदियों का निकाह सही न होगा।" इसलिये कि बाँदी की खुद अपने नफ़्स पर विलायत (इख्लियार) हासिल नहीं होती, यही हुक्म गुलाम का भी है कि वह अपने आका की इजाजत के बगैर निकाह नहीं कर सकता।

फिर फरमाया कि बाँदियों से निकाह करो तो उनके मेहर ख़ुबी के साथ अदा कर दो. यानी टाल-मटोल न करो। और पूरा अदा कर दो, बाँदी समझकर इस बारे में तकलीफ न दो।

इस सिलसिले में इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैहि का मज़हब यह है कि मेहर बाँदी का हक है और दूसरे इमाम हज़रात फरमाते हैं कि बाँदी के मेहर में जो माल मिले उसका मालिक भी बाँदी का आका है।

सरः निसा (4)

यानी मोमिन बाँदियों से निकाह करो इस हाल में कि वे पाकदामन हों. न वे मसाफिहात हो (यानी ऐसानिया जिना करने वाली) और न खफिया तरीके पर आशाना रखने वाली हो। अगरचे इस जगह पर बाँदियों के बारे में फरमाया है कि निकाह के लिये पाकदामन बाँदियों को तलाश करो लेकिन आज़ाद औरत जो ज़ानिया हो उससे निकाह से बचना भी अफ़ज़ल और बेहतर है।

जैसा कि आयत से मालूम हुआ कि अगर आज़ाद औरत के साथ निकाह की ऋदरत न हो तो बाँदी के साथ निकाह करो। इससे यह भी साबित हुआ कि मुता जायज नहीं, इसलिये कि अगर मुता जायज़ होता तो आज़ाद औरत के साथ निकाह की गुंजाईश न होने की सूरत में किसी शख्स के लिये सबसे आसान सरत मता करने की थी, कि इसमें जिन्सी इच्छा भी पूरी हो जाती और माली बोझ भी निकाह के मकाबले में बहुत कम होता।

साथ ही आयत में 'मुहसनातिन् गै-र मुसाफिहातिन्' के साथ बाँदियों की सिफ्त बयान की गई है और मुता की सूरत में मस्ती निकालना और जिन्सी इच्छा पूरी करना ही होता है, कि एक औरत थोड़ी सी मुद्दत में कई शख़्सों के इस्तेमाल में आती है, और चूँकि बच्चा किसी की तरफ मन्सव नहीं किया जा सकता इसलिये नस्ल चलाने का भी फायदा हासिल नहीं होता, और सब की ताकत सिर्फ जिन्सी उच्छा परी करने और मस्ती करने में जाया चली जाती है। फिर फरमायाः

فَاذَا ٱخْصِرُ فَانْ ٱللَّهُ مِفَاحِشَة فَعَلَيْهِنَّ نَصْفُ مَا عَلَى الْمُخْصَنْتِ مِنَ الْعَذَابِ

ग्रानी जब बाँदियाँ निकाह में आ गई और उनके पाकदामन रहने का इन्तिजाम हो गया तो अब अगर जिना कर बैठें तो उनको उस सजा से आधी सजा मिलेगी जो आजाद औरतों के लिये मकर्रर है। इससे गैर-शादीश्रदा आज़ाद औरतें मुराद हैं, गैर-शादीश्रदा आज़ाद मर्द व औरत से अगर जिना का काम हो जाये तो उसको सौ कोड़े लगाये जायेंगे जिसका जिक्र सरः नूर की दूसरी आयत में है। और जो कोई शादीशूदा मर्द व औरत जिना कर ले तो उसकी सजा रजम है. यानी पत्थरों से मार-भारकर कल कर दिया जायेगा। चुँकि इसमें आधा बटवारा नहीं हो सकता दसलिये चारों दमामों का मजहब यही है कि गलाम या बाँदी चाहे शादीशदा हों चाहे कंदारे हों अगर उनसे जिना सर्ज़द हो जाये तो उनकी सज़ा पचास कोडे हैं. बाँदियों का हक्म तो आयते शरीफा में मजकर है और शरई दलील के तौर पर गुलाम का मसला भी इसी से समझ में आ रहा है।

ذَلِكَ لِمَن خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُم

यानी बॉदियों से निकाह करने की इजाजत उस शख्स के लिये है जिसको जिना में पड़ जाने का अन्देशा हो।

وَأَنْ تَصْبِرُ وَا خَيْرٌ لَّكُمْ

यानी बावजद जिना की आशंका के भी अगर सब्र कर लो और अपने नफ्सों को पाकदामन रख सको तो यह तम्हारे लिये इस बात से बेहतर है कि बाँदियों से निकाह करी।

आयत के खत्म पर फरमायाः

وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

यानी बॉरियों से निकाह करना मक्स्ह है। अगर इस कराहत पर अगल कर लोगे तब भी अल्लाह तआ़ला माफ़ फ़रमा देंगे, और वह रहम वाला भी है क्योंकि उसने बॉरियों से निकाह की इजाज़त दे दी और इसको ममनू (वर्जित) करार नहीं दिया।

फायदाः ऊपर वाली आयत की तफ़तीर में जो गुलाम व बाँदी का ज़िक्र आया है इनसे शर्द गुलाम व बाँदी मुराद हैं। जो काफ़िर मर्द व औरत जिहाद के मौके पर कैद कर लिये जाते थे और अमीरल-मोमिनीन उनको मुजाहिदीन में तक़्सीम कर देता था ये कैदी गुलाम बाँदी बन जाते थे, फिर उनकी नस्त भी गुलाम रहती थी (कुछ हालतों को छोड़कर) जिनका तफ़तीली जिक्र मसाईल की किताबों में है। जब से मुसलमानों ने अर्पर तीर पर ज़िक्र करना छोड़ दिया है और अपने जि़क्राद और सहाह व जंग का मदार दीन के दुश्मनों के इशारों पर रख दिया है और ग़ैर-शर्द उसूतों के पायन्द हो गये हैं उस वक्त से गुलाम बाँदी से भी मेहरूम हो गये। मौज़ुद्रा मौकर चाकर और घरों में काम करने वाली नौकरानियाँ गुलाम बाँदियाँ नहीं हैं, इसलिये कि ये आज़ाद हैं।

कुछ इलाकों में बच्चों को बेच देते हैं और गुलाम बना लेते हैं, यह सरासर हराम है और ऐसा करने से ये गुलाम बाँदी नहीं बन जाते।

يُرِيْدُ اللهُ لِيُمِيِّنِ لَكُمُّ وَيَهْدِيكِكُمْ سُنَّنَ الَّذِينَ صِنُ

تَقِيكُمْ وَيُتُوْبَ عَلَيْكُمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ عَلِيْمٌ ۚ وَاللّٰهُ يُرِينُهُ أَنْ يَتُغُوبَ عَلَيْكُمْ ۖ وَمُولِينُ الَّذِينَ يَكَيْعُونَ اللّهَ هَانِ اللّهِ اللّهَ عَلَيْهُمْ وَاللّٰهِ عَلِيْمٌ ۚ وَيُرِينُ ا لللّهَ انْ يُتَخْلِقَ عَلَىٰمٌ ۖ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ صَعِيفًا ﴿

युरीदुल्लाहु लि-युबय्यि-न लकुम् व अल्लाह चाहता है कि बयान करे तुम्हारे यह्दि-यकुम् सु-ननल्लजी-न मिन् वास्ते और चलाये तुमको पहलों की राह (पर) और माफ करे तुमको, और अल्लाह कृ ब्लिक् म् व यत् - ब अतीक् म्, जानने वाला है हिक्मत वाला। (26) और वल्लाहु अलीमुन् हकीम (26) अल्लाह चाहता है कि तुम पर मुत्तवज्जह वल्लाहु युरीदु अंय्यतू-ब अलैकुम्, व हो, और चाहते हैं वे लोग जो लगे हुए हैं युरीदुल्लज़ी-न यत्तिबजुनश्श-हवाति अपने मज़ों के पीछे कि तुम फिर जाओ अन् तमीलू मैलन् अजीमा (27) राह से बहुत दूर। (27) अल्लाह चाहता है युरीदुल्लाहु अंय्युड़ाफ़िफ़-फ़ अन्कृम् कि तुमसे बोझ हल्का करे, और इन्सान व ख़ुलिक्ल्-इन्सानु जुओफा (28) बना है कमज़ोर। (28)

#### इन आयतों के मज़मून का पीछे से ताल्लुक

ऊपर गुज़री आयतों में अक्काम की तफ़सील मज़कूर, हुई। इन आयतों में अल्लाह जल्ल झानुहू अपना इनाम व एहसान बतलाते हैं और यह कि इन अहकाम की शरई क़ानून बनाने में सुम्हारे ही फ़ायदों और मस्लेहतों की दियायत रखी गई है अगरचे तुम उसकी तफ़सील को न समझी। फिर इसके साथ ही उन अहकाम पर अ़मल करने की तरग़ीब है और गुमराहों के नापाक इरादों पर भी सचेत किया गया कि ये लोग तुम्हारे बदख़्वाह (बुरा चाहने वाले) हैं, जो तुम्हें सीधे और सही रास्ते से भटकाना चाहते हैं।

### खुलासा-ए-तफ़सीर

अल्लाह तआ़ला को (इन मज़कूरा मज़ामीन के इरशाद फरमाने से इसी तरह दूसरे मज़ामीन से अपना कोई नफा मकसूद नहीं, इसलिये कि यह अवली तौर पर असंभव है, बल्कि तुमको नफ़ा पहुँचाने के लिये) यह मन्ज़र है कि (अहकाम की आयतों में तो) तमसे (तम्हारी मस्तेहत के अहकाम) बयान कर दे और (किस्सों की आयतों में) तमसे पहले लोगों के हालात तम्हें बता दे (ताकि तमको इत्तिबा की रुचि और मखालफत से खौफ हो) और (कल मिलाकर मकसद का खलासा यह है कि) तुम पर (रहमत के साथ) तवज्जोह फरमाए (और वह तवज्जोह यही बयान फरमाना और बतलाना है जिसमें पूरी तरह बन्दों ही का नफा है जैसा कि इससे पहले बयान हुआ) और अल्लाह तुआला बड़े डल्म वाले हैं (कि बन्दों की मस्लेहत जानते हैं) बड़े हिक्मत वाले हैं (कि बिना वजब के उन मस्लेहतों की रियायत फरमाते हैं)। और अल्लाह तआ़ला को ती (अहकाम व वाकिआत के बयान से जैसा अभी जिक्र हुआ) तुम्हारे हाल पर (रहमत के साथ) तवज्जोह फरमाना मन्जर है। और जो लोग (काफिरों व बदकारों में से) शहवत परस्त हैं वे यूँ चाहते हैं कि तम (सही रास्ते से) बड़ी भारी कजी ''यानी गलत राह'' में पड जाओ (और उन्हीं जैसे हो जाओ। चनाँचे वे अपने बुरे ख्यालात मुसलमानों के कानों में डालते रहते थे और अल्लाह तआला को अहकाम में जिस तरह तम्हारी मस्तेहत पर नज़र है इसी तरह तम्हारी आसानी पर भी नजर है जैसा कि इरशाद है कि) अल्लाह को (अहकाम में) तम्हारे साथ तखकीफ (यानी आसानी और सहलत भी) मन्जर है और (वजह इसकी यह है कि) आदमी (दसरी मकल्लफ व पाबन्द मख्लक के मकाबले में बदन और हिम्मत दोनों में) कमज़ोर पैदा किया गया है (इसलिये इसकी कमज़ोरी के मुनासिब अहकाम मुक्रिर फरमाये हैं, वरना मस्लेहतों की रियायत के एतिबार से मञ्जक्कत वाले आमाल को तजवीज किये जाने में भी मुजायका न था, मगर हमने मजमूई तौर पर दोनों चीजों का लिहाज फरमाया और यह बड़े डल्म व हिक्मत और साथ ही रहमत व शफकत पर मौक्रफ है)।

## मआ़रिफ़ व मसाईल

निकाह के बहुत से अहकाम बयान फ़रमाने के बाद इन आयतों में यह बताया कि अल्लाह

पाक वाज़ेह तौर पर खोलकर तुन्हें अहकाम बतलाते हैं, और अम्बिया-ए-किसम अलैहिम्स्सलाम और पहले गुज़रे हुए नेक लोगों के तरीके कार की रहबरी फरमाते हैं। तम यह न समझो कि यह हराम व हलाल की तफसीलात सिर्फ हमारे ही लिये हैं बल्कि तमसे पहले जो उम्मतें गजरी है उनको भी इस तरह के अहकाम बताये गये थे. जिन्होंने अमल किया और अल्लाह तआ़ला की बारगाह के मकर्रब बने।

जो लोग शहबतों के पजारी (यानी जिनाकार) हैं और वे कौमें और बातिल मज़हब वाले जिनके नज़दीक हराम हलाल कोई चीज़ नहीं. वे तमको भी हक रास्ते से हटाकर अपने बातिल इरादों की तरफ मुतवज्जह करना चाहते हैं. तम उनसे होशियार रहना। कुछ धर्मों में अपनी मेहरम औरतों से भी निकाह कर लेना दुरुस्त है, और बहुत से बेदीन इस दौर में निकाह को ख़त्म करने ही के हक में हैं, और कुछ मुल्कों में औरत को साझे का सामान करार दिये जाने की बातें हो रही हैं, ये बातें वे लोग करते हैं जो पूरी तरह नपस के बन्दे और इच्छा के ग़लाम हैं. इस्लाम का कलिमा पढ़ने वाले कुछ कमजोर ईमान के लोग जो उन बेदीनों के साथ उठते बैठते हैं उनकी बातों में आकर अपने दीन को फरसुदा (धिसा-पिटा) ख्याल करने लगते हैं और दुश्मनों की बातों को इनसानियत की तरक्की समझते हैं और अनजाने में इस गलत ख्याल में मब्तला हो जाते हैं कि जैसे ये लोग मॉडर्न सोच के हामी हैं काश! हमारा दीन भी इसकी इजाजत देता अल्लाह की पनाह! अल्लाह पाक ने तंबीह फरमाई है कि तम लोग ऐसे बरी फितरत वाले इनसानों के नजरियों को अपनाने से दर रहना।

. फिर फरमायाः

यानी अल्लाह पाक तुम पर तख़कीफ (कमी, आसानी) और हल्के अहकाम का इरादा फरमाते हैं। तम्हारी दिक्कतें दर करने के लिये निकाह के बारे में ऐसे नर्म अहकाम दिये जिन पर सब अमल कर सकते हैं, और अगर आज़ाद औरतों से निकाह की ताकत न हो तो बाँदियों से निकाह की इजाजत दे दी है। मेहर के बारे में दोनों पक्षों को आपसी रजामन्दी से तय करने का इस्लियार दिया और जरूरत के वक्त एक से ज्यादा औरतों से भी निकाह की इजाजत दी गई. बशर्तेकि इन्साफ व बराबरी हाथ से न छटे।

फिर फरमायाः

"यानी इनसान पैदाईशी तौर पर कमजोर है और उसके अन्दर शहवानी (इच्छा भड़काने वाला) माहा रखा गया है, अगर बिल्कुल ही औरतों से दूर रहने का हुक्म दिया जाता तो इताअत और फरमॉबरदारी करने से आजिज़ रह जाता। इसकी कमज़ोरी को देखते हुए औरतों से निकाह करने की इजाजत ही नहीं बल्कि तरगीब दी (शौक दिलाया) और निकाह के बाद आपस में जो एक दूसरे को नफ्स और नज़र की पाकीज़गी का नफ़ा और दूसरे फ़ायदे हासिल होते हैं उनसे दोनों फरीकों को मज़बूती पहुँचती है। पस निकाह कमज़ीरी के दूर करने का आपसी समझौता 

और एक बेमिसाल तरीका है।

يَّالَيُهُمُّ الَّذِينَ اَمَنُوْا لَا تَأْكُواْ اَمُوَالْكُمْ بَيْنِكُمْ بِالْبَاطِلِ الْآانُ ثَكُوْنَ ثِبَارَةٌ عَنْ تَلَاصٍ فِلْكَا وَلَا تَقْتُلُواْ اَفْشَكُمْ مِانَ اللهُ كَان بِكُمْ رَحِيثًا۞ وَمَنْ يَقْعَلْ ذَلِكَ عَلَىٰوَانَّا وَطَلْمًا فَسُونَ تَازَّا وكَثَانَ ذِلِكَ عَلَمْ اللهِ يُسِيَرًا ۞

या अय्युहल्लज़ी-न आमनू ला तज़्कुलू ऐ ईमान वाली! न खाओ माल एक दूसरे अम्वालकुम् बैनकुम् बिल्वातिलि इल्ला के आपस में नाहक मगर यह कि तिजारत अन् तक्टु-न तिजा-रतन् अन् तराज़िम् हो आपस की ख़ुशी से, और न ख़ून करो मिन्कुम्, व ला तक्तुल् अन्धु-सकुम्, इन्नल्ला-ह का-न बिकुम् रहीमा (29) है। (29) और जो कोई यह काम करे व मंय्यप्-अल् ज़ालि-क अुद्वानंव्-व ज़्यादती से और जुल्म से तो हम उसको जुल्मन् फ़सौ-फ़ नुस्लीहि नारन्, व डालेंगे आग में, और यह अल्लाह पर

का-न ज़ालि-क अ़लल्लाहि यसीरा (30) आसान है। (30)

इन आयतों के मज़मून का पीछे से ताल्लुक सूर: निसा के शुरू में तमाम इनसानों का एक माँ-वाप से पैदा होना और सब का एक माईवार के रिश्ते में जलड़े रहना बयान फ़रमावर आम इनसानों के हुकूक़ की हिफाज़त और उनकी अदायेगी की तरफ़ संक्षिप्त इशारा फ़रमाया, फिर यतीमों और आहेतों का तफ़्सील बयान आपा, फिर मीसस के अहकाम बयान हुए जिसमें यतीमों, औरतों के ज़्तावा दूसरे रिश्तेदारों के हुकूक़ की अदायेगी की भी ताकीद हुई। उसके बाद निकाह के अहकाम आये कि किस औरत से निकाह हलाल है किससे हराम, क्योंकि निकाह एक ऐसा मामला और बंघन है जिससे औरत की

जान और माल में तसर्रफ़ करने (दख़ल देने) का किसी को डक् मिलता है।

मज़कूरा आयतों में आम इनसानों के जान व माल की हिफ़ाज़त और उनमें हर नाजायज़,
तसर्रफ़ करने की मनाबी का बयान है, चाहे वे इनसान मर्द हों या औरतें और अज़ीज़ रिश्तेदार हों या गैर, यहाँ तक कि मुस्तिम हों या वे गैर-मुस्तिम जिनसे युद्ध विराम का कोई समझीता हो
वका हो। विसा कि तफसीरे मज़हरी में तफसील मौज़द है।

## खुलासा-ए-तफसीर

ऐ ईमान वाली! आपस में एक-दूसरे के माल नाहक (यानी नाजायज़) तीर पर मत खाओ (बरतो), लेकिन (जायज़ तौर पर हो जैसे) कोई तिजारत हो जो आपसी रज़ामन्दी से (बाके) हो न हो तो सजा दल जायेगी)।

तफसीर मजारिफल-करआन जिल्द (2) -----(बशर्तेंकि उसमें शरीअ़त की और भी सब शर्तें हों) तो हर्ज नहीं। (यह तो माली तसर्हफ या आगे नफ़्सी और जानी तसर्रफ़ को फ़रमाते हैं) और तुम एक-दूसरे को क़ल्ल भी मत करो. बिला शुब्हा अल्लाह तआ़ला तुम पर यड़े मेहरबान हैं (इसलिये नकसान पहुँचाने की सुरतों को मना

फरमा दिया. खास कर जबकि उसमें यह असर हो कि दूसरा शख़्स फिर तुमको नुकसान पहुँचायेगा, तो यह अल्लाह तआ़ला की मेहरबानी है कि तमको भी नुकसान से बचा लिया)। और (चूँकि कुल इन दोनों चीज़ों में ज़्यादा सख्त है इसलिये इस पर खास तौर से वर्डद सुनाते हैं कि)

जो शख़्त्र ऐसा फेल (यानी कल्ल) करेगा इस तौर पर कि (शरई) हद से गजर जाए और (वह गुज़रना भी फेल या राय की खता व गलती से न हो बल्कि) इस तौर पर कि (इरादा करके) जुल्म करे, तो हम जल्द ही (यानी मौत के बाद) उसको (दोज़ख की) आग में दाखिल करेंगे, और यह काम (यानी ऐसी सजा देना) खुदा तआला को (बिल्फ्ल) आसान है (कुछ एहतिमाम की हाजत नहीं जिसमें इस शब्हे की गुन्जाईश हो कि शायद किसी वक्त एहतिमाम व सामान जमा

### मआरिफ व मसाईल

## जिस तरह बातिल तरीके से गैर का माल खाना जायज़ नहीं, खुंद

अपना माल भी बातिल तरीके से खर्च करना जायज नहीं

आयत के अलफाज़ में 'अमवालकम बैनकम' का लफ्ज आया है जिसके मायने हैं "अपने माल आपस में" इसमें यह बात तो तमाम मुफिस्सिरीन की सहमति से दाखिल है ही कि कोई

शख्स दसरे का माल नाजायज तरीके पर न खाये। अब हय्यान रहमतल्लाहि अलैहि ने तफसीर बहरे महीत में फरमाया कि इसके मफ़्हम (मायने) में यह भी दाख़िल है कि कोई अपना ही माल नाजायज तौर पर खाये। जैसे ऐसे कामों में खर्च करे जो शरई तौर पर गुनाह या बेजा खर्च

करना हैं. वह भी आयत की रू से ममनू व नाजायज है। आयत में 'ला तअकल' का लफ्ज आया है जिसके मायने हैं "मत खाओ" मगर आम महावरे के एतिबार से इसके मायने यह हैं कि दूसरे के माल में नाहक तौर पर किसी किस्म का

तसर्रफ न करो, चाहे खाने पीने का हो या उसे इस्तेमाल करने का। आम बोलचाल में किसी के माल में तसर्रफ करने को उसका खाना ही बोला जाता है चाहे वह चीज़ खाने की न हो। लफ्ज़ "बातिल" जिसका तर्जमा "नाहक" से किया गया है अब्दल्लाह बिन भसऊद रज़ियल्लाह अन्ह और जमहर (ज्यादातर) सहाबा रिज़यल्लाहु अन्हुम के नज़दीक तमाम उन सूरतों को शामिल है जो शर्र्ड तौर पर ममन (वर्जित) और नाजायज हैं, जिसमें चोरी, डाका, गसब, खियानत, रिश्वत.

बातिल तरीके से कोई माल खाने का मतलब व तफ्सील करआने करीम ने एक लफ्ज 'बिल्बातिलि' फरमाकर तमाम नाजायज तरीकों से हासिल किये

सद व जुआ और तमाम बुरे मामलात दाखिल हैं। (बहरे मुहीत)

हुए माल को हराम करार दे दिया। फिर उन नाजायज़ तरीकों की तफसीलात रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैंहि व सल्लम के हवाले फ्रामाई। आपने हर नाजायज़ मामले की तफसील बयान फरमा दी।

इससे यह भी मालूम हो गया कि जो तफ़सीलात नाजायज़ ख़रीद व फ़रोख़्त या नाजायज़ इजारा (नीकरी, मेहनत व उजरत) वगैरह की रसूले करीम सल्लालाहु ज़लैहि व सत्लम की हरीसों में मज़कूर हैं वो दर हकीकत इस फ़ुरआनी हुक्म की तशरीह (वजाइत व व्याख्या) है, इसलिये वो सब अहकाम एक हैसियत से ख़ुरआन ही के अहकाम हैं। रसूले करीम सत्लल्लाहु ज़लैहि व सल्लम की हदीसों में जितने अहकामे शरीज़त मज़कूर हुए हैं, सब का ज़ाम तौर पर यही हाल है कि वो किसी न किसी ख़ुरआनी इशारे की तशरीह होती है, चाहे हमें मालूम हो या न हो कि यह फ़ुलां आयत की तशरीह (वजाहत व व्याख्या) है।

आयत के पहले जुमले में नाहक और नाजायज़ तरीक़ों से किसी के माल में तसर्रुफ करने को हराम क़रार दिया गया है। दूसरे जुमले में जायज़ तरीक़ों को हुर्मत (हराम होने के हुक्म) से अलग करने के लिये इरशाद फ़्रमायाः

إِلَّا أَنْ تَكُوٰنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

यानी दूसरों का वह माल हराम नहीं जो तिजारत और आपर्सी रज़ामन्दी के द्वारा हासिल किया गया हो।

जायज़ तरीके अगरचे तिजारत के अ़लावा और भी हैं, जैसे इस्तेमाल के लिये देना, हिबा, सदका, मीरास लेकिन आ़म तौर पर एक श़ब्ख़ का माल दूसरे के तसर्रफ़ में आने की परिचित व प्रचलित सूरत तिजारत (कारोबार व व्यापार) ही है।

फिर तिजारत के मायने आ़म तौर पर सिर्फ छ़रीद व बैच के टिये जाते हैं, मगर तफ़सीरे मज़हरी में इजारा यानी नौकरी व मज़दूरी और किराये के मामलात को भी तिजारत में दाख़िल क़रार दिया गया है, क्योंकि बै में तो माल के बदले में माल हासिल किया जाता है और इजारे में मेहनत व ख़िदमत के बदले में माल हासिल होता है, लफ़्ज़ तिजारत इन दोनों को शामिल है।

आयत के मज़मून का ख़ुलासा यह हुआ कि किसी का भाल नाहक ख़ाना हराम है, लेकिन अगर रज़ामन्दी के साथ यानी ख़रीद व बेच या नौकरी व मज़दूरी का मामला हो जाये तो इस तरह दूसरे का माल हासिल करना और उसमें मालिकाना तसर्रुफ़ात करना जायज़ है।

## रोज़ी कमाने के माध्यमों में तिजारत और मेहनत सब से बेहतर है

दूसरे का माल हासिल करने की जायज़ सूरतों में से इस आयत में सिर्फ तिजारत के ज़िक करने की एक वजह यह भी है कि रोज़ी कमाने के माध्यमों में से तिजारत और मेहनत सबसे अफ़ज़ल और अच्छा रोज़गार का ज़रिया है। रुज़रत राफ़े बिन ख़दीज राज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अनेहि व सल्लम से मालूम किया गया कि कौनसी कमाई हताल व तिय्यव (पाक और अच्छी) है? आप सल्लल्लाह अलैंहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमायाः

عَمَلُ الرُّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ مَيْعِ مَرُورٍ. زواه احمد والحاكم. (مظهرى و ترخيب وتوهيب)

'यानी इनसान के हाथ की मज़दूरी और हर सच्ची ख़रीद य बेन (जिसमें झूठ फ़रेब न हो)।"

हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि रसुलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़्रमायाः

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْآمِينُ مَعَ النَّبِينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَ الشُّهَدَآءِ. (ترمذى)

''सच्चा ताजिर जो अमानतदार हो वह अम्बिया और सिद्दीकीन और शहीदों के साथ होगा।' और रुज़रत अनस रिज़यल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः

النَّاجِرُ الصَّدُوْقُ تَحْتَ ظِلِّ الْعُرْشِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رواه الاصبهاني (ترغيب) "सच्या ताजिर किरामत के दिन अर्था के साधे में होगा।"

#### पाकीज़ा कमाई की ख़ास शर्तें

और हज़रत मुआ़ज़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमायाः

''सबसे ज़्यादा पाक कमाई ताजियें की कमाई है बशर्तिक वे जब बात करें तो झूठ न बोलें, और जब यादा करें तो यादे के ख़िलाफ़ न करें, और जब उनके पास कोई अमानत रखी जाये तो उसमें ख़ियानत न करें, और जब कोई सामान (किसी से) ख़रीदें तो (ताजिरों की आदत के मुताबिक) उस सामान को बुरा और ख़राब न बतायें, और जब अपना सामान फ़रोख़्त करें तो (वास्तविकता के ख़िलाफ़) उसकी तारीफ़ न करें। और जब उनके ज़िम्में किसी का कुर्ज़ हो तो टलायें नहीं, और जब उनका कुर्ज़ किसी के ज़िम्मे हो तो उसको तंग न करें।'

(अस्बहानी, अज हाशिया तफसीरे मजहरी)

इसी लिये एक हदीस में इरशाद है:

إِنَّ التُّجَارُ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا إِلَّا مَن اتَّقَى اللَّهَ وَبَرُّ وَصَدَقَ. (اخْرَجَهُ الْحَاكِمُ عَنْ وفَاعَةُ بْن رَافِع)

''कियामत के दिन ताजिर लोग फाजिरों, गुनाहगारों की सफ् में होंगे सिवाय उस शख्स के जो अल्लाह से डरे और नेकी का मामला करे और सच बोले।''

## दूसरे का माल हलाल होने के लिये तिजारत और दोनों की रज़ामन्दी की दो शर्तें

आयत के इस जुमले में तिजारत के साथ:

عَنْ تَوَاضٍ مِّنْكُمْ

(आपस की रज़ामन्दी व खुओ) फ़्रस्माकर यह बतला दिया कि जहाँ तिजारत ही न हो बल्कि तिजारत के नाम पर जुआ, सट्टा या सुद का मामला हो, या माल अभी मौजूद नहीं महज़ ज़ेहनी कृतारदाद पर उसका सीदा किया गया हो वह बै बातिल और हराम है।

इसी तरह अगर तिजारत यानी मालों का लेन-देन तो हो लेकिन उसमें दोनों फ़रीकों की रज़ामन्दी न हो वह भी फ़ासिद और नाजायज़ बै (सौदा) है, और ये दोनों सूरतें 'नाजायज़ तरीकें पर माल खाने' में दाख़िल हैं। पहली सूरत को फ़ुकहा (मसाईल के माहिर उलेमा) 'वातिल बै' के नाम से नामित करते हैं और दूसरी सूरत को 'फ़ासिद बै' के नाम से।

बज़ाहत इसकी यह है कि एक माल का दूसरे माल से तबादला करने का नाम तिजारत है, अगर उनमें किसी एक जानिव माल हो और उसके मुक़ाबिल माल ही न हो तो वह तिजारत नहीं बढ़िक फ़रेब है। सूद के मामलात का यही हाल है कि सूद की रक्तम उचार की मियाद का मुझाबज़ा होता है और यह मियाद कोई माल नहीं, इसी तरह सट्टा, जुआ कि इसमें एक तरफ़ तो मुताबन माल मौजूद है दूसरी तरफ़ माल का होना या होना मश्रक्क (सिंटिय) है, इसी तरह वो वायदे के सीदे जिनमें माल अभी तक वजूद में नहीं आया और उसका सीदा कर लिया गया तो एक तरफ़ माल और दूसरी तरफ़ इयाली वायदा है, इसलिये हक्तिकृत के एतिबार से यह तिजारत ही नहीं बल्कि एक किस्म का धोखा और फ़रेब हैं, इसी लिये फ़ुक़हा ने इसको 'बातिल बें' क्रार दिया है।

्रूसरी सूरत यह है कि दोनों तरफ़ से माल और माल का लेनदेन तो हो लेकिन किसी एक जानिब से रज़ामन्दी न हो, यह तिजारत तो हुई मगर फ़ासिद और ग़लत किस्म की तिजारत है इसितये इसको 'फ़ासिद बै' कहा जाता है और यह नाजायज़ है।

इस वज़ाहत से ख़रीद व बेच और तिजारत (व्यापार) की जितनी नाजायज़ सूरतें हैं सब निकल जाती हैं।

## दोनों तरफ़ की रज़ामन्दी वाली शर्त की हक़ीकृत

अलबला एक तीसरी किस्म और है जिसमें दोनों तरफ से माल का लेनदेन भी है और देखने में दोनों फ़रीक़ों की रज़ामन्दी भी, मगर वह रज़ामन्दी दर हक़ीक़त मजबूरी की रज़ामन्दी होती है, वास्तविक रज़ामन्दी नहीं, इसलिये शरई तीर पर इस तीसरी किस्म को भी दूसरी ही किस्म में वाख़िल क्रार दिया गया है। जैसे ज़ाम ज़रूरत की चीज़ों को सब तरफ़ से समेट कर कोई एक तफसीर मआरिफल-करआन जिल्द (2) शख़्स या एक कम्पनी स्टॉक करे और फिर उसकी कीमत में अपनी मर्ज़ी से इज़ाफा करके

फरोख़्त करने लगे, चूँकि बाज़ार में दूसरी जगह मिलती नहीं इसलिये ग्राहक मजबूर है कि महंगी सस्ती जैसी भी यह फरोख़्त करे वह उसको खरीदे. इस सुरत में अगरचे ग्राहक ख़ुद चलकर आता है और बज़ाहिर रज़ामन्दी के साथ खरीदता है लेकिन उसकी यह रज़ामन्दी दर हकीकृत एक

मजबूरी के तहत है इसलिये यह रजामन्दी नहीं मानी जायेगी। इसी तरह कोई शौहर अपनी बीदी के साथ रहन-सहन की ऐसी सूरतें पैदा करे कि वह

अपना मेहर माफ करने पर मजबूर हो जाये तो अगरचे माफी के वक्त वह अपनी रज़ामन्दी का इजहार करती है मगर दर हकीकत रजामन्द नहीं होती। या कोई आदमी जब यह देखे कि मेरा जायज काम बगैर रिश्वत दिये नहीं होगा वह

रजामन्दी के साथ रिश्वत देने के लिये आमादा हो तो चूँकि यह रजामन्दी भी दर हकीकत रजामन्दी नहीं इसलिये शरर्ड तौर पर इसका एतिबार नहीं। इससे मालम हो गया किः

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

(भगर यह कि तिजारत हो आपस की ख़ुशी से) से ख़रीद व बेच और तिजारत की सिर्फ उन्हीं सूरतों का जायज़ होना साबित हुआ जिनका जायज़ होना रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की हदीसों से साबित है, और फ़ुकुहा (क़ुरआन व हदीस से मसाईल निकालने वाले उलेमा) ने उनको मुस्त्तव कर दिया है, और जितनी सुरतें बचने खरीदने और तिजारत की शरई तौर पर ममनू व नाजायज़ हैं वे सब इससे ख़ारिज (बाहर और अलग) हैं। क़रआने करीम के इस लपज ने फिका (मसाईल) की पूरी किताबुल-बुयुअ और किताबुल-इजारा का मुकम्मल क्यान

आयत का तीसरा जुमला यह है:

कर दिया।

وَ لَا تَفْتُلُو آ أَنْفُسُكُمْ

जिसके लफ़्ज़ी मायने यह हैं कि तम अपने आपको कुल न करो। इसमें तमाम मफ़िस्सरीन के नज़दीक ख़ुदक्शी भी दाख़िल है और यह भी कि एक दूसरे की नाहक कला करे।

आयत के पहले जुमले में आम इनसानों के माली हुक्कूक और उनकी हिफाज़त का बयान था इस जुमले में उनके जानी हक्कक की हिफाजत का बयान आ गया और इस जगह माल को मुकद्दम (पहले) और जान को बाद में शायद इसलिये बयान फरमाया गया कि माली हकक में ज़ुल्म व ज़्यादती और कोताही व लापरवाही बहुत आम है, नाहक कल्ल व रक्तपात अगरचे इससे ज्यादा सख्त है मगर आदतन इसमें लिप्तता कम है इसलिये इसको वाद में बयान फरमाया।

आयत के आखिर में इरशाद है:

انَّ اللَّهُ كَانُ بِكُمْ رَجِيمًا यानी जो अहकाम इस आयत में दिये गये हैं कि लोगों का माल नाहक न खाओ या कि को नाहक कला न करो। ये सब अहकाम तुम्हारे हक् में रहमते खुदायन्दी हैं ताकि तुम इन कामों के आख़िरत के वबाल से भी महफूज़ रहो और दुनियाबी सज़ाओं से भी।

इसके बाद दूसरी आयत में इरशाद फरमायाः

وَمَنْ يَفْعَلُ دَلِكَ عُدُوانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ نَارًا

यानी कुरआनी हिदायतों के वावजूद अगर कोई शास्त्र इसकी ख़िलाफ़वज़ी और जान-बूझकर जुल्म व ज़्यादती की राह से किसी का माल नाइक ले ले या किसी को नाहक कल्ल कर दे तो हम जल्द ही उसको जहन्नम में दाखिल करेंगे। जुल्म और ज़्यावती की क़ैद से मालूम हुआ कि अगर भूल-वूक या ग़लती से ऐसा हो गया तो वह इस चईद (धमकी) में दाखिल नहीं।

إِنُ تَجْتَنِبُوا لَكِنَّ إِمِنَ التَّهُونَ عَنْهُ لَكُوْرَعَنْكُمْ مَنِيَاتِكُمُ وَنُلْخِلُكُمْ مُلْحَلَّا كَرِيْمًا ﴿

इन् तज्तिनिबूकबा-इ-र मा तुन्ही-न अन्हु नुकि फिएर अन्तुम् सिय्यआतिकुम् व नुद्षािल्कुम् मुदु-ख़तन् करीमा (31)

अगर तुम बचते रहोंगे उन चीज़ों से जो गुनाहों में बड़ी हैं तो हम माफ कर देंगे तुमसे तुम्हारे छोटे गुनाह, और दाख़िल करेंगे तुमको इज़्ज़त के पकाम (यानी जन्नत) में। (31)

#### इस आयत के मज़मून का पीछे से ताल्लुक

इस आयत से पहली आयतों में चन्द बड़े-बड़े गुनाहों का ज़िक्र और उनमें मुब्तला होने वालों पर सख़्त अज़ाब का बयान है। क़ुरआने करीम का मख़्सूस अन्दाज़े बयान यह है कि जब किसी जुर्म पर सज़ा से डराया जाता है जिसे तरहीब कहते हैं तो उसके साथ तरगीब का पहलू भी ज़िक्र किया जाता है कि जो शख़्स इस जुर्म से बाज़ आयेगा उसके लिये ये इनामात व दर्जे हैं।

इस आयत में भी एक ख़ास इनाने ख़ुरावन्दी ज़िक्र करके तरगीय दी गई है, वह यह कि अगर तुम बड़े-बड़े गुनाहों से बच गये तो तुम्हारे छोटे गुनाहों को हम ख़ुद माफ़ कर देंगे और इस तरह तुम हर तरह के बड़े-छोटे सगीग व कबीग गुनाहों से पाक व साफ़ होकर इज़्ज़त व राहत के उस मक़ाम में दाख़िल हो सकोगे जिसका नाम जन्नत है।

#### खुलासा-ए-तफ़सीर

जिन कामों से तुमको (शरीज़त में) मना किया जाता है (यानी गुनाह के काम) उनमें जो मारी-भारी काम हैं (यानी बड़े-बड़े गुनाह हैं) अगर तुम उनसे बचते रहो तो (इस बचने पर हम वायदा करते हैं कि तुम्हारे अच्छे आमाल के करने से जबकि वो मकबूल हो जायें) हम तुम्हारी हल्की और छोटी बुराईयाँ (यानी छोटे-छोटे गुनाह जो कि दोज़ख़ में ले जा सकते हैं) तुमसे दूर (यानी भाफ़) फ्राम देंगे (पस दोज़ख़ से महफ़्ज़ रहोगें) और हम तुमको एक इज़्ज़त वाली जगह (यानी जन्नत) में दाखिल कर देंगे।

# मआरिफ़ व मसाईल

#### गुनाहों की दो किस्में

उक्त आयत से मालूम हुआ कि गुनाहों की दो किस्में हैं- कुछ कबीरा यानी बड़े गुनाह और कुछ सग़ीरा यानी छोटे गुनाह। और यह भी मालूम हो गया कि अगर कोई शख़्स हिम्मत कस्के कबीरा गुनाहों से बच जाये तो अल्लाह तआ़ला का बायदा है कि उसके सग़ीरा गुनाहों को वह ख़ुद माफ फ़रमा देंगे।

कबीरा (बड़े) गुनाहों से बचने में यह भी दाख़िल है कि तमाम फ़राईज़ व वाजिबात को अदा करे, क्योंकि फ़र्ज़ व वाजिब का छोड़ना ख़ुद एक कबीरा गुनाह है। तो हासिल यह हुआ कि जो श़ख़्स इसका एहतिमाम पूरा करे कि तमाम फ़राईज़ व वाजिबात अदा करे और तमाम कबीरा गुनाहों से अपने आपको बचा ले तो हक़ तआ़ला उसके सग़ीरा गुनाहों को माफ़ कर देंगे।

## नेक आमाल छोटे गुनाहों का कफ़्फ़ारा हो जाते हैं

कफ्फ़ारा होने का मतलब यह है कि उसके नेक आमाल को सगीरा (छीटे) गुनाहों का कफ़्फ़ारा बनाकर उसका हिसाब बेबाक कर देंगे और बजाय अ़ज़ाब के सवाब और बजाय ज़ड़न्नम के जन्नत नसीब होगी। जैसे सही हदीसों में आया है कि जब कोई शख़्स नमाज़ के लिये बुज़ू करता है तो हर हिस्से के घोने के साथ-साथ गुनाहों का कफ़्फ़ारा हो गया। चेहरा घोया तो आँख, कान नाक वगैरह के गुनाहों का कफ़्फ़ारा हो गया। चेहरा घोया को कफ़्फ़ारा हो गया, पोल्ली कर ती तो ज़बान के गुनाहों का कफ़्फ़ारा हो गया, पोल्ली कर ती तो ज़बान के गुनाहों का कफ़्फ़ारा हो गया, पांच घोये तो पांच के गुनाह खुत गये। फिर जब वह मस्जिद की तरफ़ चलता है तो हर कृदम पर गुनाहों का कफ़्फ़ारा होता है।

## कबीरा गुनाह सिर्फ़ तौबा से माफ़ होते हैं

आयत से मालूम हुआ कि वुजू नमाज़ वगैरह नेक आमाल के ज़रिये गुनाहों का कफ़्फाय होना जो हदीस की रायतों में मज़कूर है इससे मुगद सगीरा (छोटे) गुनाह हैं, और कबीरा (बड़ें) मुनाह तीबा के बगैर माफ़ नहीं होते, और सगीरा की यह शर्त है कि आदमी हिम्मत और कीश्राश्च करके कबीरा गुनाहों से बच गया हो। मालूम हुआ कि अगर कोई शख़्त कबीरा (बड़ें) गुनाहों में मुक्तला रहते हुए वुज़ू और नमाज़ अदा करता है तो महज वुज़् नमाज़ या दूसरे नेक आमाल से उसके सगीरा गुनाहों का भी कफ़्फारा नहीं होगा और कबीरा तो अपनी जगह हैं ही। इसलिये कबीरा गुनाहों का एक बहुत बड़ा नुक़रतान ख़ुद उन गुनाहों का वज़ूद है जिस पर कुरआ़न व हदीस की सख़्त वईदें (सज़ा की धमिकयाँ) आई हैं, और वो बग़ैर सच्ची तौबा के माफ़ नहीं होते। इसके अलावा दूसरी मेहरूमी यह भी है कि उनकी वजह से छोटे गुनाह भी माफ

नहीं होंगे, और यह शख़्स मेहशर में छोटे और बड़े गुनाहों के बोझ से लदा हुआ हाज़िर होगा और कोई उस वक्त इसका बोझ हल्का न कर सकेगा।

# गुनाह और उसकी दो किस्में छोटे. बडे

आयत में कबाइर का लफ्ज़ आया है इसलिये यह समझ लेना चाहिये कि गुनाहे कबीरा (बड़ा गुनाह) किसे कहते हैं और वो कुल कितने हैं, और सगीरा (छोटे) गुनाह की क्या परिभाषा है और उसकी तादाद क्या है?

उलेमा-ए-उम्मत ने इस मसले पर विभिन्न अन्दाज़ में मुस्तिकृल किताबें लिखी हैं।

गुनाहे कबीरा और सगीरा की तकसीम और उनकी परिभाषाओं से पहले यह ख़ूब समझ लीजिये कि मुतलक गुनाह नाम है हर ऐसे काम का जो अल्लाह तआ़ला के ह़क्म और मर्ज़ी के खिलाफु हो। इसी से आपको यह अन्दाज़ा भी हो जायेगा कि इस्तिलाह में जिस गुनाह को सगीरा यानी छोटा कहा जाता है दर हकीकृत वह भी छोटा नहीं अल्लाह तआ़ला की नाफ्रमानी और उसकी मर्ज़ी की प्रख़ालफत हर हालत में निहायत सख़्त व शदीद ज़र्म है। इसी हैसियत से इमामे हरमैन और बहुत से उलेमा-ए-उम्मत ने फरमाया हैं कि अल्लाह तआ़ला की नाफरमानी और उसकी मर्जी की मुखालफत कबीरा ही है, कबीरा और संगीरा का फर्क सिर्फ गुनाहों के आपसी मकाबले और तुलना की वजह से किया जाता है। इसी मायने में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजियल्लाह अन्ह से मन्क्रल है कि: كُلُّ مَا نَهِني عَنْهُ فَهُو كَبِيْرَةٌ

यानी जिस काम से इस्लामी शरीज़त में मना किया गया है वो सब कबीरा गुनाह हैं। खलासा यह है कि जिस गुनाह को इस्तिलाह में सगीरा या छोटा कहा जाता है उसके यह मायने किसी के नज़दीक नहीं हैं कि ऐसे गुनाहों के करने में ग़फ़लत या सुस्ती बरती जाये और उनको मामूली समझकर नजर-अन्दाज किया जाये, बल्कि सगीरा गुनाह को बेबाकी और बेपरवाही के साथ किया जाये तो वह सगीरा भी कबीरा हो जाता है।

किसी बुज़ुर्ग ने फ़रमाया कि छोटे गुनाह और बड़े गुनाह की मिसाल महससात में ऐसी है जैसे छोटा बिच्छू और बड़ा बिच्छू, आग के बड़े अंगारे और छोटी चिंगारी, कि इनसान इन दोनों में से किसी की तकलीफ को भी बरदाश्त नहीं कर सकता। इसलिये महम्मद बिन कअब कर्तुबी ने फुरमाया कि अल्लाह तआ़ला की सबसे बड़ी इबादत यह है कि गनाहों को तर्क किया जाये जो लोग नमाज़, तस्बीह के साथ गुनाहों को नहीं छोड़ते उनकी इबादत मक़बूल नहीं, और हज़रत फुज़ैल बिन अयाज रहमतल्लाहि अलैहि ने फरमाया कि तम जिस कद्र किसी गुनाह को हल्का समझोगे उतना ही वह अल्लाह के नज़दीक बड़ा जुर्म हो जायेगा। और पहले के बुज़ुर्गों ने फ़रमाया कि हर गुनाह कुफ़ का कासिंद है जो इनसान को कफ़िराना आमाल व अख़्लाक की तरफ दावत देता है।

फसीर मजारिफल-करआन जिल्द (2) 

और मुस्तद अहमद में है कि हज़रत आयशा रिज़यल्लाहु अन्हा ने हज़रत मुआविया रज़ियल्लाह अन्ह को एक खत में लिखा कि बन्दा जब खुदा तआ़ला की नाफरमानी करता है तो उसके प्रशंसक भी उसकी निंदा और बुराई करने लगते हैं और दोस्त भी दुश्मन हो जाते हैं।

गुनाहों से बेपरवाही इनसान के लिये हमेशा की तबाही का सबब है। एक सही हदीस में है कि रसले करीम सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने फ्रमाया- ''मोमिन जब कोई गुनाह करता है तो

उसके दिल पर एक सियाह धब्बा लग जाता है, फिर अगर तौबा और इस्तिगफार कर लिया तो

यह नक्ता (चिन्दू) मिट जाता है और अगर तौबा न की तो यह नक्ता बढ़ता रहता है, यहाँ तक कि उसके पूरे दिल पर छा जाता है" और इसका नाम क़रआन में रैन है:

كَلَا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ. यानी "उनके दिलों पर ज़ंग लगा दिया उनके बुरे आमाल ने।" (83:14) अलबला गुनाहों के मफासिद (खराबियाँ), बूरे नतीजे और नुकुसानदेह फल के एतिबार से उनमें आपस में फर्क ज़रूरी है, इस फर्क की वजह से किसी गुनाह को कबीरा और किसी को

सगीरा कहा जाता है।

गुनाहे कबीरा कबीरा (यानी बड़े) गुनाह की परिभाषा क़्रुआन व हदीस और बुज़्र्गों के अक्वाल की तशरीहात के मातहत यह है कि जिस गुनाह पर क़्रुआन में कोई शरई हद यानी सज़ा दुनिया में मुक्रिर की गई है या जिस पर लानत के अलफाज़ आये हैं या जिस पर जहन्नम वगैरह की वईद (सजा की धमकी) आई है वो सब गुनाहे कबीरा (बड़े गुनाह) हैं। इसी तरह हर वह गुनाह भी

कबीरा में दाखिल होगा जिसके मफासिद (खराबियाँ) और बरे नतीजे किसी कबीरा गुनाह के बराबर या उससे ज़्यादा हों। इसी तरह जो छोटा गुनाह जुर्रत व बेबाकी के साथ किया जाये या जिस पर पाबन्दी की जाये तो वह भी कबीरा गुनाह में दाखिल हो जाता है। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु के सामने किसी ने कबीरा गुनाहों की तादाद सात

बतलाई तो आपने फरमाया सात नहीं सात सौ कहा जाये तो ज्यादा मनासिब है। डमाम इब्ने हजर मक्की रहमतल्लाहि अलैहि ने अपनी किताब अञ्जवाजिर में उन तमाम गुनाहों की फेहरिस्त और हर एक की मुकम्मल तशरीह बयान फरमाई है जो उपर्यक्त परिभाषा

की रू से बड़े गुनाहों में दाख़िल हैं। उनकी इस किताब में कबीरा गुनाहों की तादाद 467 तक पहुँचती है और हक़ीक़त यह है कि कुछ हज़रात ने बड़े-बड़े नाफ़रमानी के बाबों को शुमार करने पर इक्तिफा किया है तो तादाद कम लिखी है, कुछ ने उनकी तफसीलात और किस्मों को परा

लिखा तो तादाद ज्यादा हो गई. इसलिये यह कोई टकराव व डिख्तलाफ नहीं है। रसूले करीम सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने विभिन्न और अनेक मकामात में बहुत से गुनाहों का कबीरा होना बयान फरमाया और हालात की मुनासबत से कहीं तीन, कहीं छह, कहीं सात, कहीं इससे भी ज्यादा बयान फरमाये हैं। इसी से उलेमा-ए-उम्मत ने यह समझा कि किसी

पारा (5)

अदद (संख्या) में सीमित करना मकसूद नहीं है बल्कि मौके और हालात के मुनासिब जितना समझा गया उतना बयान कर दिया गया।

बुख़ारी व मुस्लिम की एक हदीस में है कि रसूले करीम सल्ललाहु अलैंकि व सल्लम ने फ़रमाया कि कबीरा गुनाहों में भी जो सबसे बड़े हैं मैं तुम्हें उनसे बाख़बर करता हूँ वे तीन हैं-अल्लाह तआ़ला के साथ किसी मख़्लूक को शरीक साझी ठहराना, माँ बाप की नाफ़रमानी और झूठी गवाही देना या झूठ बोलना।

इसी तरह बुखारी व मुस्लिम की एक रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु ज़लैहि व सल्लम से किसी ने मालूम किया कि सबसे बड़ा गुनाह क्या है? फ़्रामाया कि तुम अल्लाह तआ़ला के साथ किसी को शरीक ठहराओ, हालाँकि उसने तुम्हें पैदा किया है। फिर पूछा कि इसके बाद कोनसा मुनाह सबसे बड़ा हैं? फ़्रामाया कि तुम अपने बच्चे को इस ख़तरे से मार डालो कि यह तुम्छरें। खाने पीने में शरीक होगा, तुम्हें इसको खिलाना पड़ेगा। फिर पूछा कि इसके बाद कोनसा गुनाह सबसे ज़्यादा बड़ा हैं? फ़्रामाया कि अपने पड़ोसी की बीबी के साथ बदकारी करता। बदकारी खुद ही बड़ा जुर्म है और एडोसी के अल्ल व अयात (बात-बच्चों) की हिम्फ़ाल, भी बुँकि अपने अहल व अयाल की तरह इनसान के ज़िम्में लाज़िम हैं, इसलिये यह जुर्म दोगुना हो गया।

बुख़ारी व मुस्लिम की एक हदीत में हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़्रमाया-यह बात कबीरा (बड़े) गुनाहाँ में से हैं कि कोई अख़्त अपने माँ-बाप को गालियाँ दे। सहाबा किराम रिज़यल्लाहु अन्दुम ने अर्ज़ किया कि या रसुलल्लाह! यह कैसे हो सकता है कि कोई अख़्त अपने ही माँ-बाप को गाली देने लगे? फ़्रमाया की हों! जो शख़्त किसी दूसरे शख़्त के माँ बाप को गालियाँ देता है इसके नतीज में वह इसके माँ बाप को गाली देता है तो यह भी ऐसा ही है जैसा कि इसने खुद अपने माँ-बाप को गालियाँ दी हाँ, क्योंकि यही उन गालियों का सबब बना है।

और सही बुखारी की एक रिवायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने शिव्हं, नाहक कल्ल और यतीम का माल नाजायज़ तरीके पर खाने और सूद की आमदनी खाने और मैदाने जिहाद से भागने और पाकदामन औरतों पर तोहमत लगाने और माँ-बाप की नाफ्रस्मानी करने और बैतुल्लाह की बेक्झी करने को कबीरा गुनाहों में शुमार फ्रस्माया है।

हदीस की कुछ रिवायतों में इसको भी कबीरा गुनाह करार दिया गया है कि कोई शहस दाहत-कुछ (काफिरों के मुल्क) से हिजरत करने के बाद फिर दाहल-हिजरत को छोड़कर दाहत-कुछ में दोबारा चला जाये।

हदीस की दूसरी रिवायतों में इन सूरतों को भी कबीरा गुनाहों की फेहरिस्त में वाख़िल किया गया है जैसे झूठी कृसम खाना, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा पानी को रोक रखना, दूसरे ज़रूरत वालों को न देना, जादू सीखना, जादू का अ़मल करना और फ़्रसाया कि शराब पीना बहुत बड़ा गुनाहं है, और फ़्रसाया कि शराब पीना तमाम बुराईयों की जह है, क्योंकि शराब में मस्त होकर आदमी हर बुरे से बुरा काम कर सकता है। उ. ५ उ. इसी तरह एक हदीस में इरशाद फ्रमाया कि सबसे बड़ा कबीरा मुनाह यह है कि इनसान

अपने मुसलमान माई पर ऐसे ऐव लगाये जिससे उसकी बेइज्जती होती हो। एक हदीस में है जिस शख़्स ने बगैर किसी शरई उज़ के दो नमाज़ों को एक वक्त में जमा

कर दिया तो वह कबीस गुनाह का करने वाला हुआ। मतलब यह है कि किसी नमाज को अपने

वक्त में न पढ़ा बल्कि कज़ा करके दसरी नमाज के साथ पढ़ा। हदीस की कुछ रिवायतों में इरशाद है कि अल्लाह तआ़ला की रहमत से मायुस होना भी

कबीरा गुनाह है और उसके अज़ाब व सज़ा से बेफिक़ व बेख़ौफ़ हो जाना भी कबीरा गुनाह है। एक रिवायत में है कि वारिस को नुकसान पहुँचाने और उसका हिस्सा-ए-मीरास कम करने

के लिये कोई वसीयत करना भी बड़े गुनाहों में से है। और सही मुस्लिम की एक रिवायत में है कि रस्लुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने एक मर्तबा फरमाया कि घाटा और नकसान उठाया और तबाह हो गये, और तीन दफा इस कलिये

को दोहराया। हजरत अबजर गिफारी रजियल्लाह अन्ह ने अर्ज किया या रसुलल्लाह! ये बदनसीब और तबाह व बरबाद कौन लोग हैं? तो आपने जवाब दिया एक वह शख्स जो तकब्बर के साथ पाजामे या तहबन्द या कुर्ते और अ़बा (चौगे़) को टख़्नों के नीचे लटकाता है, दूसरे वह आदमी जो अल्लाह की राह में कुछ ख़र्च करके एहसान जतलाये, तीसरे वह आदमी जो बूढ़ा होने के बावजूद बदकारी में मुक्तला हो, चौथे वह आदमी जो बादशाह या अफ़सर होने के बावजूद झुठ बोले. पाँचवें वह आदमी जो अयाल दार (बाल-बच्चों वाला यानी तंगदस्त) होने के बावजद तकब्बर करे. छठे वह आदमी जो किसी इमाम के हाथ पर सिर्फ दिनया की खातिर बैअत करे। और बखारी व मुस्लिम की एक हदीस में है कि चुग़ली खाने वाला जन्नत में न जायेगा। और नसाई व मुस्नद अहमद वगैरह की एक हदीस में है कि चन्द आदमी जन्नत में न जायेंगे

शराबी, माँ-बाप का नाफरमान, रिश्तेदारों से बिना वजह ताल्लुक तोड़ने वाला, एहसान जतलाने वाला. जिन्नात व शयातीन या दूसरे माध्यमों से गैब की खबरें बताने वाला. दय्यस (यानी अपने अहल व अयाल को बेहयाई से न रोकने वाला)। मस्लिम शरीफ की एक हदीस में है कि अल्लाह तआ़ला की लानत है उस शख्स पर जो

किसी जानवर को अल्लाह के सिया किसी के लिये क़रबान करे।

وَلاَ تَكَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلْ بَعْضٍ النِّرْجَالِ نَصِيْبُ مِنَّا

اكْتَسَكُوا وَلِلِلْمَا ۚ وَنَصِيْبُ ضِمَّا ٱلْنُسَكِنَ وَصَعَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ وإنَّ الله كان بِكُلّ شَيءَ عَلِيْمًا ۞ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي ثِنَا تَرَكَ الْوَلِيانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالْذِيْنَ عَقَدَتْ كَيُمَا نُكُمُ فَاتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ . إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلْ كُلِّي شَيْءٍ شَهِيلًا ﴿

पास (5)

और हक्स मत करो (उसमें) जिस चीज व ला त-तमन्त्री मा फुज़्ज़ललाह में बहाई दी अल्लाह ने एक को एक पर, बिही बञ्जुक्म अला बञ्जिन, लिरिंजालि नसीबुम् मिम्-मक्त-सब. मदों को हिस्सा है अपनी कमाई से और व लिन्निसा-इ नसीबुम् मिम्-औरतों को हिस्सा है अपनी कमाई से, मक्त-सब्-न, वस्अल्ला-ह मिन् और माँगो अल्लाह से उसका फुल्ल, बेशक फज्लिही, इन्नल्ला-ह का-न बिक्लिल अल्लाह को हर चीज़ मालूम है। (32) शैइन् अलीमा (32) व लिकुल्लिन् और हर किसी के लिये हणने मुक्रिर कर जुजुल्ना मवालि-य मिम्मा त-रकल्- दियें हैं वारिस उस माल के कि छोड़ मरें वालिदानि वल्-अक्रब्-न, वल्लजी-न माँ-बाप और कराबत वाले, और जिनसे ऐमानुकुम् फ्-आतूहुम् मुआहदा (समझौता) हुआ तुम्हारा उनको इन्नल्ला-ह का-न अला दे दो उनका हिस्सा, बेशक अल्लाह के सामने है हर चीज़। (33) 🌣 कुल्लि शैइन शहीदा (33) 🌣

#### इन आयतों के मज़मून का पीछे से संबन्ध

ऊपर की आयतों में मीरास के अहकाम गुज़रे हैं। उनमें यह भी बतलाया जा चुका है कि मियल (मरने वाले) के वारिसों में अगर मर्द और औरत हो, और मियल की तरफ रिस्ते की निस्वत एक ही तरह की हो तो मर्द को औरत की तुलना में दोगुना हिस्सा मिलेगा। इसी तरह के और फ़ज़ाईल भी मर्दों के साबित हैं। हज़्रत उम्मे सलमा राज़्यल्लाहु अन्हा ने इस पर एक दफ़ा हुज़ूर सल्लालाहु अलिह व सल्लम से अुर्ज़ किया कि हमको (यानी औरतों को) आधी मीरास मिलती है, और भी फ़ुलॉ-फुलॉ फर्क़ हम में और मर्दों में हैं। मक्तर एतिराज़ करना नहीं वा बल्कि उनकी तमन्ता यी कि अगर हम लोग भी मर्द होते

नक्षत एतराज़ करना नहा या बाएक जनका तनना या का जनर हन लाग मा नदे होते तो मर्बों के फुज़ईल हमें भी हासिल हो जाते। कुछ औरतों ने यह तमन्ना की कि काश हम मर्द होते तो मर्दों की तरह जिहाद में हिस्सा लेते और जिहाद की फुज़ीलत हमें हासिल हो जाती।

एक औरत ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से अर्ज़ किया कि मर्द को मीरास में दोगुना हिस्सा मिलता है और औरत की शहादत (गवाहीं) भी मर्द से आधी है, तो क्या इबादतों व आमाल में भी हमको आधा ही सवाब मिलेगा? इस पर यह आयत नाज़िल हुई जिसमें दोनों कीलों का जवाब दिया गया है। इन्द्रत उम्मे सलमा रिज़्यल्लाहु जुन्हा के कील का जवाब 'व ला तन्तमनी..... से दिया गया और उस औरत के कील का जवाब 'लिर्ज़िलालि नसीबुन....' से

#### खुलासा-ए-तफ्सीर

और तम (सब मर्दो औरतों को हक्म होता है कि अल्लाह तआ़ला की तरफ से मिले हए फज़ाईल में से) किसी ऐसे मामले और काम की तमन्ता मत किया करो जिसमें अल्लाह तआका ने बाजों को (जैसे मर्दों को) बाजों पर (जैसे औरतों पर विना दखल उनके किसी अमल के) बरतरी बख्शी है (जैसे मर्द होना या मर्दों के दो हिस्से होना, या उनकी गवाही का कामिल होना वगैरह, क्योंकि) मर्दों के लिए उनके आमाल (के सवाब) का हिस्सा (आखिरत में) साबित है और औरतों के लिए उनके आमाल (के सवाब) का हिस्सा (आखिरत में) साबित है (और मदार निजात का काननन यही आमाल हैं और इनमें किसी की विशेषता नहीं। तो अगर दसरों से बरतरी हासिल करने का शौक है तो आमाल में जो कि हासिल किये जाने वाले फजाईल हैं कोशिश करके दसरों से ज्यादा सवाय हासिल कर लो। इस पर कादिर होने के बावजद उक्त विशेष फुज़ाईल की तमन्ना महज़ हवस और फ़ुज़ुल है) और (अगर अब्लाह तआ़ला की तरफ से दिये हुए फजाईल में ऐसे फजाईल की चाहत है जिनमें आमाल को भी दखल है जैसे अन्दरूनी अहबाल व कमालात या इसी तरह की दसरी चीजें तो इसमें हर्ज नहीं, लेकिन इसका तरीका भी यह नहीं कि खाली तमन्नायें किया करो. बल्कि यह चाहिये कि) अल्लाह तआ़ला से उसके (ख़ास) फुल्ल की दरख़्नास्त (यानी दुआ) किया करो, बेशक अल्लाह तआला हर चीज को खब जानते हैं (इसमें सब चीजें आ गई यानी क़दरती फजाईल पहली किस्म की विशेषता का कारण भी और अपने इख्तियार व मेहनत से हासिल किये जाने वाले फजाईल पर सवाब देना भी, और अल्लाह तआ़ला की तरफ से मिलने वाले फजाईल दसरी किस्म की दरख्वास्त भी, पस यह

जुमला सब से संबन्धित है)। और हर ऐसे माल के लिए जिसको माँ-बाप और (दूसरे) रिश्तेदार लोग (अपने मरने के बाद) छोड़ जाएँ हमने वारिस मुकरेर कर दिए हैं। और जिन तोगों से तुम्हारे अहद (पहले से) बंधे हुए हैं (इसी को मीलल्-मवालात कहते हैं) उनको (अब जबकि शरीअ़त के कानून से रिश्तेदार

हुए ए (रहा का नाम हिस्सा) त्यारा कर कि हुए हुए ते नाम का अवस्था के अपूर्ण राज्यात हिस्सा) विवाद हिस्सा (यानी छठा हिस्सा) दे दो, बेशक अल्लाह तआ़ला हर चीज़ पर इतिला रखते हैं (पत उनको सारी मीरास न देने की हिस्मान और छठा हिस्सा मुक्तर्रर कर देने की मस्लेहत और यह कि यह छठा हिस्सा उनकी कीन देता है कीन नहीं देता, इन सब की उनको खबर है)।

# मआरिफ़ व मसाईल

इख़्तियारी और ग़ैर-इख़्तियारी चीज़ों की तमन्ना करना

आयत में उन ग़ैर-इख़्तियारी फ़ज़ाईल (विशेषता और कमालात) की तमन्ना करने से मना

क्किया गया है जो दूसरों को डासिल हीं। वजह यह है कि इनसान जब अपने आपको दूसरों से मात व वीलत, ऐश व आराम, हुन्न व खूबी, इन्म व फुल्ल वगैरह में कम पाना है तो आरतन उत्तरे दिल में एक माद्दा हसरत का उभरता है जिसका तकाज़ा कम से कम यह होता है कि मैं भी उसके बराबर या ज़्यादा हो जाऊं, और कई बार इस पर कुरतर नहीं होती, क्योंकि बहुत से उमानात ऐसे हैं जिनमें इम्सान की कोशिश व उभमत को कोई दख़ल नहीं, वे महज कुरतर के इनामात होते हैं। जैसे किसी शह़स का मर्द होना, या किसी आला ख़ानदाने नुख़ब्त में या ख़ानदाने हुक्सत में पैदा होना, या हसीन व ख़ुक्सूरत पेदा होना वगैरह, कि जिस शह़्स को यह इनामात हासिल नहीं वह अगर उम्र मर इतकी कोशिश करे कि मसलन मर्द हो जाये या ख़ानदाने सैयद बन जाये, उसका नाक-नवृशा, कुद-काठी हसीन हो जाये तो यह उसकी कुदरत में नहीं, निकसी वया और इलाज या तत्वीर से वह इन चीज़ों को हासिल कर सकता है। और जब दूसरे की बराबरी पर हुद्दरत नहीं होती तो अब उसके नफ़्स में यह इच्छा जगह पकड़ती है कि दूसरों से भी यह नेमत छिन जाये ताकि वे भी उसके बराबर या कम हो जाये, इसी का नाम हबद (यानी दूसरों से जलना) है जो इनानती अख़्तक क व गारतगर का सन्य है। कुस्तत है, और उन्हों की कुरतन में हमानेत कर सन्य है। कुस्तत है और उन्हों कर करने के लिये इस्शाद कराज़ी करीन करी में की के करने के लिये इस्शाद कराज़ी करीन करने के लिये इस्शाद कराज़ी करने के लिये इस्शाद

कुरआने करीम की इस आयत ने इस फसाद का दरवाज़ा वन्द करने के लिये इरशाव फरमायाः

وَلَا تَتَمُنُّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْض

यानी अल्लाह तआ़ला ने अपनी हिक्सत व मस्तेहत के तहत जो कमालात व फ्ज़ाईल लोगों में तक्सीम फ्रमाये हैं, किसी को कोई वस्फ (ख़ूबी और गुण) दे दिया किसी को कोई, किसी को कम किसी को ज़्यादा, इसमें हर शहुस को अपनी किस्मत पर राज़ी और ख़ुश रहना चाहिये, दूसरे के फ़्ज़ाईल व कमालात की तमन्ता में न पड़ना चाहिये इसिनये कि इसका नतीजा अपने लिये रंज़ व गुम और हसद के ज़बरदस्त गुनाह के सिवा कुछ नहीं होता।

जिसको हक तआ़ला ने मर्द बना दिया वह इस पर शुक्त अदा करे, जिसको औरत वना दिया वह उसी पर राज़ी रहे और समझे कि वह अगर मर्द होती तो शायद मर्दों की ज़िम्मेदारियों को पूरा न कर सकती और गुनाहगार हो जाती। जिसकी अल्लाह तआ़ला ने ख़ुबसूरत पैदा किया है वह इस पर शुक्रगुज़ार हो कि उसकी एक नेमत गिली और जो वदसूरत है वह भी रंजीदा न हो और समझे कि मेरे लिये इसी में कोई ख़ुर मुकहर होगी, अगर गुझे हुन्त व जमाल मिलता तो शायद किसी फितने और ख़राबी में मुझता हो जाता। जो शख़्स नस्य (ख़ानदान) के एतिबार से सैयद हाशमी है वह इस पर शुक्र करे कि यह निस्वत अल्लाह तआ़ला का इनाम है, और जातका यह निस्वत हाशमी है वह इस एर शुक्र करे कि यह निस्वत अल्लाह तआ़ला का इनाम है, और उसकी यह निस्वत की तमन्ता भी न करे, स्योधिक को यह निस्वत की सीमत नहीं वह इस फिक्र में न पड़े और इसकी तमन्ता भी न करे, स्योधिक को किसी कोशिश से हासिल होने वाली नहीं, इसकी तमन्ता उसको गुनाह में मुक्तला कर देगी और सिवाय रंज व गुम के खुछ हासिल न होगा, बजाय नसब पर अफ़्सोस करने के नेक

आमाल की फ़िक्र में ज़्यादा पड़े, ऐसा करने से वह बड़े नसब वालों से बढ़ सकता है।

बाज़ स्टुरआनी आयतों और ढुंजूर सल्लल्लाहु ज़लैहि व सल्लम के इस्तादात में नेक कामों में इसरों से आगे बढ़ने की कोशिश का हुक्म या दूसरों के फ़ज़ाईल व कमालात की देखकर उनके हासिल करने के लिये कोशिश व अमल और जिद्दोलहर की तरगीब आई है तो वह उन आमाल और कामों से मुताल्लिक है जो इनसान के इिह्नायार में हैं और कोशिश व गेहजत से हासिल हो सकते हैं, जैसे किसी के इल्मी फ़ज़ाईल और अमली व अल्लाकी कमालात देखकर उनके हासिल करने की जिद्दोलहर अच्छी और पसन्दीदा अमल है यह आयत उसके ख़िलाफ़ नहीं बल्कि आयत का आख़िरी हिस्सा इसकी ताईद कर रहा है जिसमें इरशाद है:

لِلرَّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا الْحُسَبُوا وَلِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا الْحُسَسْنَ

यानी जो कोई चीज़ मदों ने मेहनत व ज़मल के ज़रिये हासिल की उनको उसका हिस्सा मिलेगा और जो औरतों ने कोशिश व ज़मल के ज़रिये हासिल की उनको उसका हिस्सा मिलेगा। इस के प्रकार मौजूद है कि फ़ज़ाईल व कमालात के हासिल करने में मेहनत व कोशिश

और जिद्दोजहद बेकार नहीं बल्कि हर मर्द व औरत को उसकी कोशिश व अमल का हिस्सा ज़रूर मिलेगा। इससे यह भी मालूम हो गया कि किसी शख़्स के इल्मी, अमली, अख़्लाकी फज़ाईल को

इस्ता थरु मा नाशून हा नामा ति ।कसो शह्यों के इत्या, अमता, अख्वांका फुज़ाइत का देखकर उनकी तमना, और फिर तमना पूरी करने के लिये कोशिश व अमल और जिद्दोजहद करना मततूब और अच्छा है। यहाँ एक मुग़लता भी दूर हो गया, जितमें बहुत से नावाकुफ़ मुक्तला हुआ करते हैं। कुछ

त्व पर्य पुरारता ने दूर हो गत्ता, राजा बढ़ात ने नावाक्कर चुनावा हुआ करते हैं। बुध लोग तो ग्रैर-इक्षितवारी फज़ाईल की तमन्ना में लगकर अपने ऐश व आराम और सुकून व इन्मीनान को दुनिया ही में बरबाद कर लेते हैं, और अगर नीबत हसद तक पहुँच गई यानी दूसरे की नेमल के छिन जाने और बरबाद हो जाने की तमन्ना होने लगी तो आख़िरत भी बरबाद हुई, क्योंकि हसद के ज़बरदस्त गुनाह का जुर्म हो गया।

और कुछ वे लोग भी हैं जो अपनी सुस्ती, कम-हिम्मती बल्कि वेगैरती से इख़्तियारी फृजाईल हासिल करने की भी कोशिश नहीं करते और कोई कहे तो अपनी कम-हिम्मती और बेअ़मली पर पर्या डालने के लिये कि्स्मत व तक़दीर के हवाले देने लगते हैं।

इस आयत ने एक हकीमाना और इन्साफ भरा उसूल बतला दिया कि जो कमालात व फुज़ाईल ग़ैर-इष्क्रियारी हैं और उनमें इनसान की मेहनत व कीश्रिश्न कारगर नहीं, जैसे किसी का ऊँचे नसब व ख़ानदान वाला होना या हसीन व ख़ूबसूरत पैदा होना वगैरह, ऐसे फुज़ाईल को तो तसके के हवाले करके जिस हालत में कोई है उसी पर उसको राज़ी रहना और अल्लाह तआ़ला का शुक्र अदा करना चाहिये, उससे ज्यादा की तमन्ना भी बेकार, फुज़्ल और फ़ितहाल ही रंज व गुम मोल लेना है।

और जो फज़ाईल व कमालात इख़्तियारी हैं, जो मेहनत व कोशिश और अ़मल से हासिल हो सकते हैं उनकी तमन्ना मुफ़ीद है बशर्तीके तमन्ना के साथ मेहनत व अ़मल और जिद्दोजहद भी हो, और इसमें इस आयत ने यह भी वायदा किया कि कोशिश व अपल करने वाले की मेहनत जाया न की जायेगी, बल्कि हर एक को उसकी मेहनत के हिसाब से हिस्सा मिलेगा, मर्द हो या औरत।

तफ़सीर वहरे मुहीत में है कि इस आयत से पहले:

لَا تَأْكُلُوا ٓ ٱمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

औरः

لَا تَقْتُلُوْ آ أَنْفُسَكُمْ

के अहकाम आये थे, जिनमें किसी का माल नाहक इस्तेमाल करने और किसी को नाहक कुल करने की मनाही है। इस आयत में इन दोनों जुमों के स्रोत को बन्द करने के लिये यह हिदाबत दी गई है कि दूसरे लोगों को जो माल व दौलत, ऐश व आराम या इज़्ज़त व रुतवा वगैरह तुम पर अल्लाह तआ़ला की दी हुई बरतरी के सबब हासिल है तुम उसकी तमन्ना भी न करो। इसमें गीर किया जाये तो मालूम होगा कि चौरों, डाका और दूसरे नाजायज़ तरीकों से किसी का माल लेना या कल्ल व ग़ारतगरी करना इन सब जुमों का असल मंशा यही होता है कि एक इनसान जब दूसरे इनसान को माल व दौलत वगैरह में अपने से बसरत और बढ़ा हुआ़ पाता है है तो अब्बल उसके दिल में उसकी बराबरी या उससे आगे बढ़ने की इच्छा व तमन्ना पैदा होती है, फिर यह तमन्ना ही इन सब जुमों तक पहुँचा देती है। हु:आ़नी हिदायतों ने इन तमाम जुमों के असल स्रोत को बन्द कर दिया कि दूसरों के फ़्ज़ाईल व कमालात की तमन्ना करने ही से रोक दिया।

आयत में इसके बाद इरशाद है:

وَسُنَلُوا اللَّهَ مِنْ فَصْلِهِ

इसमें यह हिदायत है कि जब तुम किसी को किसी कमाल में अपने से ज़्यादा देखी तो बजाय इसके कि उस ख़ास कमाल में उसके बराबर होने की तमन्ना करो, तुम्हें करना यह चाहिये कि अल्लाह तज़ाला से उसके फ़ज़्ल य करम की दरख़्वास्त करो, क्योंकि फ़ज़्ले ख़ुदावन्दी हर श़ुख़्स के लिये अलग-अलग सूरतों में ज़ाहिर होता है, किसी के लिये माल व दौलत फ़ज़्ले इलाही होता है, अगर वह फ़क़ीर हो जाये तो गुनाह व कुफ़ में मुख्तला हो जाये, और किसी के लिये तंगी और तंगवस्ती ही में फ़ज़्ल होता है, अगर वह गुनी और मालदार हो जाये तो हज़ारों गुनाहों का शिकार हो जाये, इसी तरह किसी की इज़्ज़त व हतवे की सूरत में फ़ज़्ले खुदावन्दी होता है, किसी के लिये गुनामामी और असहाय होने ही में उसके फ़ज़्ल का ज़हूर होता है और ह्यूक़िक़त हाल पर नज़्त्र करे तो मालून हो जाये कि अगर उसको इज़्ज़त व हतवा मिलता तो बहुत से गुनाहों में मक्तला हो जाता।

इसिलियें इस आयत ने यह हिदायत दी कि जब अल्लाह से माँगो तो किसी ख़ास विशेष वस्फ (ख़ूबी और गुण) को माँगने के बजाय अल्लाह तआ़ला का फुल्ल माँगो ताकि वह अपनी हिक्मत के मुताबिक तम पर अपने फ़ज़्ल का दरवाज़ा खोल दे

आयत के आखिर में फरमायाः

انَّ اللَّهُ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا

यानी अल्लाह तंआ़ला हर चीज़ को जानने वाला है। इसमें इशारा फरमा दिया कि हक तआ़ला की तकसीम पूरी तरह हिक्मत और अदल व इन्साफ़ के साथ है, जिसको जिस हाल में पैदा किया और रखा है वही हिक्मत व इन्साफ का तकाज़ा था, मगर चूँकि इनसान को अपने आमाल के नतीजों का पूरा पता नहीं होता, इसको अल्लाह तआ़ला ही ख़ूब जानते हैं कि किसको किस हाल में रखना उसके लिये मफीद है।

उक्त आयत की शाने नुज़ूल में बयान किया जा चुका है कि जब मीरास में मर्दों का दोहरा हिस्सा मुक्ररर हुआ तो कुछ औरतों ने यह तमन्ना की कि हम मर्द होते तो हमें भी दोहस हिस्सा मिलता, इसके मुनासिब दूसरी आयत में मीरास के कानून को दोबारा फिर इस अन्दाज़ से बयान किया गया कि उसमें जो कुछ हिस्से मुक्रंर किये गये हैं वे ऐन हिक्मत और इन्साफ के मुताबिक हैं। इनसानी अक्ल चूँकि तमाम आलम (जहान) की बेहतरियों व ख़राबियों का इहाता नहीं कर सकती इसलिये वह उन हिक्मतों को भी नहीं पहुँच सकती जो खदा तुआला के मुकर्रर किये हुए कानून में बस्ती गयी हैं. इसलिये जो हिस्सा किसी के लिये मकर्रर कर दिया गया है उसको उसी पर राज़ी रहना और शुक्रगुज़ार होना चाहिये।

# एक-दूसरे का वली बन जाने के समझौते से मीरास

पहँचने का हुक्म

इस आयत के आख़िर में जो आपसी समझौते व मुज़ाहदे की बिना पर हिस्सा देना मज़कूर है यह इस्लाम के शुरू ज़माने में था, बाद में यह इस आयत: وَأُولُوا الْآرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِ

(यानी सूरः अनफाल आयत 75) से मन्सुख़ (निरस्त) हो गया। अब अगर दूसरे वारिस

मौजूद हों तो दो शख़्तों के आपसी मुआ़हदे का मीरास पर कुछ असर नहीं पड़ता।

ٱلِرَجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَلَ اللهُ بَعْضَهُمُ عَلَىٰ

يَعْضِ وَبِمَا اَنْفَقُوا مِنَ امْوَالِهِمْ ۚ قَالصّْلِحْتُ فَيْلَتُ خُفِظْتُ لِلْغَيْبِ بِهَا حَفِظَ اللّهُ هُو الَّتِينُ تَمْانُونَ لَشُوْزُهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَالْهَجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ. قِالْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا كَتْبَعُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا . إِنَّ اللهُ كَانَ عَلِينًا كَبِنِيرًا ﴿ وَإِنْ خِفْتُمُ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنُ اَهْلِهِ وَحَكَمًا ضِنَ اَهْلِهَا ، إِن يُرِيْدَا إضلاحًا يُوقِق اللهُ بَلِيَهُمَا وان الله كَانَ عَلِيمًا خَدِيرًا ٥

मर्द हाकिम हैं औरतों पर इस वास्ते कि अर्रिजाल् कृव्वाम्-न अलन्निसा-इ बड़ाई दी अल्लाह ने एक को एक पर विमा फुज्जललाह् वज्जहम् अला और इस वास्ते कि हार्च किये उन्होंने बअ्जिव्-व बिमा अन्फक् मिन् अपने माल, फिर जो औरतें नेक हैं सी अम्बालिहिम, फस्सालिहात ताबेदार हैं, निगाहबानी करती हैं पीठ कानितात्न् हाफिजात्ल्-लिल्गैबि पीछे अल्लाह की हिफाजृत से, और विमा हफिजल्लाह, वल्लाती तखाफू-न जिनकी बदहाई का डर हो तमको तो नुशूजहुन्-न फ-जिल्हुहुन्-न उनको समझाओ और अलग करो सोने वहजुरूहुन्-न फिल्मजाजिजि में, और मारो उनको, फिर अगर कहा वज्रिबृहन्-न फ्-इन् अ-तञ्जनक्म् मानें तम्हारा तो मन तलाश करो उन पर राह इल्जाम की, वेशक अल्लाह है सबसे फुला तब्गू अलैहिन्-न सबीलन्, ऊपर बड़ा। (34) और अगर तम डरो कि इन्नल्ला-ह का-न अलिय्यन कबीरा वे दोनों आपस में जिद रखते हैं तो खड़ा (34) व इन् हिापत्म शिका-क् करो एक मन्सिफ (इन्साफ् करने वाला) वैनिहिमा फब्अस ह-कमम् मिन् मर्द वालों में से और एक मन्सिफ औरत अह्लिही व ह-कमम् मिन् अह्लिहा वालों में से, अगर ये दोनों चाहेंगे कि इय्युरीदा इस्लाहंयु- युविष्फिकिल्लाह सलह करायें तो अल्लाह मुवाफुकृत कर बैनहुमा, इन्नल्ला-ह का-न अलीमन् खबीरा (35) कुछ जानने वाला ख़बरदार है। (35)

वैनहुमा, इन्नल्ला-ह का-न अलीमन् ख़बीरा (35)

इन आयतों के मज़मून का पीछे के मज़मून से ताल्लुक औरतों के मुज़ास्त्रक का है उनमें उनके हुक्क में इक्लिलाफ बाके होने की प्रज़रूर हुई, आगे मदों के हुक्कूक का ज़िक है और उनके मुनालवे और उनमें कंतारि करने की सुरात में उसके तिस्कृष्ठ का तिका और हुक्कू अदा करने वालों की फ़ज़ेलत मी मज़कूर है, इक्ले साथ हो इस बात की भी बज़हत है कि मदों का दरात जा औरतों से वहा हुआ है। इससे यह ज़बाद भी निकल आया कि जब पर्द, औरत के मुक़ालवे में अफ़ज़ल हैं तो यह पुख्त नहीं होना चाहिये कि मीरास में उनका हिस्सा औरतों की तुल्ला में ज़्यादा क्यों हैं।

#### ख़ुलासा-ए-तफसीर

मर्द हाकिम हैं औरतों पर (दो वजह से. एक तो) इस सबब से कि अल्लाह तज़ाला ने बाजों" को (यानी मर्दों को) बाजों पर (यानी औरतों पर कृदरती) फजीलत दी है (यह तो अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से अ़ताई चीज़ है), और (दूसरे) इस सबब से कि मर्दों ने (औ़रतों पर) अपने माल (मेहर में और नान-नफ़के में) खर्च किए हैं (और खर्च करने वालों का हाथ ऊँचा और। बेहतर होता है उससे कि जिस पर खर्च किया जाये। और यह चीज कोशिश से हासिल की जा सकती है) सो जो औरतें नेक हैं (वे मर्द के इन फज़ाईल व हुक़्क़ की वजह से) इताअ़त करती l

हैं (और) मर्द की ग़ैर-मौज़दगी में (भी) अल्लाह की हिफाजत (व तौफ़ीक) से (उसकी आबस व माल की) निगरानी करती हैं। और जो औरतें (इस सिफत की न हों बल्कि) ऐसी हों कि तमको (अन्दाजे और हालात से) उनकी बद-दिमागी का (प्रवल) अन्देशा हो तो उनको (पहले) जबानी नसीहत करो और (न मानें तो) उनको उनके लेटने की जगहों में अकेला छोड दो (यानी उनके व

पास मत लेटो), और (इससे भी न मानें तो) उनको (एतिदाल के साथ) मारो। फिर अगर वे तम्हारी इताअत करना शरू कर दें तो उन पर (ज्यादती करने के लिये) बहाना (और मौका) मत हैंद्रो. (क्योंकि) बेशक अल्लाह तआ़ला वडी बलन्दी और बड़ाई वाले हैं (उनके हुक्रक और क़दरत और इल्म सब बड़े हैं, अगर तुम ऐसा करोगे फिर वह भी तुम पर अपने हक्कक के मुताल्लिक

हजारों इल्जाम कायम कर सकते हैं)।

डाल देंगे)।

और अगर (हालात सें) तम ऊपर वालों को उन दोनों मियाँ-बीवी में (ऐसी खींचतान का) अन्देशा हो (कि उसको वे आपस में न सुलझा सकेंगे) तो तम लोग एक आदमी जो मामलात को सलझाने की सलाहियत रखता हो मर्द के खानदान से, और एक आदमी जो (ऐसा ही) तस्फिया करने की सलाहियत रखता हो औरत के ख़ानदान से (तजवीज करके उस खींचतान को दर करने के लिय उनके पास) भेजो (कि वे जाकर हालात का पता लगायें और जो गलती पर हो या दोनों का कुछ-कुछ कसूर हो, समझा दें) अगर उन दोनों आदिमयों को (सच्चे दिल से मामले का) सुधार (और बनाना) मन्ज़ूर होगा तो अल्लाह तआ़ला उन मियाँ-बीवी में (बशर्तेंकि वे उन दोनों की राय पर अमल भी करें) इतिफाक फरमा देंगे। बेशक अल्लाह तआला बडे डल्म वाले. बड़े ख़बर वाले हैं (जिस तरीक़े से उनमें आपस में सलह-सफाई हो सकती है उसको जानते हैं. जब दोनों फैसला करने वालों की नीयत ठीक देखेंगे तो वह तरीका और तस्कीब उनके दिल में

#### मआरिफ व मसाईल

सूरः निसा के शुरू से यहाँ तक ज़्यादातर अहकाम और हिदायतें औरतों के हकों से मुताल्लिक आई हैं जिनमें उन ज़्यादितयों व अत्याचारों को मिटाया गया है जो इस्लाम से पहले पूरी दुनिया में औरत ज़ात पर किये जाते थे, इस्लाम ने औरतों को वो तमाम हुकूरू दिये जो -----

मदौं को हासिल हैं। अगर ज़ीरतों के ज़िम्मे मदों की कुछ ख़िदमात ज़ायद कीं तो मदौं पर भी ज़ीरतों के हकूक फुर्ज़ किये।

सूरः ब-क्राह की आयत में इरशाद फ्रमायाः

لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. (٢٢٨:٢

यानी "औरतों के हुक्कूक मर्दों के जिम्मे ऐसे ही वाजिब हैं जैसे मर्दों के हुक्कूक औरतों के जिम्मे हैं।" इसमें दोनों के हुक्कूक की समानता का हुक्म देकर इसकी तफसीलात को उर्फ के हवाले से फरमाया। जाहिलीयत (इस्लाम से पहले ज़माने में) और तमाम दुनिया की ज़ालिमाना स्मां का पूरी तरह ख़ाला कर दिया। हाँ यह ज़ल्सी नहीं कि दोनों के हुक्कूक सूरत के एतिबार से एक जैसे हों बल्कि औरत पर एक किस्म के काम लाजिम हैं तो उसके मुकाबिल मर्द पर दूसरी किस्म के काम हैं। औरत घरेलू कामकाज और बच्चों की तरबियत व हिफाज़त की ज़िम्मेदार है तो मर्द जनको ज़स्सतों को पूरा करने के लिये रोजी कमाने का ज़िम्मेदार है। औरत के ज़िम्मे मर्द के हिस्स का कहा जाता है। गुजी तमान ज़स्सतों ख़र्चों को ख़िस्सता है। गुजी कि इस आयत ने औरतों को मदों के जैसे और समान हुक्कूक दे दिये। को किसमें पक्ष चीज़ एक चीज़ ऐसी भी है जिसमें मर्दों को औरतों पर बस्तरी और एक ख़ालिस फज़ीलत

and the factor of the same

हासिल है, इसलिये इस आयत ने आख़िर में फ़रमायाः

وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنُّ دَرَجَةُ

यानी मदों को ज़ीरतों पर एक दर्जा फ़ज़ीलत का हासिल है। इन ज़ायतों में इसी दर्जे का बयान लुरज़ाने करीम के हकीमाना अन्दाज़े बयान के साथ इस तरह किया गया है कि मदों को यह फ़ज़ीलत और बस्तरी खुद ज़ौरतों की मस्लेहत और फायदे के लिये और पूरी तरह हिक्मत का तकाज़ा है। इसमें ज़ौरत की न शान घटती है न उसका कोई नुकुलान है। इस्शाद फ़्रमायाः

ٱلرَّجَالُ قُوْمُونَ عَلَى النِّسَآءِ. (٣٤:٥)

'कृव्वाम' 'कृप्याम', 'कृप्यिम' अरबी भाषा में उस शख़्स को कहा जाता है जो किसी काम या निज़ाम का ज़िम्मेदार और चलाने वाला हो, इसी लिये इस आयत में कृव्वाम का तर्जुमा उमूमन हाकिम किया गया है, यानी मर्द औरतों पर हाकिम हैं। मुराद यह है कि हर सामूहिक निज़ाम के लिये अुक्तन और उर्फ में यह ज़ंसरी होता है कि उसका कोई मुखिया या अमीर और हाकिम होता है कि विचाद के वक्त उसके फ़ैसले से काम चल सके। जिस तरह मुल्क व सल्तनत और रियासत के लिये इसकी ज़रूरत सब के नज़्यीक मुक्लवम (मानी हुई) है इसी तरह क्वाईली निज़ाम में भी इसकी ज़रूरत हमेशा महसूस की गई और किसी एक शाक्र को कवीले का सरदार और हाकिम माना गया है। इसी तरह इस ख़ानदानी और घरेलू निजाम में जिसको ख़ानादारी कहा जाता है इसमें भी एक अमीर और मुख्या की ज़रूरत है, औरतों और बच्चों के मुकाबले में इस काम के लिये हक तज़ाला ने मर्दों को चुना कि उनकी इस्मी और अमली ताकतें

औरतों और बच्चों की तुलना में ज़्यादा हैं, और यह ऐसी सरल सी बात है कि कोई समझदा औरत या मर्द इसका इनकार नहीं कर सकता।

खलासा यह है कि सर: ब-करह की आयत में:

وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً. (٢٢٨:٢)

फुरमाकर और सुर: निसा की उपर्युक्त आयत में:

الرَّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى البِّسَآءِ

फरमाकर यह बतला दिया गया कि अगरचे औरतों के हक्कक मर्दो पर ऐसे ही लाजिम व वाजिब हैं जैसे मर्दों के औरतों पर हैं, और दोनों के हुक़ूक़ आपस में एक-दूसरे जैसे हैं, लेकिन एक चीज़ में मर्दों को विशेषता हासिल है कि वे हाकिम हैं। और क़रुआने करीम की दूसरी आयतों में यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि यह हुकूमत (सरदारी) जो मर्दों की औरतों पर है यह महज़ हुक्म चलाने और ज़्यादती करने की हुकुमत नहीं, बल्कि हाकिम यानी मर्द भी शरई कानन और मश्चिरे का पावन्द है, सिर्फ अपनी तबीयत के तकाज़े से कोई काम नहीं कर सकता। उसको हक्स दिया गया है कि:

عَاشِرُ وْهُنَّ بِالْمَعْرُ وْفِ. (٩:٥)

यानी औरतों के साथ परिचित तरीके पर अच्छा सुलूक करो। इसी तरह दूसरी आयत में:

عَنْ تُوَاضِ مِنْهُمَا وَتُشَاوُرِ. (٢٣٣:٢)

की तालीम है, जिसमें इसकी हिदायत की गई है कि घरेलू मामलात में बीबी के मिश्वरे से काम करें। इस तफसील के बाद मर्द की सरदारी व हांकैमियत औरत के लिये किसी रंज का सबब नहीं हो सकती, लेकिन चूँकि यह शंका थी कि मदों की इस फजीलत और अपनी महकूमियत (मातहती) से औरतों पर कोई नागवार असर हो, इसलिये हक तआ़ला ने इस जगह सिर्फ हक्म बतलाने और जारी करने पर बस नहीं किया बल्कि ख़ुद ही इसकी हिक्मत और वजह भी वतला दी, एक वहबी (यानी ख़ुदा तआ़ला की तरफ से दी हुई) जिसमें किसी के अमल का दखल नहीं. दूसरे कसबी (यानी जो चीज़ मेहनत व कोशिश से हासिल की जा सके) जो अमल का असर है।

पहली वजह यह इरशाद फ्रमाई:

بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض

यानी अल्लाह तआ़ला ने दुनिया में ख़ास हिक्मत व मस्लेहत के तहत एक को एक पर वडाई दी है, किसी को बेहतर किसी को कमतर बनाया है। जैसे एक खास घर को अल्लाह ने अपना बैतल्लाह और किब्ला करार दे दिया, बैतल-मुकहस को खास फजीलत दे दी। इसी तरह मदों की हाकमियत भी एक खुदादाद फज़ीलत है जिसमें मदों की कोशिश व अमल या औरतों की कोताही व बेअमली का कोई दखल नहीं।

दूसरी वजह कसबी और इड़ितयारी है कि मर्द अपना माल ओरतों पर ख़र्च करते हैं, मेहर अदा करते हैं और उनकी तमाम ज़रूरतों की ज़िम्मेदारी उठाते हैं। इन दो कारणों से मर्दी की औरतों पर हाकिम बनाया गया।

फायदा: यहाँ एक बात और काबिले गौर है, इन्ने हय्यान रहमतुल्लाहि अलैहि बहरे सुहीत में लिखते हैं कि आयत में मदों की हाकमियत की दो वजहों के बयान से यह भी साबित हो गया कि किसी को विलायत व हुत्सूस्त की पात्रता महज़ ज़ोर और गाजिब होने से कायम नहीं होती, बल्कि काम की सलाहियत व अहलियत (क्षमता व योग्यता) ही उसको हुन्दूमत का हक्दार बना सकती है।

### मर्दों के अफ़ज़ल होने को बयान करने के लिये क़ूरआने करीम का अजीब अन्दाज़

पहली वजह के बयान में मुख़्तसर तरीका यह या कि मर्दों और ज़ोरतों की तरफ़ कलाम का इशारा करके 'फ़ज़्ज़-लहुम अतिहिन्न' फ़रमा दिया जाता (यानी यह कह दिया जाता कि मर्दों को ज़ीरतों पर फ़ज़ीलत और बड़ाई हासिल है), मगर ख़ुराज़ाने करीम ने उनवान बदलकर 'बज़्ज़ुहुम अ़ला बज़्ज़िज़्' (ख़ुछ को बुछ पर) के अलफ़ाज़ इंद्धित्यार किये। इसमें यह हिवमत है कि ज़ीरतों और मर्दों को एक दूसरे का माग और हिस्सा करार देकर इस तरफ़ इशारा कर दिया कि ज़मर किसी चीज़ में मर्दों की बस्तरी और बेहतरी साबित भी हो जाये ती उसकी ऐसी मिसाल है जैसे इनसाम का सर उसके हाथ से अफ़ज़ल या इनसान का सित उसके मेदे (पेट) से अफ़ज़ल है, तो जिस तरह सर का हाकिम होना ज़ीरत के दर्ज को नहीं घटाता, क्योंकिय दो दोनों एक दूसरे के लिये बदनी अंगों और हिस्सों की तरह हैं, मर्द सर है तो औरत बदन।

और कुछ पुफ्तिसरीन ने फ़रमाया कि इस उनवान से इस तरफ भी इशारा कर दिया गया है कि ग्रह अफ़ज़िल्यत (बेहतर होना) जो नवों को औरतों पर हासिल है यह जिन्स और नज़मूर (यानी नज़मूई तौर पर ओरत जाति) के पतिबार से है, जहाँ तक अफ़राद का ताल्लुक है तो बहुत मुफ्लिन है कि कोई औरत इल्म व अमल में किसी मर्र से बढ़ जाये और हाकमियत (सरदारी) की सिफ़्त में भी मर्द से बरतर हो जाये।

# मर्द और औरत के विभिन्न काम ज़िम्मेदारियों की तक्सीम के उसूल पर आधारित हैं

दूसरी इिल्लियारी वजह (सबब और कारण) जो यह बयान की गई है कि मर्द अपने माल औरतों पर ख़र्च करते हैं, इसमें भी चन्द अहम वातों की तरफ़ इशारा फ़रमाया गया है, जैसे एक तो उस शुब्हे को दूर करना है जो भीरास की आयतों में मर्दों का हिस्सा दोहरा और औरतों का इकेहरा होने से पैदा हो सकता है। क्योंकि इस आयत ने इसकी भी एक वजह बतला दी कि माली ज़िम्मेदारियाँ सारी की सारी मर्दों पर हैं, औरतों का हाल तो यह है कि शादी से पहले उनके तमाम ख़र्चों की ज़िम्मेदारी बाप पर है और शादी के बाद शौहर पर, इसलिये अगर ग्रीर किया जाये तो मर्द को दोहरा हिस्सा देना उसको कुछ ज्यादा देना नहीं है, वह फिर लौटका औरतों ही को पहुँच जाता है।

दूसरा इशारा ज़िन्दगी के एक अहम उसूल के मुताल्लिक यह भी है कि औरत अपनी पैदाईश और फितरत के एतिबार से न इसकी हिम्मत व बरदाश्त रखती है कि अपने खर्चे खर कमा कर पैदा करे न उसके हालात इसके लिये साजगार हैं कि वह मेहनत, मज़दूरी और दूसरे। कमाई के साधनों और माध्यमों में मर्दों की तरह दफ़्तरों और बाज़ारों में फिरा करे। इसलिये हक तआ़ला ने इसकी पूरी ज़िम्मेदारी मर्दी पर डाल दी, शादी से पहले बाप उसका ज़िम्मेदार है और शादी के बाद शौहर। इसके मकाबिल नस्ल बढ़ाने का जरिया औरत को बनाया है, बच्चों और घरेलू मामलात की जिम्मेदारी भी उसी पर डाल दी गई है, जबकि मर्द इन चीज़ों को संमालने वाला नहीं हो सकता।

इसलिये यह नहीं समझा जा सकता कि औरत को अपने खर्चों और ज़रूरतों में मर्द का मोहताज करके उसका रुतवा कम कर दिया गया है. बल्कि कामों की तकसीम (बंटवारे) के 🖥 उसूल पर इयुटियाँ तकसीम कर दी गई हैं। हाँ इयुटियों के दरमियौँन जो आपस में एक-दसरे पर बड़ाई और दर्जों का फर्क हुआ करता है वह यहाँ भी है।

खुलासा यह है कि इन दोनों वजहों (कारणों) के जरिये यह बतला दिया गया कि मर्दों की हाकमियत से न औरतों का कोई दर्जा कम होता है और न उनका इसमें कोई फायदा है, बल्कि इसका फायदा भी औरतों को ही पहुँचता है।

### नेक बीवी

इस आयत के शुरू में बतौर कानून और नियम के यह बतला दिया गया कि मर्द औरत पर हाकिम है, इसके बाद नेक व बद औरतों का बयान इस तरह फरमायाः فَالصَّلَحْتُ قَبْتُ خَفَظَتُ لَلْغَبْ بِمَا حَفظَ اللَّهُ

यानी "नेक औरतें वे हैं जो मर्द की हाकमियत को तस्लीम करके उनकी इताअत (फरमॉबरदारी) करती हैं और मर्दों के पीठ पीछे भी अपने नफ़्स और उनके माल की हिफाज़त करती हैं।" यानी अपनी आवरू और घर के माल की हिफाजत जो घरेलू मामलात में सबसे 🖥 अहम हैं, उनके पूरा करने में उनके लिये मर्दों के सामने और पीछे के हालात बिल्कल बराबर 🖥 और एक जैसे हैं। यह नहीं कि उनके सामने तो इसका एहतिमाम करें और उनकी नजरों से गायब हों तो इसमें लापरवाही बरतें।

रसले करीम सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने इस आयत की तफसीर के तीर पर डरशाद 

फरमाया कि

خَيْرُ النِّسَاءِ إِمْرُ أَوَّ إِذَا نَظُوْتَ النِّهَا سَرُلُكَ وَإِذَا آمَرْتَهَا اطَاعتكَ وَإِذَا غِبْتَ عَنْهَا حَفِظُكَ فِي مَالِهَا وَفُلْسَدًا भ्यानी बेहतरीन औरत वह है कि जब तम उसकी देखी तो ख़श हो और जब उसको कोई हुक्म दो तो इताअ़त करे और जब तुम ग़ायब हो तो अपने नफ़्स और माल की हिफ़ाज़त करे।" और चैंकि औरतों की ये जिम्मेदारियाँ यानी अपनी आवरू और शौहर के माल की हिफाजत

होनों आसान काम नहीं, इसलिये आगे फरमा दिया:

यानी इस हिफाज़त में अल्लाह तआ़ला औरत की मदद फरमाते हैं, उन्हीं की इमदाद और तौफीक से वे इन ज़िम्मेदारियों को पूरा करती हैं, वरना नफ़्स व शैतान के जाल हर वक़्त हर इनसान मर्द व औरत को घेरे हुए हैं। और औरतें ख़ुसूसन अपनी इल्मी और अमली क़ृव्वतीं में मर्द के मुकाबले में कमज़ोर भी हैं इसके बावजूद वे इन ज़िम्मेदारियों में मर्द से ज़्यादा मज़बूत नजर आती हैं, यह सब अल्लाह की तौफीक और इमदाद है। यही वजह है कि बेहयाई के गुनाहों में मर्दों की तलना में औरतें बहत कम मुब्तला होती हैं।

आज्ञाकारी, ताबेदार औरतों की फर्जीलत जहाँ इस आयत से समझ में आती है वहाँ इस मिलसिले में हदीसें भी आयी हैं।

एक हदीस में रसूले करीम सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि जो औरत अपने

औहर की ताबेदार और फरमाँबरदार हो उसके लिये इस्तिगफार करते हैं परिन्दे हवा में. और मच्छलियाँ दरिया में, और फरिश्ते आसमानों में और दरिन्दे जंगलों में। (बहरे महीत)

# नाफरमान बीवी और उसकी इस्लाह का तरीका

इसके बाद उन औरतों का ज़िक्र है जो अपने शौहरों की फुरमॉबरदार नहीं, या जिनसे इस काम में कोताही होती है। करआने करीम ने उनकी इस्लाह (सुधार) के लिये मर्दों को क्रमवार तीन तरीके बतलाये:

وَالْتِيْ تَخَافُونَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْ هُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرِبُوهُنَّ

"यानी औरतों की तरफ से अगर नाफरमानी हो जाये या अन्देशा हो. तो पहला दर्जा उनकी इस्लाह (सधारने) का यह है कि नर्मी से उनको समझाओ. और अगर वे महज समझाने बझाने से बाज़ न आयें तो दूसरा दर्जा यह है कि उनका बिस्तर अपने से अलग कर दो, ताकि वे इस अलैहदगी से शीहर की नाराजी का एहसास करके अपनी हरकत पर शर्मिन्दा हो जायें। करआने करीम के अलफाज में 'फिल्मजाजिजि' का लफ्ज है। इससे फूकहा हजरात ने यह मतलब निकाला कि जदाई (अलैहदगी) सिर्फ बिस्तरे में हो, मकान की जदाई न करे, कि औरत को मकान में तन्हा छोड़ दे. इसमें उसको रंज भी ज्यादा होगा और फसाद (खराबी व बिगाड) बढ़ने का अन्देशा भी इसमें ज्यादा है।

एक सहाबी से रियायत

قُلْتُ مَا وَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زُوجَةِ آحَدِيا عَلَهِ قَالَ أَنْ تُطْعِمُهَا إِذَا أَطْعَمْتَ وَتَكُسُوهَا إِذَا اكْتَسَتُ وَلَا

تَضْ بِ الْوَجْهَ وَلَا تُقَمِّحُ وَلَا تَهْجُرِالًا فِي الْبَيْتِ. (مشكوة ص ٢٨١)

"मैंने रसूले करीम सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम से अर्ज़ किया कि हमारी बीवियों का हम पर क्या हक है? आपने फरमाया जब तम खाओ तो उन्हें भी खिलाओ और तम पहनो तो उन्हें भी पहनाओं और चेहरे पर मत मारो। अगर उससे अलग होना चाहो तो सिर्फ इतना करो कि (बिस्तर अलग कर दो) मकान अलग न करो।"

और जो इस शरीफाना सज़ा व चेतावनी से भी असर न ले तो फिर उसको मामूली मार मारने की भी इजाजत है जिससे उसके बदन पर असर न पड़े, और हड्डी टूटने या नख़्न लगने तक की नौबत न आये. और चेहरे पर मारने को बिल्कल मना फरमा दिया गया है।

शुरूआती दो सज़ायें तो शरीफाना सजायें हैं, इसलिये अम्बिया अलैहिमस्सलाम और नेक लोगों से कौलन भी इनकी इजाज़त मन्छल है और इस पर अमल भी साबित है, मगर तीसरी सजा यानी मार-पीट की अगरचे मजबरी के दर्जे में एक खास अन्दाज़ में मर्द को इजाजत दी गई है मगर इसके साथ ही हदीस में यह भी डरशाद है:

وَ لَنْ يُضِرِ بُ حِيَادُ كُمْ

यानी ''अच्छे मर्द यह मारने की सजा औरतों को न देंगे।'' चनाँचे अम्बिया अलैहिमस्सलाम से कहीं ऐसा अमल मन्क्रल नहीं।

डब्ने सअद और बैहकी ने हज़रत सिद्दीके अकबर रिजयल्लाहु अ़न्हु की बेटी से यह रिवायत नकल की है कि पहले मदों को परी तरह औरतों को भारने से मना कर दिया गया था. मगर फिर औरतें शेर हो गईं तो दोबारा यह इजाजत दी गई।

आयते मजकरा का ताल्लक भी इसी किस्म के एक वाकिए से है। इसका शाने नुजूल यह है कि जैद बिन अबी जहर रिजयल्लाह अन्ह ने अपनी लड़की हजरत हबीबा रिजयल्लाह अन्हा का निकाह हज़रत सअद बिन रबीअ़ रज़ियल्लाहु अन्हु से कर दिया था, उनमें आपस में कुछ झगड़ा और मनमटाव पेश आया. शौहर ने एक तमाँचा मार दिया. हबीबा रजियल्लाह अन्हा ने अपने वालिद से शिकायत की, वालिद उनको लेकर हजुर सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम की विदयन में हाजिर हए। आपने हक्म दे दिया कि हबीबा को हक हासिल है कि जितनी जोर से सअद बिन रबीअ ने उनको तमाँचा मारा है वह भी उतनी ही जोर से उनके तमाँचा मारें।

ये दोनों हुक्मे नबवी सुनकर चले कि उसके मुताबिक सअद बिन रबीज़ रज़ियल्लाह अन्ह से अपना बदला लें. मगर उसी वक्त यह आयत नाजिल हो गई. जिसमें आखिरी दर्जे में मर्ट के लिये औरत की मार-पीट को भी जायज़ करार दे दिया है और उस पर मर्द से किसास या इन्तिकाम (यानी बदला) लेने की इजाजत नहीं है। आयत नाजिल होने पर आप सल्लालाह अलैंहि व सल्लम ने उन दोनों को बलवाकर हक तआ़ला का हुक्म सुना दिया और इन्तिकाम लेने

का पहला हुक्म मन्सूख़ (निरस्त और रद्द) फ़रमा दिया।

आयत के आख़िर में इरशाद फरमाया कि इन तीनों तदबीरों के ज़रिये अगर वे ताबेदार हो ज़ायें तो फिर तुम भी चश्मपोशी (नज़र-अन्दाज़ करने) से काम लो, मामूली बातों पर इल्ज़ाम की राह न तलाश करों, और समझ लो कि अल्लाह की क़ुदरत सब पर हावी है।

### खुलासा-ए-मज़मून

आयत से बुनियादी उस्त की हैसियत से जो बात सामने आई वह यह है कि अगरचे पिछती आयतों के इराशादात के मुताबिक मर्वों और औरतों के हुक्कूक आपस में एक जैसे हैं, बिल्क औरतों के हुक्कूक की अदायेगी का इस वजह से ज्यादा एहितिमाम किया गया है कि यो मर्द के मुकाबते में आधे हैं, अपने हुक्कूक अपनी ताकृत के ज़ौर पर मर्द से हासिल नहीं कर सकतीं, लैकिन इस बराबरी के यह मायने नहीं कि औरत व मर्द में कोई तफाजुल या दर्ज का कोई फ़र्क़ ही न हो, बिल्क इन्साफ़ व हिक्मत के तकाज़े की बिना पर दो सबब से मर्दों को औरतों पर हाकिम बनाया गया है:

जब्बल तो मर्द जाति को अपने इल्मी और अमली कमालात के एतिबार से औरत की जाति पर एक खुदादाद फुजीलत और बस्तरी हासिल है, जिसका हासिल करना औरत जाति के लिये मुम्किन नहीं, इबकी-दुक्की मिसालें और इत्तिफ़ाकी वाकिआ़त का मामला अलग है।

दूसरे यह कि औरतों की तमाम ज़रुरतों की जुम्मेदारी उठाना मर्द अपनी कमाई और अपने मास से करते हैं। पहला सबब खुदा की तरफ़ से मिला हुआ और गैर-इंडियायरी है, और दूसरा मेहनत व कोशिश से हासिल किये जाने योग्य और इंडियारी है। और यह भी कहा जा सकता है कि एक ही माँ-बाप की औलाद में से बाज़ को हाकिम बाज़ को महकूम बनाने के लिये अुक्ल व इन्साफ़ की रू से वीज़ें ज़रूरी थीं- एक जिसको हाकिम बनाया जाये उसमें इल्स व अुमल के एतिबार से हाकिमयत की काबलियत, दूसरे उसकी हाकिमयत पर महक्कूम को राज़ान्यरी। एक सिवार से हाकिमयत की काबलियत हो वाज़ेंह कर रहा है और दूसरा सबब महक्कूम की राज़ान्यरी पहला सबब मर्द के हाकिम होने की सलाहियत को वाज़ेंह कर रहा है और तुसरा सबब महक्कूम की राज़ान्यरी हो जाने की हाज़ियत को अपने मेहर और नान-नफ़कें (ख़यों) की ज़िम्मेदारी लेने की शर्त पर निकाह की इजाज़त देती है तो उसकी इस हाकमियत को तस्लीम और मन्त्रूर करती है।

गुज़ं कि इस आयत के पहले जुमले में घरेलू और ख़ानदानी ज़िन्दगी का एक बुनियारी उसूल बतलाया गया है कि अवसर चीज़ों में हुकूरु की बराबरी के बावजूद मर्द को औरत पर एक फ़जीलत हाकिम होने की हासिल है और औरत महकूम व ताबे हैं।

इस बुनियादी उसूल के मातहत अमली दुनिया में औरतों के दो तब्के हो गये- एक वह जिन्होंने इस बुनियादी उसूल और अपने मुआहदे की पायन्दी की और मर्द की हाकिमयत को तस्लीम करके उसकी इताअत (फ्रमॉंबरदारी) की, दूसरे वह जो इस उसूल पर पूरी तरह कायम न रहा। पहला तब्का तो यरेलू अमन व इस्मीनान का ख़ुद ही कफ़ील है उसको किसी इस्लाह की हाजत नहीं।

दूसरे तब्के की इस्लाह (सुधार) के लिये आयत के दूसरे जुमले में एक ऐसा पुरत्तब निज़ाम बतलाया गया है कि जिसके ज़िर्पे यर की इस्लाह पर के अन्दर ही ही जाये और मियाँ-बीबी का इमाड़ा उन्हीं दोनों के बीच निपट जाये, किसी तीसरे के इस्तिश की ज़रूतर न हो। इसमें मंदों को ख़िताब करके इरशाद फ्रमाया गया कि अगर औरतों से नाफ़्रमानी या इताज़त में कुछ कमी मिहसूस करों तो सबसे पहला काम यह करों कि समझा-बुझाकर उनकी ज़ेहनी इस्लाह करों इससे कमा चल गया तो मामला यहीं ख़ल हो गया, औरत हमेशा के लिये पुनाह से और मर्द दिली सुहुत से और रोनों रंज व गुम से बच गये, और अगर तंबीह व समझाने से काम न बला तो इससर वर्जा यह है कि उनको तंबीह करने और अपनी नाराज़ी का इज़हार करने के लिये खुद अलग बिस्तर पर सोओ। यह एक मामूली सज़ा और बेहतरीन तंबीह है, इससे औरत रास्ते पर आग गयी और सचेत हो गई तो झमड़ा यहीं ख़त्त हो गया, और अगर वह इस अरीफ़ाना सज़ा पर भी अपनी नाफ़्रमानी और टेड्री चाल से बाज़ न आई तो तीसरे दर्जे में मामूली मार मारने की भी अपनी नाफ़्रमानी और टेड्री चाल से बाज़ न आई तो तीसरे दर्जे में मामूली मार मारने की भी इज़ाज़त दे दी गई, जिसकी हर यह है कि बदन पर उस मार का अतर व ज़ख़न न हो । मगर इस तीसरे दर्जे की सज़ा के इस्तेमाल को रसूले करीम सल्ललाह अलैहि व सल्लम ने पसन्द नहीं फ़्रमाया बल्कि इस्लाद फ़्रमाया कि इरिफ़ और भले लोग ऐसा नहीं करेंने।

बहरहाल इरु मामूली भार से भी अंगर मामला दुरुस्त हो गया तब भी मकुसद हासिल हो गया, इसमें मर्वों को औरतों की इस्लाह के लिये जहाँ ये तीन इंख्रिनयारात दिये गये हैं वहीं आयत के आख़िर में यह भी इरशाद फुरमाया कि:

قَانْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَنْقُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا

सरः निसा (4)

यानी "अगर इन तीन तरह की तदबीरों से वे तुम्हारी बात मानने लगें तो अब तुम भी ज़्यादा बाल की खाल न निकालो" और इल्ज़ाम लगाने में मत लगो, बिल्क कुछ चश्मपोश्नी (अनदेखा करने) से काम लो और ख़ूब समझ लो कि अल्लाह तआ़ला ने औरतों पर तुम्हें कुछ बड़ाई दी है तो अल्लाह तआ़ला की बड़ाई तुम्हारे ऊपर भी मुसल्लत हैं, तुम ज़्यादती करोगे तो उसकी सज़ा तुम मुगतोंगे।

### झगड़ा अगर तूल पकड़ जाये तो दोनों तरफ से बिरादरी के पंचों से सुलह कराई जाये

यह निज़ाम तो वह था कि जिसके ज़िरिये घर का झगड़ा घर ही में ख़त्म हो जाये, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि झगड़ा तूल पकड़ लेता है, चाहे इस वजह से कि औरत की तबीयत में सरकशी व नाफ़रमानी हो, या इस विना पर कि मर्द का क़सूर और उसकी तरफ़ से बेजा सख़्ती हो। बहरहाल इस सूरत में घर की बात का बाहर निकलना तो लाज़िमी है लेकिन आम आदत के मुताबिक तो यह होता है कि दोनों के हामी एक दूसरे को बुरा कहते हैं और

इल्जाम लगाते फिरते हैं, जिसका नतीजा दोनों तरफ से उत्तेजना और फिर दो शख्दों की लड़ाई खानदानी झगड़े की सुरत इख्तियार कर लेती है।

इस दूसरी आयत में क़रआने करीम ने इस बड़े फसाद का दरवाजा बन्द करने के लिये हाकिमों (पंचों, फैसला करने वालों), दोनों पक्षों के जिम्मेदारों और हामियों को और मुसलमानों की जमाअतों को ख़िताव करके एक ऐसा पाकीज़ा तरीका बतलाया जिस से दोनों पक्षों का उत्तेजना और जोश भी ख़त्म हो जाये और इल्जाम लगाने के रास्ते भी बन्द हो जायें, और उनमें आपस में मुसालहत (समझौते) की राह निकल आये, और घर का झगड़ा अगर घर में ख़त्म नहीं हुआ तो कम से कम ख़ानदान में ख़त्म हो जाये, अदालत में मुक़द्दमे की सूरत में कूचा व बाज़ार े में यह दागड़ान चले।

वह यह कि इख़्तियार व ताकत वाले लोग या दोनों पक्षों के सरपरस्त या मुसलमानों की कोई असरदार जमाअ़त यह काम करे कि उनमें आपस में सुलह व समझौता कराने के लिये दो हकम (फ़ैसला करने वाले) मुकर्रर करें, एक मर्द के ख़ानदान से दूसरा औरत के ख़ानदान से, और इन दोनों जगह लफ्ज़ हकम से ताबीर करके करजाी करीम ने उन दोनों शख़्सों के ज़रूरी गणों और सिफतों को भी मतैयन कर दिया कि उन दोनों में झगड़ों के फैसले करने की सलाहियत मौजुद हो, और यह सलाहियत जाहिर है कि उसी शख्स में हो सकती है जो इल्म भी रखता हो और दियानतदार भी।

खलासा यह है कि एक हकम (फैसला करने वाला, पंच) मर्द के ख़ानदान का और एक औरत के खानदान का मुकर्रर करके दोनों मियाँ-बीवी के पास भेजे जायें, अब वहाँ जाकर ये दोनों क्या काम करें और इनके इख़्तियारात क्या हैं? क्रारआने करीम ने इसको मृतैयन नहीं फरमाया, अलबत्ता आखिर में एक जमला यह डरशाद फरमायाः إِنْ يُرِيدُ آ اصْلَاحًا يُوَفِقِ اللَّهُ مُنْفَهُمَا

यानी अगर ये दोनों हकम हालात के सुधार और आपसी समझौते का इरादा करेंगे तो अल्लाह तआ़ला इनके काम में इमदाद फरमा देंगे और मियाँ-बीवी में इत्तिफाक पैदा कर देंगे। इस जुमले से दो बातें समझ में आई:

अव्यक्त तो यह कि मसालहत (समझौता और सुलह) कराने याले हकम अगर नेक-नीयत हों और दिल से चाहें कि आपस में सुलह हो जाये तो अल्लाह तआ़ला की तरफ से उनकी गैबी इमदाद होगी, कि ये अपने मकसद में कामयाब हो जायेंगे और इनके जरिये दोनों मियाँ-बीवी के दिलों में अल्लाह तआ़ला इत्तिफाक व महब्बत पैदा फरमा देंगे। इसके नतीजे में यह भी समझा जा सकता है कि जहाँ आपसी सुलह-सफाई और समझौता नहीं हो पाता तो दोनों हकमों में से किसी जानिब इख़्तास के साथ सुलह कराने में कमी होती है।

दसरी बात इस जमले से यह भी समझी जाती है कि इन दोनों हकमों (पंचों) के भेजने का मकसद मियाँ-बीवी में सुलह कराना है, इससे ज़्यादा कोई काम हकमों के भेजने के मकसद में शामिल नहीं। यह अलग बात है कि दोनों फरीक रजामन्द होकर उन्हीं दोनों हकमों को अपना

वकील, मुख्तार या मध्यस्थ बना दें और यह तस्लीम कर लें कि तुम दोनों मिलकर जो फैसला भी हमारे हक में दोगे हमें मन्ज़ूर होगा। इस सूरत में ये दोनों हकम पूरी तरह उनके मामले के फैसले में मुख़्तार हो जायेंगे, दोनों तलाक पर मुत्तिफ़िक हो जायें तो तलाक हो जायेगी, दोनों मिलकर खुला वगैरह की कोई सूरत तय कर दें तो वही दोनों फ़रीकों और मर्द की जानिब से दिये हुए इंख़्तियार की बिना पर औरत को तलाक दे दें तो दोनों फरीकों को मानना पडेगी। पुराने बुजुर्गों में हसन बसरी और इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैहिमा की यही तहकीक है। (तफसीर रूहल-मआनी वगैरह)

हज़रत अ़ली कर्रमल्लाहु वज्हहू के सामने एक ऐसा ही वाकिआ पेश आया, उसमें भी इसकी शहादत (सबत) मौजूद है कि उन दोनों हकमों को खुद से कोई इख्तियार सिवाय सुलह कराने के नहीं है, जब तक दोनों फरीक उनको कल्ली डिस्तियार न दे दें। यह वाकिआ सनने बैहकी में उबैदा सलमानी की रिवायत से इस तरह बयान हुआ है:

एक मर्द और एक औरत हज़रत अली रज़ियल्लाह अन्ह की ख़िदमत में हाज़िर हुए और दोनों के साथ बहुत सी जमाअ़तें थीं। हज़रत अ़ली रिज़यल्लाहु अ़न्हु ने हुक्म दिया कि एक हकम मर्द के ख़ानदान से और एक औरत से ख़ानदान से मुक्रिर करें। जब ये हकम तजवीज कर दिये गये तो उन दोनों से ख़िताब फरमाया कि तुम जानते हो तुम्हारी ज़िम्मेदारी क्या है? और तम्हें क्या करना है? सुन लो! अगर तुम दोनों इन मियाँ-बीवी को इकट्ठा रखने और आपस में समझौता करा देने पर मुलफिक हो जाओ तो ऐसा ही कर लो, और अगर तम यह समझो कि उनमें समझौता नहीं हो सकता या कायम नहीं रह सकता और तुम दोनों का इस पर डिलिफाक हो जाये कि उनमें ज़ुदाई (अलैहदगी) ही मस्लेहत (बेहतर) है तो ऐसा ही कर लो। यह सुनकर औरत बोली कि मुझे मन्त्रूर है, ये दोनों हकम कानूने इलाही के मुवाफिक जो फैसला कर दें. चाहे वह मेरी मर्जी के मताबिक हो या खिलाफ मझे मन्जर है।

लेकिन मर्द ने कहा कि ज़दाई और तलाक तो मैं किसी हाल में गवारा नहीं करूँगा, अलबत्ता हकम को यह इख्तियार देता हूँ कि मुझ पर माली जुर्माना जो चाहें डालकर इसको राजी कर दें।

हजरत अली रजियल्लाह अन्ह ने फरमाया कि नहीं! तुन्हें भी इन हकमों को ऐसा ही इिलायार देना चाहिये जैसा औरत ने दे दिया।

इस वाकिए से कुछ अइम्मा हज़रात ने यह मसला निकाला कि उन हकमों का डिल्तियार वाला होना जरूरी है जैसा कि हजरत अली रजियल्लाह अन्ह ने दोनों फरीकों से कहकर उनको इष्ट्रितयार वाला बनवाया, और इमामे आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि और हसन बसरी रहमतल्लाहि अलैहि ने यह करार दिया कि अगर उन हकमों का इंख्तियार वाला होना शर्र्ड मामला और ज़रूरी होता तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के इस इरशाद और दोनों फ़रीकों से रज़ामन्दी हासिल करने की कोई ज़रूरत ही न होती, दोनों फरीकों को राजी करने की कोशिश ख़द इसकी दलील है कि उसूली तौर पर ये हकम इख़्तियार वाले नहीं होते, हाँ: मियाँ-बीवी

उनको मुख़्तार बना दें तो इख़्तियार वाले हो जाते हैं।

क्रुरजाने करीम की इस तालीम से लोगों के आपती झगड़ों और मुक़हमों का फैसला करने के मुताल्लिक एक नये बाब (अध्याय) का निहायत मुफ़ीद इज़ाफ़ा हुआ जिसके ज़रिये अ़दालत व हुक्सत तक पहुँचने से पहले ही बहुत से मुक़हमों और झगड़ों का फैसला बिरादरियों की पंचायत में हो सकता है।

# दूसरे झगड़ों में भी हकम के ज़रिये सुलह-सफ़ाई कराई जाये

हज़राते फ़ुक़रा (दीनी मसाईल के माहिर उलेमा) ने फ़रमाया है कि आपसी सुलह कराने के लिये दो हकामों के भेजने की यह तजबीज़ सिर्फ़ मियाँ-बीबी के द्वागड़ों में सीमित नहीं बालिक दूसरे झगड़ों और विचादों में भी इससे काम लिया जा सकता है और लेना चाहिये, ख़ुसूसन जबिक झगड़ने बाले आपस में अज़ीज र रिक्तेदार हों, क्योंकि अदालती फ़्रेसलों से चबती बगड़ा तो ख़ुस्त हो जाता है मार वो फ़्रैसले देव वेतों में मैल व दुश्मनी के जारपीम छोड़ जाते हैं जो बाद में बहुत ही नागवार शक्लों में ज़ाहिर हुआ करते हैं। हज़्स्त फ़ास्क़ आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने कृतियों के लिये यह फ़्रसान जारी फ़्रसा दिया था कि:

رُكُوِ القُصَاءَ بُنْنَ وَرِي الْأَرْحَامِ حَتَّى يَصْطَلِحُوا فَإِنَّا فَصْلَ الْقَصَاءَ يُوْرِثُ الصَّغَاتِنَ. (معين الحكام، ص ٢١٤)

"रिश्तेदारों के मुक्हमों को उन्हीं में वापस कर दो ताकि वे ख़ुद बिरादरी के सहयोग से आपस में सुलह की सूरत निकाल लें, क्योंकि काज़ी का फैसला दिलों में कीना व दुश्मनी पैदा होने का सबब होता है।"

हनफी फुकहा में से काज़ी कुदुस अलाउद्दीन तयबुलती ने अपनी किताब मुर्दनुल-हुक्काम में और इन्ने शहना ने लिसानुल-हुक्काम में इस फरमाने फ़ारूकी को ऐसे पंचायती फ़ैसलों की ख़ास बुनियाद बनाया है जिनके ज़िरये दोनों फ़रीक़ों की रज़ामन्दी से सुलह की कोई सूरत निकाली जाये, और साथ ही यह भी लिखा है कि अगरचे फ़ारूकी फ़्रस्मान में यह दुक्म रिश्तेदारों के आपसी झगड़ों से मुताल्लक है मगर इसकी जो इल्लत व हिक्मत हमें फ़्रस्मान में मज़कूर है कि अदालती फ़ैसले दिलों में कद्दार (मैल) पैदा कर दिया करते हैं यह हिक्मत रिश्तेदार और गैर-रिश्तेदारों में अ़म है, क्योंकि आपसी कदूरत और दुअमनी से सब ही मुसलमानों को बचाना है, इसिकेयं कोज़िमां और क़ाज़ियों के लिये मुनासिब यह है कि मुक्हमों की सुनवाई से पहले इसकी कीशिश कर लिया करें कि किसी सूरत से उनमें आपस में रज़ामन्दी के साथ समझौता हो जाये।

गुर्ज़ कि इन दो आयतों में इनसान की घरेलू और ख़ानदानी ज़िन्दगी का एक ऐसा जामें और मुकम्मल निज़ाम इरशाद फ़रमाया गया है कि अगर इस पर पूरा अ़मल हो जाये तो दुनिया के अक्सर झगड़े-फ़राद और जींगें मिट जायें, मर्द और औरतें सब मुत्मईन होकर अपनी घरेलू ज़िन्दगी को एक जन्मत की ज़िन्दगी महसूस करने लोंग और घरेलू झगड़ों से जो कबाईली और फिर जमाअती और मुल्की झगड़े और जंगें खड़ी हो जाती हैं उन सब से अमन हो जाये। आख़िर में फिर इस अजीब व गरीब क्ररआनी स्थिर निज़ाम पर एक संक्षिप्त नज़र डालिये

जो उसने घरेल झगड़ों के खत्म करने के लिये दुनिया को दिया है: 1. घर का झगड़ा घर ही में दर्जा-ब-दर्जा तदबीरों के साथ चका दिया जाये।

2. यह सूरत मुम्किन न रहें तो हाकिमों या बिरादरी के लोग दो हकमों के जरिये उनमें समझौता करा दें ताकि घर में नहीं तो ख़ानदान ही के अन्दर सीमित रहकर झगड़ा ख़त्म हो मंत्रे ।

3. जब यह भी मुम्किन न रहे तो आखिर में मामला अदालत तक पहुँचे, वह दोनों के हालात व मामलात की तफतीश करके न्याय के साथ फैसला करे। आयत के आखिर में 'इन्नल्ला-ह का-न अलीमन खबीरा' फरमाकर दोनों हकमों को भी सचेत फरमा दिया कि तम कोई बेडन्साफी या गलत हरकत करोगे तो तमको भी एक अलीम व

ख़बीर (यानी अल्लाह तआ़ला) से साबका पड़ना है, इसको सामने रखो। وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تَشُرِكُوا بِهِ شَيًّا وَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِنِي الْقُدْلِ وَ الْيَتْلَى وَالْسَلِينِ وَ الْجَارِ ذِك الْقُرْبُ وَالْجَارِ الْجُنْبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابِنَ السِّبِينِ ﴿ وَمَا مَكَكُتُ أَيْمَا نُكُمُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ مَنَ كَانَ مُخْتَالًا فَحُورًا ﴿ الَّـٰذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بالْبُخْلِ

وَ يَكُتُمُونَ مَنَا أَتْمُهُمُ اللهُ مِن قَضَلِهِ - وَ اَعْتَدَانًا لِلْكِفِينَ عَدَانًا مُهِينًا ﴿ وَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَآ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْأَخِرِ ۚ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطُنُ لَهُ قَرِيْدًا فَسَاءَ قَرِيْنًا ۞

वअ़्बुदुल्ला-ह व ला तुशिरकू बिही शैअंव-व बिल-वालिदैनि इस्सानंव-व बि-जिल्कुरुबा वल्यतामा वल्मसाकीनि

वल्जारि जिल्-क्रुर्बा वल्जारिल-

जुन्बि वस्साहिबि बिल्-जिम्ब विबनस्सबीलि व मा म-लकत ऐमान्क्म, इन्नल्ला-ह ला यहिब्ब

मन का-न मुख्तालन फुख़ुरा (36)

और बन्दगी करो अल्लाह की और शरीक न करो उसका किसी को, और माँ-बाप के साथ नेकी करो और कराबत वालों के

साथ, और यतीमों और फकीरों और पड़ोसी करीब और पड़ोसी अजनबी, और पास बैठने वाले और मसाफिर के साथ. और अपने हाथ के माल यानी गलाम बाँदियों के साथ, बेशक अल्लाह को पसन्द नहीं आता इतराने वाला बडाई

करने वाला। (36)

जो कि बुख्ल (कन्जुसी) करते हैं और यब्हालू-न व अल्लजी-न यअम् रूनन्ना-स विल्-बुड़िल व सिखाते हैं लोगों को बुख्ल, और घुपाते यक्तम्-न मा आताहुमुल्लाहु मिन् हैं जो उनको दिया अल्लाह ने अपने फुल फज्लिही, व अञ्चतदना लिल्काफिरी-न से, और तैयार कर रखा है हमने काफिरों अजाबम-महीना (37) वल्लजी-न के लिये अजाब जिल्लत का। (37) और युन्फिक्-न अम्वालहुम् रिआअन्नासि वे लोग जो कि खर्च करते हैं अपने माल व ला युअमिन्-न बिल्लाहि व ला लोगों के दिखाने को और ईमान नहीं बिल्-यौमिल्-आहि।रि, नाते अल्लाह पर और न कियामत के ਰ मंध्यक् निश्शौतान् लह् क्रीनन् दिन पर, और जिसका साथी हुआ शैतान तो वह बहुत बुरा साथी है। (38) फुसा-अ कुरीना (38)

#### इन आयतों का पीछे से ताल्लक

सूरः निसा की तफ़सीर में आप देखते आये हैं कि इस सूरत में बन्दों के हुक्कुक का ज़्यादा एहितिमाम कियम गया है। सूरत के शुरू से यहाँ तक आम इनसानी हुक्कुक की अहमियत का मुख़त्तार तज़िकरा फ़्रिसाने के बाद यतीमां और औरतों के हुक्कुक का एकितमाम और उनमें कोताही पर सज़ा, वईद और इस दुनिया में जो उनके दो कमज़ोर वर्गों यानी बच्चों और औरतों के साथ ज़ुल्म रवा रखा गया और ज़ालिमाना रस्में इिक्तयार की गई उनकी इस्लाह का और फिर विसंसत के हुक्कुक का बयान आया है। उसके बाद माँ-वाप और टूसरे रिश्तेदारों और ताल्लुक वालों, पड़ीसियों और आम इनसानों के हुक्कुक का कुछ तफ़सीली बयान आ रहा है। और चूँकि इन हुक्कुक को पूरी तरह बही शख़्त जदा कर सकता है जो अल्लाह तआ़ला और रसूले करीम सल्लालाहु अलैंडि व सल्लम और कियामस के साथ अलीदा दुष्टस्त रखता हो, तथा कन्जूसी, तकक्बुर और दिखावे से भी बचता हो, इसलिये कि ये चीज़ें भी हुक्कुक के अदा करने में रुकाबट बनती हैं, इसलिये इन आयतों में तीहीद (अल्लाह को अलेला माबूद मानने) और शीक़ दिलाने व इराने के कुछ मज़ामीन दशाद फ़्रसाये। और शिक़ फ़्रिसाई।

#### ख़ुलासा-ए-तफसीर

और तुम अल्लाह तआ़ला की इवादत इंख्रियार करो (इसमें तौहीद भी आ गई) और उसके साथ किसी चीज़ को (चाहे वह इनसान हो या गैर-इनसान इवादत में या उनकी ख़ास सिफ़ात में, एतिक़ाद में) शरीक मत करो, और (अपने) माँ-वाप के साथ अच्छा मामला करो, और (इसरे)

रिश्तेदारों के साथ भी और यतीमों के साथ भी और ग़रीब-ग़रबा के साथ भी, और पास वाले पड़ोसी के साथ भी और दूर वाले पड़ोसी के साथ भी, और साथ रहने और उठने-बैठने वाले के साथ भी (चाहे वह मज्लिस हमेशा की हो जैसे लम्बे सफर का साथ और किसी जायज काम में शिर्कत, या वक्ती और अस्थायी हो जैसे छोटे सफर या इत्तिफाकी जलसे में शिर्कत) और सहगीर l के साथ भी (चाहे वह तुम्हारा ख़ास मेहमान हो या न हो) और उन (गुलाम-वाँदियों) के साथ भी जो (शरई तौर पर) तुम्हारे मालिकाना कब्जे में हैं (गुर्ज़ कि इन सबसे अच्छा मामला करो. जिसकी तफसील शरीअत ने दूसरे मौके पर बतला दी है। और जो लोग इन हुकूक को अदा नहीं करते अक्सर इसके कई कारण हैं, या तो उनके मिज़ाज में तकब्बर है कि किसी को ख़ातिर में नहीं लाते, और किसी की तरफ तवज्जोह ही नहीं करते, और या उनकी तबीयत में कन्जुसी गालिब है कि किसी को देते दिलाते जान निकलती है, और या उनको रसल्ललाह सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम के साथ एतिकाद नहीं कि आपके अहकाम को और हक्कक के अदा करने के सवाब के वायदों को और हकक के बरबाद करने के अजाब की वईदों को सही नहीं समझते, और यह कफ़ है। और या उनकी आदत नुमाईश और दिखाये की है इसलिये जहाँ दिखावे और नाम का मौका हो वहाँ देते दिलाते हैं चाहे हक न हो, और जहाँ नाम और दिखावा न हो वहाँ हिम्मत नहीं होती चाहे हक हो, और या उनको सिरे से खुदा तुआला ही के साथ अकीदा नहीं. या वे कियामत के कायल नहीं. और यह भी कफ़ है।

इसलिये इसी तरतीब से जो इन बातों को व्यक्तिगत या सामहिक रूप से करते हैं उनका हाल भी सन लो कि) बेशक अल्लाह तआला ऐसे शख्सों से महब्बत नहीं रखते जो (दिल में) अपने को बड़ा समझते हों. (जबान से) शेखी की बातें करते हों। जो कि बुख्ल "यानी कन्जुसी" करते हों और दसरे लोगों को भी बख्त की तालीम करते हों (चाहे जबान से या इस तरह से कि उनको देखकर दसरे यही तालीम पाते हैं) और वे उस चीज को छपाकर रखते हों जो अल्लाह तुआला ने उनको अपने फुल्ल से दी है (इससे मराद या तो माल व दौलत है जबिक हिफाजत की मस्लेहत के बजाय महज़ कन्ज़्सी की वजह से छूपा दे कि हक़्क वाले उनसे उम्मीद और अपेक्षा ही न करें, या मुराद इल्मे दीन है कि यहूद रिसालत की ख़बरों को छुपाया करते थे। पस कन्जुसी भी आम हो जायेगी, तो इसमें कन्जूस और रिसालत के इनकारी दोनों आ गये) और हमने ऐसे नाशकों के लिए (जो माल या रसूल के तशरीफ लाने की नेमत के हक को न पहचानें) तौहीन वाली सजा तैयार कर रखी है। और जो लोग कि अपने मालों को लोगों को दिखाने के लिए खर्च करते हैं और अल्लाह तआ़ला पर और आख़िरी दिन (यानी कियामत के दिन) पर एतिकाद नहीं रखते (उनका भी यही हाल है कि अल्लाह तआला को उनसे महब्बत नहीं) और (बात यह है कि) शैतान जिसका साथी हो (जैसे कि इन जिक्र हुए लोगों का हुआ है) तो उसका वह बुरा साथी है (िक ऐसा मिशवरा देता है जिसमें परिणाम स्वरूप सख़्त नुक़सान है)।

### मआरिफ़ व मसाईल

### हुकूक के बयान से पहले तौहीद का ज़िक्र क्यों?

हुद्भूक् की तफसील से पहले अल्लाह तञ्जाला की फ्ररमॉबरदारी व इबादत और तौहीद का मज़मून इस तरह इरशाद फ्ररमाया गया:

وَاعْبُدُوا اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْنًا

यानी "अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को इबादत में शरीक न ठहराओ।" हुस्कृत के बयान से पहले इबादत और तीहीद के मज़मून को ज़िक्र करने में बहुत ती हिक्षमतें हैं, जिनमें से एक यह है कि जिस श्रद्धा को खुदा तआ़ला का ख़ीफ और उसके हुस्कृत का एहितमाम न हो तो उससे दुनिया में और किसी के हुस्कृत के एहितमाम (पाबन्दी और अदायेगी) की क्या उम्मीद रखी आ सकती है। बियरती और समाज की शर्म या हुस्कृत के कानून से बचने के लिये हज़ारों राहें हुँढ लिता है। वह चीज़ जो इनतान को इनसानी हुस्कृत के पहितराम पर हाज़िर व गायब मजबूर करने वाली है वह सिर्फ ख़ीफे ख़ुदा और तकवा है और यह ख़ीफ़ व तक्वता सिर्फ तीहीद हो के ज़रिये हासिल होता है। इसलिये विभिन्न ताल्लुकृत और रिश्ते वालों के हुस्कृत की तफ़सील से पहले अल्लाह तज़ाला की तीहीद व इबादत की याददेहानी मुनासिन थी।

### तौहीद के बाद माँ-बाप के हुक़ूक़ का ज़िक्र

इसके बाद तमाम रिश्तेदारों और ताल्लुक वालों में सबसे पहले माँ-वाप के हुक्टूक का बयान फरमाया और अल्लाह तआ़ला ने अपनी इबादत और अपने हुक्टूक के साथ ही माँ-वाप के हुक्टूक को बयान फरमाकर इस तरफ भी इशारा कर दिया कि हक़ीक़त और असल के एतिबार से तो सारे एहसानात व इनामात अल्लाह तआ़ला की तरफ से हैं तेकिन ज़ाहिरी असबाब के एतिबार से देखा जाये तो अल्लाह तआ़ला के बाद सबसे ज़्यादा एहसानात इन्सान पर उसके माँ-वाप के हैं, क्योंकि आ़म असबाब में वही उसके वजूद का सबब हैं, और पैदाईश से लेकर उसके जना होने तक जितने कठिन मरहले हैं उन सब में बज़ाहिर असबाब मों बार ही उसके वजूद और फिर उसके वा तरक़ कि जाने के कुत्त के ज़ामिन हैं, इसी लिये हुएआ़ने करीम में दूसरे मीक़ों पर भी माँ-वाप के हुक्टूक को अल्लाह तआ़ला की इबादत व इताज़त के साथ ही बयान फरमाया गया है। एक जगर इस्ताद है:

أن أشكُّولِي وَلوَ الدِّيْكِ.

"यानी मेरा शुक्र अदा करो और अपने माँ-बाप का शुक्र अदा करो।" दसरी जगह इरशाद है: وَإِذْا حَذْنَا مِيثَاقَ بَعِي إِسْرَ آئِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ الْحَسَانَا. (٨٣:٢)

इन दोनों आयतों में माँ-वाप के मामले में यह नहीं फ़रमाया कि उनके हुन्कुरू अदा करों, या उनकी द्विदमत करों, बर्किन लफ़्त एहसान लाया गया जिसके आम मफ़्तूम में यह भी दाख़िल है कि ज़रूरत के मुवाफ़िक उनके हुवों में अपना मान ार्च करें, और यह भी दाख़िल है कि जैसी ज़रूरत को उसके मुवाफ़िक उनके हुवों में अपना मान ार्च करें, और यह भी दाख़िल है कि जनके साथ गुफ़्तगू में सख़ा आवाज़ से या बहुत ज़ार से न बोलें जिससे उनकी नेजदबी हो, कोई ऐसा किलमा न कहें जिससे उनके दिल को तकलीफ़ हो, उनके दोसों और ताल्लुक वालों से भी कोई ऐसा सुलूक न करें जिससे माँ-वाप का दिल दुखे, बर्किक उनको आराम पहुँचाने और ख़ुश्च रखने के लिये जो सुरतें इख़्तियार करनी एड़ वो सब करें, यहाँ तक कि अगर माँ-वाप ने औलाद के हुक़्क़ में कोताही भी की हो तब भी ओलाद के लिये वरसुलूकी करने का कोई मौक़ा नहीं है।

हज़रत मुज़ाज़ बिन जबल रिज़यल्लाहु ज़लु फ़रमाते हैं कि मुझे रहुले करीम सल्लल्लाहु, ज़लिह व सल्लम ने दस वसीयतें फ़रमाई थीं। एक यह कि जल्लाह तज़ाला के साथ किसी को शरिक न ठहराओं अगरचे तुम्हें कृत्ल कर दिया जाये या आग में जला दिया जाये, दूसरे यह कि अपने माँन्याप की नाफ़रमानी या दिल दुखाने वाला काम न करो अगरचे वे यह हुक्म दें कि तुम अपने जहल (घर वालों) व माल को छोड़ दो। (मुन्तद अहमद)
रसलें करीम सल्लल्लाह अलैंहि व सल्लम के इराजादात में जिस तरह माँन्वाप की इताअत

्रभूत क्यान परिवरणाडु जुलार प तरान क इत्यावत म ।जस तरह मा-बाप की इताजत और उनके साथ अच्छे सुनुक की ताकीदें आई हैं, इसी तरह इसके बेहन्तिहा फ्ज़ाईल और सवाब के दर्जें भी क्यान हुए हैं।

बुख़ारी व मुस्लिम की एक हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैंडि व सल्लम ने फ़्रमाया कि जो शख़्स यह चाहे कि उसके रिज़्क और उम्र में बरकत हो उसको चाहिये कि सिला-रहमी करें यानी अपने रिश्तेदारों के हुज़ूह अदा करें।

तिर्मिज़ी की एक रिवायत में है कि अल्लाह तआ़ला की रज़ा बाप की रज़ा में और अल्लाह तआ़ला की नाराजी बाप की नाराजी में है।

शुअ़बुल-ईमान में बैहकी ने रिवायत किया है कि रसूले करीम सल्तल्लाह अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जो लड़का अपने माँ-बाप का आज्ञाकारी व फ़रमाँबरदार हो जब वह अपने माँ-बाप को इज़्ज़त व मुहब्बत की नज़र से देखता है तो हर नज़र में उसको मक़बूल हज का सवाब मितता है।

बैछकी ही की एक रियायत में है कि रसुतुल्ताह सल्तल्लाहु अतैहि व सल्लम ने फरमाया कि तमाम मुनाहों को अल्लाह तआ़ला माफ़ फ़रमा देते हैं लेकिन जो शख़्त माँ-बाप की नाफ़रमानी और दिल दुखाना करे उसको आख़िरत से पहले दुनिया ही में तरह-तरह की आफ़तों में मुन्तला कर दिया जाता है।

### रिश्तेदारों के साथ अच्छा सुलूक

आयत में माँ-वाप के बाद आम ज़िवल-क़ुरबा यानी तमाम रिश्तेदारों के साय अच्छे सुत्क की ताकीद आई है। कुरआने करीम की एक जामे और मशहूर आयत में जिसको आप सल्लल्लाहु अलैंकि व सल्लम अक्सर अपने खुतबात (बयानों) के आख्रिर में तिलावत फ्रमाया करते थे, इस मज़्मून को इस तरह बयान फ्रमाया है:

إِنَّ اللَّهَ يَاٰمُو بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْثَاثُى ذِي الْقُرْبِي

यानी ''अल्लाह तआ़ला हुक्म देते हैं सब के साथ इन्साफ़् और अंग्छे सुलूक़ का और रिक्ष्तेदारों के हुक्कूक़ अदा करने का।'' जिसमें रिक्ष्तेदारों की गुंजाईश के अनुसार माली और जानी स्विदमत भी दाख़िल है और उनसे मुलाकृति व ख़बरगीरी भी।

हज़रत सलमान इन्ने ज़ामिर रज़ियलाहु ज़न्हु फ़्रसाते हैं कि रसूले करीम सल्ललाहु अलैहि व सल्लम ने फ़्रसाया कि सदका ज़ाम मिस्कीनों फ़कीरों को देने में तो सिर्फ सदके का सवाब मिलता है और जगर अपने ज़ी-रहम रिश्तेदार को दे दिया जाये तो उसमें दो सवाव हैं- एक सदके का, दूसरा सिला-रहमी का। यानी रिश्तेदारी के हुकूक अदा करने का।

(मुस्नद अहमद, नताई, तिर्मिज़ी) उक्त आयत में अव्यत्त माँ-वाप के हुक्क् की ताकीद फरमाई फिर आम रिश्तेदारों की।

### यतीम और मिस्कीन का हक्

तीसरे नम्बर में इरशाद फुरमायाः

والكتامي والمساكير

यतीमों और मिस्कीनों के हुक्कूक का मुफ्ससल (विस्तृत) बयान अगरचे सूरत के शुरू में आ चुका है मगर इसकी याददेहानी रिश्तेदारों के तहत फुरमाकर इस तरफ़ इशारा कर दिया कि लावारिस बच्चों और वेसहारा लोगों की इम्दाद व इआ़नत को भी ऐसा ही ज़रूरी समझें जैसा अपने रिश्तेदारों के लिये करते हैं।

#### पड़ोसी का हक्

चौथे नम्बर में इरशाद फ्रमायाः

وَالْجَارِذِي الْقُرْبِنِي

और पाँचवें नम्बर में:

وَالْجَارِ الْجُنُبِ

जार के मायने पड़ोसी के हैं। इस आयत में इसकी दो किस्सें बयान फरमाई हैं एक जारे ज़िक्कुरबा दूसरे जारे जुनुब इन दो किस्सों की तफसीर व तशरीह में सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम के मुख़्तलिफ़ अक़वाल हैं:

आम मुफ़िस्सिरीन ने फ़रमाया कि जारे ज़िक्कुरबा से मुगद वह पड़ीसी है जो तुम्हारे मकान के क़रीब (मिला हुआ) रहता है और जारे जुनुब से वह पड़ोसी मुगद है जो तुम्हारे मकान से कुछ फ़ासले पर रहता है।

हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रिज़यल्लाहु झुन्हु ने फ़्रसाया कि जारे ज़िल्ह्युरबा से वह श़ब्दा मुराद है जो पड़ोसी भी है और रिश्तेदार भी, इस तरह इसमें दो हक जमा हो गये और जारे ज़ुनुब से मुराद वह है जो सिर्फ़ पड़ोसी है रिश्तेदार नहीं, इसलिये उसका दर्जा पहले वाले से बाद में रखा गया।

कुछ मुफ़रिसरीन हज़रात ने फ़रमाया कि जारे ज़िल्कुरबा वह पड़ोसी है जो इस्लामी बिरादरी में वाखिल और मुसलमान है, और जारे जुनुब से ग़ैर-मुस्लिम पड़ोसी मुखद है।

कुरआन के अलफाज़ में इन सब मायनों की गुंजाईश है, और स्क्रीकृत के एतिबार से भी दर्जे में फुर्क हो जाना एक माक़ूल और मोतबर चीज़ है। और पड़ोती के रिश्तेदार या गैर होने के एतिबार से भी और मुस्लिम और ग़ैर-मुस्लिम होने के एतिबार से भी, और इस पर सब का इत्तिफाक़ है कि पड़ोत्ती चाहे करीब हो या हूर, रिश्तेदार हो या गैर, मुस्लिम हो या ग़ैर-मुस्लिम, बहरहाल उसका हक है, गुंजाईश और हालात के मुताबिक, उसकी इमदाद व इजानत और

अलबत्ता जिसका हक पड़ोसी होने के अलावा दूसरा भी है वह दूसरे पड़ोसियों से रजें में मुकट्टम (पहले) है। एक हदीस में खुद रसूले करीम सल्ललाहु अलैहि व सल्लम ने इसको वाज़ेह फ्रम्सा दिया। इरशाद फ्रमाया कि ''कुछ पड़ोसी वे हैं जिनका सिफ् एक हक है, कुछ वे हैं जिनको दो हक हैं और कुछ वे जिनके तीन हक हैं। एक हक वाला पड़ोसी गृर-मुस्तिम हैं जिससे कोई रिस्तेदारी भी नहीं, दो हक वाला पड़ोसी वह है जो पड़ोसी होने के साथ मुंसल्यान भी है, तीन हक वाला पड़ोसी वह है जो पड़ोसी होने के साथ मुंसल्यान भी है, रस्तेवारी भी नहीं, दो हक वाला पड़ोसी वह है जो पड़ोसी होने के साथ मुंसल्यान भी है, रस्तेवारी मा सल्ललाहु अलैहि व सल्लम का इरशाद है कि हज़रत जिज़ाईल हमेशा मुझे पड़ोसी की रियायत व इमदाद की ताकीद करते रहे, यहाँ तक कि मुझे यह गुमान होने लगा कि आवाद पड़ोसी को पिरायदारों को तरह विरासत में शरीक कर दिया आयेगा।

(बुख़ारी व मुस्लिम)

तिर्मिज़ी और मुस्नद अहमद की एक रिवायत में है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फुरमाया कि किसी मीहल्ले के लोगों में अल्लाह तआ़ला के नज़दीक सबसे अफ़ज़ल और बेहतर वह शहुस है जो अपने पड़ोसियों के हक में बेहतर हो।

मुस्नद अहमद की एक हदीस में इरशाद है कि एक पड़ोसी को पेट भरकर खाना जायज़

नहीं जबकि उसका पड़ोसी भूखा हो।

**छठे नम्बर में इरशाद फरमायाः** 

### साथी और पास बैठने वाले का हक

والصاحب بالمجنب

इसके लफ़्ज़ी मायने "बराबर में बैठने वाले साथी" के हैं, जिसमें सफ़र का साथी भी दाख़िल है जो रेल में, जहाज़ में, बस में, गाड़ी में आपके वराबर में बैठा हो. और वह शख़्स भी दाख़िल है जो किसी आम मज्लिस में आपके बराबर में बैठा हो।

इस्लामी शरीअत ने जिस तरह नज़दीक व दूर के मुस्तिकल के पड़ोसियों के हुक़ूक वाजिब फरमाये इसी तरह उस शख़्स का भी साथ रहने का हक लाज़िम कर दिया जो थोड़ी देर के लिये

किसी मज्लिस या सफर में आपके बरावर में बैठा हो, जिसमें मुस्लिम व गैर-मुस्लिम और रिश्तेदार व गैर-रिश्तेदार सब बराबर हैं। उसके साथ भी अच्छे सुलुक की हिदायत फरमाई जिसका अदना दर्जा यह है कि आपके किसी कौल व फेल से उसको तकलीफ न पहुँचे, कोई गफ्तग ऐसी न करें जिससे उसका दिल दुखे, कोई काम ऐसा न करें जिससे उसको तकलीफ हो जैसे सिग्नेट पीकर उसका धुआँ उसके मुँह की तरफ़ न छोड़ें, पान खाकर पीक उसकी तरफ़ न

डालें. इस तरह न बैठें जिससे उसकी जगह तंग हो जाये। करुआने करीम की इस हिदायत पर लोग अमल करने लगें तो रेलवे मुसाफिरों के सारे झगड़े ख़ुत्म हो जायें। हर शख़्स इस पर ग़ौर करे कि मुझे सिर्फ एक आदमी की जगह का हक है इससे ज्यादा जगह घेरने का हक नहीं, दूसरा कोई अगर करीब बैठा है तो इस रेल में उसका भी उतना ही हक है जितना मेरा है। कछ मफिरसरीन हजरात ने फरमाया कि बराबर में बैठने वाले में हर वह शख़्स दाख़िल है जो किसी काम और किसी पेशे में आपका शरीक है। कारीगरी, मजदूरी में, दफ्तर की नौकरी में.

सफ़र में, वतन में। (तफ़सीर ख़हल-मआ़नी) राहगीर का हक

सातवें नम्बर में इरशाद फरमायाः

यानी राहगीर। इससे मुराद वह शख़्स है जो सफ़र के दौरान आपके पास आ जाये, या आपका मेहमान हो जाये। चूँकि उस अजनबी शख्स का कोई ताल्लुक याला यहाँ नहीं है तो कुरआन ने उसके इस्लामी, बल्कि इनसानी ताल्लुक की रियायत करके उसका हक भी आप पर लाज़िम कर दिया कि हिम्मत व गुंजाईश के मुताबिक उसके साथ अच्छा सलुक करो।

# गुलाम, बाँदी और मुलाजिमों का हक

आठवें नम्बर में इरशाद फरमायाः

तकसीर मआरिफल-करआन जिल्द (2)

رُسَانِکُتُ اَبِمُانِکُمْ जिससे मुराद मम्लुक गुलाम और बाँदियाँ हैं। उनका भी यह हक् लाज़िम कर दिया गया कि उनके साथ अच्छे सुलूक का मामला करें, हिम्मत व गुंजाईश के मुवाफ़िक खिलाने पिलाने,

पहनाने में कोताही न करें और न उनकी ताकृत से ज़्यादा काम उन पर डालें। अगरचे आयत के अलफाज का स्पष्ट मतलब मस्लक गलाम और लाटियाँ है

अगरचे आयत के अलफाज़ का स्पष्ट मतलब मम्लूक, गुलाम और बादियाँ हैं लेकिन सबब व इल्लत एक होने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इरशादात की बिना पर ये अहकाम नौकरों और मुलाज़िमों को भी शामिल हैं कि उनका भी यही हक है कि मुकर्ररा तम्ख़्बाह और खाना वगै्रह देने में कन्ज़ूसी और देर न करें और उनकी ताकृत से ज़्यादा उन पर काम न डालें।

### हुक्कूक में कोताही वही लोग करते हैं जिनके दिलों में घमंड हो

आयत के आख़िर में इरशाद फरमायाः

إِنَّ اللَّهَ لَا يُعِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا.

यानी ''अल्लाह तआ़ला ऐसे शख़्झ को पसन्द नहीं करते जो घमंडी और दूसरों पर अपनी बड़ाई जताने वाला हो।''

आयत का यह आख़िरी जुमला पिछले तमाम इरशादात का पूरक है, कि पिछले आठ नम्बरों में जिन लोगों के हुजूरू की ताकीद आई है उनमें कोताही वही लोग करते हैं जिनके दिलों में पमंड और फछर व गुरूर है। अल्लाह तआ़ला सब मुसलमानों को इससे मुहफूज रखें।

घमंड और जाहिली तफाखुर (एक दूसरे पर बड़ाई जताने) की वईद में बहुत सी हदीसें भी बयान हुई हैं:

خَوْمَنْ خُودْلُو مِنْ أَيْمَالُ وَلَا يَنْخُلُ الْحِنْدُا مَدْ فِي فَلْهِ مِثْقَالَ خَيْرُ مِنْ خُودْلُ مِنْ كِي ( اسْتُوهُ ١٣٠٣ عراد اسْم ) "हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रजियल्लाहु अन्हु से रियायत है वर्ह अख़्ल जहन्म में (हमेशा के सिये) नहीं जायेगा जिसके दिल में राई के दाने के बरावर ईमान हो, और जन्नत में

ऐसा कोई शख़्स नहीं जा सकेगा जिसके दिल में राई के दाने के बराबर तकब्बुर (धमंड) हो।" एक और हदीस जिसमें तकब्बुर की परिभाषा भी बयान हुई यह है: عَن أِبْن مُسَمُودٍ وَمِعَى اللهُ عَنْدُ قَالَ فَالْ رَصُرُلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيُهِ رَسُلَمُ لَا يَذَخُلُ أَنْجُنَّهُ مَنْ كَانَا فِي قُلْبِهِ

عن ابني مسمود وطبي الله عنه قال قال رصول الله حسلي الله عليه وسلم لا يدخل الجند من كانا هي قعيم منقال ذرّة بني كير فقال رَجُل إنْ الرُّجُل يُحِبُ أَنْ يُكُونُ فَرْبُهُ حَسَنا وَنَعْلُهُ حَسَنا ، قَالَ إِنْ الْجَمَالَ الْكِيْرُ يُعْلُواْلُحِقَّ وَغُمْطُ النَّاسِ. (مشكرة عن ٣٣ بحواله مسنم)

----

"द्रजरत डब्ने मसऊद रिजयल्लाह अन्ह से रिवायत है कि आप सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने फरमाया जन्नत में वह शख्स दाखिल नहीं हो सकेगा जिसके दिल में जर्रा बराबर तकबार हो। भौजद हजरात में से एक आदमी ने सवाल किया- लोग चाहते हैं कि उनके कपड़े अच्छे हों उनके जते अच्छे हों (तो क्या यह भी तकब्बर में दाखिल है?) आप सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तआला खुद भी जमील हैं और जमाल को पसन्द भी फरमाते हैं। तकब्बर जाम है हक (सही बात को) रह करने का और लोगों को जलील समझने का।"

इसके बाद 'अल्लजी-न यब्बल-न......' में बयान है कि जो लोग घमण्डी होते हैं वे वाजिब हक्क में भी कन्जुसी करते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझते और दूसरों को भी अपने कील व अमल से इस बरी सिफत को इंग्लियार करने की तरगीब देते हैं।

आयत में बुख्त (कन्जुसी) का लफ्ज आया है, जिसका हक्म आम बोलचाल में माली हुकूक् के अन्दर कोताही करने पर होता है, लेकिन आयत के शाने नुज़ल से मालम होता है कि यहाँ बख्ल का लफ्ज आम मायने में इस्तेमाल किया गया है, जो माल और इल्म दोनों में बख्ल को शामिल है।

हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाह अन्ह की रिवायत से मालम होता है कि यह आयत मदीना के यहद के हक में नाजिल हुई थी. ये लोग बहुत ज्यादा धमण्डी थे, इन्तिहाई दर्जे के कन्ज्रस थे। माल खर्च करने में भी बख्ल (कन्जुसी) करते थे और उस इत्म को भी छुपाते थे जो उन्हें अपनी आसमानी किताबों से हासिल हुआ था। उन किताबों में हुनुर सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम की बेसत (नबी बनकर तशरीफ लाने) की खशख़बरी थी और आपकी निशानियों का भी जिंक्र था. लेकिन यहद ने उन सब का यकीन कर लेने के बाद भी बुख़्ल (कन्जूसी) से काम लिया, न ख़ुद उस इल्म के तकाजे पर अमल किया और न दूसरों को बतलाया कि वे अमल करते।

आगे फरमाया कि ऐसे लोग जो अल्लाह के दिये हुए माल व दौलत में भी बुख्ल करते हैं और इल्म व ईमान के मामले में भी बखील हैं, ऐसे लोग अल्लाह की नेमत के नाशक्रे हैं और उनके लिये तौहीन भरा अजाब तैयार कर लिया गया है।

इन्फाक (खर्च करने) की फजीलत और बुख़्ल (कन्जूसी) की बुराई के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः

عَنْ أَبِي هُ رَيْوَءَ \* قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامِنْ يُوْمٍ يَصْبِحُ الْعِبَادُ فِيْهِ إِلَّا مَلَكَان يَنْزَلَان

فَيَقُولُ أَحَلُهُمَا اللَّهُمُّ اعْطِ مُنْفِقًا خَلْفًا وَيَقُولُ الْاخْرُ اللَّهُمَّ اغْطِ مُمْسِكًا تلَفًا. (مِعارى و مسلم)

"हज़रत अबू हुरैरह रिज़यल्लाहु अन्हु से रिवायत है आप सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम फरमाया कि हर सुबह के बबत दो फरिश्ते नाज़िल होते हैं, उनमें से एक यह कहता है ऐ अल्लाह! भलाई के रास्ते में खर्च करने वाले को अच्छा बदला अता फरमा, और दूसरा कहता है ऐ अल्लाह! बखील को (माल व दौलत की) तबाही दे।"

عَنْ أَسْمَاءٌ قَالَتُ: قَالَ مَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْفَقَرْ وَ لَا يُحصرُ فُيُحص اللَّهُ عَلَيْكِ وَلَا يُوعِيْ

सरः निसा (4)

فَهُ عِيرِ اللَّهُ عَلَيْكِ وَارْضِيحِي مَا اسْتَطَعْتِ. (بخارى و مسلم) "हज़रत अस्मा रज़ियल्लाह अन्हा से रिवायत है आप सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने फुरमाया ऐ अस्मा! ख़ैर के रास्ते में खर्च किया कर और गिन-गिनकर न दे वरना अल्लाह भी तुम्हारे हक में गिनना शुरू कर देगा, और ख़र्च करने से बचने के लिये बहुत ज़्यादा हिफाज़त न

बरतो वरना अल्लाह तआ़ला भी हिफाज़त करना शुरू कर देगा, और कम से कम जो तुझसे ही सके उसके देने से गरेज न कर।"

عَنْ أَبِيْ هَرَيْوَةٌ ۚ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّخِيُّ قَرِيْبٌ مِنَ الْفِقْرِيْبُ صِّنَ السَّاسِ، بَعِيلَة مِنَ النَّادِ. وَالْبَحِيلُ بَعِيلة مِنَ اللَّهِ بَعِيلة مِنَ الْجَدَّةِ بَعِيلة مِنَ النَّاسِ مَوليْتٌ مِنَ النَّادِ. وَالْجَاهِلُ صَبِّحَى أحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ عَابِدٍ بَخِيْل. (ترمذي)

''हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि सख़ी अल्लाह तआ़ला से भी करीब है जन्नत से भी करीब है और लोगों की नज़रों में भी पसन्दीदा है, और जहन्नम की आग से दूर है। और बख़ील अल्लाह से भी दूर है जन्नत से भी दूर है लोगों से भी दूर है और आग से करीब है। और जाहिल आदमी जो सख़ावत करता हो और फ़राईज़ को अदा करने और हराम कामों से बचने का एहतिमाम करता

हो उस कन्जूस से बेहतर है जो इबादत-गुज़ार हो।"

तकसीर मजारिफल-करजान जिल्द (2)

وَعَنْ آبِيْ مَسْعِيْلًا ۚ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَصْلَتَانَ لَا تَجْتَعِعَان فِي مُؤْمِن، ٱلْبُحْلُ وَسُوُّهُ "हज़्रत अबू सईद रज़ियल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाह अलैहि व

सल्लम ने फरमाया- दो बातें किसी मोमिन में जमा नहीं होतीं, बुख्ल और बद-अख्लाकी।" 'वल्लज़ी-न युन्फ़िक़ू-न......' से घमंडी लोगों की एक दूसरी सिफ्त बतला दी कि ये लोग

अल्लाह के रास्ते में खुद भी ख़र्च नहीं करते और दूसरों को भी बुख़्ल (कन्ज़्सी) की तरगीब देते हैं, अलबत्ता लोगों के दिखाने को खर्च करते रहते हैं। और चूँकि ये लोग अल्लाह और आख़िरत के दिन पर ईमान नहीं रखते इसलिये अल्लाह की रजा और आखिरत के सवाब की नीयत से खर्च करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ऐसे लोग तो शैतान के साथी हैं, लिहाजा इसका

अन्जाम भी वही होगा जो उनके साथी शैतान का होगा। इस आयत से मालूम हुआ कि जिस तरह वाजिब और ज़रूरी हुक़्क़ में कोताही करना बुख़्त

(कन्जुसी) करना ऐब की बात है इसी तरह लोगों को दिखाने के लिये और बेमकसद जगहों में खर्च करना भी बहुत बुरा है। वे लोग जो ख़ालिस अल्लाह तआ़ला के लिये नहीं बल्कि लोगों के दिखाने को नेकी करते हैं उनका वह अमल अल्लाह के नज़दीक मकबूल नहीं होता, और हदीस में इसे शिर्क करार दिया गया है। عَنْ أَبِيْ مُويُودَةٌ ۚ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أنا أَغْنَى الشُّرَكَآءِ عَنِ الشِّرْكِ مَنْ

عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيْ غَيْرِي تَرْكُتُهُ وَشُرْكُهُ

''हजरत अबू हुरैरह रिजयल्लाहु अन्हु से रिवायत है आप सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने फरमाया- अल्लाह तज़ाला फरमाते हैं कि मैं शिर्क से बिल्कुल बेनियाज़ हूँ जो शख़्स कोई नेक अमल करता है और उसमें मेरे साथ किसी दूसरे को भी शरीक ठहराता है तो मैं उस अमल को

शरीक ही के लिये छोड़ देता हूँ और उस अमल करने वाले को भी छोड देता हूँ।" وَعَنْ صَدَّاهِبْنَ أَوْسٍ فَمَالَ مَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى يُوَالِي فَقَدْ الشَّرِكَ وَمَنْ صَامً

يُوَاثِي فَقَدْ أَشُوكَ وَمَنْ تَصَدَّق يُرَانِي فَقَدْ أَشْرَكَ. (احمد بحواله مشكوة)

''हज़रत शहाद बिन औस रिज़यल्लाहु अन्हु से रिवायत है, फ़रमाते हैं कि मैंने रस्लुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को यह फरमाते हुए सुना- जिसने नमाज पढ़ी दिखाने के लिये तो उसने शिर्क किया, जिसने रोज़ा रखा दिखाने के लिये तो उसने शिर्क किया और जिसने कोई सदका दिया दिखाने के लिये तो उसने शिर्क किया।"

عَنْ مُحْمُودٍ بْنِ لَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ آخُوقَ مَا آخَاف عَلَيْكُمُ الشِّركَ الْأَصْفَ قَالُ ا يَارَسُوْلَ اللَّهِ وَمَا الشِّرُكُ الْاصْغَرُ، قَالَ الرِّياءُ. (احمد بعوالد مشكوة)

"मुहम्मद बिन लबीद रिज़यल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाह् अलैहि व सल्लम ने फरमाया- तुम्हारे मुताल्लिक मुझे बहुत ज़्यादा अन्देशा शिर्के असगर (छोटे शिक) का है। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हम ने पूछा शिर्के असगर क्या है? आपने फरमाया रिया (दिखावा)।"

और बैहकी की रिवायत में यह इजाफा भी है कि कियामत के दिन जब नेक आमाल का सवाब तकसीम होगा तो अल्लाह तआ़ला उन रिया (दिखादा) करने वालों से फरमायेंगेः

"तन लोगों के पास चले जाओ जिनको दिखाने के लिये तम दनिया में नेक अमल करते थे और देख लो कि क्या उनके पास तुन्हारे आमाल का सवाब और उसकी जजा है।"

وَمَا ذَا عَلَيْهِمُ لَوْ أَمْنُوا بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الْأَخِيرِ وَ ٱنْفَقُوا مِنَّا رَثَرَ قَهُمُ اللهُ ، وكانَ

اللهُ بهنم عَلِيمًا ﴿ إِنَّ اللهُ لا يُظلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ، وَإِنْ تَكُ حَسَنَةٌ يُضْعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَن نُهُ اَجِرًا عَظِيْمًا۞ فَكَيْفَ إِذَا جِنْنَا مِنُ كُلِي اُمَلَّمٍ إِشْهِيدٍ وَجِنْنَا بِكَ عَلَا لَمَؤُلَآءِ شَهِينًاۥ أَ يَوْمَنِهٰۥ يَتُوذُ الَّذِينَ لَقُرُوا وَعَصُوا الرَّمُولَ لَوَتُسُّونِي عِيمُ الْأَرْضُ ۚ وَلَا يَكُثُّمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا ﴿

व मा जा अलैहिम् ली आमन् बिल्लाहि वल्यौ मिल्-आहि।रि व अन्फक् मिम्मा र-ज्-क्हुमुल्लाहु, व कानल्लाहु बिहिम् अलीमा (39)

और क्या नुकसान था उनका अगर ईमान लाते अल्लाह पर और कियामत के दिन पर और ख़र्च करते अल्लाह के दिये हुए में से, और अल्लाह को उनकी खुब खबर है। (39) बेशक अल्लाह हकं नहीं रखता

इन्नल्ला-ह ला यिज़्लमु मिस्का-ल जर्रतिन् व इन् तक् ह-स-नतंय--युजािअफ़्हा व युज्ति मिल्लटु-हु अज्रुन् अजीमा (40) फ़र्क-फ़ इज़ा जिज्ञना मिन् कुल्लि उम्मतिम् ब-शहीिदेव्-व जिज्ञना वि-क अला नोगों पर अध्वाल वताने वाला। (41) उस

हा-चला-इ शहीदा (41) यौमइजिय-यवददुल्लज़ी-न क-फुरू व अ-सवुर्--रसू-ल लौ तुसव्या बिहिमुल्-अर्जु, व ला यक्तुमूनल्ला-ह हदीसा (42)

इन आयतों के मज़मून का पीछे से ताल्लुक

पहले गुज़री आयतों में ख़ुदा के इनकार, आख़िरत के इनकार और कन्जूसी वगैरह की मज़म्मत (बुराई) मज़कूर थी और इन आयतों में ख़ुदा व आख़िरत पर ईमान और अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने की तरगीब मज़कूर है, और आख़िर में हश्र के दिन अल्लाह के सामने खड़े होने का बयान करके उन लोगों को बुरे अन्जाम से डराया गया है जो ईमान नहीं लाते और न नेक अ़मल करते हैं।

#### ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और उनपर क्या मुसीबत नाज़िल हो जाएगी अगर वै लोग अल्लाह तज़ाला पर और आखिरी दिन (यानी किवामत) पर ईमान ले आएँ। और अल्लाह तज़ाला ने जो उनको दिया है उसमें से कुछ (इख़्तात के साथ) ख़र्च करते रहा करें (यानी कुछ भी नुकसान नहीं हर तरह नफ़्ता ही नफ़्ता है) और अल्लाह तज़ाला उन (में के नेक व बद) को ख़ुब जानते हैं (पस ईमान और झुबं करने पर सवाब देंगे और कुफ़ वग़ैरह पर अज़ाव) बिला शुब्ता अल्लाह तज़ाला एक ज़र्रा बसावर भी जुल्ला न करेंगे (में किसी का सवाब मार लें या बेवज़ह अज़ाब देने लगें जो कि ज़ाहिरी ज़ुल्म है) और (बिल्क वह तो ऐसे रहाम हैं कि) अगर एक नेकी होगी तो उसको कई गुना (करके सवाब देंगे जैसा कि दूसरी आयत में वायदा मज़कूर है) और (इस वायदा किये गये सवाब के अलावा) अपने पास से (अमल के बदले के बिना बतीर ईमाम और) और बड़ा अब (अल्ला) रेंगे। सो उस वक़्त भी क्या हाल होगा जबिक हम हर-हर उम्मत में से एक-एक गवाह को हाज़िर करेंगे और आपको उन लोगों पर (जिनका आप से साबक़ा हुआ है) गवाही देने के

लिए सामने लाएँगे (यानी जिन लोगों ने खुदाई अहकाम दुनिया में न माने होंगे जो-जो मामलात अम्बिया अलैरिमुस्सलाम की मौजूरगी में पेश आये थे सब ज़ाहिर कर देंगे, इस गवाही के बाद उन मुखालिफ़ों पर जुर्म साबित होकर सज़ा दी जायेगी। ऊपर फ़्रमाया था कि उस वक्त क्या हाल होगा, आगे उस हाल को खुद बयान फ़्रम्साते हैं कि) उस दिनं (यह हाल होगा कि) जिन लोगों ने (दुनिया में) कुफ़ किया होगा और रस्लुल का कहना न माना होगा वे इस बात की नम्नान करेंगे कि काश! (इस वक्त) हम ज़मीन के पेवन्द हो जाएँ (ताकि इस रुस्वाई और आफ़्त से महफ़्कु हों) और (गवाही के अ़लाव खुद वे इक्र्रारी मुजरिम भी होंगे क्योंकि) अल्लाह तज़ाला से किसी बात को (जो उनसे दुनिया में सादिर हुई थी) छुपा न सकेंगे, (पस दोनों तौर पर जुमें की क्राररदाद उन पर लगा दी जायेगी)।

# मआरिफ् व मसाईल

पहली आयत में फ्रमायाः

وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لُوامَنُوا بِاللَّهِ

यानी इनको क्या नुकसान पहुँच जाये और क्या मुसीबत पेश जा जाये जगर ये लोग अल्लाह पर और आख़िरत पर ईमान लायें और अल्लाह के दिये हुए माल में से ख़र्च करें। ये सब आसान काम हैं, इनके इंख्रियार करने में कुछ भी तकलीफ़ नहीं, फिर क्यों नाफ्रमान बनकर आख़िरत की तवाही अपने सर ले रहे हैं।

इसके बाद फरमायाः

انَّ اللَّهَ لَا يَظْلَمُ مِثْقَالَ ذَرَّة

यानी अल्लाह तआ़ला किसी के अच्छे आमाल का सवाब और जज़ा-प-ख़ैर में ज़र्रा बराबर कमी नहीं फ़रमाते बिल्क अपनी तरफ़ से उसमें और इज़ाफ़ा फ़रमा देते हैं और आख़िरत में कई गुना सवाब बढ़ाकर नवाज़ेंगें, और अपनी तरफ़ से बड़ा सवाब अ़ता फ़रमायेंगे।

अल्लाह तआ़ला के यहाँ सवाब का कम से कम मेयार यह है कि एक नेकी की दस नेकियाँ लिखी जाती हैं और इसके अ़लावा मुख़्तिलफ़ बहानों से इज़फ़ा दर इज़फ़ा होता रहता है। हदीस की कुछ रिवायतों से मातूम होता है कि कुछ आमाल ऐसे हैं जिनका सवाब बीस लाख गुना तक ज़्यादा हो जाता है, और अल्लाह की ज़ात तो करीम ज़ात है वह अपनी बेपायाँ रहमत से इतना बढ़ाकर दे देते हैं कि हिसाब व शुमार में भी नहीं आता। अल्लाह तआ़ला जिसके लिये चाहते हैं इज़ाफ़ा फ़रमाते हैं। उस ज़बरदस्त अज़ का क्या तसव्युर किया जा सकता है जो बारगाहे खुल-इज़्ज़त से मिलता है। वह जिसको चाहे अ़ज़ीम अज़ अ़ता फ़रमाता है।

आयत में जो लफ़्ज़ 'ज़रीतन्' आया है उसका एक तर्जुमा तो परिचित ही है जो पहले गुज़र चुका और कुछ हज़रात ने कहा है कि ज़र्रतुन् लाल रंग की सबसे छोटी चींवटी को कहा जाता है, अरब के लोग कम वज़न और हकीर होने में इसको मिसाल के तौर पर पेश किया करते थे।

فَكَيْفَ إِذَاجِنْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ م بِشَهِيْدٍ

से मैदाने आख़िरत को ध्यान में रखने की तरफ तवज्जोह दिलाई गई है और ह्युरैश के काफिरों को डॉट-इपट भी मकसुद है।

उन लोगों का क्या हाल होगा जब मैदाने हश्र में हर-हर उम्मत का नबी अपनी उम्मत के जच्छे-बुरे आमाल पर गवाह के तौर पर पेश होगा, और आप भी अपनी उम्मत पर गवाह बनकत हाज़िर होंगे, और विशेष तौर पर इन काफ़िरों व मुशिरकों के मुताल्लिक खुदाई ज़दालत में गवाही हैंगे कि इन्होंने खुले-खुले मोजिज़े (खुदाई निशानियाँ) देखकर भी रसूल को झुठलाया और आपकी बद्दानियत (एक माबद होने) और मेरी रिसालत पर ईमान न लाये।

बुखारी शरीफ में रिवायत है, हुजूर सल्ललाहु अंतीह व सल्लम ने अंब्दुल्लाह बिन मसऊद रिजयल्लाहु अन्तु से फरमाया कि मुझे हुरआन सुनाओ, हज़रत अंब्दुल्लाह रिजयल्लाहु अन्तु ने अर्ज़ किया आप मुझसे सुनना चाहते हैं हालॉकि हुरआने करीम आप ही पर नाज़िल हुआ है। आपने फरमाया हाँ पढ़ो। मैंने सूरः निसा की तिलावत शुरू कर दी और जबः

فَكُنْفَ اذَا جِنْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ مِ بِشَهِيْدِ

पर पहुँचा तो आपने फ़रमाया कि अब बस करो, और जब मैंने आपकी तरफ नज़र उठाकर देखा तो आपकी मुबारक आँखों से आँसू वह रहे थे।

अल्लामा कुस्तलानी लिखते हैं कि हुज़ूरे अक्दम सल्ललाहु अलैहि य सल्लम को इस आयत से आख़िरत का मन्जर सामने आ गया और अपनी उम्मत के नाकिस अमल वाले और बेज़मल लोगों के बारे में ख़्याल आया इसलिये आँसु मुबारक जारी हो गये।

फायदाः कुछ हज़रात ने फ़रमाया कि 'हा-उला-इ' (ये लोग) का इशारा ज़माना-ए-रिसालत में मौजूद काफ़िरों व मुनाफ़िक़ों की तरफ़ है, और कुछ हज़रात फ़रमाते हैं कि कियामत तक पूरी उम्मत की तरफ़ इशारा है। इसलिये कि कुछ रिवायतों से मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की उम्मत के आमाल आप पर पेश होते रहते हैं।

बहरहाल इससे मालूम हुआ कि पिछली उम्मतों के अम्बिया अ्लैहिमुस्सलाम अपनी अपनी उम्मत पर बतौर गवाह पेश होंगे और आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम भी अपनी उम्मत के आमाल की गवाही देंगे। क़ुरआने करीम के इस अन्दाज़ से मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के बाद कोई नबी आने वाला नहीं है जो अपनी किसी उम्मत के मुताल्लिक गवाही दे, वरना क़ुरआने करीम में उसका और उसकी गवाही का भी ज़िक्र होता, इस एतिबार से यह आयत ख़त्मे-नुबुब्बत की दतील भी है।

يَوْمَهُد يُوَ دُّالُديْنَ كَفَرُوا ١

में मैदाने आख़िरत में काफ़िरों की बदहाली का ज़िक आया है, कि ये लोग क़ियामत के दिन तमन्ना करेंगे कि काश हम ज़मीन का पेवन्द बन गये होते, काश ज़मीन फट जाती और हम उसमें धंसकर मिट्टी बन जाते और इस वक़्त की पूछगछ और अ़ज़ाब व हिसाब से निजात पा

मैदाने हक्षर में जब काफिर देखेंगे कि तमाम जानवर एक दूसरे के मज़ालिम (अत्याचारों और ज्यादितयों) का बदला लेने-देने के बाद मिटटी बना दिये गये तो उनको हसरत होगी और तमन्ना करेंगे कि काश! हम भी मिट्टी हो जाते जैसा कि सूरः नबा में फरमायाः وَيَقُولُ الْكُفُ لِلْتَدِي كُنْتُ دُالًا

आखिर में फरमायाः

وَلَا تَكُتُمُونَ اللَّهُ خَلِيثًا

यानी ये काफिर अपने अकीदों व आमाल से मुताल्लिक कुछ भी पोशीदा न रख सकेंगे उनके अपने हाथ-पैर इकरार करेंगे, अम्बिया अलैहिमस्सलाम गवाही देंगे और आमाल नामों में भी सब कछ मौजद होगा।

हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाह अन्ह से पूछा गया कि करजाने करीम में एक जगह यह इरशाद है कि काफिर लोग कुछ भी न छुपायेंगे और दूसरी जगह यह है कि वे कसम खाकर कहेंगे:

وَاللَّهِ رَبُّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ. (٢٣:٦)

कि हमने शिर्क नहीं किया। बजाहिर इन दो आयतों में टकराव है? तो आपने जवाब दिया कि होगा यूँ कि जब शुरू में काफिर ये देखेंगे कि मुसलमानों के सिवा जन्नत में कोई जाता ही नहीं तो वे ये तय कर लेंगे कि हमें अपने शिर्क और बुरे आमाल का इनकार ही कर देना चाहिये. हो सकता है कि इस तरह हम निजात पा जायें। लेकिन इस इनकार के बाद खद उनके आजा (बदनी अंग) उनके ख़िलाफ गवाही देंगे और छुपाने का जो मकसद उन्होंने बनाया था उसमें बिल्कल नाकाम हो जायेंगे। उस वक्त सब इकरार कर लेंगे. इसलिये फरमायाः

وَ لَا يَكُتُمُونَ اللَّهُ حَدِيثًا.

कि वे कछ भी नहीं छुपा सकेंगे।

كَايَنُهَا الَّذِينَ امنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلَوةَ وَانْتُمُ سُكُرى حَتَّى تَعْكَمُوا

مَا تَقُولُونَ وَلا جُنبًا اللَّ عَابِرِي سَبِيلِ حَتَّ تَغْتَسِلُوا ، وَإِن كُنتُمْ صَرْضَ أَوْ عَل سَقير أو حَامَ اَحَدُّ قِنْكُمْ مِّنَ الْغَالِطِ أَوْ لُمُسُتُمُ اللِّسَاءَ فَلَمْ نَجِدُوا مَاءٌ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيْبِياً فَامْسَحُوا بوُجُوهِكُمْ وَ أَيْلِينِكُمُ وَإِنَّ اللَّهُ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا ۞

अय्युहल्लजी-न

तक्रबस्सला-त व अन्तम सकारा

ऐ ईमान वालो! नजदीक न जाओ नमाज के जिस वक्त कि तुम नशे में हो, यहाँ तक कि समझने लगो जो कहते हो, और

हत्ता तज्ञ्लम् मा तक्त्-न व ला जुनुबन् इल्ला आबिरी सबीलिन हत्ता त्रतसिल्, व इन् कुन्तुम् मर्जा औ अला स-फरिन औ जा-अ अ-हदम मिन्कम मिनल्गा-इ तिऔ लामस्तुम्निसा-अ फ्-लम् तजिद् माअन् फ-तयम्मम् सजीदन् तय्यिबन् फुम्सह् बिव्जुहिक्म् व ऐदीक्म्, इन्नल्ला-ह का-न अफुळान गुफरा (43)

न उस वक्त कि गुस्त की हाजत हो मार राह चलते हुए यहाँ तक कि गुस्त कर लो, और अगर तुम मरीज हो या सफत में. या आया है तुम में से कोई शस्त्र जरूरत की जगह से (यानी पेशाब-पाखाने की जरूरत से फारिंग होकर), या पास गये हों औरतों के फिर न मिला तुमको पानी तो इरादा करो पाक जमीन का फिर मलो अपने मेंह को और हाथों को बेशक अल्लाह है माफ करने वाला बस्क्षाने वाला। (43)

#### इस आयत के उतरने का सबब व मौका

तिर्मिज़ी में हज़रत अ़ली रज़ियल्लाह अ़न्ह का वाकिआ़ मज़कूर है कि शराब की हुर्मत (हराम होने) से पहले एक दफा हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाह अन्ह ने कुछ सहाबा किराम की दावत कर रखी थी जिसमें शराब पीने का भी इन्तिज़ाम था। जब ये हजरात खा पी चुके तो मगुरिब की नमाज का वक्त हो गया और हजरत अली रजियल्लाह अन्ह को इमाम बना दिया गया। उनसे नमाज़ में 'सूरः काफिरून' की तिलावत में नशे की वजह से सख्त गलती हो गई, इस पर यह आयत नाज़िल हुई जिसमें तंबीह कर दी गई कि नशे की हालत में नमाज न पढी जाये।

ख़ुलासा-ए-तफ्सीर ऐ ईमान वालो! तुम नमाज़ के पास भी ऐसी हालत में मत जाओ (यानी ऐसी हालत में नमाज मत पढ़ों) कि तम नशे में हो, यहाँ तक कि तम समझने लगो कि मुँह से क्या कहते हो (उस वक्त नमाज मत पढ़ो। मतलब यह है कि नमाज अदा करना तो अपने वक्तों में फर्ज है और यह हालत नमाज अदा करने के मनाफी (विपरीत) है, पस नमाज के वक्तों में नजे का इस्तेमाल मत करो, कभी तुम्हारे मुँह से नमाज़ में कोई कलिया गुलत न निकल जाये) और नापाकी की हालत में भी (यानी जबकि गुस्ल फर्ज हो) तम्हारे मसाफिर होने की हालत को छोड़कर (कि उसका हक्म आगे आता है, नमाज़ के पास मत जाओ) यहाँ तक कि गुस्त कर लो (यानी पाक होने का गुस्ल नमाज की शतों में से है, और यह हवम यानी नहाने की हाजत होने के बाद बिना ग़स्ल किये नमाज न पढ़ना उज़ न होने की हालत में है) और अगर तम (कुछ उज़

रखते हो जैसे) बीमार हो (और पानी का इस्तेमाल नुक्तानदेह हो जैसा कि आमे आता है) या सफ्र की हालत में हो (जो ऊपर इस हुक्म से अलग रखा गया है कि इसका हुक्म भी आमे आयेगा, यानी और पानी नहीं मिलता जैसा आगे आता है तो इन दोनों कारणों से तयम्भुम की इकाज़त आती है और तयम्भुम के जायज़ होने में कुछ इन्हों ज़िक हुए उन्हों यानी सफ्र व बीमारी के साथ ख़ास नहीं बल्कि चाहे तुमको ख़ास ये उन्ह हो) या (यह कि उन्न ख़ास न हों यानी न तुम मरीज़ हो न मुसाफ़िर बल्कि वैसे ही किसी का कुन्नू या गुरत्त टूट जाये इस तरह से कि जैसे) तुम में से कोई श़द्धा (पेशाव या पाख़ाने के) इस्तिन्त से "यानी पेशाव पाख़ाने की ज़रूत से फ़ारिग होकर" आया हो (जिससे कुन्न टूट जाता है), या तुमने बीवियों से कुर्वत की हो (जिससे गुरत्त टूट गया हो और) फिर (इन सारी सूरतों में चाहे मर्ज़ व सफ्र के उन्न की सूरत हो या न मर्ज़ हो न सफ्र के उन्न की सूरत हो या न मर्ज़ हो न सफ्र के उन्न की सूरत हो या न मर्ज़ हो न सफ्र वे से कि बीमारी में उसर तुक्कान होता हो चाहे इस्तिलये कि वहाँ पानी ही मीजूद नहीं, चाहे सफ्र हो या न हो) तो (इन सब हालतों में) तुम पाक ज़मीन (पर हाथ मरिक्र से तह से सह कालतों में) तुम पाक ज़मीन (पर हाथ मरिक्र से तह हो सार हो सार सरकर) अपने चेहरों और हाथों पर (हाथ) फेर लिया करो, बिला शुक्त अल्लाह तज़ाला बड़े माफ् करने वाले, बड़े सहक्शने वाले हैं (और जिसकी ऐसी ज़ावत होती है वह आसान हक्म दिया करता है इसलिये

### अल्लाह तआ़ला ने ऐसे-ऐसे आसान हुक्म दे दिये कि तुमको तकलीफ व तगी न हो)। मुआरिफ व मसाईल

#### शराब के हराम होने का हुक्म धीरे-धीरे होना

इस्लामी शरीअत को हक तआ़ला ने एक ख़ास इस्तियाज़ (विशेषता) यह दिया है कि उसके अहकाम को सहल और आसान कर दिया है। इसी सिलसिले की एक कड़ी यह है कि शराब पीना अरब की पुरानी आ़दत थी और पूरी क़ौम इस आ़दत में मुख्तला थी सिवाय कुछ मख़्सूस

हुज़रात के, जिनकी तबीयत ही को अल्लाह तआ़ला ने ऐसा सलीम बना दिक था कि वे इस ख़ुबीस चीज़ के पास कभी नहीं गये, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम, कि नुबुख्यत से पहले भी आपने कभी शराब को हाय नहीं लगाया और यह भी सब जानते हैं कि आ़दत किसी चीज़ की भी हो उसका छोड़ना इनसान पर बड़ा मुश्किल होता है, खुसूसन शराब और नशे की आ़दत तो इनसान की तबीयत पर ऐसा कब्ज़ा कर लेती है कि उससे निकल्ला आदमी अपने

लिये मौत समझने लगता है। अल्लाह तआ़ला के नज़दीक शराब पीना और नशा करना हराम था और इस्लाम लाने के बाद मुसलमानों को इससे बचाना मछत्सुद व मतलूब था, मगर एक दम से इसको हराम कर दिया जाता तो लोगों पर इस हुक्म की तामील सद्ध्त मुश्किल हो जाती, इसलिये~शुरू में इस पर आंशिक पाबन्दी आयद की गई और इसके छात्रब असरात पर चैताकर ज़ेहनों को इसके छोड़ने पर आमादा किया गया। चुनाँचे शुरू में इस आयत में सिर्फ यह हुक्म हुआ कि नशे की हालत में नमाज़ के पास न जाओ, जिसका हासिल यह था कि नमाज़ के वक़्त नमाज़ का अदा करना तो

नमाज़ के पास न जाओ, जिसका हासिल यह था कि नमाज़ के वक्त नमाज़ का जदा करना तो फुर्ज़ है, नमाज़ के वक्तों में शराब इस्तेमाल न की जाये, जिससे मुसलमानों ने यह महसूस कर लिया कि यह ऐसी ख़राब चीज़ है जो इनसान के लिये नमाज़ से रुकावट है। बहुत से हज़्तरत ने

लिया कि यह ऐसी ख़राब चीज़ है जो इनसान के लिये नमाज़ से ठकावट है। बहुत से हज़रात ने तो उसी बक़्त से इसके छोड़ने का एहितिमान कर लिया और दूसरे हज़रात भी इसकी ख़राबी और बुराई को तोचने लगे, आख़िरकार सूर: मायदा की आयत 90 में शराब के नापाक और हराम होने का क़तई हुक्म आ गया और हर हाल में शराब पीना हराम हो गया।

ससलाः जिस तरह नज्ञे की हालत में नमाज हराम है, कुछ मुफ़स्सिरीन ने फ़रमाया कि जब नींद का ग़लबा ऐसा हो कि आदमी अपनी ज़बान पर काबू न रखे तो उस हालत में भी नमाज़ पढ़ना दुरुस्त नहीं, जैसा कि एक हदीस में इरशाद है: وإذا يَعَسُّ أَحَدُكُمْ فِي الضَّلَوْةِ فَلْرَقُ فَنْرُ فَلْرُكُمْ عَنْدُ الشَّوْفِ فَالَّهُ لِيَعْرِي مَنْدُا

"अगर तुममें से किसी को नमाज़ में ऊँच आने लगे तो उसे कुछ देर के लिये सो जाना चाहिये ताकि नींद का असर ख़त्म हो जाये, बरना नींद की हालत में वह समझ नहीं सकेगा और

बजाय दुआ़ व इस्तिग़फ़ार के अपने आपको गाली देने लग जायेगा।"

### तयम्मुम का हुक्म एक इनाम है जो इस उम्मत की ख़ुसूसियत है

अल्लाह तआ़ला का कितना बड़ा एहसान है कि कुज़ू व तहारत के लिये ऐसी चीज़ को पानी के कायम-मक़ाम (जगह तेने वाली) कर दिया जिसका हासिल करना पानी से ज़्यादा आसान है और ज़ाहिर है कि ज़मीन और मिट्टी हर जगह मौज़ूद है। हदीस में है कि यह सहस्त सिर्फ़ उम्मते मुहम्मदिया को अता की गई है। तयम्मुम के ज़स्री मसाईल फ़िक़ा (मसाईल) की किताबों और खर्ट के रिसालों में अधिकता के साथ छपे हुए हैं उनको देख लिया जाये।

اَلَمَوْتُوالَى الَّذِينُ اَوْتُوَا تَعِينُمُا قِنَ الْكِتْبِي يَفْتُرُونَ الطَّلَلَةُ وَيُرِيْدُونَ انْتَقِيلُوا الْتَوْيِئِلَ ﴿ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاَعْدَا َ إِلَيْهِ وَلِيَّا اَ وَكَتْبَ وَكَتْنِي اللّٰهِ تَعِيدُمُ اه مِنَ الْكِيثُنِ هَا وَلَا يُسَجَّوُنَ الْكَلِمُ عَنْ مُوَاضِعِهُ وَيَقُولُونَ سُمِعْنَا وَعَمَيْنَا وَاسْمَعْ عَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَامِعَا لَيْنَا بِا فِي النِّذِينَ وَلَوْ اَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَ اطَعْمَا وَاسْمَعْ وَالْطُونَا لَكَانَ خَنْيًا الْهُمْ وَاقْوَمُورَ لِكِنْ لَعَنَىٰ اللّٰهِ الْمُؤْمِنُونَ الْلَا تَلِيدُكُوهِ

वन्जरना लका-न ख़ैरल्लहम

कलीला (46)

अक्व-म व लाकिल-ल-अ-नहुमुल्लाहु

बिकुपिरहिम् फुला युअ्मिनू-न इल्ला

अलम् त-र इलल्लज़ी-न ऊत् नसीवम् क्या तूने न देखा उनको जिनको मिला है कुछ हिस्सा किताब से. खरीद करते हैं मिनल किताबि यश्तरूनज्जला-ल-त गमराही और चाहते हैं कि तुम भी बहक व युरीदू-न अन् तज़िल्लुस्सबील (44) जाओ राह से। (44) और अल्लाह ख़ब वल्लाहु अञ्चलम् बि-अञ्चदा-इक्म, व जानता है तुम्हारे दुश्मनों को, और कका बिल्लाहि विलयांव-व कका अल्लाह काफी है हिमायती और अल्लाह बिल्लाहि नसीरा (45) मिनल्लजी-न काफी है मददगार। (45) बाजे लोग युहर्रिफ नल्-कलि-म यहदी फेरते हैं बात को उसके ठिकाने (असल स्थान) से और कहते हैं कि हमने अम्मवाजि अही व यक्तूल्-न सना और न माना. और कहते हैं कि सन समिअना व असैना वस्मज् गै-र न सुनाया जाईयो. और कहते हैं म्स्मि व्-व राजिना लय्यम 'राजिना' मोड़कर अपनी जुबान को, और बि-अल्सिनतिहिम् व तुज्नन् ऐब लगाने को दीन में, और अगर वे फिददीनि, व लौ अन्नहुम काल् कहते कि हमने सूना और माना और सून समिज्ना व अ-तज्ना वस्मअ् और हम पर नजर कर तो बेहतर होता

कम। (46)

उनके हक में और दुरुस्त, लेकिन लानत

की उन पर अल्लाह ने उनके कफ़ के

सबब. सो वे ईमान नहीं लाते मगर बहुत

#### खुलासा-ए-तफसीर

ताज्ज़ब करो) जिनको (अल्लाह की) किताब (यानी तौरात के इल्म) का एक बडा हिस्सा मिला है (यानी तौरात का इल्म रखते हैं इसके बावजूद कि) वे लोग गुमराही (यानी कफ्र) को डिख्तयार कर रहे हैं और (ख़ुद तो गुमराह हुए ही थे मगर वे) यूँ चाहते हैं कि तुम (भी सही) रास्ते से (अलग होकर) बेराह हो जाओ (यानी तरह-तरह की तदबीरें इसकी करते हैं जैसा कि तीसरे पारे के आख़िर और चौथे के शुरू में कुछ ज़िक़ हो भी चुका है)। और (तुमको अगर उन लोगों की अब तक ख़बर न हो तो क्या हुआ) अल्लाह तआ़ला (तो) तुम्हारे (उन) दुश्मनों को ख़ूब जानते

(ऐ मुखातब!) क्या तुने उन लोगों को नहीं देखा (यानी देखने के काबिल हैं देखी तो

पास (5)

तफ्सीर मञ्जारिफल-करञान जिल्द (2)

सुनकर ज़्यादा फिक्र में न पड़ जाना, क्योंकि) अल्लाह तआ़ला (तुम्हारा) काफी साथी है (कि तुम्हारी मस्लेहतों की रियायत रखेगा) और अल्लाह तज़ाला (तुम्हारे लिये) काफी हिमायती है (कि

उनके नुकसान पहुँचाने से तुम्हारी हिफाजत रखेगा। और) ये लोग (जिनका जिक्र हो चका है) जो यहूदियों में से हैं (और उनका गुमराही को इख़्तियार करना जो ऊपर आ चुका है यह है कि अल्लाह के) कलाम (यानी तौरात) को उसके मौकों (और स्थान) से (लफ़्ज़ी तौर पर या मानवी तौर पर) दूसरी तरफ फेर देते हैं। और (एक गुमराही उनकी जिसमें घोखे से दूसरे सीधे-सादे

शख़्स का फंस जाना भी मुम्किन है, यह है कि वे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से बातचीत करते वक्त) ये कलिमात कहते हैं- (जो आगे बयान होते हैं. इन कलिमात के दो मायने हैं एक अच्छे और एक बुरे, वे लोग बुरा मतलब लेते थे और दूसरों पर ज़ाहिर करते थे कि हम अच्छे मतलब से कहते हैं। और इससे किसी मुसलमान को घोखे में आकर बाज़े ऐसे ही कलिमात से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से ख़िताब करना असंभव न था, चुनाँचे सूरः ब-करह के रुक्कुअ 13 आयत 104 में मोमिनों को लफ़्ज़ राजिना से मनाही फरमाई गई है। पस इस एतिबार से यहद का इन किलमात को कहना एक तरह से दूसरों को युनराह करना भी है,

(वे चाहते हैं कि तम भी राह से बहक जाओ) का लफ्ज जो कि ऊपर आया है, बयान भी हो गया जैसा कि:

में बयान था:

का, औरः में बयान थाः

अगरचे लफ्जी एतिबार ही से हो. पस इसमें:

का। उन कलिमात में से एक यह है:

इसका तर्जुमा तो यह है कि "हमने सुन लिया और माना नहीं" इसका अच्छा मतलब तो

यह है कि "आपका इरशाद हमने सुन लिया और किसी आपके मुख़ालिफ का कौल जो कि हमको बहकाता था नहीं माना" और बुरा मतलब ज़ाहिर है कि हमने आपकी बात को सन तो लिया मगर अमल न करेंगे) और (दूसरा कलिमा यह है) इस्मज़् ग्रै-र मुस्मिज़न् (इसका लफ़्ज़ी तर्जुमा यह है कि तुम हमारी बात सुनो और खुदा करे तुमको कोई बात सुनाई न जाये। इसका अच्छा मतलब तो यह कि तुमको कोई मुखालिफ और रंज देने वाली बात न सनाई जाये बल्कि

आपका ऐसा रुतवा रहे कि जो बात फ़रमार्वे सब उसके जवाब में मुखाफ़िक़ ही बात आप सल्त. को सुमार्ये, और चुरा मतालब यह है कि तुमको कोई पुवाफ़िक़ और खुशी देने वाली बात न सुमाई जाये, बल्कि आप जो बात कहें उसका जवाब मुखालिफ़ ही आपके कान में पड़े)। और (तीसरा कालमा यह है) राज़िना (इसके दोनों अच्छे और दूरे मतालब सूर: ब-क़रह में

गजर चके हैं। अच्छे मायने तो यह हैं कि हमारी रियायत कीजिये, और बरे मायने यहद की लगत में गाली के हैं। गुर्ज़ कि इन कलिमात को) इस तौर पर (कहते हैं) कि अपनी ज़बानों को (सम्मान के लहजे से अपमान के लहजे की तरफ) फेरकर और (दिल से) दीन में ताना मारने (और अपमान ही) की नीयत से. (वजह यह है कि नबी का मजाक उड़ाना और ताना मारना यह दीन का ही मज़ाक उड़ाना और उस पर चोट करना है) और अगर ये लोग (बजाय दो मायने देने वाले अलफाज के) ये कलिमात कहते. (बजाय समिअना व असैना के) समिजना व अतजुना (जिसके मायने यह हैं कि हमने सन लिया और मान लिया) और (बजाय इस्माअ गै-र मुस्माअन के सिफी इस्मञ्जू (जिसके मायने खाली यह हैं कि आप सन लीजिये) और (बजाय राजिना के) उन्जरना (जिसके मायने यह हैं कि हमारी मस्लेहत पर नजर फरमाईये, और ये कलिमात शरास्त के मायनों से पाक हैं, तो अगर ये कलिमात कहते) तो यह बात उनके लिए बेहतर (और फायदे वाली भी) होती और (हकीकत में भी) मौके की बात थी। मगर (उन्होंने तो ऐसे नफे और मौके की बात कही ही नहीं, बल्कि वही बेहदा बात बकते रहे, इसलिये उनको यह तकलीफ पहुँची कि) उनको खुदा तुआला ने उनके कुफ़ के सबब (जिसमें ये कलिमात भी आ गये और उनकी दूसरी सब कफ्रिया बातें व हरकतें दाखिल हो गयीं. पस इन सब कफ्रिया बातों के सबब अल्लाह तुआला ने उनको) अपनी (ख़ास) रहमत से दूर फेंक दिया, अब वे ईमान न लाएँगे मगर धोडे-से आदमी (इस वजह से कि वे ऐसी हरकतों से दूर रहे, वे ख़ास रहमत से दर होने के इस हक्म से अलग हैं, और वे ईमान भी ले आये जैसे हजरत अब्दल्लाह बिन सलाम वगैरह)।

### मआरिफ व मसाईल

#### इन आयतों के मज़मून का पीछे से ताल्लुक

पिछली आयतों में तक्वे के मौक़ों का बयान था जिसमें ज़्यादातर ज़िक्र आपसी मामलात का बा, बीच में इबादत के कुछ अहकाम नमाज़ और संबन्धित चीज़ों के ज़िक्र कर दिये गये, जो इनसान में ख़ुदा का ख़ौफ़ और आख़िरत की फ़िक्र पैदा करते और मामलात के सही होने को आसान कर देते हैं। मज़क़ूरा आयतों से मुख़ालिफ़ों के साथ मामलात का ज़िक्र फ़रमाया गया है, जिसमें यहूद की क्षरारत का इलाज और मुसलमानों को अलफ़ाज़ व उनवान में भी अदब की रिवायत की हिदायत व तालीम की गई हैं।

يَهَايُهُمُ اللَّهِيْنُ أُونُوا الكِتْبَ امِمُوا بِمَا نَتُرَلُنَا مُصَيَّافًا لِمَا مَعَكُمْ مِّنُ قَبْلِ أَن لَطوس وُجُوهًا فَارَدُهَا عَلَا ٱدْبَارِهَا أَوْ نَلْفَتُهُمْ كَمَا لَمَنَّا الْفَضَاءُ اللَّهِ مَنْفُولًا ﴿

ऐ किताब वाली! ईमान लाओ उस पर या अय्युहल्लजी-न ऊत्ल्-किता-ब जो हमने नाजिल किया. तस्दीक करता है आमिनू बिमा नज्जला मुसद्दिकृत्लिमा उस किताब की जो तुम्हारे पास है इससे पहले कि हम मिटा डालें बहुत से चेहरों म-अकुम् मिन् कृब्लि अन्नत्मि-स को, फिर उलट दें उनको पीठ की तरफ वुजूहन् फ्-नरुद्दहा अला अदुबारिहा या लानत करें उन पर जैसे हमने लाउन औ नल्अ-नहुम् कमा ल-अन्ना की हफ्ते (शनिवार) के दिन वालों पर अस्हाबस्सब्ति, व का-न अम्रुल्लाहि और अल्लाह का हक्य तो होकर ही रहता B1 (47) मफ्अला (47)

### ख़ुलासा-ए-तफसीर

ऐ वे लोगो! जो किताब (तौरात) दिये गये हो, तुम इस किताब (यानी सुरआन) पर ईमान लाओ जिसको हमने नाज़िल फरमाया है (और तुमको इस पर ईमान लाने से बहशत न होनी चाहिये क्योंकि हमने इसको) ऐसी हालत पर (नाज़िल फरमाया) वि वह सच बतलाती है जत किताब को जो तुम्हारे पास है (यानी तुम्हारी असल किताब के लिये वह पुष्टि करने वाली है, बाकी रद्दोबदल किया गया हिस्सा इससे अलग है, सो तुम सुरआन पर) इस (ग़ैर-क्कृती मामले के होने) से पहले-पहले (ईमान ले आजों) कि हम (तुम्हार) चेहरों (पर के नक्श व निगार वानी ऑड-नाक वंगेरह) को बिल्कुल मिटा डालें और उन (चेहरों) को उनकी जल्टी तरफ (यानी गुद्दी) की तरह (सफा चट) बना हैं, या उन (ईमान न लाने वालों) पर हम ऐसी (ख़ास अन्दाज़ की) लानत करें जैसी लानत उन हफ़्ते वालों पर की ची (जो यहूद में गुज़र चुके हैं, जिनका ज़िक्र सुर- बन्कुर में आ चुका है, यानी उनकी तरह इनको में बन्दर की अवल में बना देंगी रा अल्लाह तज़ाला का (जो) हुक्म (सादिर हो जाता है वह) पूरा ही होकर रहता है (सी अल्लाह तज़ाला तज़ाने पर अगर चेहरों को विचाड़ने का हुक्म कर देंगे फिर यह ज़रूरी हो जायेगा, लिहाजा तुमको इरना चाहिये और ईमान ले आना चाहिये।

### मुआरिफ व मसाईल

फायदा नम्बर 1. अल्लाह तआ़ला के कौल ''फ्-नरुद्वहा अला अदबारिहा" (उत्तट दें उनको पीठ की तरफ़), उलटने में दोनों संभावना और गुंजाईश हैं कि चेहरे के नक़्श व निगार की मिटाकर पूरे चेहरे को पीठ की तरफ़ उलट दें, और यह भी हो सकता है कि चेहरे को गुद्दी की तरह सपाट कर दें, यानी चेहरे को गुद्दी की तरफ़ न फेरें बल्कि गुद्दी के जैसा सपाट और साफ़ तरह सपाट कर दें, यानी चेहरे को गुद्दी की तरफ़ न फेरें बल्कि गुद्दी के जैसा सपाट और साफ़

कर दें। (तफुसीरे मज़हरी, रूहुल-मज़ानी) फायदा नम्बर 2. यहाँ यह सवाल पैदा होता है कि यह मिटाना और चेहरे बदलना कब हुआ? बाज़ ने कहा कि यह अज़ाब कियामत से पहले यहूद पर होगा, बाज़ ने कहा यह अज़ाब इसलिये वाक़े नहीं हुआ कि उनमें से कुछ लोग ईमान ले आये थे।

हज़रत हकीमुल-उप्मत मौलाना धानवी रहमतुल्लाहि अलैहि फ़रमाते हैं कि मेरे नज़दीक सिरे से यह सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि क़ुरज़ाने करोम में कोई लफ़्ज़ ऐसा नहीं है जिससे यह मालूम हो कि अगर ईमान न लाज़ोगे तो चेहरों के बिगड़ने और मिटने का ज़ज़ाब ज़रूर वाके होगा, बल्कि संभावना और एहतिमाल है। यानी जगर उनके ज़ुर्म को देखा जाये तो वे इस सज़ा के पात्र व हकदार हैं, और अगर अ़ज़ाब न दें तो यह अ़ल्लाह की रहमत है।

رَنَّ اللهُ لاَ يَغْفِرُ اَنْ يُشْرُكُونَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مَا ذُوْنَ ذَلِكَ لِيَنْ يَشْكَاءَ ، وَمَن يُشْرِكُ وَاللهِ فَعَنِيا افْتَرْتَ رِنَّ اللهُ لاَ يَغْفِرُ اَنْ يُشْرُكُونَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مَا ذُوْنَ ذَلِكَ لِيَنَ يُشْكَاءَ ، وَمَن يُشْرِكُ وَشِمًا عَظِيمًا هِ اَنْهَ مِرَّالِيَ الْمَنْهِمَ بَرِكُونَ الْفُسُحَهُمْ ، بَلِ اللهُ يُؤَلِّي مَن يُشَاءً ، وَلاَ يُظْلَمُونَ فَنِيسُكُ ۞ اَنظَرُ كَبْفَ يَفْغَرُونَ عَلَمَ اللهِ الْكَذِبِ ، وَحَنْفِي بَهِ إِنْهَا شِيدًىٰ ۚ

इन्नल्ला-ह ला यरिफ्र अंय्युश्र-क बिही व यरिफ्र मा दू-न जालि-क लिमंच्यशा-उ व मंच्युश्रिक् बिल्लाहि फ्-क्दिफ्तरा इस्मन् अज़ीमा (48) अलम् त-र इलल्लजी-च युज़क्कून अन्फु सहुम, बलिल्लाहु युज़क्की मंच्यशा-उ व ला युज़्लमून फ्तीला (49) उन्नुर् कै-फ यफ़्तरून अलल्लाहिल्-कज़ि-ब, व कफ़ा बिही इसम् मुबीना (50)

a वेशक अल्लाह नहीं बहुआता उसको जो उसका शरीक करे और बहुआता है इससे नीचे के गुनाह जिसके चाहे, और जिसने शरीक ठहराया अल्लाह का उसने बड़ा तुफान बाँघा। (48) क्या तूने न देखा उनको जो अपने आपको पाकीजा कहते हैं बिल्क अल्लाह ही पाकीजा करता है जिसको चाहे, और उन पर जुल्म न होगा घागे बराबर। (49) देख! कैसा बाँघते हैं जल्लाह पर झूठ और काफी है यही खुला गुनाह। (50) ♣

### ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

बेशक अल्लाह तज़ाला इस बात को (सज़ा देकर भी) न बख़्बोंगे कि उनके साथ किसी को शरीक करार दिया जाये (बल्कि हमेशा हमेशा की सज़ा में मुन्तला रखेंगे) और इसके सिचा और जितने गुनाह हैं (चाहे छोटे हों या बड़े) जिसके लिए मन्ज़्र होगा (बिना सज़ा दिये) वो गुनाह बढ़्बा देंगे (अलबत्ता अगर वह मुश्रिक मुसलमान हो जाये तो फिर मुश्रिक ही न रहा अब वह हमेशा की सज़ा भी न रहेगी)। और (वजह इस शिर्क के न बख़्बाने की यह है कि) जो शख़्स जल्लाह तज़ाला के साथ (किसी को) शरीक ठहराता है वह बड़े जुर्म का करने वाला हुआ (जो अपने ज़बरदस्त होने की वजह से कृषिले मगृफिरत नहीं)।

(ऐ मुखातबा) क्या तूने उन लोगों को नहीं देखा (यानी ताज्जुव के काबिल हैं) जो अपने को मुकहस "यानी पाकीज़ और नेक" बतलाते हैं (उनके बतलाने से कुछ नहीं होता) बल्कि अल्लाह तआ़ला जिसको चाहें मुकहस बना दें (यह अलबत्ता काबिले एतिबार है और अल्लाह तआ़ला जिसको चाहें मुकहस बना दें (यह अलबत्ता काबिले एतिबार है और अल्लाह तआ़ला कुरुआन में मोमिन को मुकहस (पिनेत्र) बतला पुके हैं, जैसे सूर: अज़्ज़ा में 'अक्का' यानी काफिर के मुकाबल में मोमिन के बारे में फ़्साया' 'क्द अफ़्तर-मृत तज़क्का'। पस वही मुकहस होगा न कि कुफ़ करने वाले जैसे यहूद हैं) और (इन यहूदियों को कियमान में इस झूठे वांचे का जिसका सबब कुफ़ को ईमान समझना है जो सज़ा होगी उस सज़ा में) उन पर धारों के बराबर भी जुल्म न होगा (यानी वह सज़ा उनके जुमें से ज़्यादा नहीं हैं, बल्कि ऐसे जुमें पर ऐसी ही सज़ा होनी चाहिये। जुरा) तू देख (इस वांचे में) ये लोग अल्लाह तआ़ला पर कैसी झूठी तोहमत लगाते हैं (क्योंकि जब वे बावजूद कुफ़ के अल्लाह के यहाँ पसन्दीव है, हालोंकि यह ख़ालिस तोहमत है, इसलिय कि तमाम शरीक़ातों में अल्लाह तआ़ला ने इसकी वज़ाहत फ़रमा दी है कि कुफ़ हमारे नज़दीक सल्ल नापसन्द और मरदूद है) और यही बात (कि ख़ुदा पर तोहमत तमाई जाये) खुला मुजरिम होने के लिए काफ़ी है (फिर क्या ऐसी खुती बड़ी बात पर ऐसी सज़ कुछ जुलन व ज़्यादती हैं?)।

### मआ़रिफ़ व मसाईल

### शिकं की परिभाषा और उसकी चन्द सूरतें

अल्लाह तआ़ला का कौल है:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرُكَ بِهِ.

अल्लाह तआ़ला की ज़ात और सिफ़ात के बारे में जो अक़ीदे हैं इस तरह का कोई अक़ीदा किसी मख़्बूक के लिये रखना यह शिर्क है। इसकी कुछ तफ़सीलात ये हैं:

#### इल्म में शरीक ठहराना

यानी किसी बुजुर्ग या पीर के साथ यह एतिकाद रखना कि हमारे सब हाल की उसको हर वक्त ख़बर है। नजूमी, पण्डित से ग़ैब की ख़बरें मालूम करना या किसी बुजुर्ग के कलाम में फ़ाल देखकर उसको यकीनी समझना, या किसी को दूर से पुकारना और यह समझना कि उसको ख़बर हो गई, या किसी के नाम का रोज़ा रखना।

#### इष्ट्रितयार चलाने में शरीक ठहराना

यानी किसी को नफ्रे या नुकसान का मुख्तार समझना, किसी से सुरादें माँगना, रोज़ी और औसाद माँगना।

#### इबादत में शरीक ठहराना

किसी को सन्दा करना, किसी के नाम का जानवर छोड़ना, चढ़ावा चढ़ाना, किसी के नाम की मन्नत भानना, किसी की कृष्ठ या पकान का तवाफ़ करना, खुदा के हुक्म के मुकाबले में किसी दूसरे के कींल या रस्म को ताजीह देना, किसी के रूं-ब-फ रुक्कुज़ की तरह खुकना, किसी के नाम पर जानवर ज़िवह करना, दुनिया के कारोबार को सितारों की तासीर से समझना और किसी महीने को मन्हस समझना वगैरह।

#### अपनी डींगें मारना और ऐबों से पाक होने का दावा जायज़ नहीं अल्लाह तआ़ला का कौल है:

ٱلَمْ ثُوَ إِلَى الَّذِيْنَ يُزَكُّونَ ٱنْفُسَهُمْ

यहूद अपने आपको मुकुद्दस (पिवत्र) नतलाते थे, जिस पर अल्लाह तआ़ला ने इस आयत में उनकी मज़म्मत (बुराई) करते हुए फ़्रामाया कि ज़रा उन लोगों को देखो जो अपनी पाकी बयान कर रहे हैं, उन पर ताज्जुब करना चाहिये।

इससे मालूम हुआ कि किसी को अपनी या दूसरों की पाकी बयान करना जायज नहीं है, यह मनाही तीन वजह से हैं:

1. अपनी तारीफ़ का सबब अक्सर तकब्बुर होता है, तो हकीकृत में मनाही तकब्बुर से हुई।

2. यह िक ख़ात्मे का हाल अल्लाह को मालूम है िक तकवे व तहारत पर होगा या नहीं इसिलये अपने आपको मुक़द्दत बतलाना अल्लाह के ख़ौफ़ के ख़िलाफ़ है। चुनाँचे एक रिवायत में हज़रत ज़ैनब बिन्ते अबी सलमा रिज़यल्लाह अन्हा फ़रमाती हैं िक रसूले करीम सल्लल्लाह अलैंडि व सल्लम ने मुझसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? उस वक्त चूँकि मेरा नाम बर्रा था (जिसके मायने हैं गुनाहों से पाक) मैंने वही बतलाया, तो आप सल्लल्लाह अलैंडि व सल्लम ने फ़रमाया:

لا تُرْخُوا آنفُسكُم، اللَّهُ أَعْلَمُ بِالْهِلِ النِّرِ مِنكُم، سَمُّوهَا زَيْبَ. (رواه مسلم بحوالد مشكوة)

"'यानी तुम अपने आपकी गुनाहों से पाकी बयान न करो क्योंकि यह इल्म सिर्फ अल्लाह ही को है कि तुममें से कीन पाक है, फिर बर्स के बजाय आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ज़ैनब नाम रखा।'' (तफ़सीरे मज़हरी)

 मनाही की तीसरी वजह यह है कि बहुत सी बार इस दाये से लोगों को यह वहम होने लगता है कि यह आदमी अल्लाह के यहाँ इसलिये मकबूत है कि यह तमाम किमचों और ऐबों से पाक है, झलाँकि यह झूट है, क्योंकि बहुत से ऐब बन्दे में मौजूद होते हैं। (बयानुल-कुरजान)

मसलाः अगर उक्त कारण और वुजूहात न हों तो अल्लाह की नेमत के इज़हार के तौर पर अपनी सिफ्त (कोई ख़ुवी या कमाल) बयान करने की इजाज़त है। (बयानुल-कुरजान) ٱلدَّثَرُ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُصِيَّةُ اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ اللللَّهِ اللللَّهِ اللللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللللِّهِ الللللِّهِ الللللِّهِ الللللِّهِ اللللَّةِ اللللِّهِ اللللللِّهِ الللللِّلِيْلِي اللللِّهِ الللللِّهِ الللللِّهِ الللللِّهِ الللللِّهِ الللللِّهِ الللللِّهِ الللللِّهِ الللللِّهِ الللللِّلْمِي الللللِّهِ الللللِّهِ الللللِّهِ اللللِّلْمُ الللللِّهِ الللللِّهِ الللللِّهِ الللللِّهِ اللللللِّهِ اللللللِّهِ الللِهِ الللللِّهِ اللللللِّهِ الللللِّلِي اللللللِّهِ اللللللِّلِي اللللللِّلِي الللللِّلْمُ الللللِّهِ الللللِّلْمِي الللللِّهِ الللللللللِّهِ الللللِّهِ اللللللِّهِ الللللِّهِ الللللِّهِ الللللِّهِ الللللِّهِ اللللللللِّهِ الللللللِّهِ اللللللِّلْمُ اللللللِّهِ الللللللللِّهِ اللللللللِّلْمِلْمُولِي الللللللِّلْمِلْمُولِي اللللللِّهِ الللللِّهِ الللللللِّهِ الللللِّ

क्या तने न देखा उनको जिनको मिला है अलम् त-र इलल्लज़ी-न ऊत् नसीवम् कष्ठ हिस्सा किताब का. जो मानते हैं मिनल-किताबि य अ मिन्-न बतों को और शैतान को और कहते हैं बिल्-जिब्ति वत्तागृति व यक् ल्-न काफिरों को कि ये लोग ज्यादा सही लिल्लजी-न क-फरू हाउला-इ अस्दा मिनल्लजी-न आमन् सबीला (51) रास्ते पर हैं मुसलमानों से। (51) ये वही हैं जिन पर लानत की है अल्लाह ने और उला-इकल्लजी-न ल-अ-नहुम्ल्लाहु, व मंय्यलअनिल्लाहु फ्-लन् तजि-द जिस पर लानत करे अल्लाह न पायेगा त उसका कोई मददगार। (52) लह नसीरा (52)

### खुलासा-ए-तफ़सीर

(ऐ सुबातब!) क्या तूरे उन लोगों को नहीं देखा जिनको (अल्लाह की) किताब (यानी तौरात के इल्म) का एक हिस्सा मिला है (फिर बावजूद इसके) वे नुत और शैतान को मानते हैं (क्योंकि मुश्रिकों का दीन बुतपरस्ती और शैतान की पैरवी था, जब ऐसे दीन को अच्छा बतताबा तो बुत और शैतान की तस्दीक लाज़िम आई) और वे लोग (यानी अहते किताब) काफ़िएँ (यानी मुश्रिकों) के बारे में कहते हैं कि ये लोग उन मुसतमानों के मुश्राबले में ज़्यादा सही रास्ते पर हैं (यह तो उन्होंने खुलकर ही कहा था) ये लोग (जिन्होंने कुफ़ के तरीके को इस्तामी तरीके से अफ़ज़ल बतलाया) वे हैं जिनको खुदा तआ़ला ने मलऊन बना दिया है (इसी मलऊन होने का ता असर है कि ऐसे बेबाक होकर कुफ़िया कितमें बक रहे हैं) और खुदा तआ़ला जिसको मलऊन बाने दे उसका (अज़ाब के चक्त) क्यों हिम्मधर्ती न पाओंगे (मतलब यह है कि इस पर उनको आख़िरत में या दुनिया में भी सख़्त सज़ा होगी, चुनाँचे दुनिया में बाज़े कृत्ल, बाज़े फ़ैद, बाज़े रियादा हुए और आख़िरत में जो होने वाला है वही होगा)।

### इन आयतों का पीछे से संबन्ध

पिछली आयतः

آلَمْ مَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوْتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الصَّالَلَة ...... الخ

ें से मंहूद की बंदी और बुरी ख़स्लतों का ज़िक्र चल रहा है, इन आयतों का ताल्लुक भी उन्ही की बुराईयों के ज़िक्र से है।

### मआरिफ़ व मसाईल

#### "अल-जिब्त वत्तागूत" से क्या मुराद है?

ऊपर की आयत नम्बर 51 में दो लफ़्ज़ 'अल-जिब्ब' और 'अल्लागूत' का ज़िक्र किया गया है! इनसे मुराद क्यों है? मुफ़्सिसरीन के इस बारे में कई कौल हैं। हज़रत इन्ने अब्बास, हज़्सर इन्ने ज़ुबर और हज़्स्त अबुल-आलिया रिजयल्लाहु अन्हम फ़रमाते हैं कि 'जिब्ब' हब्बा की लुग़त में साहिर (जादूगर) को कहते हैं और ''तागूत'' से मुराद काहिन (जिन्नात वग़ैरह के ज़िर्स्य इसिल करके गुब की ख़बरें बताने वाला) है।

हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फ़्रस्मते हैं कि ''ज़िब्ल'' से मुगद आदू है और ''तागूत'' से मुद्राद शैतान है। हज़रत मालिक बिन अनत रज़ियल्लाहु अन्हु से मन्कूल है कि अल्लाह के सिवा किम चीज़ों की इवादत की जाती है उन सब को तामूत कहा जाता है।

इमान कुर्तुबी रहमतुल्लाहि अलैहि फ्रप्साते हैं कि मालिक बिन अनस रिजयल्लाहु अन्हु का बील ज्यादा प्रमन्दीवा है, क्योंकि इसका सुबुह क्रुरआन से मी होता है। इरझाद है-

أنِ اعْبُدُو االلَّهُ وَاجْتَنِبُوا المَطَّاعُوْتَ

ें लेकिन इन अनेक अक्वाल में कोई कंकराव नहीं है, इसलिये सब ही मुगद लिये जा सकते हैं। इस तरह कि असल में जिब्द तो बुत ही का नाम था लेकिन बाद में इसका इस्तेमाल अल्लाह के सिवा और इसरी इबादत की जाने वाली (पूच्य) चीज़ों पर मी होने लगा।

(तफसीर रूहुल-मआ़नी)

#### उक्त आयतों का शाने नुज़ूल

हजुरत इब्ने अुब्बात. रिजयल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि यहुदियों के सरदार हुय्यि विन अुक्तब और कश्रब बिन अशरफ अपनी एक जमाश्रत को जंगे-उहुर के बाद लेकर मक्का में दुरिश के साथ मिलने आये। यहुद का सरदार कश्रव बिन अशरफ, अबू सुफियान के पास आया। और उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैटि व सल्लम के ख़िलाफ उनके साथ सहयोग करने का वायदा विन्या। मक्का वालों ने कश्रव बिन अशरफ से कहा तुन एक घोखा देने वाली कीम हो अगर तुन वालई अपने कील में सच्चे हो तो हमारे इन दो बुतों (जिब्स और तागूत) के सामने सज्वा करो। हुनोंचे उसने हुरेश को गुलर्डन करने के लिये ऐसा ही किया। उसके बाद कश्रव ने हुरेश से कहा कि तीस आदमी तुम में से और तीस हम में से सामने आयें ताकि रुब्बे काबा के साथ ईस चीज का शुहद करें कि हम सब मिलकर मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैटि व सल्लम) के ख़िलाफ कअ़ब की इस तजवीज़ को ऋैंश ने पतन्य किया और इस तरह से उन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक मोचां क़ायम कर दिया। इसके बाद अबू सुफ़ियान ने कज़ब से कहा कि तुम जहते इस्म हो, तुम्हारे पास अल्लाह की किताब है, लेकिन इम बिल्कुल जाहिल हैं, इसलिये आप हमारे मुताल्लिक बतायें कि हम हक् पर चलने वाले हैं या मुहम्मद (सल्लल्लाह अलेंहि व सल्लम)?

कअब ने पूछा कि तुम्हारा दीन क्या है? अबू सुफियान ने कहा कि हम हज के लिये अपने ऊँटों को ज़िबह करते हैं और उनका दूध पिलाते हैं, मेहमानों की मेहमान नवाज़ी करते हैं, अपने अज़ीज़ों व रिश्तेवारों के ताल्लुकृत को कायम रखते हैं और बैतुल्लाह का तवाफ और उमरा करते हैं। इसके विपरीत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैंडि व सल्लम) ने अपने वाप-दादा के दीन को . अड़ दिया है, वह अपनों से अलग हो चुका है और उसने हमारे पुराने दीन के ख़िलाफ़ अपना एक नया दीन पेश किया है।

इन बातों को सुनकर कज़ब बिन अशरफ ने कहा कि तुम लोग हक पर हो, मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) गुमराह हो चुका है (अल्लाह की पनाह)।

इस पर अल्लाह तआ़ला ने उपरोक्त आयतें नाज़िल फ्रामकर उनके धोखे व फ्रेब की मज़म्मत (निंदा) की। (तफ़सीर रूडुल-मआ़नी)

### नफुसानी इच्छायें कई बार आदमी को दीन व ईमान से मेहरूम कर देती हैं

कज़ब बिन अशरफ़ यहूदियों का एक नुमायों आलिम या जो ख़ुदा पर भी अ़क़ीदा रखता या और उसी की इबादत करता था, लेकिन जब उसके दिल व दिमाग़ पर नफ़्सानी इच्छाओं का भूत सवार हुआ तो उसने मुसलमानों के ख़िलाफ़ क़ुरेश से गठजोड़ करना चाहा। मक्का के छ़ुरेश ने उसके साथ मिलने की यह शर्त लगाई कि वह हमारे बुतों के सामने सम्बद्ध करे, उसने इसकी भी नैवारा कर लिया जिसकी तफ़सील गुज़र चुकी हैं। उसने अपने गज़हब के ख़िलाफ़ ढ़ुरेश की शर्त को तो पूरा किया निकिन अपने गज़हबी अ़क्तीवों को कादम रखने के लिये उनसे अलग होना मवारा नहीं किया। हुरुआने करीम ने एक दूसरे मक़ाम पर इसी किस्म का वाकि़ज़ा बलज़म बाउस को बारे में बयान किया है। इरशाद है:

وَأَتِلُ عَلَيْهِمْ نَبَا الَّذِي اتَّيْفُ اينِينا فَانْسَلَحَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطُنُ فَكَانَ مِنَ الْعُولِينَ.

मुफ़िस्सरीन ने लिखा है कि बलअ़म एक बहुत ऊँचे ठतबे का आ़तिम और साहिब तसरुद दुवैंझ था, लेकिन जब उसने अपनी नप्रसानी इच्छाओं को पूरा करने के लिये हज़रत मूफ़ा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ नापाक तदबीरें करनी शुरू की तो उनका तो कुछ न बिगाड़ सका लेकिन ख़ुद मरदूद और गुमराह हो गया।

इससे मालूम हुआ कि किताब का सिर्फ इल्म कुछ लाभदायक नहीं हो सकता जब तक कि सही मायने में उस पर अ़मल न हो, और सिर्फ़ दुनियावी लालच और घटिया इच्छाओं की पैरवी से मुकम्मल परहेज़ न हो, बरना आदमी अपने मज़हब जैसी अज़ीज़ चीज़ को मी अपनी इच्छाज़ें को भेंट बहुने से नहीं बचता। आजकत भी कुछ लोग इस क़िस्स के हैं जो माद्दी और सियासी स्वाद्यों व फ़ायदों के हासिल करने के लिये अपने हक मस्तक को आसानी से छोड़ देते हैं, और गृतल अक़ाईद व नज़िरयात को इस्ताम का लिबास पहनाने की पूरी कोशिश करते हैं, न उनको ख़ुदा के अहद व वायदे की कुछ परवाह होती है और न आख़िरत का ख़ौफ, यह सब कुछ सही और हक मस्तक को छोड़कर शैतान के इशारों पर चलने से होता है।

### अल्लाह की लानत दुनिया और आख्रिरत में रुस्वाई का सबब है

लानत नाम है अल्लाह की रहमत से दूरी का, और इन्तिहाई रुस्वाई और ज़िल्लत का। जिस पर अल्लाह की लानत हो वह अल्लाह का कुई (निकटता) हासिल नहीं कर सकता, उनके बारे में इतनी सख़्त वर्डद आई है कि फ्रसायाः

مَلُونِيْنَ آيَنَمَا فَهُنُواۤ اَجِنُوا وَقِبُلُوا ثَفِيَهُۗ. ''जिन पर अल्लाह की लानत है वे जहाँ कहीं भी मिलें उनकी गर्दन उड़ाई जाये।'' यह तो

ाजन पर अल्लाह का लानत ह व जहा कहा भा मिल उनको गर्दन उड़ाई जाये।'' यह उनकी दुनियावी रुस्वाई है और आख़िरत की रुस्वाई तो इससे भी सख़्त होगी।

### अल्लाह की लानत के हक्दार कौन लोग हैं?

وَمَنْ يُلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا

इस आयत से मालूम होता है कि जिस पर अल्लाह की लानत हो उसका कोई मददगार नहीं होता। अब गीर-सलब यह बात है कि अल्लाह की लानत के मुस्तहिक कौन लोग हैं?

एक हदीस में इरशाद है कि रसूनुल्लाह सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम ने सूद देने वाले, सूद खाने वाले, उसके लिखने वाले और उसकी गवाही देने वाले सब पर लानत की है और वे सब गुनाह में बराबर हैं। (मुस्लिम शरीफ़, मिश्कात)

एक दूसरी हदीस में आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ्रमायाः

مَلْمُونٌ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمٍ لُوطٍ. (رواه رزين بعواله مشكوة)

''यानी जो आदमी लूत (अ़लैहिस्सलाम) की कौम के जैसा अ़मल करे वह लानती है'' (यानी मर्द से बदफेली करने वाला)।

फिर इरशाद फरमाया कि अल्लाह तज़ाला चोर पर लानत भेजता है, जो अण्डे और रस्सी जैसी मामूली बेवक्ज़त चीज़ की चोरी तक करने से गुरेज़ नहीं करता, जिसकी सज़ा में उसका हाथ काटा जाता है। (बुख़ारी व मुस्लिम, मिश्कात)

एक और हदीस में इरशाद है:

لَعَنَ اللَّهُ اكِلَ الوَّيْوِ وَمُوْكِلُهُ وَالْوَاشِمَةَ وَ الْمُسْتَوْشِمَةَ وَالْمُصَوِّرَ. (رواه البحاري بحواله مشكلوة) "अल्लाह की लानत है सूद खाने वाले और खिलाने वाले पर, और उन औरतों पर जो अपने

जिस्म को गूदने वाली (यानी सूई के नाके से जिस्म में सुराख़ करके सुमा डालती हैं ताकि जीनत हो) या गुदवाने वाली हैं. और ऐसे ही तस्वीर खींचने वालों पर लानत की है।"

 एक दूसरी हदीस में आप सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तआला लांबत भेजते हैं शराब पर और उसके पीने वाले पर, पिलाने वाले पर, उसके बेचने वाले पर, खरीदने अने पर, उसके निचोडने वाले पर, उसके उठाने वाले और मंगवाने वाले सब पर।

(अब दाऊद, इब्ने माजा, मिश्कात) एक और हदीस में रसुलुल्लाह सल्तल्लाह अलैहि व सल्लम इरशाद फरमाते हैं कि छह औदमी ऐसे हैं जिन पर मैंने लानत भेजी है और अल्लाह तआ़ला ने भी उन पर लानत की है.

और हर नबी की दुआ क्यूल होती है। वे छह आदमी ये हैं: अल्लाह की किताब में ज्यादती करने वाला।

2. वह शख्स जो जल्म व ज्यादती और ताकत के बल पर इंक्तिदार (सत्ता व इंख्तियार) हासिल करके उस आदमी को इञ्चल दे जिसको अल्लाह ने जलील किया हो, और जिसको

अल्लाह ने इज्जत अता की हो उसको जलील करे। 3. अल्लाह की तकदीर को झठलाने वाला।

4. अल्लाह की हराम की हुई चीज़ों को हलाल समझने वाला।

5. मेरी औलाद में वह आदमी जो हराम की गयी चीजों को हलाल करने वाला हो।

6. और मेरी सन्नत को छोड़ने वाला। (बैहकी फिल-मदख्ल, मिश्कात)

एक और बदीस-में आप सल्ललाह अलैहि व सल्लम ने फरमायाः

لَعَرَ اللَّهُ النَّاظِرَ وَالْمَنْظُورَ إِلَّهِ.

"यानी जो कोई नामेहरम पर बुरी नज़र डाले और जिसके ऊपर नज़र डाले (बशर्तिक जिस पा बरी नजर पड़ी है जसके इरादे और इंख्तियार को उसमें दखल हो) उन पर अल्लाह ने लानत

हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्ह से रिवायत है:

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ يَلْبُسُ لِبَسَّةَ الْمُرْءَةِ وَالْمَزَّةَ وَكَلْبَسُ لَبَسَتَةَ الرَّجُل.

'यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने ऐसे मर्द पर लानत की है जो औरत का सह लिबास पहने और ऐसी औरत पर लानत की जो मर्द का सा लिबास पहने। (मिञ्कात) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ الْمُرَءَةُ تُلْيَسُ النَّعَلَ فَإَلَتْ لَعَنَ وَمُولُ اللّه صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ السَّلْحُ لَا يَطُلّ

- من النسآعين وواه ابد داو د بحر الدمشكرة ص ٣٨٣ ''हजरत आयशा रजियल्लाह अन्हा से किसी ने अर्ज किया कि एक औरत (मर्दाम) जूत

पहनती है। हजरत आयशा रजियल्लाह अन्हा ने फरमाया कि अल्लाह के रसल सल्लेल्लाह अलि व सल्लम ने ऐसी औरत पर लानत की है जो महीं के तौर-तरीके परिलगार करें।" عَنُ ابْنَ عُبُاسَ رُحِسَى اللَّهُ عُنْهُمَا قَالَ لَعَنَ النِّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَبَّفِنُ مِنَ الْإَحَالِ وَالْمُمْرَجَلُاتِ

مِنْ النِّسَاءِ وَقَالَ أَخْرِجُوهُم مِنْ لَيُونِكُم (رواه البحاري بحواله مشكوة) ''हज़रत इंब्ने अब्बास रिज़यल्लाह अन्ह से रिवायत है कि रसलल्लाह सल्लल्लाह अलैंडि: सल्लम ते जानत की उन मर्दों पर जो औरतों की तरह शक्ल व सुरत बनाकर हिजड़े बनें, खीर लानत की उन औरतों घर जो शक्त व सरत में मर्दाना धन इख्तियार करें, और इरशाद फरमाया कि उनकी अपने घरों से निकाल हो।"

बखारी शरीफ में है कि हजरत अब्दल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाह अन्ह ने फ़रमाया कि: المُعَنَّ اللَّهُ الْوَاشِقَاتِ وَالْمُسْتَوْشِهَاتِ وَالْمُتَنَّمِصَاتِ وَالْمُتَفَّلَجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُعَيّرَاتِ حَلْقُ اللَّهِ

''यानी अल्लाह तआ़ला की लानत हो गूदने वालियों पर और गूदवाने वालियों पर, और ज़ी (भंवों के बाल) चुनती हैं (ताकि भंवें वारीक हो जायें) और ख़ुदा की लानत हो उन औरतों सर जो हस्न के लिये दाँतों के बीच खुली जगह करती हैं, जो अल्लाह की बनावट को बदलने वहती 2 100

#### लानत के अहकाम

लानत जिस कृद बरी चीज है उसी कद इसके करने पर पावन्दियाँ भी आकद की गई है। किसी मुसलमान पर लानत करना हराम है, और काफिर पर भी सिर्फ उस सरत में की जा सकती है जबकि उसका कक्र पर मरना यकीनी हो। रसलल्लाह सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम के डरशादात इसके बारे में ये हैं। हटीस में है:

عَنْ أَبْنَ مُسْفُولَةٌ كَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بالطَّعَّانَ وَلَا باللَّعَّانَ وَلَا الْبَلِكُ،

(رواة الترهايي بحواله مشكوة)

''हजरत इब्ने मसऊद रजियल्लाह अन्ह फरमाते हैं कि फरमाया रसूलुल्लाह सल्लुल्लाह अर् व सल्लम ने कि मोमिन वह नहीं है जो तानेबाज और लानत बाज हो, और न ही बंदगी (ब्रुई)ई करने वाली।"

عَدْ أَنَدَ اللَّهُ ذَاءَ ۚ قَالَ سَمَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْعَنْدَ إِذَا لَعَنَ شِيئًا صَعِدَتِ اللَّعْنَةُ إِلَّيْ السَّمَاءَ فَتَعُلُقُ أَبْوَابُ السَّمَاءَ دُونَهَا ثُمَّ تَهْبُطُ إِلَى الْأَرْضِ فَتَعُلَقُ أَبُوالِهَا دُونَهَا ثُمَّ تَأْخُذُ يَهِنَا وَشِمَالًا فَإِنَّا لَمُ

تَحِيَّهُ مِسَاعًا رَجَعَتْ إِلَى اللَّذِي لَعِنَ فَإِنْ كَانَ لِللَّاكَ أَهُلا وَإِلَّا رَجَعَتْ إِلَى فَآتِلِهَا. رواه ابو داود بحواله مشكوة

''हज़रत अबूदर्दा रज़ियल्लाह अन्ह फ़रमाते हैं कि मैंने हज़रे अक्देश सॉल्लिलाई अलैहिं व सल्लम को यह फरमाते सुना कि जब बन्दा किसी चीज पर लानत करता है तो वह लानत आसमान की तरफ चढ़ती है जिस पर आसमान के दरवाज़े बन्द कर दिये जाते हैं। फिर झह ज़मीन की तरफ उत्तरती है तो ज़मीन के दरवाज़े बन्द कर दिये जाते हैं (यानी ज़मीन उस लानत की ख़ुबूल नहीं करती) फिर वह दायें-बायें घूमती है, जब कहीं उसको रास्ता नहीं मिलता तो जिस पर लानत की गई है उसके पास पहुँचती है, अगर वह वाक़ई लानत का मुस्तहिक़ है तो उस पर पड़ती है, वरना फिर अपने कहने वाले पर पड़ जाती है।"

عَنْ ابْنِ عَلَى إِنَّ وَجُلَا تَسَازَعُتُهُ الْمُرْتَحِ وَاتَّهُ فَلَكَنِهَا فَقَالَ وَمُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلْعَنُهَا فَلِلْهَا : تُعَدَّلُهُ إِنَّا ذَيْنَ وَكُنَا إِلَّهِ أَيْنَ وَمَعْنَى مِنْ النَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ل

''हज़्यत इन्ने अव्यास रज़ियल्लाहु अन्हु से मन्त्रूल है कि हवा ने एक आदमी की चादर उड़ा ''हज़्यत इन्ने अव्यास रज़ियल्लाहु अन्हु से मन्त्रूल है कि हवा ने एक आदमी की चादर उड़ा ली तो उसने हवा पर लानत की, इस पर हुज़ूरे अवृदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि तू उस पर लानत न कर, इसलिये कि वह अल्लाह तआ़ला की ओर से मामूर है और (याद रखिये) कि जो आदमी ऐसी चीज़ पर लानत करे जिसकी वह मुस्तहिक नहीं है तो यह लानत उसके कहने वाले ही पर लीटती है।"

मसला: किसी ख़ास शख़्स के बारे में जब तक यह मालूम न हो कि उसकी मौत कुफ़ पर हुई है उस पर लानत जायज़ नहीं है, अगरवे वह फ़ारिक (बुरे काम करने वाला) ही हो, इसी उसूल की बिना पर यज़ीद पर लानत करने से अ़ल्लामा शामी ने मना किया है। लेकिन किसी ख़ास काफ़िर पर जिसकी मौत कुफ़ पर होने का यक्तीन हो जैसे अबू जहल, अबू लहब पर जायज़ हैं। (श्रामी ज़िल्ट 2 पेठ 836)

मसला: लुगत में लानत के मायने अल्लाह की रहमत से दूर होने के होते हैं, शरई तौर पर काफ़िरों के हक में इसके मायने अल्लाह की रहमत से दूर होने के हैं, और भोमिनों के हक में अबदार (नेक लोगों) के दर्जे से नीचे पिनने के हैं (जैसा कि अल्लामा शामी ने जिल्द 2 पेज 836 में कहस्तानी से नकल किया है। इसलिये किसी मुसलमान के लिये उसके नेक अमल कम हो जाने की दुज़ा भी जायज़ नहीं।

آهَرَ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُؤُنَ النَّاسَ نَقِيْبُوا ﴿ آمَ يَصْدُاوُنَ النَّاسَ عَـل مَا أَتْنَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضَالِمُ ﴿ فَقَدا أَكَيْنَا أَلَ إِبْلِهِيمُ الْكِثْبُ وَالْحِكْمَةُ وَالتَّيْلُهُمُ مُلْكًا عَظِيبًا ﴿ فَيْنَهُمْ مَنْ أَمْنَ لِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَلَّا عَنْهُ \* وَكُلْ يَعْهَلُمْ سَعِيْرًا ﴿

अम् लहुम् नसीबुम् मिनल्-मुल्कि फ्-इजल्ला युअ्तूनन्ना-स नकीरा (53) अम् यस्सुदूनन्ना-स अला मा

आताहमुल्लाहु मिन् फुल्लिही फु-कृद्

क्या उनका कुछ हिस्सा है सल्तनत में?
फिर तो यह न देंगे लोगों को एक तिल बराबर, या हसद करते हैं लोगों का उस पर जो दिया है उनको अल्लाह ने अपने फज्ल से. सो हमने तो दी है डबाहीम के

खानदान को किताब और हिक्मत, और आतैना आ-ल इब्सहीमल्-किता-ब उनको दी है हमने बड़ी सल्तनत। (54) वल्हिक्म-त व आतैनाहुम् मुल्कन् फिर उनमें से किसी ने उसको माना और अजीमा (54) फ्-मिन्ह्म् मन् आम-न कोई उससे हटा रहा, और काफ़ी है बिही व मिन्हुम् मन् सद्-द अन्हु, व दोज्ख्न की भड़कती आग। (55) कफा बि-जहन्न-म संऔरा (55)

### खुलासा-ए-तफसीर

हों क्या उनके पास कोई हिस्सा है हुकूमत का, सो ऐसी हालत में तो और लोगों की जरा-सी चीज़ भी न देते। या दसरे आदिमयों से (जैसे रस्तुल्लाह सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम से) उन चीज़ों पर जलते हैं जो अल्लाह तआ़ला ने उनको अपने फज़्ल से अ़ता फरमाई हैं, सो (आप सल्ल. को ऐसी चीज़ मिल जाना कोई नई बात नहीं, क्योंकि) हमने (पहले से) हज़रत इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) के ख़ानदान (वालों) को (आसमानी) किताब भी दी है और इत्म भी दिया है, और हमने उनको बडी भारी हक्मत भी दी है (चनाँचे बनी इस्राईल में बहुत से अम्बिया अलैहिमस्सलाम गुजरे हैं। कुछ अम्बिया बादशाह भी हुए जैसे हज़रत यसफ़, हज़रत दाऊद और हजरत सुलैमान अलैहिमुस्सलाम, और हजरत दाऊद व हज़रत सुलैमान अलैहिमस्सलाम का बहुत सारी बीवियों वाला होना भी मालम य मशहूर है, और ये सब हज़रत इब्राहीम की औलाद में हैं सो जबकि रस्लुल्लाह सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम भी हज़रत इब्राहीम की औलाद में से हैं तो आपको अगर ये नेमतें व अतीये मिल गये तो ताज्जूब की क्या बात है) सो (उन अम्बिया अलैहिमस्सलाम के जमाने में भी जो कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख़ानदान में से गुजर चुके हैं जो लोग मौजद थे) उनमें से कुछ तो उस (किताब व हिक्मत) पर ईमान लाए और बाजे ऐसे थे कि उससे मुँह फेरे ही रहे (पस अगर आपकी रिसालत व क़रआन पर आपके जमाने के बाजे लोग ईमान न लायें तो कोई रंज की बात नहीं), और (उन काफिरों और मुँह फेर लेने वालों को अगर दुनिया में सज़ा कम भी हो या न हो तो क्या हुआ, उनके लिये आखिरत में) दोजख की दहकती हुई आग (की सजा) काफी है।

### मआरिफ व मसाईल

### यहदियों के जलने पर उनकी कड़ी आलोचना

अल्लाह तआ़ला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को जो इल्म व फ़ज़्ल और इज़्ज़त व रुतवा अता किया था उस पर यहूदी जलते थे अल्लाह तआ़ला ने आयत नम्बर 53 व 54 में उनके इसी हसद य बगुज की कड़ी आलोचना की है, और उनके हसद को नामाकूल करार

सरः निसा (4) तफसीर मजारिफल-करआन जिल्ह (2) देते हुए दो उन्नहें क्यान की हैं- एक वजह आवत नम्बर 53 में बंधान की और दूसरी आवत

नम्बर 54 में, लेकिन दोनों का हासिल एक है, यानी तुम्हारा इसंद (जलना) किस बात पर है? अगर इस पर है कि ताकृत व हुकूमत के असल मालिक तुम हो, तुम्झरी ही सल्तनत इनको मिल गई। इसका ग़लत छोना तो ख़ुला हुआ है कि तुम सल्तनत से ख़ुद मेहरूम हो और तुम्हें ख़ुंछ हिस्सा सत्तनत का मिल जाता तो तुम एक कोड़ी भी किसी को न देते। और जगर तुम्हारा हदैद (जलना) इस घर है कि अगरचे सल्तनत हमारे पास से उनके पास नहीं गई फिर भी उनको खीं

मिली, उनको सल्तनत से क्या संबन्ध? तो इसका जवाब यह दिया कि यह भी अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के ख़ानदान से हैं, किनमें सल्तन्त पहले से होती आई है, इसलिये किसी अजनमी जगह सल्तनत नहीं आई, लिहाजा तुम्हारा हसद करना नामाकूल (अनुचित) है। हसद की परिभाषा, उसका हुक्म और उसके

# नुकसानात का बयान

अल्लामा नववी रहमतुल्लाहि अतैहि (शारेह मुस्लिम) हसद (जलने) की परिभाषा इस तंरह करते हैं:

ٱلْحَسَّدُ تَمَنَّى زَوَالِ النِّغْمَةِ. (مسَلَمَ ج ٢) यानी "दूसरे आदमी की नेमत के ख़त्म होने और छिन जाने की इच्छा करना हसद कहलाता है।" और यह हराम है।

हजूर सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम का इरशाद है:

لا تَبَاعْشُوا وَلاَ تَحَاسُلُوا وَلاَ تَدَائِرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا وَلاَ يَجِلُ لَمُسْلِع أَنْ يُهْجُرَا عَاهُ فَوْقَ لَلَّاتِهِ.

(مسلم ج ٢) 'तुम आपस में बुगज़ और इसद (एक दूसरे से जलना और कीना रखना) न करो, और न

ही एक दूधरे से पीठ फेरो (यानी ताल्लुक़ ख़त्म करो), बल्कि अल्लाह के बन्दे और भाई बन जाओ। और जायज नहीं किसी मुसलमान के लिये कि वह अपने भाई से तीन दिन से ज्यादा ताल्लुक तोड़े रखे।"

एक दूसरी हदीस में आप सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने फरमायाः إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَاكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ. (وواه ابو داود بحواله مشكوة) "तुम हसद से बचो, इसलिये कि हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग

लकड़ी को खा जाती है।" عَن الرَّأَيُسِ" قَالَ قَالَ رُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذُبَّ اِلِّكُمْ دَاءُ الْاَمْ قَلْكُمْ ٱلْحَسَدُ وَالْبَعْضَآءَ هَيَ

पारा (5)

الْجَالِقَةُ لَا أَقُولُ تَحْلِقُ الشُّعُو وَلَلِّكِنْ تَحْلِقُ الدِّينَ. (دواه احمد والترمذي: بحواله مشكوة)

तकसीर मञ्जारिकस-करजान जिल्द (१)

"हजरत ज़बैर रिजयल्ला**इ** अन्हु ने फरमाया कि फरमाया रमुनान्नाह मन्तन्नाह अनेहि व सल्लम ने- तुम्हारी तरफ़ (भी) पहली कौमों का मर्ज चपके से चन पड़ा है और वह हमद है और बगज़ ऐसी ख़स्तत है जो मूंड देने वाली है, मैं यह नहीं कहना कि यह बानों को मुँडनी ह विन्क

दीन को मेंड देती है।" हसद (किसी पर जलना) चाहे दुनियायी कमाल पर हो या दीनी कमाल पर दोनो हराम है। चनाँचे अल्लाह तआला के कौल:

أولف نعب م الملك (क्या उनका कुछ हिस्सा है सल्तनत में) से पहले हक्म की तरफ इशारा मालूम होता है और:

أكت والعكمة

(यानी किताब व हिक्मत के देने) से दूसरे हक्म की तरफ ।

رْنَ الْمُنْ كَفُرُوا بِالْتِنَا سَوْفَ نَصْلَهُمْ ذَارًا كُلِّمًا نَضِمَتْ حُلُودُ مُهُمْ

يَدُ لَنْهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَدُونُوا الْعَدُابَ - إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَرْيُزًا كِلِيمًا ﴿ وَ الَّذِينَ امَنُوا وَعَيملُوا الصَّلِعْتِ سَنُدُخِهُمْ جَنْتِ تَجْدِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهُرُخْلِدِيْنَ فِيهَا ٱبَدًا وَلَهُمْ فِيهَا ٱزْوَاجُ

مُطَهِّرَةً وَلَدْخِلَهُ وَلَا ظَلَا طَلِيلًا

बेशक जो मन्किर (इनकार करने वाले) हए इन्नल्लजी-न क-फरू बिआयातिना हमारी आयतों से उनको हम डालेंगे आग सौ-फ नस्लीहिम नारन्, कुल्लमा

में. जिस वक्त जल जायेगी खाल उनकी नजिजत् जुलूदुहुम् बद्दल्नाहुम् जुलूदन् गैरहा लि-यज़ूकुल्-अज़ा-ब, तो हम बदल देंगे उनको और (दसरी) खाल

ताकि चखते रहें अजाब, बेशक अल्लाह अजीजन इन्नल्ला-ह का-न है जबरदस्त हिक्मत वाला। (56) 💠 हकीमा। (56) 🍫 वल्लजी-न आमन् व अमिलुस्सालिहाति और जो लोग ईमान लाये और नेक काम

सनुद्खिल्हम् जन्नातिन् तज्री मिन् किये अलबला उनको हम दाखिल करेंबे तह्तिल्-अन्हारु खालिदी-न फीहा बागों में जिनके नीचे बहती हैं नहरें, रहा अ-बदन्, लहुम् फीहा अज्वाज्म

करें उनमें हमेशा, उनके लिये वहाँ औरतें मुतहह-रतुंव्-व नुद्ख्रिलुहुम् जिल्लन् हैं सूथरी (पाकीज़ा) और उनको दाख़िल करेंगे घनी छाँव में। (57) जलीला (57)

#### खुलासा-ए-तफ्सीर

बेशक जो लोग हमारी आयतों (व अहकामीं) के इनकारी हुए (हम उनकों) जल्द ही एक सख्त आग में दाख़िल करेंगे (और वहाँ उनकी बराबर यह हालत रहेगी िक) जब एक दफ़ा उनकी खाल (आग से) जल चुकेगी तो हम उस पहली खाल की जगह फ़ौरन दूसरी (ताजीं) खाल पैदा कर देंगे तािक (हमेशा) अज़ाब ही भुगतते रहें (क्योंकि पहली खाल में जलने के बाद शुब्हा हो सकता था कि शायद उसमें एहसास का माद्दा न रहें, इसलिये यह शुब्हा दूर करने के लिये यह सुना दिया) बेशक अल्लाह तआ़ला ज़बरदस्त हैं (कि वह ऐसी सज़ा दे संकते हैं और) हिक्मत वाले हैं (इसलिये बायजूद हुदरत कंजली हुई खाल को तकलीफ़ पहुँचा सकते हैं, भिर भी किसी हिक्मत से बदल दिया जैसे कि एक हिक्मत का वयान अभी हुआ है। और जो लोग ईमान लाए और अच्छे काम किए हम उनको जल्ह ही ऐसे बागों में दाख़िल करेंगे कि उनके (महलों के) नीच नहरें जारी होंगी, वे उनमें हमेशा-हमेशा रहेंगे। उनके वारते उन (बाग़ों) में पाक-साफ़ बीवियाँ होंगी और हम उनको बहुत ही घने साथे (ब्रि. जगह) में दाखिल करेंगे।

### मआ़रिफ़ व मसाईल

हज्रत मुआज रज़ियल्लाहु अन्हुः

كُلُّمَا نَضِجَتْ جُلُو دُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ

(जब उनकी खालें जल जायेंगी तो हम उनको बदल देंगे) की तफ़सीर करते हुए फ़रमाते हैं कि जब उनकी खाल जल चुकेंगी तो उसको तब्बील किया जायेंगा, और यह काम इतनी तेज़ी के साथ होगा कि एक घड़ी में सौ मर्तवा खाल तब्बील की जायेगी।

और हज़रत इसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि फ़रमाते हैं: تأكُلُ النَّارُكُلُ مِنْ مَسْفِينَ الْفَ مَرَّةِ كُلُمُا أَكَلْتُهُمْ فِيلُلُ لَهُمْ عُولُواْ لَفِيمُولُونَ كَمَا كَانُوا

(أَخُرَجَ الْبَيْهِ فِي عَنِ الْحَسَنَ بحواله مظهري ج ٢)

"आग एक दिन में सत्तर हज़ार मर्तवा उनको खायेगी, जब उनको खा चुकेगी तो उन लोगों को कहा जायेगा कि तम फिर पहली हालत पर लौट जाओ, पस वे लौट जायेंगे।"

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ إِنْ ۖ أَهُونَ أَهْلِ النَّارِ عَلَابًا رَجُلُ فِى أَخْمَصَ قَلَمَيْهِ جَمَوَتَانَ يَعْلَىٰ مِنْهُمَا وِمَاغُهُ كَمَا يَظَلى الْهُرِجَلِ بِالْفُهُرَةِ. (وإده البخادى وصلح، بحواله الترخيب والترهيب ۽ ٤ ص ٣٧٩)

رباعه هي الورخي المواجع المواجع المواجعة المواجعة المواجعة المواجعة المواجعة المواجعة المواجعة المواجعة المواجعة ''नबी अुलैहिस्सलाम ने फ्रामाया कि जहन्नम वालों में सबसे कम अज़ाब के एतिबार से वह आदमी होगा जिसके तलवों में आग की दो चिंगारियों होंगी, जिनकी वजह से उसका दिमागृ हाँडी की तरह खीलता होगा।''

## 'पाक-साफ़ बीवियों' की तफ़सीर

इमाम हाकिम ने हज़रत अबू सईद ख़ुदरी राज़ियल्लाह अन्हु से नक़्ल किया है कि रस्लुल्लाह सल्ललाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया- जन्मत की औरतें पाक होंगी, यानी वे माहवारी, पेशाब पाखाने और नाक से बहने वाली गंदगी से पाक होंगी।

पाख़ान आर नाक स बहन वाला गदगा स पाक हागा। हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाहि अलैहि ने मज़कूरा चीज़ों पर इज़ाफ़ा करते हुए फ़रमाया कि वे बच्चे पैदा करने और नापाक नरफे से भी पाक होंगी। (तफसीरे मज़हरी)

'ज़िल्लन् ज़लीता' के लफ़्ज़ से इशारा इस तरफ़ कर दिया कि वह साया हमेशा रहने वाला होगा और धना साया होगा। इससे इशारा इस बात की तरफ़ है कि जन्नत की नेमतें हमेशा रहने वाली होंगी।

عَنْ أَبِينَ هُمِرْيُوةٌ عَنْ رُسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنْ فِي الْمَجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَبِيسُوا الرَّا إِكِبُ فِي ظِلْهَا عَنْ أَبِينَ هُمِنِينَ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنْ فِي الْمُجَنِّةِ لَشَجَرة

مِالْةَ عَامٍ مَا يَقْطَعُهَا اِقْرَءُ وَا إِنْ شَنتُمْ وَظِلَّ مَّمْدُودٍ. (منفق عليه، بعواله مظهرى) \* ﴿ وَسِي

"हज़रत अबू हुँररह राज़ियल्लाहु अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से नकल फरमाते हैं कि आपने फ़रमाया कि तहकीक जन्नत में एक ऐसा पेड़ है जिसके साये को एक सवार सो साल में भी तय न कर सकेगा, जगर आप चाहें तो हुरआन पाक की यह आयतः

وَظِلٍّ مُّمْدُوْدٍ

पढ़ लें (थानी इस आयत के मतलब से भी इस बात की तस्दीक़ होती है)।" रबीअ बिन अनस रहमतुल्लाहि अलैहि ने 'ज़िल्लन् ज़लीला' की तफ़सीर में फ़रमाया कि वह साया अर्थ का साया है जो कभी ख़त्म नहीं होगा।"

إِنَّ اللَّهُ يَامُنُوكُمُ أَنَّ تُؤَذُّوا الْأَمْلَةِ لِلَّهِ آهُلِهَا ﴿ وَإِذَا

اِنَ اللّهُ يَامِنُ اللّهُ عِلَى اللّهِ يَامُونُم اِن نُوَدِّوا الاهليّهِ لِنَهُ اهلِيهَا ﴿ وَإِذَا حَكُمْتُمُ بِكِينَ النَّاسِ اَنْ تَعْكَنُواْ بِالْعَدْلِ وَإِنَّ اللّهُ يَعِينًا اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الل \* نَجُّا اللّهُ عَلَى اللّهِ مِنْ المُعَنِّقِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَ

بَعِيدُدُّا ﴿ يَائِيَهُ ۚ الَّذِينَ امْنُواْ اَطِيْعُوا اللّهُ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَ اَدِلِے الاَضْرِ مِنْكُمُ ، فَإِنْ تَنَائِطُهُمْ فِي شَىءَ فَرْدُوْهُ لِكَ اللّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ اليُمُورِ الاَحِيْرِ ذَالِكَ ٤٤ ـ خَيْرُ وَ اَحْسَنُ تَاوِيلًا ﴿

ह-नल्ला-ह यअ्मुरुक्म् अन् बेशक अल्लाह तुमको फ्रमाता है कि पहुँचा दो अमानतें अमानत वालों को,

इन्नल्ला-ह यज्मुरुक्तुम् अन् तु-अद्दुल् अमानाति इला अस्लिहा व इजा हकम्तम् बैनन्नासि अन

और जब फैसला करने लगो लोगों में तो फैसला करो इन्साफ से. अल्लाह अच्छी

नसीहत करता है तुमको, बेशक अल्लाह तह्कुम् बिल्-अद्ति, इन्नल्ला-ह है सुनने वाला देखने वाला। (58) चे निअम्मा याजिल्युक्म् बिही, इन्नल्ला-ह का-न समीअम् बसीरा ईमान वालो! हुक्म मानो जल्लाह का और (58) या अय्यहल्लजी-न आमन् हक्य मानी रसल का और हाकियों का अतीअ़्ल्ला-ह व अतीअ़्रंस्-ल व जो तम में से हों, फिर अगर झगड़ पड़ी उलिल-अमरि मिनकुम् फ्-इन् किसी बीज में तो उसको रुज करों तनाजअतम की शैइन फुरुद्दूह अल्लाह और रसूल की तरफ अगर यकीन इलल्लाहि वरस्ति इन क्नत्म रखते हो अल्लाह पर और कियामत वे तुअमिन्-न बिल्लाहि वल्यौमिल्-दिन पर, यह बात अच्छी है और बहत आखिरि. जालि-क खैरुंव-व अस्सन् बेहतर है इसका अन्जाम। (59) 🏶 तअवीला (59) 🦈

#### खुलासा-ए-तफ्सीर (ऐ हुक्सूत वालो! चाहे थोड़ों पर हुक्सूत हो चाहे बहुतों पर) वैश्रक तुमको अल्लाह तआ़ला इस बात का हस्म देते हैं कि हक वालों को उनके हुक्कू (जो तम्हारे ज़िम्मे हैं) पहुँचा दिया करों,

और (तमको) यह (भी हक्म देते हैं) कि जब (महकूम) लोगों का तमफिया किया करो (ऐसे

हुकूक़ में जो उनमें आपस में एक-दूसरे के ज़िम्मे हैं) तो अदल "यानी इन्साफ़" से तसिफ़्या किया करो, बेशक अल्लाह तआ़ला जिस बात की तुमको नसीहत करते हैं वह बात बढ़त अच्छी है (दुनिया के एतिबार से भी कि इसमें हुकूमत को मज़बूत करना है और आख़ित्त के एतिबार से भी कि इसमें हुकूमत को मज़बूत करना है और आख़ित्त के एतिबार से भी कि अल्लाह की निकटता और सवाब का ज़रीय है बेशक क्लाहत तआ़त्ता (तुम्सरी बातों को जो अमानत व तसिफ़िये के बारे में तुम से सादिर होती हैं) ख़ूब खुनते हैं (और तुम्करी कामों को जो इस बारे में तुम से वाक़ होते हैं) ख़ुब देखते हैं (तो अमर कमी व कोताही करोगे जामने

के बावजूद भी तो तुमको सज़ा देंगे।

यह ख़िताब तो हाकिमां को हुआ, आगे महस्तूम लोगों को डरशाद है कि) ऐ ईमान वालो!
तुम अल्लाह तआ़ला का करूना मानो और रख़्ल (सल्ललाहु अलैहि व सल्लाम) का करूना मानो
(और यह हुक्म तो तुम्हार और हाकिमां सब के तियं आम है) और तुम (मुतसानांगें में जो लोग
हुक्मूमत वाले हैं उनका भी (करूना मानो, और यह हुक्म ख़ास है तुम महस्तूम लोगों के साय)
फिर (अगर उनके अहरकाम का अल्लाह और रख़्ल के करे हुए के ख़िलाफ़ न होना महस्तूम व
इक्किम दोनों की मौतवर सहमति से साबित हो तो ख़ैर उसमें तो हाकिमांं की इताआ़क करोगे. ही

और) अगर (उनके अहकास में से) किसी मामले में तुम आपस में इदिवालाफ करने लगो (कि यह अल्लाह व रसल के कहे हुए के ख़िलाफ है या नहीं) तो (रसलल्लाह सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम की जिन्दगी में तो आप से पूछकर और आपकी वफात के बाद मुज्तहिद इसामों और दीन के उलेमा से रुज करके) उस मामले को अल्लाह (की किताब) और उसके रसूल (सल्लल्लाह अलेहि व सल्लम की सुन्तत) के हवाले कर दिया करो (और उन हजरात से जैसा फतवा मिले जस पर सब महक्रम व हाकिम अमल कर लिया करो) अगर तुम अल्लाह पर और कियामत के दिन पर ईमान रखते हो (क्योंकि इस ईमान का तकाजा यही है कि कियामत के दिन में अल्लाह तझाला की पकड़ से जो कि मुख़ालफत करने पर होने वाली है, डरें) ये उमूर (जो बयान हुए यांनी फरमॉबरदारी अल्लाह की, रसल की. हाकिमों और बा-इंग्लियार लोगों की, विवादों और झगडों को किताब व सुन्नत के हवाले करना) सब (दुनिया में भी) बेहतर हैं और (आख़िरत में भी) इनका अन्जाम अच्छा है (क्योंकि दुनिया में अमन व राहत और आख़िरत में निजात व नेकबरकी हैं)।

### मआरिफ व मसाईल

इन आयतों का शाने नुज़्ल

उक्त आयतों में से पहली आयत के नुज़ल (उतरने) का एक खास वाकिआ है कि काबे की ब्रिदमत इस्लाम से पहले भी बड़ी इज्ज़त समझी जाती थी और जो लोग बैतल्लाह की किसी खास खिदमत के लिये चुने जाते थे वे पूरी कौम में मुअज्जूज़ व मुमताज़ (सम्मानित और नुमायाँ) माने जाते थे, इसी लिये बैतल्लाह की विभिन्न ख़िदमतें विभिन्न लोगों में तकसीम की -जाती थीं। जाहिलीयत (इस्लाम से पहले) के जमाने से हज के दिनों में हाजियों को जमज़म का पानी पिलाने की ख़िदमतः आप सल्लल्लाह् अलैहि व सल्लम के चचा मोहतरम हज़रत अब्बास रिजयल्लाहु अन्ह के सपर्द थी जिसको सकाया कहा जाता था। इसी तरह और कुछ खिदमतें। आप सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम के दूसरे चचा अब तालिब के सुपूर्द थीं। इसी तरह बैतल्लाह की कंजी (चानी) रखना और मुकररा दिनों में खोलना यन्द करना उस्मान बिन तलहा रिजयल्लाह अन्ह से मताल्लिक धा।

उस्मान बिन तलहा रजियल्लाह अन्ह का अपना बयान है कि जाहिलीयत के जमाने में हम स्मैमवार और जुमेरात के दिन वैतल्लाह को खोला करते थे, और लोग उसमें दाखिल क्षेने का सुभाग्य हासिल करते थे। हिजरत से पहले एक रोज़ रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपने कुछ सहाबा के साथ बैतल्लाह में दाखिल होने के लिये तशरीफ लाये (उस बक्त तक । र्यसमान बिन तलहा इस्लाम में दाख़िल नहीं हुए थे) इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को अन्दर जाने से रोका और बहुत ही बुरा व्ययहार किया। आप सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने वड़ी बुर्दबारी के साथ उनके सख्त कलिमात को वरदाहत किया, फिर फरमाया ऐ उस्मान! शायद and a least a

तफसीर मजारिफल-करजान जिल्द (१)

तुम एक रोज यह बैतुल्लाह की चाबी मेरे हाथ में देखोगे, जबकि मझे इख्तियार होगा कि जिसको चाहँ सपर्द कर दें। हज्रत उस्मान बिन तलहा रिज्यल्लाहु अन्हु ने कहा कि अगर ऐसा हो गया तो क्रीफा

हलाक और ज़लील हो जायेंगे। आप सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि नहीं! उस वक्त क़रीश आबाद और इज़्ज़त वाले हो जायेंगे। आप यह कहते हुए बैतुल्लाह के अन्दर तशरीफ ले

गये। उसके बाद जब मैंने अपने दिल को टटोला तो मुझे यकीन सा हो गया कि आपने जो कछ फुरमाया है वह होकर रहेगा। मैंने उसी वक्त मुसलमान होने का इरादा कर लिया लैकिन मैंने अपनी कौम के तेवर बदले हुए पाये, वे सब के सब मुझे सख़्त मलामत करने लगे इसलिये मैं

अपने इरादे को पूरा न कर सका। जब मक्का फतह हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने मुझे बुलाकर बैतुल्लाह की चाबी तलब फरमाई, मैंने पेश कर दी। कुछ रियायतों में है कि उस्मान बिन तलहा रिजयल्लाहु अन्हु चाबी लेकर बैतुल्लाह के ऊपर चढ़ गये थे। हज़रत अ़ली रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के हुक्म की

तामील के लिये जबरदस्ती चाबी उनके हाथ से लेकर आपको दे दी थी, बैतल्लाह में दाखिले और वहाँ नमाज अदा करने के बाद जब आप सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम बाहर तशरीफ लाये तो फिर चाबी मझको वापस करते हुए फरमाया कि लो अब यह चाबी हमेशा तम्हारे ही खानदान के पास कियामत तक रहेगी, जो शख़्स तुमसे यह चाबी लेगा वह जालिम होगा। मकसद यह था कि किसी दूसरे शख्स को इसका हक नहीं कि तुम से यह चाबी ले ले, इसी के साथ यह हिदायत फरमाई कि बैतुल्लाह की इस ख़िदमत के सिले में तुम्हें जो माल मिल जाये उसको शरई कायदे

के मंवाफिक इस्तेमाल करो। उस्मान बन तलहा रज़ियल्लाहु अ़न्हु कहते हैं कि जब मैं चाबी लेकर खशी खशी चलने लगा तो आप सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने फिर मुझे आवाज़ दी और फरमाया- क्यों उत्मान जो बात मैंने कही थी वह पूरी हुई या नहीं? अब मुझे वह बात याद आ गई जो आप सल्लल्लाह् अलैहि व सल्लम ने हिजरत से पहले फरमाई थी कि एक दिन तुम यह चाबी मेरे पास देखोंगे।

मैंने अर्ज़ किया कि बेशक आपका इरशाद पूरा हुआ और उस वक्त में कलिमा पढ़कर मुसलमान हो गया। (तफसीरे मजहरी, इब्ने सअद की रिवायत से)

हज़रत फारूके आज़म उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाह् अ़न्ह फरमाते हैं कि उस दिन जब आप बैतुल्लाह से बाहर तशरीफ लाये तो यह आयत आपकी ज़बान पर थी:

انَّ اللَّهَ يَاْمُو كُمْ أَنْ تُؤدُّوا الْآمَنْتِ إِلِّي اَهْلِهَا.

इससे पहले मैंने यह आयत कभी आप से न सुनी थी। ज़ाहिर यह है कि यह आयत उस वक्त काबे के बीचों बीच नाज़िल हुई थी। इसी आयत की तामील में आप सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने दोबारा उस्मान बिन तलहा रिज़यल्लाहु अन्हु को बुलाकर चाबी उनके सुपुर्द की, क्योंकि उस्मान बिन तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब यह चाबी आपको दी थी तो यह कहकर दी

-----

ब्री कि "मैं यह अमानत आपके सुपुर्द करता हूँ" अगरचे ज़ाब्ते से उनका यह कहना सही न था बब्कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैंहि व सल्लम ही को हर तरह का इंद्रिवायार था कि जो चाहें करें, लेकिन कुरआने करीम ने अमानत की शक्त की भी रियायत फ़रमाई और आप सल्लल्लाहु अ़लैंहि व सल्लम को इसकी हिदायत की कि चाबी उस्मान बिन तलहा को वापस कर दें, हालाँकि उस यक्त हज़रत अ़ब्बाय और हज़रत अ़ब्ता रज़ कि जिस तरह बैतुल्लाह अन्हु ने भी आप सल्लल्लाहु अ़लैंहि व सल्लम से यह दरख़्वास्त की थी कि जिस तरह बैतुल्लाह की ख़िदमत सक़ाया और सबाना हमारे पास है यह चाबी संमालने की ख़िदमत भी हमें अता फ़रमा रीजिये, मगर उनत

आयत की हिदायत के मुताबिक आपने उनकी दरख्वास्त रह करके चाबी उस्मान बिन तलहा राज़ियल्लाहु अन्हु को वापस फरमा दी। (तफसीरे मज़हरी)

यहाँ तक आयत के शाने नुजूल पर कलाम था, और इस पर सब का इस्तिपगक है कि आयत का शाने नुजूल (उतरने का मौका और सबव) अगरचे कोई ख़ास वाकिआ़ हुआ करता है सेकिन हुक्म आ़म होता है, जिसकी पावन्दी पूरी उम्मत के लिये ज़रुरी होती है।

अब इसके मायने और मतलब मुलाहिज़ा कीजिये।

इरशाद है:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُو كُمْ أَنْ تُوَّدُّوا الْأَمْنُ لِي إِلَى اَهْلِهَا

यानी "अल्लाह तआ़ला तुमको हुक्म देता है कि अमानतें उनके मुस्तहिकों (हक्दार लोगों) को पहुँचाया करो।" इस हुक्म का मुख़ातब यह भी हो सकता है कि आ़म मुसलमान हों और यह भी संभावना है कि ख़ास अमीर व हाकिम लोग मुख़ातब हों और ज़्यादा ज़ाहिर यह है कि हर वह शख़्स मुख़ातब है जो किसी अमानत का अमीन है, इसमें अ़बाम भी दाख़िल हैं और हाकिम व अमीर भी।

### अमानत अदा करने की ताकीद

हासिल इस इरशाद का यह है कि जिसके हाथ में कोई अमानत है उस पर लाज़िम है कि यह अमानत उसके अहल व मुस्तिहिक को पहुँचा दे। रसूले करीम सल्लालाहु अलैहि व सल्लाम ने अमानत अदा करने की बड़ी ताक़ीद फ़रमाई है। हज़रत अनस रिजयलाहु अ़न्हु फ़रमाते हैं कि बहुत कम ऐसा होगा कि रसूले करीम सल्लालाहु ज़लैहि व सल्लाम ने कोई ख़ुतवा दिया हो और उसमें यह उशाद न फ़रमाया हो:

لَا إِيْمَانَ لِمَنْ لَا آمَانَهُ لَهُ وَلَا دِيْنَ لِمَنْ لَا عَهْدَلُهُ.

''यानी जिसमें अमानतदारी नहीं उसमें ईमान नहीं, और जिस श्रष्ट्स में मुआ़हदे की पाबन्दी नहीं उसमें दीन नहीं ।'' (यह रिवायत बैहकी ने शुलुबुत-ईमान में नक़्ल की है)

### ख़ियानत निफ़ाक् की निशानी है

बुख़ारी और मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरह और हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से

विवायत है कि रसुज़ुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक दिन निफाझ की अलामते बेतलाते हुए एक अलामत यह बतलाई कि जब अमानत उसके पास रखी जाये तो ख़ियानत रहते।

### अमानत की किस्में

इस अगह यह बात ग़ौर-तलब है कि कुरजाने करीम ने लफ्ज अमानत बहुवचन के लफ्ज में इस्तेमाल फ्रमाया है, जिसमें इशारा है कि अमानत सिर्फ यही नहीं कि किसी का कोई माल किसी के पास रखा हो, जिसको आम तौर पर अमानत कहा और समझा जाता है, बल्कि अमानत की कुछ और किस्में भी हैं, जो वाकिआ आयत के नुजूल का अभी जिक्क किया गया खुद उसमें भी कोई माली अमानत नहीं, बैतुल्लाह की चाबी कोई ख़ास माल न या बल्कि यह चाबी बैतुल्लाह की ख़िदमत के एक ओहदे की निशानी थी।

### हुकूमत के ओहदे अल्लाह की अमानतें हैं

इससे मालूम हुआ कि हुकूमत के ओहदे और पद जितने हैं वो सब अल्लाह की अमानते हैं ज़िमके अभीन वे हाकिम और अफ़सर हैं जिनके हाथ में मुक्रिर व नियुक्ति करने और हटाने के अधिकार हैं, उनके लिये जायज़ नहीं कि कोई ओहदा किसी ऐसे शहस के सुपुर्द कर दें जो अपनी अमली या इल्ली क़ाबलियत के पतिबार से उसका अहल (पात्र) नहीं है, बल्कि उन पर लाज़िम है कि हर काम और हर आहदें के लिये अपने दायरा-ए-हुकूमत में उसके अहल और पात्र की तलाश करें।

### किसी ओहदे पर ना-अहल को बैठाने वाला मलऊन है

पूरी अहलियत वाला, तमाम शर्तो वाला कोई न मिले तो मौजूदा लोगों में कावलियत और अमानतदारी के एतिवार से जो सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ हो उसको तरकीह बी जाये।

एक हदीस में रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इरशाद है कि जिस शड़्त को अगम मुसलमानों की कोई जिम्मेदारी सुपुर्द की गई हो, फिर उसने कोई आहदा किसी शड़्त को मफ़ज दोस्ती व ताल्लुक के लिहाज में, बगैर अहलियत मालूम किये दे दिया उस पर अल्लाह तआ़ला की लानत है। न उसका फ़र्ज़ मक़बूल है न निफ़ल, यहाँ तक कि वह जहन्तम में दाख़िल हो जाये। (जमउल-फ़वाईद पेज 325)

कुछ रियायतों में है कि जिस शख़्त ने कोई ओहदा किसी शख़्त के सुपुर्द किया हालांकि उसके इल्म में था कि दूसरा आदमी उस ओहदे के लिये उससे ज़्यादा काबिल और अहल है तो उसने अल्लाह की ख़ियानत की और रसूल की और सब मुसलमानों की। आज जहाँ हुक्सूनती निज़ाम की गिरावट नज़र आती है वह सब इस हुरआनी तालीम को नज़र-अन्दांज कर देने का नसीजा है, कि ताल्लुकाल, सिफारिशों और रिश्वतों से ओहबे तक्सीम किसे जाते हैं, जिसका नसीजा यह होता है कि ना-अहल और नाकाबिल लोग ओहबों पर काबिज़ होकर ख़ुदा की माब्लक को परेशान करते हैं और सारा निजामे हकुमत बरबाद हो जाता है। इसी लिये आप सल्लल्लाह अलैहि व सल्ल्म ने एक हदीस में इरशाद फरमायाः

إذًا وُسِدَ الْامْرُ إِلَى غَيْرِ الْهَلِهِ فَانْعَظِرِ السَّاعَةُ

यानी "जब देखों कि कामों की ज़िम्मेदारी ऐसे लोगों के सुपूर्व कर दी गई जो उस काम के अहल और काबिल नहीं तो (अब इस फसाद का कोई इलाज नहीं) कियामत का इन्तिजार

करो ।" (यह रिवायत सही बखारी किलाबल-इल्म में है)

बनासा यह है कि करआने करीम ने लफ्ज 'अमानात' जमा (बहवचन) लाकर इसकी तरफ़ इशारा कर दिया कि अमानत सिर्फ इसी का नाम नहीं कि एक शख़्त का माल किसी दूसरे शख़्त के पास बतौर अमानत रखा हो, बल्कि अमानत की बहुत सी किस्में हैं जिनमें हुकूमत के ओहदे भी दाखिल हैं।

और एक हदीस में आप सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम का इरशाद है:

أَلْمَجَالِسُ بِالْإَمَانَةِ.

"गानी मजिनमें अमानतदारी के साथ होनी चाहियें।"

मतलब यह है कि मज्लिस में जो बात कही जाये वह उसी मज्लिस की अमानत है उनकी इजाजत के बगैर उसको दूसरों से नकल करना और फैलाना जायज नहीं। इसी तरह एक हदीस में है:

ٱلْمُسْتَشَارُ مُوْلَمَنْ

"यानी जिस शख़्स से कोई मिश्वरा लिया जाये वह अमीन है।" उस पर लाजिम है कि मध्विरा वही दे जो उसके नज़दीक मश्विरा लेने वाले के हक में मुफ़ीद और बेहतर हो। अगर जानते हुए ख़िलाफ मश्चिरा दे दिया तो अमानत में ख़ियानत करने वाला हो गया। इसी तरह किसी ने आप से अपना राज कहा तो वह उसकी अमानत है, बगैर उसकी डजाजत के किसी से कह देना वियानत है। उक्त आयत में इन सब अमानतों का हक अदा करने की ताकीद है।

यहाँ तक पहली आयत के शरू के जुमले की तफसीर थी, आगे पहली आयत के दसरे जमले की तफसीर है:

وَإِذَا حَكُمْتُمْ بِينَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوْ ا بِالْعَدْلِ

यानी 'जब तम लोगों के आपसी झगड़ों का फैसला करने लगो तो अदल व इन्साफ के साथ किया करो।" जाहिर यह है कि इसका खिताब हाकिम व सरदार लोगों को है. जो झगड़ों व मुकद्दमों का फैसला किया करते हैं. और इसी लिहाज से कुछ हजरात ने पहले जमले का मखातब भी हाकिमों व सरदारों को करार दिया है, अगरचे पहले जुमले की तरह इसमें भी गुन्जाईश इसकी मीजूद है कि हाकिम व अवाम दोनों इस ख़िताब में शामिल हों, क्योंकि अवाम में अक्सर दोनों पक्ष किसी को मध्यस्य बनाकर फैसला कर दिया करते हैं इसी तरह झगड़ों का फैसला करना अवाम में भी पाया जाता है, मगर इसमें शब्हा नहीं कि पहली नजर में इन दोनों जमलों के

मुख़ातब हाकिम व सरदार ही मालून होते हैं, इसलिये यह कहा जा सकता है कि इनके पहले मुख़ातब हाकिम और सरदार लोग हैं और दूसरे दर्जे में यह ख़िताब हर उस शख़्स के लिये भी है जिसके पास लोगों की अमानतें हों और जिसको किसी मुकहमे का मध्यस्य बना दिया जाये।

इस जुमले में डक् तज़ाला ने 'बेनन्नास' (लोगों के बीच) फरमाया 'बैनल-मुस्लिमीन' या 'बैनल-मोमने' पुस्तमानों या मोमिनों के बीच) नहीं फ्रमाया। इसमें इशारा फरमा दिया कि मुक्क्सों के फैसलों में सब इनसान बराबर हैं, मुस्लिम हों या गैर-मुस्लिम, और दोस्त हों या दुझ्मन, अपने बतन के हों, हम-रंग हों, एक माया के हों या गैर, फैसला करने वालों का फूर्ज़ है कि इन सब संबन्धों से अलग होकर जो भी हक व इन्साफ़ का तक्ाज़ा हो वह फैसला करें।

### अ़दल व इन्साफ़ विश्व-शांति का ज़ामिन है

गुर्ज़ िक आयत के पहले जुमले में अमानतें अदा करने का हुक्म है और दूसरे में अदल व इन्साफ़ का। इनमें अमानतें अदा करने को मुक़द्दम किया गया, शायद इसकी वजह यह हो कि पूरे मुक्क में अदल व इन्साफ़ की स्थापना इसके वगैर हो ही नहीं सकती कि जिनके सब्य में मुक्क का इक्तिदार (सत्ता व हुक़्सन) है वे पहले अमानतें अदा करने कफ़रीज़ा सही तौर पर अदा करें, यानी हुक़्मत के ओहदों पर तिर्फ़ उन्हों लोगों को नियुक्त करें जो काम करने की सत्ताहियत और अमानत व दियानत के एतिवार से उस ओहदे के लिये सबसे ज़्यादा बेहतर नज़र आयें। वोस्ती और ताल्लुक़ात या महज़ सिफ़ारिश या रिश्वत को इसमें राह न दें, वरना नतीजा यह होगा कि ना-अहल नाक़ाबिल या ख़ियानत करने वाले और ज़ातिम लोग ओहदों पर क़ाबिज़ हो जायेंगे, फिर अगर हुक़्मत व इक्तियार वाले दिल से भी यह चाहें कि मुक्क में अदल व इन्ताफ़ को चलन व रिवाज हो तो उनके लिये नामुम्किन हो जायेगा, क्योंकि हुक़्मत के ये ओहदेदार ही हुक़्कृत्त के हाथ और पर हैं, बच्च ये ख़ाईन चोर और बेईमान) या नाक़ाबिल हुए ती अदल व इन्साफ़ का चलन व तिवाज हो तो उनके लिये नामुम्किन हो जायेगा, क्योंकि हुक़्मत के हाथ और पर हैं, जब ये ख़ाईन (चोर और बेईमान) या नाक़ाबिल हुए ती अदल व इन्साफ़ क़ायम करने का की निसा रास्ता है?

इस आयत में यह बात ख़ास तीर पर याद रखने के काबिल है कि इसमें हक तआ़ला ने हुक्सन के ज़ीहदों को भी अमानत करार देकर अव्वल तो यह वाज़ेह फ़रमा दिया कि जिस तरह अमानत िस्फ उसी को अदा करनी चाहिये जो उसका मालिक है, किसी फ़क़ीर मिस्कीन पर रहम खाकर किसी की अमानत उसको देना जातज़ नहीं, या किसी रिश्तेदार या दोस्त का इक अदा करने के लिये किसी शहुस की अमानत उसको दे देगा उस्त नहीं, इसी तरह हुक्सन के ओहद जिनके साथ अस्लाह की अमा मख़्लूक का काम संबन्धित होता है ये भी अमानतें हैं, और इन अमानतों के मुस्तिहक (हक्कार व पात्र) तिस्फ वे लोग हैं जो अपनी काम की सलाहियत और काम संबन्धित की सुस्तिहक (हक्कार व पात्र) तिर्फ वे लोग हैं जो अपनी काम की सलाहियत और कां काम संबन्धित की सुस्तिहक (हक्कार व पात्र) तिर्फ वे लोग हैं जो अपनी काम की सलाहियत और काम संविद्या की सुस्तिहक (हक्कार व पात्र) तिर्फ वे लोग हैं जो अपनी काम की सलाहियत और काम की सुस्तिहक (हक्कार व पात्र) तिर्फ वे लिये मुम्तिहक और मौजूदा लोगों में सबसे के बिता हम से स्वतिह की स्वतिह की स्वतिह से पीत्र की स्वतिह से से सकता के एतिवार से भी उस आहर से लिये मुम्तिह की रहता है। उनके सिवा किसी दूसरे को यह ओहदा सुर्युं कर दिया तो यह अमानत अदा न हुई।

# क्षेत्रीय व प्रांतीय बुनियादों पर हक्मत के ओहदे

सुपूर्व करना उसूली गुलती है

इसके साथ क़्रुआने हकीम के इस जुमले ने उस आम गलती को भी दूर कर दिया जो अक्सर मुल्कों के दस्तुरों में चल रही है कि हक्मत के ओहदों को मुल्क के रहने वालों के हक्क् करार दे दिया है।

और इस उसूली ग़लती की बिना पर यह कानून बनाना पड़ा कि हुकूमत के ओहदे आबादी के अनपात के उसल पर तकसीम किये जायें. हर सबे (राज्य) के लिये कोटे मुक्ररर हैं, एक सूबे के कोटे में दूसरे सूबे का आदमी नहीं रखा जा सकता, चाहे वह कितना ही काबिल और अमीन क्यों न हो, और उस सबे का आदमी कितना ही गलत काम करने वाला ना-अहल हो। क्रूरआने करीम ने साफ ऐलान फरमा दिया कि ये ओहदे किसी के हक नहीं बल्कि अमानतें हैं, अलबत्ता किसी खास इलाके और सबे पर हकमत के लिये उसी इलाके के आदमी को तरजीह दी जा सकती है कि इसमें बहुत सी मस्लेहतें हैं. मगर शर्त यह है कि काम की सलाहियत और अमानत में उस पर पूरा इत्मीनान हो।

#### मल्की कवानीन के चन्द सुनहरे उसूल इस तरह इस मुख़्तसर आयत में मुल्की कवानीन व दस्तूर के चन्द बुनियादी उसूल आ गये

जो इस प्रकार हैं:

1. अव्यल यह कि आयत के पहले जमले को 'इन्नल्ला-ह यअमुरुक्म' से शुरू फरमाकर इस तरफ इशारा कर दिया कि असल हुक्म अल्लाह तआ़ला का है, दुनिया के बादशाह व हाकिम (शासक) सब उसके मामूर (ताबे) हैं। इससे साबित हुआ कि मुल्क में असल हुकूमत व इख्तियार

सिर्फ अल्लाह तआला का है। 2. दूसरे यह कि हुकूमत के ओहदे मुल्क के बाशिंदों के हुकूक् नहीं जिनको आबादी के हिसाब वाले उसल पर तकसीम किया जाये, बल्कि अल्लाह तआ़ला की तरफ से दी हुई अमानतें

हैं जो सिर्फ उनके अहल और काबिल लोगों को दिये जा सकते हैं। 3. तीसरे यह कि ज़मीन पर इनसान की हुकुमरानी सिर्फ एक नायब व अमीन की हैसियत से हो सकती है. वह मुल्क के कानून बनाने में उन उसूलों का पाबन्द रहेगा जो हाकिमे मतलक हक तआ़ला की तरफ से वहीं के जरिये बतला दिये गये हैं।

4. चौथे यह कि हाकिमों व सरदारों (शासकों) का फर्ज़ है कि जब कोई मुकहमा उनके पास आये तो नस्ल व वतन और रंग व भाषा यहाँ तक कि मजहब व मस्लक का भेदभाव किये बगैर अदल व इन्साफ वाला फैसला करें।

इस आयत में मुल्की कवानीन व दस्तुर के सनहरे उसल बतलाकर आखिर में इरशाद

फ्रमाया कि अल्लाह तआ़ला ने तमको जो नसीहत की है वह बहुत ही अच्छी है, क्योंकि अल्लाह तआ़ला हर शख़्स की सनता है और जो बोलने और फरियाद करने पर भी क़दरत न रखता हो उसके हालात को ख़द देखता है. इसलिये उसके बतलाये और बनाये हुए उसल ही ऐसे हैं जो हमेशा हर मुल्क और हर दौर में काबिले अमल हो सकते हैं, इनसानी दिमागों के बनाये उसल व

दस्तुर सिर्फ अपने माहौल के अन्दर सीमित हुआ करते हैं, और हालात की तब्दीली के बाट उनका बदला अनिवार्य होता है। जिस तरह पहली आयत के मुख़ातब हाकिम व सरदार लोग थे. दूसरी आयत में अवाम को मुखातब फरमाकर इरशाद फरमाया कि ऐ ईमान वालो! तम अल्लाह की और रसूल की और अपने हाकिमों व सरदारों की इताअत (फरमॉबरदारी) करो।

'उलुल-अमूर' कौन लोग हैं?

'उलुल-अम्र' लुगत में उन लोगों को कहा जाता है जिनके हाथ में किसी चीज का निजाम व इन्तिजाम हो, इसी लिये हजुरत इब्ने अब्बास, मुजाहिद और हसन बसरी वगैरह क्रुरआन के मुफ़स्सिरीन हज़रात ने उल्लल-अमुर के मिस्दाक उलेमा व फ़कहा को करार दिया है कि वे रसले

करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के नायब हैं, और निजामे दीन उनके हाथ में है। और मुफस्सिरीन की एक जमाञ्जत ने जिनमें हजरत अबू हौरह रजियल्लाह अन्ह भी शामिल

हैं फरमाया कि उत्तल-अमूर से मुराद हाकिम व अमीर लोग हैं जिनके हाथ में हकुमत का निजाम (कन्दोल) है। और तफ़सीर इब्ने कसीर और तफ़सीरे मज़हरी में है कि यह लफ़्ज़ दोनों तब्कों को शामिल

है, यानी उलेमा को भी और हाकिमों व सरदारों को भी। क्योंकि मामलात का निज़ाम इन्हीं दोनों के साथ जड़ा हुआ है।

इस आयत में ज़ाहिरी तौर पर तीन की इताअ़तों का हक्म है- अल्लाह. रसल, उल्ल-अमर।

लेकिन करआन की दूसरी आयतों ने यह वाजेह फरमा दिया कि हक्म व इताअत दर असल सिर्फ एक अल्लाह तआ़ला की है:

إن الْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ मगर उसके हुक्म और उसकी इताअ़त की अ़मली सुरत चार हिस्सों में बंटी हुई है।

हक्म और इताज़त की तीन अमली सुरतें

तामील डायरेक्ट हक तजाला की इताअत (फरमॉबरदारी) है।

एक वह जिस चीज़ का हुक्म स्पष्ट तौर पर ख़ुद हक तआ़ला ने क़ुरआन में नाज़िल फ़रमा दिया और उसमें किसी तफसील व व्याख्या की हाजत नहीं। जैसे शिर्क व कुफ्र का हद से बड़ा जुर्म होना, एक अल्लाह की इबादत करना, आख़िरत व कियामत पर यकीन रखना और महम्मद मस्तफा सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम को अल्लाह का आख़िरी सच्चा रसूल मानना। नमाज़, रोज़ा, जुकात, हज को फुर्ज़ समझना। ये वो चीज़ें हैं जो डायरेक्ट अल्लाह के अहकाम हैं, इनकी

पारा (5)

दूतरा हिस्सा अहकाम का वह है जिसमें तफ़सीलात व व्याख्या की ज़रूरत है। उनमें क़ुरुआने क़िम अक्सर एक सीक्षर या गैर-वाज़ेह हुक्म देता है और उसकी तशरीह व तफ़सील नबी क़िम सल्ललाहु ज़लैहि व सल्लम के हवाले की जाती है, फिर वह तफ़सील व तशरीह जो आप सल्लल्लाहु ज़लैहि व सल्लम अपनी हदीशों के ज़िरये फ़रमती हैं वह भी एक क़िस्स की वही होती है। अगर उस तफ़सील व तशरीह में केज़िश के बावज़ कोई कमी या कोताही रह जाती है तो वही के ज़िरये उसकी इस्ताह फ़रमा दी जाती है जोर आख़िरकार आप सल्लल्लाहु ज़लैहि व सल्लम को कील व अमल जो आखिर में होता है वह हक्ष्में इलाही का तर्जमान होता है।

इस हिस्स के अहकाम की इलाज़ भी अगान रे दर हुनेहत अलाह तआ़ला ही की इताज़त है लेकिन ज़ाहिरी एतिबार से चूँकि थे अहकाम स्पष्ट तौर पर कुरआन में नहीं बल्कि हुन्तर सल्ललाहु अलैहि व सल्लम की ज़बाने मुबारक से उम्मत को पहुँचे हैं, इसलिये इनकी इताज़त ज़ाहिरी एतिबार से इताज़ते रसूल ही कहलाती है जो इकीकृत में इताज़ते इलाही के साथ संयुक्त होने के बावजूद ज़ाहिरी एतिबार से एक अलग हैसियत रखती है। इसी लिये पूरे कुरआन में अल्लाह तआ़ला की इताज़त का हुक्म देने के साथ इताज़ते रसूल का हुक्म अलग से मुस्तिक़्ल तौर पर ज़िक किया गया है।

तीसरा दर्जा अहस्काम का वह है जो न सुरआन में स्पष्ट तौर पर मज़कूर हैं न हदीस में। या हवीस के ज़ुखीरे में उसके बारे में एक-दूसरे के मुख़ालिफ़ रिवायतें मितती हैं, ऐसे अहकाम में उलेमा-ए-मुज़ाहिदीन स्कुरआन व सुन्तत के दलाईल व इक्षायत और ज़ेरे-ग़ीर मसले ही की तरह के दूसरे मसाईल में गौर व फ़िक करके उनका हुक्म तलाश करते हैं, इन अहस्काम की इताअ़त भी अगरिर क़िक्कित के एतिबार से हुरआन व सुन्तत से साबित होने की वजह से इताअ़ते खुदावन्दी ही की एक क़िस्म है, मगर ज़ाहिर के एतिबार से वे फ़िक्ही फ़तावा कहताते हैं और उत्तेमा की तरफ़ मन्सूब हैं।

इसी तीसरी किस्म में ऐसे अहकाम भी हैं जिनमें किताब व सुन्नत की रू से कोई पाबन्दी आयद नहीं, बल्कि उनमें अमल करने वालों को इख़्त्रियार है जिस तरह चाहें करें, जिनको इस्तिलाह में मुबाह वीज़ें कहा जाता है। ऐसे अहकाम में अमली इन्तिज़ाम हाकिमों व जमीरों (सरदारों) के सुपुर्द है, कि वे हातात और मस्तेहतों को सामने रखते हुए कोई कानून बनाकर सब को उस पर चलाये। और शहर कराची में डाकखान पानास हों या सी, पुलिस स्टेशन कितने हों, तिबे का निज़ाम किस तरह हो, आबादकारी का इन्तिज़ाम किन उसूलों पर किया जाये, ये सब मुबाहात हैं, इनकी कोई जानिब न वाजिब है न हराम, बक्ति इख़्त्रियारी है, लेकिन यह इख़्त्रियार अबाम को दे दिया जाये तो कोई निज़ाम नहीं चल सकता इसलिये निज़ाम की ज़िम्मेदारी हुक्सूमत पर है।

ज्बत आयत में जुलुल-अम्र की इताज़त से ज्लेमा और हुक्काम दोनों की इताज़त मुगद है इसलिये इस आयत की रू से फिक्ही तहकीकृत में फ़ुकहा की इताज़त और इन्तिज़ामी मामलात में हाकिमों व सरदारों की इताज़त वाज़िब हो गई।

यह इताअत भी दर हकीकत अल्लाह जल्ल शानुह के अहकाम ही की इताअ़त है. लेकिन ज़ाहिरी स्तर के एतिबार से ये अहकाम न क़रआन में हैं न सुन्नत में, बल्कि इनका बयान या तो उलेमा की तरफ से हो या हाकिमों की तरफ से, इसलिये इस इताअत को तीसरा अलग नम्बर करार देकर उल्ला-अमर की इताअत नाम रखा गया, और जिस तरह क्रूरआन के स्पष्ट अहकाम में क़रआन का इत्तिबा और रसल के स्पष्ट अहकाम में रसल का इत्तिबा लाजिम व वाजिब है इसी तरह गैर-मन्सस फिक्ही चीजों (यानी जो अहकाम स्पष्ट रूप से क्रांरआन व हदीस में मजकर न हों) में फ़कहा का और इन्तिजामी मामलात में हाकिमों सरदारों का इत्तिबा (हक्म का पानन) वाजिब है। यही मतलब है उलल-अमर की इताअत का।

### खिलाफे शरीअत कामों में अमीर की इताअत जायज नहीं

وَاذَا حَكُمْتُهُ مِنْ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدُلِ.

इस आयत में अल्लाह तआ़ला ने जिस काम को इरशाद फरमाया कि अगर तम लोगों के दरमियान कोई फैसला करो तो अदल व इन्साफ के साथ करो और इससे पहले अल्लाह तआला ने लोगों को उलल-अमर (इंख्तियार वाले लोगों) की इताअत की तालीम दी इससे इशारा इस बात की तरफ कर दिया कि जमीर अगर अदल (इन्साफ) पर कायम रहे तो उसकी इताअत वाजिब है, और अगर वह अदल व इन्साफ को छोड़कर ख़िलाफे शरीअत अहकाम जारी करे तो उनमें अमीर की इताअत नहीं की जायेगी (यानी उसका हक्म नहीं माना जायेगा) चुनाँचे हज़र सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम का इरशाद है:

لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق.

"यानी मख़्तूक़ की ऐसी इताअ़त जायज़ नहीं जिसमें ख़ालिक की नाफरमानी लाजिम आती हो।"

इस आयत में अल्लाह तआ़ला इरशाद फ़रमा रहे हैं कि अगर तुम लोगों के दरमियान फैसला करो तो अदल (इन्साफ) के साथ करो। इससे यह बात मालूम होती है कि जो आदमी अदल व इन्साफ़ को कायम रखने की ताकृत और सलाहियत न रखता हो तो उसको काजी भी नहीं बनना चाहिये. क्योंकि इन्साफ के साथ फैसला करना भी एक अमानत है जिसकी हिफाजत कमज़ोर और ना-अहल आदमी नहीं कर सकता। चुनाँचे जब हज़रत अबूज़र रिज़यल्लाह अन्ह ने हुजूर सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम से दरख़्वास्त की कि आप मुझे किसी जगह का हाकिम मुकर्रर (नियक्त) फरमा दें तो आपने जवाब में इरशाद फरमाया किः

يَالِهَاذَرَ إِنَّكَ صَعِيْفٌ وَإِنَّهَا لَمَانَةٌ وَآتُهَا يَوْمَ الْقِينَةِ عِزْنَّ وَنَدَامَةٌ إِلَّا مَنْ أَخَذَ بِحَقِّهَا وَآدُى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا. (رواه مسلم بحواله مظهري)

''ऐ अबूज़र! आप कमज़ोर आदमी हैं और ओ़हदा एक अमानत है जिसकी वजह से कियामत के दिन इन्तिहाई ज़िल्लत व रुखाई होगी सिवाय उस शख़्स के जिसने अमानत का हक परा कर दिया हो (यानी वह जिल्लत से बच जायेगा)।"

आदिल आदमी अल्लाह तआ़ला का बहुत ज़्यादा प्यारा बन्दा है एक हदीस में हुज़ूरे अकरम सल्ललाहु अतीह व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि आदिल (इन्साफ़ करने वाला) अल्लाह का महबूब और करीब तरीन इनसान है, और जालिम अल्लाह की

रहमत और नज़रे करम से दूर होता है।

एक दूसरी हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ज़लैहि व सल्लम ने सहावा रिज़यल्लाहु ज़न्हुम से फ्रस्माया- तुम जानते हो कि सबसे पहले अल्लाह के साये के नीचे कौन जायेगा? उन्होंने जवाब दिया कि अल्लाह और उसके रसूल ही को इस बात का ज़्यादा इल्म है, तो फिर आपने इरशाद फ्रस्माया- ये वे लोग होंगे जिनके सामने जब हक आ जाये तो फ़ौरन सुबूल कर लेते हैं, और जब उनसे सवाल किया जाता है तो माल को ख़र्च करते हैं और जब वे फ़ैसला करते हैं तो ऐसा न्यायपूर्ण करते हैं जैसा कि वे अपने लिये करते।

### इज्तिहाद और कियास का सुबूत

अल्लाह तआ़ला का क़ौल है:

فَانْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُكُوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

इस आयत में अल्लाह तआ़ला ने हुक्म दिया है कि अगर तुम्हारा किसी मामले में विवाद मतमेद हो जाये तो तुम अल्लाह और रसूल की जानिब रुजू करो।

किताब व सुन्तत की तरफ रुजू करने की दो सूरत हैं- एक यह कि किताब व सुन्तत के स्पष्ट बयान किये हुए अककाम की तरफ रुजू किया जाये, दूसरी सूरत यह है कि अगर स्पष्ट अहकाम मौजूद नहीं हैं तो उनके नज़ीरों (यानी उन जैसे अहकाम) पर कियास (अन्दाज़ा) करके रुजू किया जायेगा। 'फ्-रुद्दुहू" के अलफ़ाज़ आम हैं जो दोनों सूरतों को शामिल हैं।

المُو تَوْ رِكِ الَّذِينَ يَزْعُمُونَ النَّهُمُ أَمَنُوا مِثَا أَيْزِلَ النِّكَ وَمَا أَيْزِلَ

صِن قَبَاكَ يُويْدُونَ أَنْ يَخَنَّا كُمُوالِلَى القَلَا غُرْتِ وَقَلْ أَوْرُوَّا أَنْ يَكَفُّرُوْا يِهِ . وَيُرِيْدُ الشَّيْطُلُنُ اَنْ يُضِعْ لَهُمْ صَلَّلًا بَعِيدًا ان وَرادًا قَبْيُلَ لَهُمْ لَعَالُوا الى شَا اَنْزَلَ اللهُ وَرائِمَ الرَّسُؤلِ رَائَهُمْ النَّهُ فِقِينَ يَصُدُّهُ وَنَ عَنْكَ صُدُودًا فَ فَكَيْفَ اذَا آصَابَتُهُمْ شُونِيَدَ؟ يَهِمَا قَلَّامَتُ ايْنِ يَهِمْ مُثَمَّ جَاءُ فُلْدَ يَخْلِفُونَ تَوْلِلْهِ إِنْ ارْدِظًا لِكُمْ إِنَّ الشَّمَا فَوْلَكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَاخْرِضْ عَلْهُمْ وَعَلْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي الشَّيْمَةُمْ عَلَا لِللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَي بِإِذْنِي اللهِ وَلَوْ الْمُهْمَ وَقُلْ لَهُمْ فِي الشَّهُمْ عَالَمُونَا اللهُ اللهِ يَعْلَى اللهِ يَلِيطًا ؟

क्या तने न देखा उनको जो दावा करते अलम् त-र इलल्लजी-न यज्अम्-न हैं कि ईमान लाये हैं उस पर जो उतरा अन्नहम आमन विमा उन्जि-ल तेरी तरफ और जो उत्तरा तुझसे पहले. इलै-क व मा उन्जि-ल मिन कब्लि-क चाहते हैं कि कज़िया (इन्साफ के लिये युरीद्-न अंय्य-तहाकम इलत्तागति व मामला) ले जायें शैतान की तरफ और कृद् उमिरू अंध्यक्फूरू बिही, व हक्य हो चका है उनको कि उसको न मानें, और चाहता है शैतान कि उनको युरीदश्भैतान् अंय्युजिल्लह्म जलालम् बहकाकर दर जा डाले। (60) और जब बजीदा (60) व डजा की-ल लहम उनको कहे कि आओ अल्लाह के हक्म तआली इला मा अन्जलल्लाह व की तरफ जो उसने उतारा और रसल इलर्रस्लि रजैतल-मनाफिकी-न (सल्ललाह अलैहि व सल्लम) की तरफ. यसदद-न अन-क सददा तो देखे त मनाफिकों को कि हटते हैं तझसे रुककर। (61) फिर क्या हो जबिक फ्कै-फ् इजा असाबत्हम् म्सीबत्म उनको पहुँचै मसीबत अपने हाथों के बिमा कृदमत् ऐदीहिम् स्म-म किये हुए से, फिर आयें तेरे पास कसमें जाऊ-क यह्लिफ -न बिल्लाहि इन खाते हुए अल्लाह की कि हमको गर्ज न अरदना इल्ला इस्सानंव-व तौफीका थी मगर भलाई और मिलाप। (62) ये वे (62) उलाइ-कल्लजी-न यअलमल्लाह लोग हैं कि अल्लाह तआ़ला जानता है जो उनके दिल में है, सो त उनसे बेपरवाह मा फी कुलबिहिम, फ-अअरिजा हो और उनको नसीहत कर और उनसे अन्हम व अिज्हम व कूल-लहम फी कह उनके हक में बात काम की। (63) अन्फ्रसिहिम कौलम्-बलीगा (63) व और हमने कोई रसल नहीं भेजा मगर मा अरसल्ना मिर्रस् लिन् इल्ला इसी वास्ते कि उसका हक्म मानें अल्लाह लियता-अ बि-इज़्निल्लाहि, व लौ के फरमाने से. और अगर वे लोग जिस वक्त उन्होंने अपना बुरा किया था आते अन्नहम् इज्-ज्-लम् अन्फ्-सह्म् तेरे पास फिर अल्लाह से माफी चाहते जाऊ-क फुस्तुम्फुरुल्ला-ह वस्तुम्फु-र और रसल भी उनको बरुशवाता तो लहुमुर्रसूलु ल-व-जदुल्ला-ह अलबत्ता अल्लाह को पाते माफ करने तव्वाबर्रहीमा (64) वाला मेहरबान । (64)

#### खुलासा-ए-तफ्सीर

(ऐ मुहम्मद सल्लल्लाडु अलैहि व सल्लम!) क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जो (ज़बान से तो) दावा करते हैं कि वे (यानी हम) इस किताब पर भी ईमान रखते हैं जो आपकी तरफ नाजिल की गई (यानी सुरआन) और उस किताब पर भी जो आपसे पहले नाजिल की गई (यानी

से ता। वाबा करार व : क व (वाचा वा) कर विकास नर ना इतार दिया की वाक्स राप्त नाजिल की गई (यानी लुरजान) और उस किताब पर भी जो आपसे पहले नाजिल की गई (यानी तौरात, क्योंकि उसमें मुनाफिकों का बयान है और अक्सर मुनाफिक लोग यहूद में से थे। मतलब यह कि ज़बान से दावा कराते हैं कि जिस तरह हम तौरात को मानते हैं उसी तरह हुस्आन को सी मानते हैं, यानी इस्लाम के दावेदार हैं, फिर इस पर हालत यह है कि) अपने मुक्ट्मे शैतान के साम के जाना चाहते हैं (क्योंकि शरीअत के अलावा की तरफ मकहमा ले जाने के लिये

भा मानत ह, याना इस्लाम क दावदार ह, फिर इस पर हालत यह ह ।क) अपन मुकहम शैतीन के पास ले जाना चाहते हैं (क्योंकि शरीअ़त के अ़लावा की तरफ फुकहम ले जाने के लिये शैतान सिखलाता है। पस उस पर अ़मल करना ऐसा है जैसे शैतान ही के पास मुकहमा ले गये) हालाँकि (इससे दो रुकादर्दे मीजूद हैं, एक यह कि) उनको (शरीअ़त की जानिव से) यह हुक्म हुआ है कि उस (शैतान) को न मानें (यानी एतिक़ाद से व अ़मल से उसकी मुख़ालफ़त करें)

हुआ ह क उस (शतान) का न मान (यानो एतिकाद से व अमल से उसकी मुखालफत करें) और (दूसरी रुकावट यह कि) शैतान (उनका ऐसा दुश्मन और बुरा चाहने वाला है कि) उनको (इक्त रास्ते से) बहका कर बहुत दूर ले जाना चाहता हैं (परा बावजूद इन दोनों बातों के जिनका तकाजा यह है कि शैतान के कहने पर अमल न करें फिर भी उसकी मुचाफ्कत करते हैं)। और जब उनसे कहा जाता है कि आओ उस हृक्ष्म की तरफ जो अल्लाह तआ़ला ने नाज़िल

फ़्रसाया है और (आओ) रसूल (सल्लालाहु अलैहिं व सल्लाम) की तरफ (िक आप उस हुक्म के मुवाफ़िक़ फ़्रैसला फ़्रसा दें) तो आप (उस वक़्त) मुनाफ़िक़ों की यह हालत देखेंगे कि आप (के पास आने) से किनारा करते हैं। फिर कैसी जान को बनती है जब उन पर कोई मुसीबत पड़ती है उनकी उस हरकत को बदौलत जो (उस मुसीबत से कुछ वे एक्ते कर चुके थे (मुगद इस हरकत से श्ररीज़त को छोड़कर दूसरी जगह मुक़्इमा ले जाना है और मुसीबत से मुराद जैसे कल्ल व ख़ियानत व निफ़ाक़ का खुल जाना और पूछगछ होना, यानी उस वक़्त सोच पड़ती है कि इस हरकत की क्या बात बनायें जिसमें फिर इज़्ज़त बची रहें), फिर (मतलब सोचकर) आपके पास

व ख्रियानत व निफाक का खुल जाना और पूछगछ होना, यानी उस वक्त सोच पड़ती है कि इस हरकत की क्या बात बनायें जिसमें फिर इज्ज़त बची रहे), फिर (मतलब तोचकर) आपके पास आते हैं खुदा की क्तमें खाते छुए कि (हम जो दूसरी जगह बले गये थे) हमारा और कुछ मक्तसद न धा सिताय इसके कि (मामले के टोर्च गंफरीक की) कोई भावई (की सूरत) निकल आए और (उनमें) आपस में मुवाफकृत (सुलह-समझीता) हो आए (मतलब यह कि कानून तो शरीअ़त ही का हक है हम दूसरी जगह शरीअ़त को नाक्क समझकर नहीं गये थे लेकिन चात यह है कि कानूनी फैसले में तो हक बाले को हाकिम रियायत करने के लिये नहीं कह सकता और आपसी

कानूनी फ़ैसले में तो हक वाले को हाकिम रियायत करने के लिये नहीं कह सकता और आपसी फ़ैसले में अक्सर रियायत करा दी जाती है। यह वजह थी हमारे दूसरी जगह जाने की। और कुला के किस्से में बात बनाना उस मृज़्तुल के फ़ेल के लिये होगा किससे मक्सर अपना बरी होना या हज़रत उपनर रिज़यल्लाह अन्ह पर कृत्ल का दावा करना भी होगा। अल्लाह ताओला उनके इस बातें बनाने और मतलब बयान करने को झुल्लात हैं कि) ये वे लोग हैं कि अल्लाह ताओला अनक इस बातें बनाने और मतलब बयान करने को झुल्लात हैं कि) ये वे लोग हैं कि अल्लाह ताओला को मालुम है जो कुछ (निफाक व कुफ़) उनके दिलों में है (कि उस कुफ़ व निफाक़ और

शरीअ़त के हुक्म पर राज़ी न होने ही की वजह से ये लोग दूसरी जगह जाते हैं, और मकरंग वक्त पर इसकी सज़ा भी पा लेंगे) सो (मस्लेहत यही है कि) आप (अल्लाह के इल्म और उसकी पकड़ पर इक्तिफ़ा फ़रमाकर) उनसे बेतवञ्जोही कर जाया कीजिए (यानी कुछ पूछगछ और पकड़ न फरमाईये) और (वैसे अपने रिसालत के मकाम व जिम्मेदारी के सबब) उनको नसीहत फरमाते रहिये (कि इन हरकतों को छोड़ो) और उनसे उनकी खास जात (की इस्लाह) के बारे में काफी मज़मून कह दीजिए (ताकि उन पर हुज्जत कायम और तमाम हो जाये, फिर न मानें तो वे जानें।

और हमने तमाम पैगृम्बरों को ख़ास इसी वास्ते भेजा है कि अल्लाह तआ़ला के हुक्म से (जो कि इताअ़ते रसूल के बारे में फरमाया है) उनकी इताअ़त की जाए (पस अव्वल तो उन लोगों को शुरू ही से इताअत करना वाजिब थी) और अगर (ख़ैर नफ़्स की बुराई से हिमाकृत हो गई थी तो) जिस वक्त (यह गुनाह करके) अपना नुकुसान कर बैठे थे उस वक्त (शर्मिन्दगी के साथ) आपकी ख़िदमत में हाज़िर हो जाते, फिर (हाज़िर होकर) अल्लाह तआ़ला से (अपने इस गुनाह की) माफी चाहते और रसूल (सल्लालाहु अलैहि व सल्लम यानी आप भी) भी उनके लिए अल्लाह तआ़ला से माफी चाहते तो ज़रूर अल्लाह तआ़ला को तौबा का क़बल करने वाला और रहमत करने वाला पाते (यानी अल्लाह तआ़ला अपनी रहमत से तौबा क़बल फरमा लेते)।

# मआरिफ व मसाईल

#### इन आयतों के मज़मून का पीछे से ताल्लुक

पहली आयतों में तमाम मामलात में अल्लाह और रसल के अहकाम की तरफ रूज करने का हुक्म था, अगली इन आयतों से ख़िलाफ़े शरीअ़त कवानीन की तरफ रुज़ करने की मजम्मत (बराई) बयान की गई है।

# इन आयतों का शाने नुजूल

इन आयतों के नुज़ूल (उतरने) का एक ख़ास वाक़िआ़ है जिसकी तफ़सील यह है कि बिशर नाम का एक मुनाफिक था उसका एक यहूदी के साथ झगड़ा हो गया, यहूदी ने कहा कि चल मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के पास उनसे फैसला करायें मगर बिशर नाम के मनाफिक ने इसको क्रुवूल न किया, बल्कि कअ़ब बिन अशरफ यहूदी के पास जाने और उससे फैसला कराने की तजवीज पेश की। कज़ब विन अशरफ यहूदियों का एक सरदार और रसले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और मुसलमानों का सख़्त दुश्मन था। यह अजीब बात थी कि यहूदी तो अपने सरदार को छोड़कर आप सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम का फैसला पसन्द करे और अपने आपको मुसलमान कहने वाला विश्र आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बजाय यहूदी सरदार का फैसला इंख्रितयार करे। मगर राज़ इसमें यह था कि उन दोनों को इस पर यक्तीन था कि

रसूर्त करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हक् व इन्साफ् का फैसला करेंगे, उसमें किसी की रियायत या गुलत-फहमी का अन्देशा नहीं, और चूँकि झगड़े में यहूरी हक् पर था इसितये उसकी अपने सरदार कअ़ब बिन अशरफ से ज़्यादा एतिमाद आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर या और बिशर नाम का मुनाफिक गुलती और नाहक पर था इसित्य ना था कि आपका फैसला मेरे विकाफ होगा, अगरने में मसलमान करूलाता हैं और यह वस्त्री हैं।

उन दोनों में आपसी गुफ़्तमू के बाद यह तय पाया कि दोनों इसी पर राज़ी हो नये कि आप सल्ललाहु अलैंडि व सल्लम के पास हाज़िर होकर आप ही से अपने मुक़हम का फ़ैसला करायें। मुक़हमा आपके पास पहुँचा आपने मामले की तहक़ीक़ फ़रमाई तो हक यहूदी का साबित हुआ उसी के हक़ में फ़ैसला दे दिया और बिश्रर को जो बज़ाहिर मुसलमान या नाकाम कर दिया। इसलिये वह इस फ़ैसले पर राज़ी न हुआ और एक नई राह निकासी कि किसी तरह यहूदी को इस बात पर राज़ी कर लिया जाये कि हम हज़रत उमर विन ख़लाब रज़ियल्लाहु अन्हु के पास फ़ैसला कराने चलें। यहूदी ने इसको हुनुक़ कर लिया। राज़ इसमें यह या कि विश्रर ने यह समझा हुआ था कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के मामले में सख़्त हैं, वह यहूदी के इक़ में फ़ैसला देने के बजाय मेरे हक़ में फ़ैसला कराने देने के बजाय मेरे हक़ में फ़ैसला कराने देने के बजाय मेरे हक़ में फ़ैसला कराने देने के बजाय मेरे हक़ में फ़ैसला कर देंगे।

बहरहाल ये दोनों अब हज़रत फ़ारुके आज़म राज़ियल्लाहु अ़न्हु के पास पहुँचे। यहूँदी ने हज़रत फ़ारूके आज़म राज़ियल्लाहु अ़न्हु के सामने पूरा वाकिओ़ बयान कर दिया कि इस मुक्हमें का फ़ैसला जनाब रसुलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैंहि व सल्लम फ़्रारमा चुके हैं मगर यह शख़्स उस पर मुक्द्र्यन नहीं, और आपके पास मुक्ट्रमा लाया है।

हज़रत उमर रिज़यल्लाहु अन्हु ने विश्रर से पूछा कि क्या यह बात सही है? उसने इक्तार किया। इज़रत फ़ास्क् आज़म रिज़यल्लाहु अन्हु ने फ़्रस्माया अच्छा ज़रा ठहरो! मैं आता हूँ। घर में तग्नरीफ़ ले गये और एक तलवार लेकर आये और उस मुनाफ़िक का काम तमाम कर दिया और फ़्रस्माया "जो शख़्स रस्लुल्लाह सल्लल्लाहु ज़लैहि व सल्लम के फ़ैसले पर राज़ी न हो उसका यही फ़ैसला है।"

(यह वाकिआ तफ़सीर रूडुल-मआ़नी में सालबी व इन्ने अबी हातिम की रिवायत से हज़रत अ़बुल्लाह बिन अ़ब्बास रिज़ियल्लाहु अ़न्तु से मन्त्रुल हैं) और आ़म मुफ़रिसरीन ने इसमें यह भी लिखा है कि उसके बाद क़त्ल होने वाले मुनाफ़िक के वारिसों ने हज़रत उमर रिज़यल्लाहु अ़न्तु के बिहाल यह दावा भी दायर कर दिया कि इन्होंने एक मुसलमान को बगैर दलीले शरह के मार डाला है और उसको मुसलमान साविक करने के लिये उसके क़ौली व अ़मली कुफ़ र्व्ही तावीलें (उल्हे-सीधे मतलब) पेश कीं। इस आयत में अल्लाह तआ़ला ने मामले की असल ड्रूकित और उस क़्ला किये जाने वाले शह्स का मुनाफ़िक़ होना ज़ाहिर फ़रमाकर हज़रत उमर रिज़यल्लाहु अ़न्दु को बरी कर दिया।

इस तिलासिले में और भी चन्द वाकिआ़त मन्त्रूल हैं जिनमें कुछ लोगों ने शर्द फैसला छोड़कर किसी काहिन या नजूमी (ज्योतिषी) का फैसला कुबुल कर लिया था, हो सकता है कि यह आयत उन सब के मुताल्लिक नाज़िल हुई हो।

अब आयतों की तफ्सीर देखिये। पहली आयत में इरशाद हुआ कि उस शख़्स को देखों जो यह दावा करता है कि मैं पिछली किताबों तौरात और इन्जील पर भी ईमान लाया था और जो किताब (यानी कुरआन) आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर नाज़िल हुई उस पर भी ईमान

किताब (धानी कुरजान) आप सत्तलेलाहु अलाह व सल्लम पर नाज़िल हुंद उस पर भा इमान लाता हूं। यानी पहले अहले किताब में दाख़िल था फिर मुसलमानों में दाख़िल हो गया, लेकिन यह मुसलमानों में दाख़िल होना महन ज़बानी है दिल में वही कुफ़ भरा हुआ है, जिसका ज़हूर इगड़े के वक्त इस तरह हो गया है कि आप सल्ललाहु अलेहि व सल्लम को छोड़कर यहूदी

नापुत्र ज परित है। तरिरु हो निया है कि आप सल्लालाहु अलाहि व सल्लम की छोड़कर वहुँदा सत्त्वार कंजब बिन अशरफ़ की तरफ़ रुजू करने की तजवीज़ पेश की और उसके बाद जब आप सल्लालाहु अलेकि व सल्लम ने एक स्पष्ट और हक फ़ैसला है दिया तो उस पर राज़ी न हुआ। लफ़्ज़ ताम्रुत के लुग़वी मायने सरकशी करने वाले के हैं, और उर्फ़ में शैतान की तागूत कहा जाता हैं। इस आयत में कंज़ब बिन अशरफ़ की तरफ़ मुक़्हमा ले जाने की शैतान की

किश जाता है। इस आयत म कज़ब बिन अशएफ की तएफ मुक़दूमा ज जाने की शितान की तरफ ले जाना क़रार दिया है। या तो इस वजह से कि कज़ब बिन अशरफ ख़ुद एक शैतान या और या इस वजह से कि शर्र्स फ़ैसले को छोड़कर ख़िलाफ़े शरीज़त फ़ैसले की तरफ़ रुज़ क़रना शैतान ही की तालीम हो सकती है, उसकी पैरवीं करने वाला गोया शैतान ही के पास अपना मुक़्हमा लेकर गया है। इसी लिये आवत के आख़िर में हिदायत फ़रमा दी कि जो शख़्स शैतान की पैरवीं करोगा तो शैतान उसकी दूर-राज़ की गुमाराही में मुक्तला कर देगा।

दूसरी आयत में बतला दिया कि आपसी विवाद और झगड़े के वक्त रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के शर्द फैसले से गुँढ फेरना किसी मुसलमान का काम नहीं हो सकता, ऐसा काम करने वाला मुनाफिक ही हो सकता है, और जब उस मुनाफिक का कुफ़ अमली तौर पर इस तरह खुल गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के फैसले पर राज़ी न हुआ तो फाल्क्के आज़म रज़ियल्लाहु अन्दु का उसको कुल्ल करना सही हो गया, क्योंकि अब वह मुनाफिक न रहा बल्कि खुला काफिर हो गया। इसलिये इरशाद फुरमाया कि ये लोग ऐसे हैं कि जब इनसे कहा जाये कि आ जाओ उस हुक्म की तरफ़ जो अल्लाह तज़ाला ने उतास है और उसके रसल की

तरफ तो ये मुनाफिक लोग जाप सत्तल्लाहु अलेहि व सत्तम की तरफ आने से रुक जाते हैं। तीसरी आयत में उन ताबीलाते बातिला (बात बनाने) का गुलत होना बाज़ेह किया है जो शर्रं फैसले को छोड़कर ग़ैर-शर्र्ड फैसले की तरफ रुजू करने वालों की तरफ से पेश की जाती थीं, जिनका खुलासा यह या कि हमने रसुलुल्लाह सत्तल्लाहु अलेहि व सत्लम को नाहक समझकर नहीं छोड़ा और दूसरों के फैसलों को इसके मुकाबिल हक समझकर होड़ियार नहीं किया बल्कि कुछ मस्तेहरों की बिना पर ऐसा किया, जैसे यह मस्लेहत थी कि आप सत्तलल्लाहु अलेहि व सत्लम के पास तो कानूनी फैसला होता जिसमें खापसी सुलह-समझौते और रावासी का कोई सवाल नहीं था, हम मुक्हमें को दूसरी जयह इसलिये ले गये थे कि उन दोनों फरीक के

लिये कोई भलाई की सूरत निकल आये और दोनों में समझौता करा दिया जाये। ये तावीलें (बार्ते बनाना और उल्टे-सीधे मतलब बयान करना) उन लोगों ने उस वक्त पेश कीं जबकि उनका राज़ खुल गया और गन्दगी और निफाक जाहिर हो गया, उनका आदमी हजरत उमर रिज़यल्लाहु अ़न्हु के हाथ से मारा गया। गुर्ज़ कि जब उनके बुरे आमाल के नतीजे में उन पर रुस्वाई या कुल्ल की मुसीबत पड़ गई तो कुसमें खाकर तावीलें करने लगे, हक तआ़ला ने इस आयत में वाज़ेह फ़रमा दिया कि ये अपनी क़समों और तावीलों में झूठे हैं, इन्होंने

जो कुछ किया अपने कुफ़ व निफ़ाक की वजह से किया है। इरशाद फ़रमाया कि जब इन पर अपने बुरे आमाल के नतीजे में कोई मुसीबत पड़ जाती है जैसे ख़ियानत व निफाक ज़ाहिर होकर

रुस्वाई हो गई, या उसके नतीजे में कल्ल का वाकिआ पेश आ गया तो उस वक्त ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास कसमें खाते हुए आते हैं कि आपके सिवा किसी दूसरे के पास मुकहमा ले जाने का सबब कुफ़ या हुज़र को नाहक समझना नहीं या बल्कि हमारा मकसद एहसान व तौफीक था, यानी दोनों पक्षों के लिये कोई भलाई और समझौते की राह तलाश करना

नफसीर मजारिफूल-क्रस्ञान जिल्द (2)

मक्सद था। चौथी आयत में इसका जवाब आया कि उनके दिलों में जो कफ्र व निफाक है अल्लाह तुआला उससे खूब वाकिफ और बाखबर हैं. उनकी तावीलें गलत और कसमें झूठी हैं, इसलिये आप उनके उज़ को क़ुबूल न फरमायें और हज़रत उमर रिजयल्लाह अन्ह के ख़िलाफ़ दावा करने

वालों का दावा रह फरमा दें, क्योंकि उस मुनाफिक का कफ़ वाज़ेह (स्पष्ट) हो चुका था। इसके बाद फरमाया कि उन मुनाफिकों को भी आप खैरख़्वाही के तौर पर नसीहत फरमायें जो उनके दिलों पर असर डाले, यानी आख़िरत का खौफ दिलाकर उनको सच्चे इस्लाम की तरफ दावंत दें या दनियावी सज़ा का ज़िक्र कर दें कि अगर तम निफाक से बाज़ न आये तो किसी

वक्त निफाक खुल जायेगा तो तुम्हारा भी यही अन्जाम होगा जो बिश्र मनाफिक का हुआ। पाँचवीं आयत में अब्बल तो एक आम जाब्ता (उसल) बतलाया कि हमने जो रसूल भेजा वह इसी लिये भेजा कि सब लोग फ़रमाने ख़ुदायन्दी के मुवाफ़िक उसके अहकाम की इताअत करें. तो इसका लाजिमी नतीजा यह होगा कि जो शख़्त रसल के अहकाम की मुखालफत करेगा

उसके साथ काफिरों जैसा मामला किया जायेगा। इसलिये हज़रत उमर रजियल्लाह अन्ह ने जो अमल किया वह सही हुआ। इसके बाद उनको भलाई के लिये मश्चित दिया गया है कि ये लोग तावीलों और झूठी कसमों के बजाय अपने कसूर को मान लेते और आपके पास हाजिर होकर खुद भी अल्लाह तआ़ला से माफी माँगते, और रस्लुल्लाह सल्लल्लाह अलेहि व सल्लम भी उनकी मगुफिरत की दुआ करते तो अल्लाह तआ़ला ज़रूर उनकी तौबा क़बूल फ़रमा लेते।

इस जगह तौया के ऋबल होने के लिये हुज़ूर सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाजिर होने और फिर आपके दुआ़-ए-मगफिरत करने की शर्त गालिबन इसलिये है कि उन लोगों ने आपके मकामे नुबुच्चत पर हमला किया और आपके फैसले को नजर-अन्दाज़ करके आपको तकलीफ़ पहुँचाई, इसलिये उनके जुर्म की तौबा के लिये हुजूर सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम की

ख़िदमत में हाज़िरी और हुज़रे पाक के इस्तिग़फ़ार को शर्त कर दिया गया। यह आयत अगरचे मुनाफिकों के ख़ास वाकिए के बारे में नाज़िल हुई है लेकिन इसके अलफ़ाज़ से एक आ़म ज़ाब्ता (उसूल) निकल आया कि जो शाख़्त रसूलुल्लाह सल्तल्लाहु अतेहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हो जाये और आप उसके लिये दुआ़-ए-मग़फ़िरत कर दें उसकी मग़फ़िरत ज़रूर हो जायेगी, और आपकी ख़िदमत में हाज़िरी जैसे आपकी दुनियायी ज़िन्दगी के जमाने में हो सकती थी इसी तरह आज भी रोज़ा-ए-अक़्दस पर हाज़िरी उसी हक्म में है।

जुमान में हा सकती था इसा तरह आज भा राजा-ए-अव्यत पर हाज़रा उसा हुक्म म है।
हज़रत अली रिज़यल्लाह अन्ह ने फ़्रमाया के जब हम रस्जुल्लाह सल्ललाह अलैहि व सल्लम को दफ़्न करके फ़िरिग हुए तो उसके तीन दिन के बाद एक गाँव वाला आया और कृड़ झरीफ़ के पास आकर गिर गया और ज़ार-ज़ार रोते हुए इस आयत का हवाला देकर अर्ज़ किया कि अल्लाह तुआला ने इस आयत में वायदा फ़्रमाया है कि अगर गुनाहगार शड़्त रसूल की ख़िदमत में हाज़िर हो जाये और रसूल उसके लिये दुआ़र-मग़फ़्ररत कर दें तो उसकी मग़फ़्ररत हो जायेगी. इसलिये मैं आपकी ख़िदमत में हाज़िर हुआ हूँ कि आप मेरे लिये मग़फ़्रिरत की दुआ़

क्तें। उस वक्त जो लोग हाज़िर थे उनका बयान है कि इसके जवाब में रोज़ा-ए-अक्दस के अन्दर से आयाज़ आई: نَدُ غُورُكُ

यानी तेरी मगृफि्रत कर दी गई। (तफ़सीर बहरे मुहीत)

व युसल्लिम् तस्लीमा (65)

قَلَا وَ رَبِّكَ ۚ كَا يُؤْمِنُونَ مَحْتًا يُحَكِّنُوكَ فِيمًا هُجُرَ بُنْيُهُمْ ثُمُّ لَا يَجِىلُوا فِيَّ ٱلْفُسِيْمِ تَرَجَّا بِمَنَا فَضَلِيتَ وَيُسَلِينًا شَلْلِينًا ﴿

फुला व रिब्बि-क ला युअ्मिनू-न हत्ता युहिक्कमू-क फीमा श-ज-र बैनहुम् सुम्-म ला यजिदू फी अन्फुसिहिम् ह-रजम्-मिम्मा कजैन्त

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

कबुल करें ख़ुशी से। (65)

फिर कृसम है आपके रब की ये लोग (जो सिर्फ ज़्धानी ईमान ज़ाहिर करते फिरते हैं ये अल्लाह के यहाँ) ईमान वाले न होंगे जब तक यह बात न हो कि इनके आपस में जो झगड़ा उत्पन्न हो उसमें ये लोग आप से (और आप न हों तो आपकी शरीअत से) तसिफ्या कराएँ। फिर (जब आप तसिफ्या कर दें तो) आपके उस तसिफ्ये से अपने दिलों में (इनकार की) तंगी

न पाएँ और '(उस फैसले को) परे तौर पर (जाहिर से बातिन से) मान लें।

# मआ़रिफ़ व मसाईल

# रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के फ़ैसले को

#### तस्लीम न करना कुफ़ है

इस आयत में स्सूले करीम सल्लल्लाहु अतिह व सल्लम की बड़ाई और बुलन्द मतिब के इज़हार के साथ आप सल्लल्लाहु अतिह व सल्लम की इताज़त जो बेशुमार कुरआनी आयतों से साबित है उसकी वाज़ेह तशरीह बयान फरमाई है। इस आयत में क़सम खाकर हक तआ़ला अनुहू ने फ़्रस्माया कि कोई आदमी उस वक़्त तक मोमिन या मुसलमान नहीं हो सकता जब तक कि वह आपके फ़ैसले को ठंडे दिल से पूरी तरह तस्लीम न करे कि उसके दिल में भी उस फ़ैसले से कोई तंगी न पाई जाये।

हुन्नूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम बहैसियते रसूल खुद उम्मत के हाकिम और हर पेश आने वाले झमड़े का फैसला करने वाले जिम्मेदार हैं। आपकी हुन्हुमत और आपका फैसला किसी के हकम (जज) बनाने पर मौकूफ़ नहीं, फिर इस आयत में मुसलमानों को हकम बनाने की तल्लीन इसिलेय फ़रमाई गई है कि हुन्हुमत के मुक्तर किये हुए हाकिम और उसके फैसले पर तो बहुत से लोगों को इत्पीनान नहीं हुआ करता, जैला कि अपने मुक्तर किये हुए मध्यस्य या हकम पर होता है, मार आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सिर्फ हाकिम नहीं बल्कि रस्ती मासूम भी हैं, हमनुल् लिल्लालांनीन भी हैं, मस्त के अफ़ीक़ व मेहरबान बाप भी हैं, इसलिये तालीम यह दी गई कि जब भी किसी मामले में या किसी मसले में आपस में इड़िल्लाफ (श्रगड़े औं वेयाद) की नौबत आये तो दोनों फ़रीकों का फ़र्ज़ है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को हकम (जज) बनाकर उसका फैसला करायें और फिर आपके फैसले को दिल व जान से तस्लीम करके अ़मल करें।

# झगड़ों में आपको हकम बनाना, आपके मुबारक दौर के साथ मख़्सूस नहीं

हज़राते मुफ़्स्सिरीन ने फ़रमाया कि क़ुरआनी इरशाद पर अ़मल आप सल्लालाहु अलैहि व सल्लम के मुबारक दौर के साथ मख़्सूर नहीं, आपके बाद आपकी पाक शरीअ़त का फ़ैसला ख़ुद आप ही का फ़ैसला है। इसलिये वह हुक्म कियामत तक इस तरह जारी है कि आपके ज़माना-ए-मुबारक में ख़ुद अफ़्रत्यक्ष रूप से आप से ठजू किया जाये और आपके बाद आपकी शरीअ़त की तरफ़ रुजू किया जाये जो दर हक़ीकृत आप ही की तरफ रुजू करना है।

### चन्द अहम मसाईल

अध्यत यह कि वह शख़्स मुसलमान नहीं है जो अपने हर झगड़े और हर मुकहमे में रसले करीम सल्लल्लाह अलैंहि व सल्लम के फैसले पर मुत्मईन न हो। यही वजह है कि हज़रत फासके आजम रज़ियल्लाह अन्ह ने उस शख़्स को कल्ल कर डाला जो आपके फैसले पर राज़ी न हुआ और फिर मामले को हज़रत उमर रिज़यल्लाह अन्ह के पास ले गया। उस मक्तूल के सरपरस्तों ने रसुलुल्लाह सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम की अदालत में छज़रत उमर रज़ियल्लाह अन्ह पर दावा कर दिया कि इन्होंने एक मुसलमान को बिना वजह कल्ल कर दिया, जब यह फरियाद आप सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में की गयी तो बेसाख़्ता हुज़रे पाक की ज़बाने मबारक से निकलाः

مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ عُمَرَ يَجْتَرِءُ عَلَى قَتْل رَجُل مُّوْمِن.

(यानी मुझे यह गुमान न था कि उमर किसी मोमिन आदमी के कत्ल की जर्रत करेंगे) इससे साबित हुआ कि हाकिमे आला के पास अगर किसी मातहत हाकिम के फैसले की अपील की जाये तो उसको अपने मातहत हाकिम का पक्ष करने के बजाय इन्साफ का फैसला करना चाहिये जैसा कि इस वाकिए में आयत नाज़िल होने से पहले आप सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने हजरत उमर रज़ियल्लाह् अन्ह के फैसले पर नाराजी का इज़हार फरमाया। फिर जब यह आयत नाजिल हुई तो हक्तीकृत खुल गई कि इस आयत की रू से वह शख्स मोमिन ही नहीं था। दसरा मसला इस आयत से यह निकला कि लफ़्ज़ 'फी मा श-ज-र बैनहम' सिर्फ मामलात

और हक्क के साथ मुताल्लिक नहीं, अकीदों व नज़रियों और दूसरे विचारनीय मसाईल को भी हावी (शामिल) है। (बहरे मुहीत) इसलिये हर मुसलमान का फूर्ज़ है कि जब भी किसी मसले में आपस में विवाद और झगड़े

की नौबत आ जाये तो आपस में झगड़ते रहने के बजाय दोनों फरीक रसलल्लाह सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम की तरफ और आपके बाद आपकी शरीअ़त की तरफ रुज़ करके मसले का इल तलाश करें।

तीसरा मसला यह मालुम हुआ कि जो काम आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से कीली या अमली तौर पर साबित हो उसके करने से दिल में तंगी महसूस करना भी ईमान की कमज़ोरी की निशानी है। जैसे जहाँ शरीअ़त ने तयस्मुम करके नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी वहाँ तयस्मम करने 🛭 पर जिस शख़्स का दिल राज़ी न हो वह इसको तकवा न समझे बल्कि अपने दिल का रोग समझे, रसले करीम सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम से ज्यादा कोई मुत्तकी नहीं हो सकता, जिस सूरत में आपने बैठकर नमाज पढ़ने की इजाज़त दी और ख़ुद बैठकर अदा फरमाई, अगर किसी शाख्य का दिल इस पर राज़ी न हो और नाकाविले बरदाश्त मेहनत व मशक्कत उठाकर खडे ही

होकर नमाज़ अदा करें तो वह समझ ले कि उसके दिल में रोग है, हाँ मामूली ज़रूरत या तकलीफ़ के वक्त अगर छूट और रियायत को छोड़कर अज़ीमत (पुछ्नगी) पर अमल करें तो आप ही की तालीम के मुताबिक दुरुस्त है, मगर मुतलक तौर पर शरई रियायतों से तंगदिली महसूस करना कोई तकवा नहीं, इसलिये रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः بنَّ اللَّهُ عَمَالًا يَعْمَلُ مَا لَمُونَا مَنْ مُنْ الْمَانَ اللَّهِ عَمَالًا مَنْ الْمَانَ اللَّهِ عَمَالًا مَنْ الْمَانَ اللَّهِ عَمَالًا مَنْ المَنْ اللَّهُ عَمَالًا يَعْمَلُ مَنْ الْمَانَ عَمَالُ مِنْ المَنْ اللَّهِ عَمَالُ مَنْ المَنْ اللَّهِ عَمَالَ اللَّهُ عَمَالًا مَنْ الْمَانَ اللَّهِ عَمَالُ مَنْ المَنْ اللَّهِ عَمَالُ اللَّهُ عَمَالًا مَنْ اللَّهُ عَمَالًا مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَمَالًا مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَمَالًا مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَمَالًا مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَمَالًا مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَمَالًا مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَمَالًا مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَمَاللَّهُ عَمَالًا مِنْ اللَّهُ عَمَالًا مِنْ اللَّهُ عَمَالًا مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَمَالًا مِنْ اللَّهُ عَمَالًا مِنْ اللَّهُ عَمَالًا مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمَالًا مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَمَالًا مِنْ الْمَالِقُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

"यानी अल्लाह तआ़ला जिस तरह अज़ीमतों पर अ़मल करने से ख़ुश होते हैं उसी तरह हक्सतों पर अ़मल करने को भी पसन्द फरमाते हैं।"

आम इबादतों, ज़िकों, विदों, दुरूद व तस्बीह में सबसे बेहतर तरीका वही है जो खुद रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का अपना मामूल रहा है, और आपके बाद आपके सहाबा किराम रिज़यल्लाहु अन्हुम का जिस पर अमल रहा। मुसलमानों का फूर्ज़ है कि हदीस की मुस्तनद (मीतबर) रिवायतों से उसको मालूम करके उसी को अपनी ज़िन्दगी का मक्सद बनायें।

#### एक अहम फ़ायदा

पीछे बयान हुई तफुसील से यह बात वाज़ेह हो गई कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम उम्मत के सिर्फ् सुधारक और अख़्लाकी रहबर ही नहीं थे बिल्क वह एक आदिल हाकिम भी थे। फिर हाकिम भी इस शान के कि आपके फ़ैसले को ईमान व कुफ़ का मेयार करार दिया गया, जैसा कि बिश्रर मुनाफ़िक के वाकिए से ज़ाहिर है। इस चीज़ की वज़ाहत के लिये अल्लाह तज़ाला ने अपनी मुकहस किताब में कई जगहों पर अपनी इताज़त की तालीम के साथ-साथ रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की इताज़त को भी लाज़िमी क्रार दिया है। इरशाद होता है:

اَطِيْعُوا اللَّهَ وَاَطِيْعُواالرَّسُولَ.

"यानी तुम अल्लाह की इताअत करो और अल्लाह तआ़ला के रसूल की इताअत करो।" एक दूसरी जगह इरशाद फरमायाः

مَنْ يُطِعِ الرُّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ

यानी ''जो रसूल की इताअ़त करे उसने दर हकीकृत अल्लाह की इताअ़त की।'' इन आयतों में ग़ौर करने से आपकी शाने झकमियत भी निखरकर सामने आ जाती है जिसकी अ़मली सूरत ज़ाहिर करने के लिये अल्लाह तआ़ला ने आपके पास अपना क़ानून मेजा ताकि आप मुक्हमों के फ़ैसले उसी के मुताबिक कर सकें। चुनौंचे इशाद होता है:

إِنَّا ٱنْوَلْنَا اللَّهُ الْكِتْبَ مِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ أَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرْكَ اللَّهُ.

यानी ''हमने आप पर किताब को हक के साथ नाज़िल किया ताकि आप लोगों के दरिमयान में इस तरह फ़ैसला करें जिस तरह अल्लाह तआ़ला आपको दिखलाये और समझाये।'' وَلَوْ أَنَّا كُتُبُنَّا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُتَلُوّاً أَنْفُسُكُمْ أَوَالْحُرْجُوا

مِنْ دِيَارِكُمْ هَا فَعَلَوْتُهُ وَلَا قَلِيدُلُ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمُ فَعَلُوا كَالْيَوْعَلُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاشْنَ تَغْفِينُهُمْ فَا فَعَلَوْتُهُ وَلِيْنَا وَقَالُوا لَأَيْنِهُمْ شِنْ لَكَانًا إخْرًا عَظِيمًا ۚ ﴿

व लौ अन्ना कतब्ना अलैहिम और अगर हम उन पर हुक्म करते कि हलाक करो अपनी जान या छोड़ निकलो अनिकृत्लू अन्फू-सक्म् अविष्कृत्जू अपने घर तो ऐसा न करते मगर थोड़े मिन् दियारिक्म् मा फ्-अलूह् इल्ला उनमें से। अगर ये लोग करें वह जो कलील् म्-मिन्हुम, व लौ अन्नहम डनको नसीहत की जाती है तो अलबत्ता फ्-अल मा यू-अज्-न बिही लका-न इनके हक में बेहतर हो, और ज़्यादा ख़ैरल्लहम् व अशद-द तस्बीता (66) साबित रखने वाला हो दीन में। (66) व इज्ल-लआतैनाहुम् मिल्लदुन्ना और उस वक्त अलबला दें हम उनको अज्रन् अज़ीमा (67) व ल-हदैनाहुम् अंपने पास से बड़ा सवाब। (67) और सिरातम् मुस्तकीमा (68) चलायें उनको सीधी राह। (68)

#### खुलांसा-ए-तफ्सीर

और हम अगर लोगों पर यह बात (ज़रूरी अहकाम के तौर पर) फूर्ज़ कर देते कि तुम खुदकुशी किया करो या अपने वतन से बे-वतन हो जाया करो तो सिवाय थोड़े से लोगों के (जो पूरे मीमिन होती) इस हुक्म को कोई भी न बजा लाता (इससे साबित हुजा कि पूरी फ्रस्मॉबरदारी करने वाले कम होते हैं) और अगर ये (मुनाफ़िक़) लोग जो खुछ इनको (जान व दिल से रसूल की इताज़त की) नसीहत की जाती है उस पर अमल किया करते तो इनके लिए (दुन्थिय में तो सवाब का मुस्तिहिक़ होने के सबका बेहतर होता और (साथ ही दीन को कामिल करने के तौर पर इनके) इंस्तान को ज़्यादा पुख्ता करने वाला होता (क्यों कि तजुर्ब से साबित हुआ कि दीन का काम करने से खुड एतिकाद व यहीन की अन्दस्ली हालत को तरक्क़ी होती हैं)। और इस हालत में (जबिक अमल की भलाई और दीन पर जमाव हासिल हो जाता तो आख़िरत में हम जनको ख़ास अपने पास से बड़ा अन्ने अज़ीम अता फ़्रपातो। और हम उनको (जन्नत का) सीधा रासा बताला देती (कि बेरोकन्टोक जन्नत में दाख़िल हों जी कि अन्ने अज़ी मिलते का मक्क़ाम है)।

#### मआरिफ् व मसाईल

#### शाने नुजूल

जिस वाकिए की बिना पर यह आयत और इससे पहली आयतें नाज़िल हुईं वह बिशर मुनाफ़्कि का मामला था, जिसने अपने झगड़े के फ़ैसले के लिये पहले कअ़ब बिन अश्चरफ यहूदी को तजवीज़ किया फिर मजबूर होकर आप सल्ललाहु अलैहि व सल्लम के पास गया और आपका फ़ैसला चूँकि उसके छिलाफ़ था इसलिये उस पर राज़ी न हुआ, दोबारा फ़ैसला कराने के लिये हज़त उपर राज़िल्लाहु अ़ल्ह के पास पहुँचा। इस वाक्तिए की जब मदीना में शोहरत हुईं तो यहूदियों ने मुसलमानों को आर्थ दिलाई कि तुम केती ना हो कि जिसको रासूल मानते हो और उसके इतिलाब के दावेदार हो मगर उसके फ़ैसलों को तस्तीम नहीं करते। देखी यहूदियों को उनके गुनाह की तौबा के सिलिसले में यह डुक्म मिला या कि तुम इसमें एक दूसरे को कल्ल करों, हमने तो इस सख़्त हुक्म की तामील भी की यहाँ तक कि हमारे सत्तर हज़ार आदमी मारे गये, अगर तुम्हें कोई ऐसा हुक्म दे दिया जाता तो तुम क्या करते? इस पर यह आयत नाज़िल हुई:

وَلُوانَا كُتَبِنَا عَلَيْهِم. نَدُ حَمَّدَ

यानी उन मुनाफिकों का या आम लोगों का जिनमें काफिर व मोमिन सब दाख़िल हैं यही हाल है कि अगर उनको बनी इहाईल की तरह कोई सख़्त हुक्म खुदकुशी या वतन छोड़ने का दे दिया जाता तो उनमें से बहुत कम आदमी उस हुक्म की तामील करते।

इसमें उन लोगों को सप्ड़न तंबीह है जो अपने झगड़ों का फैसला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम या शरीअ़ते रसूल को छोड़कर किसी दूसरी तरफ ले जाते हैं, और यहूद के तानों का जवाब भी है कि यह हाल मुनाफ़िक़ों का है, पक्के मुसलमानों का नहीं, और सुबूत व इशारा इसका यह है कि जब यह आयत नाज़िल हुई तो सहाबा किराम रिज़यल्लाहु अन्दुम में से एक साहिब ने कहा कि अल्लाह ने हमें इस आज़माईश में नहीं डाला। सहाबी का यह किलमा रस्तुल्लाह सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम को पहुँचा तो आपने फ़्रसाया कि मेरी उम्मत में ऐसे तोग भी हैं जिनके दिलों में ईमान मज़बूत पढ़ाड़ों से ज़्यादा जमा हुआ है। इन्ने वहब रहमतुल्लाहि अलैहि का बयान है कि यह किलमा हज़रत अबू बक्र सिदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का था।

और एक रिवायत में है कि हज़रत सिद्दीके अकबर रज़ियल्लाहु ज़न्हु ने यह आयत सुनकर कहा कि अगर यह हुक्म नाज़िल होता तो ख़ुदा की क़सम मैं सबसे पहले अपने आपको और अपने घर वालों को इस पर ऋरबान कर देता।

कुछ रिवायतों में है कि इस आयत के नाज़िल होने पर रसूले करीम सल्लालाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़्रसाया कि अगर यह हुक्म ख़ुदकुशी या वतन छोड़ने का अल्लाह की तरफ से आ जाता तो इन्ने उम्मे अ़ब्द यानी हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु ज़रूर इस पर अ़मल करते, और रहा दूसरा मामला वतन छोड़ने का तो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम ने इस पर तो अमल करके दिखला दिया कि अपने वतन मक्का और अपनी सारी की सकी जायदादों और तिजारतों को छोड़कर मदीना तय्यिबा की तरफ हिजरत इंख़्तियार कर ली।

आयत के आखिर में फरमाया कि यह काम अगरचे मुश्किल है लेकिन अगर वे हमारे फरमान के मताबिक इसको मान लें तो अन्जाम कार यही उनके लिये बेहतर होगा. और यह अमल उनके ईमान को और मज़बूत कर देगा और हम इस पर उनको बड़ा सवाब अना

फरमायेंगे और उनको सीधी राह पर चलायेंगे।

इसके बाद आख़िरी आयत में अल्लाह तआ़ला और उसके रसूल सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम की इताअ़त (फुरमॉबरदारी) करने वालों के बड़े दर्जों का बयान है जिसमें उनको यह खशखबरी दे दी गई है कि ये लोग जन्नत में अम्बया अलैहिम्स्सलाम, सिद्दीकीन और शहीदों व नेक लोगों के साश होंगे।

इस आयत के उतरने का एक ख़ास वाकिआ है और उसकी तफसील अम्बिया अतैहिमस्सलाम, सिद्दीकीन, शहीदों और नेक लोगों के चार दर्जे जिनका इस आयत में जिक्र है दनकी नफसील और जन्नत में उनके साथ होने की तफसीर इन्शा-अल्लाह तआला आगे आयेगी।

وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَ الرَّسُولَ فَأُولِينَ مَعَ الَّذِينَ ٱلْعُمَ اللهُ عَلَيْهِمُ

مِّنَ النَّدِينَ وَ الصِّيدِيْقِينَ وَالشُّهَدُكَاءَ وَالصَّلِحِينَ ۚ وَحَسُنَ ٱولَّيْكَ رَفِيقًا وَذَلِكَ الفَصَلُ مِنَ اللَّهِ ﴿ وَ كُفِّلْ بِأَللَّهِ عَلِيْمًا فَ

व मंट्युति आ ल्ला-ह वर्स्-ल और जो कोई हक्म माने अल्लाह का और फ-उलाइ-क मजल्लजी-न अन्जमल्लाह उसके रसल का सो वे उनके साथ हैं जिन

पर अल्लाह ने इनाम किया कि वे नबी अलैहिम मिनन्-नबिय्यीन वस्सिद्दीकी-न वश्श-हदा-इ वस्सालिही-न और सिददीक और शहीद और नेकबख्त उलाइ-क रफीका (69) जालिकल-हैं. और अच्छा है उनका साथ। (69) यह फर्ल है अल्लाह की तरफ से और फज्ल मिनल्लाहि, व कफा बिल्लाहि अल्लाह काफी है जानने वाला। (70) 🕏

अलीमा (70) 🌣

#### खुलासा-ए-तफसीर

और जो शख्स (जरूरी अहकाम में भी) अल्लाह और रसूल का कहना मान लेगा (अगरचे | बहुत ज़्यादा नेकियाँ कमाकर कमाल हासिल न कर सके) तो ऐसे लोग भी (जन्नत में) उन हजरात के साथ होंगे जिन पर अल्लाह तआ़ला ने (पूरा) इनाम (दीन और निकटता व क़ुबूलियत

पाबन्द हैं।

कां) फरमाया है यानी अम्बया (अलैहिमुस्सलाम) और सिद्दीकीन (जो कि निबयों व स्सूलों की उम्मत में सबसे ज़्यादा रुतवे के होते हैं, जिनमें अन्दरूजी कमाल भी होता है जिनको उर्फ में ऑित्या कहा जाता है) और आहीद लोग (जिन्होंने दीन की मुख्बत में अपनी जान तक दे दी) और नेक लोग (जो शरीअ़त के पूरे ताबेदार होते हैं वाजिबात में भी और मुस्तहब्बात में भी जिनको नेकबख़्त दीनदार कहा जाता है) और वे हज़रात (जिसके साव्ये हों) बहुत अच्छे साव्ये हैं (और फ़्में क्वां दो नेक को उनके साव्य होंगा साबित है। पस हासिल यह हुआ कि इताअ़त का यह फल मिला कि उसको ऐसे साव्ये मिले)। यह (साथ और रफ़्में कत उनकात के साव्य महन्त्र) फ़्में हैं अल्लाह तआ़ला की जानिब से (थानी अमल का अञ्च नहीं है, क्योंकि इसका तका़ज़ा तो यह या कि जो दर्जा उस अमल का मुक्तज़ा था वहां से आगे न जा सकता, पस यह बतौर इनाम के हैं) और अल्लाह तआ़ला कामुक्तज़ा था वहां से आगे न जा सकता, पस यह बतौर इनाम के हैं) और अल्लाह ता़ला कामुं जानेन वाले हैं (हर एक अमल को और उससे मुक्तज़ा की, और उस मुक्तज़ा से ज़ायद मुनासिब इनाम की मिक्दार को ख़ूब जानते हैं, क्योंकि उस इनाम में भी फ़र्क होगा, किसी को उन हज़रात से बार-बार निकटता हासिल होंगी किसी को उन हज़रात से बार-बार निकटता हासिल होंगी किसी को

#### इन आयतों के मज़मून का पीछे से ताल्लुक़

ऊपर अल्लाह व रसूल की इताअ़त पर ख़ास मुख़ातव लोगों से बड़े अज़ का वायदा था, अब इन आयतों में वतौर कुल्ली कायदे के अल्लाह और उसके रसूल की इताअ़त पर आ़म वायदे का ज़िक है।

## मआ़रिफ़ व मसाईल

जन्नत के दर्जे आमाल के एतिबार से होंगे

जो लोग उन तमाम चीज़ों पर अमल करें जिनके करने का हुक्म अल्लाह तआ़ला ने और
उसके रसूल सल्ललाहु अलैंडि व सल्लम ने दिया है, और उन तमाम चीज़ों से परहेज़ करें जिनके
करने से अल्लाह तआ़ला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैंडि व सल्लम ने मना फ़्रम्पाया है तो
अमल के एतिबार से उनके विभिन्न दर्जे होंगे। अव्यल दर्जे के लोगों को अल्लाह तआ़ला
अमिबया अलैंडिमुस्सलाम के साथ जन्नत के बुलन्द मकामात में जगह अ़ला फ़्रम्पायेंगे, और दूसरे
दर्जे के लोगों को उन लोगों के साथ जन्मह अ़ता फ़्रम्पायेंगे जो अम्बिया अलैंडिमुस्सलाम के बाद
हैं, जिनको सिहीक़ीन कहा जाता है। यानी वे बड़े रुतवे वाले सहाबा किराम जिन्होंने बग़ैर किसी
विस्तक और मुखालफ़त के शुरू ही में ईमान हुनूल कर लिया, जैसे हज़रत अबू बक्क सिहीक़
रिज़्यल्लाहु अन्ह। फिर तीसरे दर्जे के लोग शहीद हज़रता के साथ होंगे। शहीद वे लोग हैं
विन्होंने अल्लाह की राह में अपनी जान और माल हुरबान कर दिया। फिर चीथे दर्जे के हज़रता
नेक लोगों के साथ डींगे, और नेक लोग वे हैं जो अपने जाहिर व बातिन में नेक आमाल के

खुलासा यह है कि अल्लाह तआ़ला और उसके रसल सल्लालाह अलैहि व सल्लम की मुकम्मल इताअत करने वाले उन हजरात के साथ होंगे जो अल्लाह तआ़ला के नजदीक सबसे ज़्यादा सम्मानित और मकबूल हैं, जिनके चार दर्जे बतलाये गये हैं, अम्बिया, सिद्दीकीन. शहीट हजरात और नेक लोग।

#### शाने नुजूल

तफसीर मजारिफल-करजान जिल्द (2)

यह आयत एक खास वाकिए की बिना पर नाजिल हुई है जिसको इमामे तफसीर हाफिज डब्ने कसीर रहमतल्लाहि अलैहि ने कई सनदों से नकल किया है। वाकिआ यह है कि हजरत आयशा रजियल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि एक रोज एक सहाबी

रसुले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया- या रसुलल्लाह! मेरे दिल में आपकी मुहब्बत अपनी जान से भी ज्यादा है. अपनी बीवी से भी. अपनी औलाद से भी। कई बार मैं अपने घर में बेचैन सा रहता हूँ, यहाँ तक कि आपकी खिदमत में हाज़िर होकर आपकी ज़ियारत कर लूँ तब सुकून होता है। अब मुझे फ़िक़ है कि जब इस दुनिया से आपकी वफ़ात हो जाये और मुझे भी मौत आ जायेगी तो मैं जानता हूँ कि आप जन्नत में अम्बिया अतैहिमुस्सलाम के साथ ऊँचे दर्जों में होंगे, और मुझे अव्यत तो यह मालूम नहीं कि मैं जन्नत में पहुँचूँगा भी या नहीं, अगर पहुँच भी गया तो मेरा दर्जा आप से बहत नीचे होगा. मैं

वहाँ आपकी जियारत न कर सकँगा तो मुझे कैसे सब्र आयेगा? हजर सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने उनका कलाम सनकर कुछ जवाब न दिया यहाँ तक

कि यह आयते मज़करा नाज़िल हो गई: وَمَنْ يُطِع اللَّهَ وَالرَّسُولَ قَاوِلْيْكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبيّنَ وَالصِّدِيْقِينَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّلِحِينَ.

"उस वक्त आप सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने उनको खुशख़बरी सुना दी कि इताअत गुज़ारों को जन्नत में अम्बिया, सिद्दीकीन, शहीदों और सालिहीन (नेक लोगों) के साथ मुलाकात का मौका मिलता रहेगा। यानी जन्नत के दर्जों में फर्क और आला व अदना होने के बावजद आपस में मुलाकात व मिल बैठने के मौके मिलेंगे।

# जन्नत में मुलाकात की चन्द सुरतें

जिसकी एक सूरत यह भी होगी कि अपनी-अपनी जगह से एक दूसरे को देखेंगे जैसा कि मुक्ता इमाम मालिक में हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से मन्कल है कि रसलल्लाह सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने फरमाया- जन्नत वाले अपनी खिडिकियों में अपने से ऊपर के तब्कों वालों को देखेंगे जैसे दुनिया में तम सितारों को देखते हो।

और यह भी सूरत होगी कि दर्जों में मुलाकात के लिये आया करेंगे, जैसा कि इब्ने जरीर रहमतुल्लाहि अलैहि ने हज्रस्त रबीअ रहमतुल्लाहि अलैहि की रिवायत से नकल किया है कि रस्तुल्लाह सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने इस आयत की तफ़सीर में यह इरशाद फरमाया कि 

सरः निसा (4) वकसीर मआरिफल-करआन जिल्द (2)

और यह भी मुम्किन है कि नीचे के दर्जे वालों को मुलाकात के लिये आला दर्जों में जाने

ऊँचे दर्जे वाले नीचे दर्जे वालों की तरफ उतरकर आया करेंगे और उनके साथ मुलाकात और उठना-बैठना हुआ करेगा।

की इजाज़त हो। इस आयत की बिना पर रसले करीम सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने बहुत से लोगों को जन्नत में अपने साथ रहने की खशखबरी दी। सही मुस्लिम में है कि हज़रत कअब बिन असलमी रिजयल्लाह अन्ह आप सल्लल्लाहु अलैहि

व सल्लम के साथ रात गुज़ारते थे। एक रात तहज्ज़द के वक्त कअब बिन असलमी रिज़यल्लाहु अन्ह ने आपके लिये वुज़ का पानी और मिस्वाक वगैरह ज़रूरत की चीज़ें लाकर रखीं तो आपने खश होकर फरमाया कि माँगो क्या माँगते हो? कअब असलमी रज़ियल्लाह अन्ह ने अर्ज़ किया मैं जन्नत में आपकी सोहबत (साथ रहना) चाहता हूँ। आप सल्लल्लाह्र अलैहि व सल्लम ने

फरमाया और कुछ? तो उन्होंने अर्ज़ किया और कुछ नहीं। इस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व

सल्लम ने इरशाद फुरमाया कि अगर तम जन्नत में मेरे साथ रहना चाहते हो तो: أعنى عَلَى نَفْسِكَ بِكُثْرَةِ السُّجُودِ यानी तुम्हारा मकसद हासिल हो जायेगा लेकिन उसमें तुम भी मेरी मदद इस तरह करो कि खब ज्यादा सज्दे किया करो यानी नवाफिल की कसरत करो।

मुस्नद अहमद में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाह् अ़लैहि व सल्लम के पास एक श्रद्ध आया और अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! मैं इस बात की गवाही दे चुका हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई। डबादत के लायक नहीं. और यह कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, और मैं पाँच वक्त की नमाज़ का भी पावन्द हूँ और ज़कात भी अदा करता हूँ और रमज़ान के रोज़े भी रखता हूँ। यह सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इस हालत में मर जाये वह निबयों, सिद्दीकीन, और शहीदों के साथ होगा बशर्तीके अपने माँ-वाप की नाफरमानी न करे।

इसी तरह तिर्मिज़ी की एक हदीस में है कि रसलल्लाह सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने फरमायाः ٱلتَّاجِرُ الصَّدُوقَ الْآمِيْنُ مَعَ النَّبِيِيْنَ وَالصِّدِيْقِيْنَ وَ الشَّهَدَآء

''यानी वह व्यापारी जो सच्चा और अमानतदार हो वह अम्बिया, सिद्दीकीन और शहीदों साध होगा।"

# निकटता की शर्त मुहब्बत है

है नगर अमल में उनके दर्जे को नहीं पहुँचा? आपने फरमायाः

रसुले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सोहबत और साथ आपके साथ मुहब्बत करने से हासिल होगा। चुनाँचे सही बुखारी में मृतवातिर सनदों के साथ सहाबा किराम रिज़यल्लाह

अन्हम की एक बड़ी जमाअत से मन्क्रूल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से मालूम किया गया कि उस शख़्स का क्या दर्जा होगा जो किसी जमाअत से मुहब्बत और ताल्लुक रखता

اَلْمُواْ أَمْعَ مَنْ أَحَبُّ

''यानी मेहशर में हर शख़्त उसके साथ होगा जिससे उसको मुहब्बत है।''

हज़रत अनस रज़ियल्लाह अन्ह फ़रमाते हैं कि सहाबा किराम रज़ियल्लाह अन्हम को दुनिया में किसी चीज़ से इतनी ख़ुशी नहीं हुई जितनी इस हदीस से, क्योंकि इस हदीस ने उनको यह खुशख़बरी दे दी कि रसले करीम सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम के साथ महब्बत करने वाले मेहशर और जन्नत में भी हज़ूर के साथ होंगे।

# रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का साथ किसी रंग व नस्ल पर मौकूफ़ नहीं

तवरानी ने मोजम कबीर में हज़रत अब्दल्लाह बिन उमर राज़ियल्लाह अन्ह की यह रिवायत नकुल की है कि एक हब्शी शुख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया या रसुलल्लाह! आप हम से सुरत के हुस्न और हसीन रंग में भी अलग और ख़ास हैं और नुबुब्बत व रिसालत में भी. अब अगर मैं भी उस चीज पर ईमान ले आऊँ जिस पर आप ईमान रखते हैं और वही अमल करूँ जो आप करते हैं तो क्या मैं भी जन्नत में आपके साथ हो सकता हँ?

आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया हाँ ज़रूर! (तुम अपने हब्शी होने की बदसुरती से न घबराओ) कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, जन्नत में काले रंग के हब्बी सफेद और इसीन हो जायेंगे और एक हजार साल की दरी से चमकेंगे। और जो शख्स ला इला-ह इल्लब्लाह का कायल हो उसकी कामयाबी व निजात अल्लाह तआ़ला के जिम्मे हो जाती है और जो शख्स सब्हानल्लाहि व बि-हम्दिही पढ़ता है उसके नामा-ए-आमाल में एक लाख चौबीस हजार नेकियाँ लिखी जाती हैं।

यह सनकर मन्लिस में से एक शख्स ने अर्ज़ किया या रस्तल्लाह! जब अल्लाह तआला के दरबार में नेकियों की इतनी बरसात है तो फिर हम कैसे हलाक हो सकते हैं. या अजाब में कैसे गिरपतार हो सकते हैं? आपने फरमाया (यह बात नहीं) हकीकत यह है कि कियामत में कछ आदमी इतना अमल और नेकियाँ लेकर आयेंगे कि अगर उनको पहाड पर रख दिया जाये तो पहाड़ भी उनके बोझ को बरदाश्त न कर सके, लेकिन उसके मुकाबले में जब अल्लाह तआला की नेमतें आती हैं और उनसे तुलना की जाती है तो इनसान का अमल उनके मुकाबले में खत्म हो जाता है मगर यह कि अल्लाह तआ़ला ही उसको अपनी रहमत से नवाजें। उस हब्शी के सवाल के जवाब ही पर सूरः दहर की यह आयत नाजिल हुई:

هَلْ أَنَّى عَلَى الْونْسَان حِينٌ مِّنَ الدُّ هُولَمْ يَكُنْ شَيْئًا مُّذَّكُورًا.

हब्बी ने हैरत से सवाल किया या रसुलल्लाह! मेरी आँखें भी उन नेमतों को देखेंगी जिन

आपकी मुबारक आँखें देखेंगी? आपने फ्रमाया ''हाँ! ज़रूर''। यह सुनकर हब्बी नौमुस्लिम ने रोना शुरू किया यहाँ तक कि रोते-रोते वहीं जान दे दी, और आप सल्लल्लाहु ज़लैहि व सल्लम ने अपने हाथ मुबारक से उसका कफ़न-दफ़न फ़्रमाया।

#### दर्जों की तफ़सील

आयत की तफसीर मय शाने नुज़ूल और सम्बन्धित तफसीलात बयान हो चुकीं, अब एक बात काबिले ग़ीर बाकी रह गई है कि अल्लाह तआ़ला का जिन लोगों पर इनाम है उनके चार दर्जे बयान फरमाये गये हैं, ये दर्जे किस एतिबार से हैं? और इन चार दर्जों में आपस में जोड़ और फ़र्क़ क्या है? और क्या ये चारों दर्जे किसी एक श़ख़्स में जमा भी हो सकते हैं या नहीं?

आर ५६० वया ६१ आर क्या य चारा दज किसा एक शख्स में जमा थी ही सकते हैं या नहीं?
हज़राते मुफ़िस्सिन ने इस बारे में मुख़्तीलफ़ अक़ज़ाल और लम्बी तफ़सील लिखी है। बाज़ ने फ़्साया कि ये चार दर्जे एक शख़्स में थी जमा हो सकते हैं और ये सब अन्दरूनी सिफ़ात की तरह हैं, क्योंकि ऋरआने करीम में जिसको नबी फ़्साया गया है उसको सिद्दीक वगैरह के अलक़ाब थी दिये गये हैं। हज़्रुरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में इरशाद है:

إِنَّهُ كَانَ صِدِّيْقًا نَبِيًّا

और हज़रत यहया अ़लैहिस्सलाम के बारे में आया है:

وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّلِحِينَ

इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में:

وكهلا ؤمن الصلج

आया है।

इसका हासिल यह है कि अगरचे मप़हून व मायने के एतिबार से ये चार सिफात और दर्जे अलग-अलग हैं लेकिन ये सब सिफात एक शख़्स में भी जमा हो सकती हैं। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे मुफ़िस्सर, मुह्रिद्देस, फ़कीह, मुअरिख़ और मुतकिल्लम उलेमा की मुद्रितिलफ़ सिफात हैं लेकिन कुछ उलेमा ऐसे भी हो सकते हैं जो मुफ़िस्सर भी हों मुवहिस भी, फ़कीह भी और मुअरिख़ व मुतकिल्लम भी। या जिस तरह डॉक्टर, इन्जीनियर, पायलेट अलग-अलग सिफ़ात हैं मगर ये सब किसी एक शख़्स में भी जमा हो सकती हैं।

अलबत्ता आम बोल-चाल में कायदा है कि जिस शख़्स पर जिस सिफ़्त का गुलवा होता है उसी के नाम से वह मशहूर और परिश्वित हो जाता है। तबकात (दरजात) पर किताबें लिखने वाले उसको उसी तब्के में शुमार करते हैं। इसी वजह से आम मुफ़्सिसीन ने फ़्साया कि "सिहीक़ीन" से मुराद बड़े हत्तवें वाले सहावा और "शहीतों" से उहुद के शहीद हजुरात और "सालिहीन" से आम नेक मुसलमान मुराद हैं।

और इमाम रागिब अस्फहानी रहमतुल्लाहि अलैहि ने इन चारों दर्जों को अलग-अलग दर्जे कृतर दिया है। तफ़सीर बहरे मुहीत, लहुल-मआ़नी और मज़हरी में भी यही मज़कूर है यानी

वे उनमें से किसी के दर्जे से पीछे न रहें। डल्मी और अमली जिद्दोजहद के जरिये उन दर्जों तक पहुँचने की कोशिश करें। उनमें नुबुव्वत एक ऐसा मकाम है जो जिद्दोजहद से किसी को हासिल नहीं हो सकता, लेकिन अम्बिया अलैहिमस्सलाम का साथ फिर भी हासिल हो जाता है। इमाम रागिब रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया कि उन दर्जों में सबसे पहला दर्जा अम्बिया

लिये आला व अदना दर्जे मकर्रर फरमाये हैं. और आम मसलमानों को इसकी तरगीब दी है कि

अलैहिमस्सलाम का है, जिनको अल्लाह की कव्यत की इमदाद हासिल है और उनकी मिसाल ऐसी है जैसे कोई शख्स किसी चीज को करीब से देख रहा हो, इसी लिये हक तआ़ला ने उनके मताल्लिक इरशाद फरमायाः اَفَتُمْ وَانَّهُ عَلَى مَا يَوى.

#### सिद्दीकीन की परिभाषा दूसरा दर्जा सिद्दीकीन का है और वह वे लोग हैं जो मारिफत (अल्लाह को पहचानने) में अम्बिया अलैहिमसालाम के करीब हैं और उनकी मिसाल ऐसी है जैसे कोई शख़्स किसी चीज को दूर से देख रहा हो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से किसी ने पूछा कि क्या आपने अल्लाह

तआ़ला को देखा है? आपने फरमाया मैं किसी ऐसी चीज की इबादत नहीं कर सकता जिसको न देखा हो। फिर फरमाया कि अल्लाह तआ़ला को लोगों ने आँखों से तो नहीं देखा लेकिन उनके दिलों ने ईमान की हकीकतों के जरिये देख लिया है। इस देखने से हज़रत अली रजियल्लाह अन्ह की मराद इसी किस्म का देखना है कि उनकी इल्मी मारिफत देखने ही की तरह है।

शहीदों की परिभाषा

तीसरा दर्जा शहीदों (देखने और हाज़िर होने वालों) का है। ये वे लोग हैं जो मकसद (उददेश्य) को दलीलों य निशानियों के ज़रिये जानते हैं, देखा नहीं है। इनकी मिसाल ऐसी है जैसे कोई शख्स किसी चीज को आईने में करीब से देख रहा हो, जैसे हज़रत हारिसा रज़ियल्लाहु अन्ह ने फरमाया कि मुझे यह महसूस होता है कि मैं अपने रब्बे करीम के अर्श को देख रहा हूँ। और

हटीस: أَنْ تَعْدُ اللَّهُ كَائُّكُ تُواهُ

(कि तू इबादत करे ऐसे जैसे तू अल्लाह को देख रहा है) में भी इसी किस्म का देखना मराद हो सकता है।

सालिहीन (नेक लोगों) की परिभाषा

चौथा दर्जा सालिहीन (नेक लोगों) का है। ये वे लोग हैं जो मकसूद को पैरवी व इत्तिबा के ज़रिये पहचानते हैं। इनकी मिसाल ऐसी है जैसे कोई किसी चीज़ को आईने में दूर से देखे. और हदीस में:

accasa estad

आया है, इसमें भी देखने का यही दर्जा मुराद हो सकता है। इमार रागिव अस्फलानी रहमतुल्लाहि अलैहि की इस तहकीक् का हासिल यह है कि ये दर्जे अल्लाह की मारिफृत (पहचान) के दर्जे हैं, और मारिफृत के विभिन्न दर्जों की बिना पर मुख्तिलिफ् मकाम है। बहरहाल आयत का मज़मून साफ है कि इसमें मुस्तलानों को यह खुआख़बरी दी गई कि अल्लाह तज़ाला और उसके स्मूल सल्लालाहु अलैहि य सल्लम की मुकम्मल इताज़त करने वाले जैंचे दर्जों में रहने वालों के साथ होंगे। अल्लाह तज़ाला यह महम्बल हम सब को नसीब करें। आमीन

ران مهنوا به الله المسابع عند المسابع عند المسابع عند المسابع عند المسابع عندا ما المسابع من المسابع عندا مسابع المسابع المسا

وَيُعْلِينَ فِي سَمِينِي اللّٰهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَعْلِبُ فَسَوْفَ نُوْتِينَهُ اَجُرًا عَظِيًّا وَاللّٰهِ عَلَي या अय्युहल्लजी-न आमन् स्नुज़ू ऐ ईमान वाली! ले लो अपने हियार किल्हा के मा किल्हा से बातिन फिर निकलो अलग-अलग फौज होकर या

हिज्रह्म फ्निफ् स्वातिन्
अविन्फ् जमीआ (71) व इन्-न
मिन्कुम् ल-मल्लयुवित्यन्-न फ्-इन्
असावत्कुम् मुसीबतुन् का-ल कद्
अन्अमल्लाहु अलय्-य इज् लम्
अकुम् म-अहुम् शहीदा (72) व
ल-इन् असावकुम् फुज्लुम् मिनल्लाहि
ल-यक् लन्-न क-अल्लम् तकुम्
वैनकम् व बैनह् मवददत्यं-या

त्तैतनी कुन्तु म-अहुम् फ्-अफ़्र्-ज (73) सो चाहिए कि वहें अल्लाह की राह फ्रौज़न् अज़ीमा (73) फ़्ल्युक़ांतिल् फ्रौ सबीतिल्लाहिल्लज़ी-न यश्रूकन्त्- ज़िन्दगी आख़िरत के बदले, और जो कोई

सब इकट्ठे। (71) और तुम में बाज

ऐसा है कि अलबत्ता देर लगा देगा, फिर

अगर तुमको कोई मुसीबत पहुँचे तो कहे-

अल्लाह ने मुझ पर फुल्ल किया कि मैं न

हुआ उनके साध। (72) और तुमको

पहुँचा फुल्ल अल्लाह की तरफ से तो इस

तरह कहने लगेगा कि गोया न थी तुम में

और उसमें कछ दोस्ती ऐ काश कि मैं

होता उनके साथ तो पाता बड़ी मुराद

हयातद्दुन्या बिल्आिका-रित, व मध्युकातिल् फी सबीलिल्लाहि फ-युक्तल् औ योग्लब् फसौ-फ नुअतीहि अज्रन् अजीमा (74) लड़े अल्लाह की राह में फिर मारा जाये या गालिब हो जाये तो हम देंगे उसको

बडा सवाब। (74)

# ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

ऐ ईमान वालो! (काफिरों के मुकाबले में) अपनी तो एहतियात रखो (यानी उनके दाव-घात से भी होशियार रहो और जंग के वक्त सामान, हथियार, ढाल और तलवार से भी दुरुस्त रहो) फिर (उनसे जंग के लिये) अलग-अलग तौर पर या इकड़े तौर पर (जैसा मौका हो) निकलो। और तुम्हारे मजमे में (जिसमें बाज़े मुनाफिक भी शामिल हो रहे हैं) बाजा-बाजा शख्स ऐसा है (मराद इससे मनाफिक है) जो (जिहाद से) हटता है (यानी जिहाद में शरीक नहीं होता) फिर अगर तुमको कोई हादसा पहुँच गया (जैसे शिकस्त वगैरह) तो (अपने न जाने पर खश होकर) कहता है- बेशक अल्लाह तआ़ला ने मुझ पर बड़ा फज़्ल किया कि मैं उन लोगों के साथ (लड़ाई में) हाजिर नहीं हुआ (नहीं तो मुझ पर भी मुसीबत आती)। और अगर तुम पर अल्लाह तआला का फज्ल हो जाता है (यानी फतह व गनीमत) तो ऐसे तौर पर (खदगर्जी के साथ) कि गोया तम में और उसमें कुछ ताल्लक ही नहीं (माल के हाथ से निकल जाने पर अफसोस करके) कहता है- हाय क्या खब होता कि मैं भी उन लोगों के साथ होता (यानी जिहाद में जाता) तो मझको भी बड़ी कामयाबी होती (कि माल व दौलत लाता, और खदगर्जी और बेताल्लकी इस कहने से जाहिर है. वरना जिससे ताल्लुक होता है उसकी कामयाबी पर भी तो खश होते हैं. यह नहीं कि अपना अफसोस करने बैठ जाये और उसकी खशी का नाम भी न ले. अल्लाह तआला उस शख्स के हक में फरमाते हैं कि बड़ी कामयाबी मफ्त में नहीं मिलती अगर उसका तालिब है) तो हाँ उस शख्स को चाहिए कि अल्लाह की राह में (यानी अल्लाह का कलिमा बलन्द करने की नीयत से जो कि मौक्रफ़ है ईमान व अख़्लाक़ पर यानी मुसलमान व मुख़्लिस बनकर) उन (काफिर) लोगों से लड़े जो आख़िरत (छोड़कर उस) के बदले दुनियावी जिन्दगी इख़्तियार किए हुए हैं (यानी उस शख्त को अगर बड़ी कामयाबी का शौक है तो दिल दरुस्त करे. हाथ-पाँव हिलाये. मशक्कत झेले. तेग व तलवार के सामने सीना-सिपर बने. देखो बडी कामयाबी हाथ आती है या नहीं, और यूँ क्या कोई दिल्लगी है। फिर जो शख़्स इतनी मुसीबत झेले सच्ची कामयाबी उसकी है, क्योंकि दनिया की कामयाबी अव्यक्त तो हकीर, फिर कभी है कभी नहीं क्योंकि अगर गालिब आ गये तो है वरना नहीं) और (आख़िरत की कामयाबी जो कि ऐसे शख्स के लिये वायदा की हुई है ऐसी है कि अज़ीम भी है और फिर हर हालत में है, क्योंकि इसका कानन यह है कि) जो शख़्स अल्लाह की राह में लड़ेगा फिर चाहे (मग़लूब हो जाये यहाँ तक

हयातद्दुन्या बिल्आस्डा-रित, व मंथ्युकातिल् फी सबीलिल्लाहि फ-युक्तल् औ यिग्लब् फसौ-फ नुअतीहि अज्रन् अज़ीमा (74)

### ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

ऐ ईमान वालो! (काफिरों के मुकाबले में) अपनी तो एहतियात रखो (यानी उनके दाव-घात से भी होशियार रहो और जंग के वक्त सामान, हथियार, ढाल और तलवार से भी दुरुस्त रहो) फिर (उनसे जंग के लिये) अलग-अलग तौर पर या इकड़े तौर पर (जैसा मौका हो) निकलो। और तुम्हारे मजमे में (जिसमें बाज़े मुनाफ़िक भी शामिल हो रहे हैं) बाज़ा-बाज़ा शख़्स ऐसा है (मुराद इससे मुनाफिक है) जो (जिहाद से) हटता है (यानी जिहाद में शरीक नहीं होता) फिर अगर तुमको कोई हादसा पहुँच गया (जैसे शिकस्त वगैरह) तो (अपने न जाने पर खश होकर) कहता है- बेशक अल्लाह तआ़ला ने मुझ पर बड़ा फ़ज़्ल किया कि मैं उन लोगों के साथ (लड़ाई में) हाज़िर नहीं हुआ (नहीं तो मुझ पर भी मुसीबत आती)। और अगर तुम पर अल्लाह तआ़ला का फुल्ल हो जाता है (यानी फुतह व गुनीमत) तो ऐसे तौर पर (ख़ुदगुर्जी के साथ) कि गोया तुम में और उसमें कुछ ताल्लुक ही नहीं (माल के हाथ से निकल जाने पर अफ़सौस करके) कहता है- हाय क्या खब होता कि मैं भी उन लोगों के साथ होता (यानी जिहाद में जाता) तो मझको भी बड़ी कामयाबी होती कि माल व दौलत लाता. और खदगर्जी और बेताल्लकी इस कहने से ज़ाहिर है, वरना जिससे ताल्लुक होता है उसकी कामयाबी पर भी तो खश होते हैं. यह नहीं कि अपना अफसोस करने बैठ जाये और उसकी खशी का नाम भी न ले. अल्लाह तआला उस शख्त के हक में फरमाते हैं कि वड़ी कामयाबी मुप्त में नहीं मिलती अगर उसका तालिब है) तो हाँ उस शख्स को चाहिए कि अल्लाह की राह में (यानी अल्लाह का कलिमा बलन्द करने की नीयत से जो कि मौक्रफ है ईमान व अख्लाक पर यानी मुसलमान व मख्लिस बनकर) उन (काफिर) लोगों से लंडे जो आखिरत (छोड़कर उस) के बदले दुनियावी जिन्दगी इख्तियार किए हुए हैं (यानी उस शख्स को अगर बड़ी कामयाबी का शौक है तो दिल दरुस्त करे. हाथ-पाँव हिलाये. मशक्कत झेले. तेग व तलवार के सामने सीना-सिपर बने, देखो बड़ी कामयाबी हाय आती है या नहीं, और यें क्या कोई दिल्लगी है। फिर जो शख़्स इतनी मसीबत झेले सच्ची कामयाबी उसकी है, क्योंकि दुनिया की कामयाबी अव्वल तो हकीर, फिर कभी है कभी नहीं. क्योंकि अगर गालिय आ गये तो है वरना नहीं) और (आख़िरत की कामयाबी जो कि ऐसे शख़्स के लिये वायदा की हुई है ऐसी है कि अज़ीम भी है और फिर हर हालत में है, क्योंकि इसका कानन यह है कि) जो शख़्स अल्लाह की राह में लड़ेगा फिर चाहे (मग़लुब हो जाये यहाँ तक

शरीअत की यहीं तातीम है कि अकेले सफ़र न किया जाये। चुनांचे एक हदीस में तन्हा भुसाफ़िर को एक शैतान कहा गया और दो मुसाफ़िरों को दो शैतान और तीन को जमाअ़त फ़रमाया गया।

इसी तरह एक दूसरी हदीस में इरशाद है:

خُيرُ الصَّحَابَةِ أَوْبَعَةٌ وَخَيرُ السَّرَايَا أَوْبَعُ مِالَةٍ وَخَيرُ الْجُيُوشِ أَوْبَعَهُ الْآفِ. (رواه الطيراني بحواله مشكوة)

''यानी बेहतरीन साबी चार हैं और वेहतरीन फ़ौजी दस्ता चार सौ का है, और वेहतरीन लक्ष्कर चार हजार का है।''

2. 'व इन्-न मिन्कुम.........' इस आयत से क्ज़ाहिर यह मालूम होता है कि यह ख़िताब भी मोमिनों से है, हालाँकि आगे जो सिफात बयान की गई हैं वो मोमिनों की नहीं हो सकतीं। इसलिये अल्लामा क़ुर्तुबी रहमतुल्लाहि अलैहि फ्रामाते हैं कि इससे मुराद मुनाफिक लोग हैं, वे चूँिक ज़ाहिर में मुसलमान होने का दावा करते थे इसलिये ख़िताब में उनको मोमिनों की एक जमाअ़त कहा गया है।

وَمَا لَكُمُ لَا تُقَايِتُكُونَ فِي سَرِيمُ لِي اللَّهِ وَالْمُسْتَضَعَفِيْنِ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء

وَالْوِلْدَانِ اللَّهِنِي يُقُولُونَ رَبَّنَا آخَهِ حُنَا مِنْ هَذِهِ القَّرْيَةِ القَالِمِ مَلْهَا، وَاجْمَل لَنَا مِنُ لَهُ نَا مِنُ لَلْهُ فَا اللَّهِنَ النَّوْلِيَةِ القَالِمِ الْفَالِمِنَ الْمُؤْلِكِ لَنَا مِنُ لَدُنْكُ نَصِيدًا أَهُ إِلَيْنَ النَوْلِيقَ اللَّهِ فَا اللَّهِنَ النَّوْلِيَّةِ اللَّهِ عَلَى النَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُعَلِّى الْمُعَلَّى اللَّهِ عَلَى الْعَلَى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِيْلِي الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلَّى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُعْلَى اللَّهِ عَلَى الْعَلَى اللْعَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللْعَلَى اللَّهِ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَل

व मा लकुम् ला तुकातिलू-न फी सबीलिल्लाहि वल्-मुस्तज्ञ्जफी-न मिनरिंजालि वन्तिसा-इ वल्-विल्लानिल्-ल्लाजी-न यकूलू-न रब्बना अस्त्रिज्जा मिन् हाजिहिल् क्र्यतिज्जालिमि अहलुहा वज्अल्लाना मिल्लादुन्-क विलय्यंव्-वज्अल्लाना मिल्लादुन्-क नसीरा (75) अल्लाजी-न आमन् युकातिलू-न फी सबीलिल्लाहि वल्लाजी-न क-फल् यकातिल-न फी

और तुमको क्या हुआ कि नहीं लहते अल्लाह की राह में और उनके वास्ते जो मगुलूव हैं मर्द और औरतें और बच्चे, जो कहतें हैं ऐ हमारे खा निकाल हमको इस बस्ती से कि ज़ालिम हैं यहाँ के लोग और कर दे हमारे लिये अपने पास से कोई हिमायती और कर दे हमारे वास्ते अपने पास से मददगार। (75) जो लोग ईमान वाले हैं सो लड़ते हैं अल्लाह की राह में और जो काफ्ट्रिर हैं सो लड़ते हैं श्रीतान की राह में, सो लड़ो तुम श्रीतान के सबीलित्तागृति फकातिलू औलिया--अश्मैतानि इन्-न कैदश्मैतानि का-न जुजीफा (76) 🌣

हिमायतियों से, बेशक शैतान का फरेब सस्त है। (76) 🍑

#### खुलासा-ए-तफ़सीर और तम्हारे पास क्या उज्र है कि तम अल्लाह की राह में जिहाद न करो (इसके बावज़द कि

इसका प्रबल मौका मौजद है, क्योंकि यह जिहाद) अल्लाह की राह में (होता है, यानी अल्लाह का किलमा बलन्द करने के लिये है जिसका एहितमाम जरूरी है) और (इस दीन की तरक्की के आसार में से एक खास असर की जरूरत भी दरपेश है, वह यह कि) कमजोर (ईमान वालों) की खातिर से (भी लड़ना ज़रूरी है ताकि काफिरों के जुल्म के पंजे से छुटकारा पायें) जिन (बेचारों) में कुछ मर्द हैं और कुछ औरतें हैं और कुछ बच्चे हैं जो (काफिरों से तंग व परेशान हो-होकर) दुआ कर रहे हैं कि ऐ हमारे परवर्दिगार! हमको (किसी तरह) इस बस्ती से (यानी मक्का से जो हमारे लिये जेलखाना बना हुआ है) बाहर निकाल, जिसके रहने वाले सख्त जालिम हैं (कि हम पर आफत ढा रखी है) और हमारे लिए गैब से किसी दोस्त को खड़ा कीजिए, और हमारे लिए गैब से किसी हिमायती को भेजिए (कि हमारी हिमायत करके इन ज़ालिमों के पंजे से छुड़ा दें)। जो लोग पक्के ईमान वाले हैं (वे तो इन अहकाम को सनकर) अल्लाह की राह में (यानी इस्लाम के गलबे के इरादे से) जिहाद करते हैं. और जो लोग (उनके मकाबले में) काफिर हैं वे शैतान की राह में (यानी कुफ़ के गुलबे के इरादे से) लड़ते हैं (और जाहिर है कि इन दोनों में मदद अल्लाह की तरफ से ईमान वालों को होगी। जब ईमान वालों के साथ अल्लाह की मदद है) तो (ऐ ईमान वालो!) तुम शैतान के साथियों से (यानी काफिरों से जो ।क अल्लाह की मदद से मेहरूम हैं) जिहाद करों, (और अगरचे वे भी गुलबे की मुख्तलिफ तदबीरें करते हैं लेकिन) हकीकत में (वे शैतानी तदबीरें हैं कि शैतान उन कुफ़ की तदबीरों का हक्म करता है) शैतानी तदबीर (खुद) लचर होती है (क्योंकि उसमें गैबी इमदाद नहीं होती, और कभी चन्द दिन के लिये

गुलबा हो जाना तो उनको चन्द दिन की मोहलत और डील देना है, तो गुँबी इभदाद जो मोमिनों के साथ है वह तदबीर उसका क्या मुकाबला करेगी)। खुलासा यह कि दावत देने वाला (यानी मौका) भी है और मदद का वायदा भी है, फिर क्या उड़ हैं? इसलिये एक बार फिर ताकीद की गई है।

#### मआरिफ़ व मसाईल

मज़लूम की फ़रियाद को पहुँचना इस्लाम का एक अहम फ़रीज़ा है मक्का में ऐसे कमज़ोर मुसलमान रह गये थे जो जिस्मानी कमज़ोरी और सामान कम हो की वजह से हिजरत न कर सके थे, और बाद में काफिरों ने भी उनको जाने से रोक दिया और तरहन्तरह की तकतीफ़ें देनी शुरू कर दीं, तािक ये लीग इस्लाम से फिर जायें। उन हज़रात में से बाज़ों के नाम भी तफ़सीरों में ज़िक़ हुए हैं जैसे हज़रत इब्ने अ़ब्बास रिज़यल्लाहु अ़न्हु और उनकी याितदा, हज़रत सलमा बिन हिशाम, हज़रत बलीद बिन वलीद और अब् ज़न्दल बिन सहल रिज़यल्लाह अन्हम। (तफ़सीरे क़र्तवी)

ये हजुरात अपने ईमान की पुब्तगी की वजह से उनके ज़ुल्म व सितम को खेलते और सहते रहे और इस्लाम पर बड़ी मज़बूती से जमें रहे, अलबत्ता अल्लाह तआ़ला से उन मुसीबतों से निजात की दुआ़में इन्होंने बराबर जारी रखीं, आख़िर अल्लाह तआ़ला ने इनकी दुआ़ क़ुबूल फ़्रमाई और मुसलमानों को हुबम दिया कि वे जिहाद करके इनको काफ़्रिसें के जुल्म व ज़्यादती से ष्टकारा विकवारों।

इस आयत में मोमिनों ने अल्लाह तज़ाला से दो चीज़ों की दरख़्वास्त की थी- एक यह कि हमको इस बस्ती से निकालें (यहाँ वस्ती से मुराद मक्का है) दूसरी यह कि हमारे लिये कोई नासिर और मदस्यार भेज दें। चुनींचे अल्लाह तज़ाला ने जनकी ये दोनों वातें कुख़ूत फुरमाई है। इस तरह कि कुछ को वहाँ से निकालने के मौके मयस्सर किये जिससे उनकी पहली बात पूरी हुई और कुछ उसी जगह रहे यहाँ तक कि मक्का फ़तह हुआ तो रख़ुलुलाह सल्लालाह अलेहि ह सल्लाम ने अ़त्ताव बिन असीद रिजयल्लाह अन्हु को उनका मुतवल्ली (जिम्मेदार) मुक्तंर किया जिन्होंने मज़ुलूमों को उनके ज़ालिमों से निजात दिलाई। इस तरह से उनकी दूसरी बात भी पूरी हो गई। इस आयत में साफ लफ़्ज़ों में जंग व किताल का हुक्म देने के बजाय कुरआन ने ये अलफाज इस्तियार किये:

مَالَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ

जिनमें इस तरफ़ इशारा है कि इन हालात में किताल व जिहाद एक तबई और फितरी फुरीज़ा है, जिसका न करना किसी भले आदमी से बहुत बईद है।

## अल्लाह तआ़ला से दुआ़ तमाम मुसीबतों का बेहतरीन इलाज है

आयत 'यकूलू'न रब्बना अख्रिज्जा-........' से यह बतलाया गया कि जिहाद व जंग के हुक्म का एक कारण उन कमज़ोर मुसलमान मर्द और औरतों की दुआ़ वी जिसकी क़ुबूलियत मुसलमानों को जिहाद का हुक्म देकर की गई, और उनकी मुसीबतों का फ़ौरी ख़ात्मा हो गया।

# जंग तो सब करते हैं मगर उससे मोमिन व काफ़िर के उद्देश्य अलग-अलग हैं

بِيْنَ امْنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ..... المنح

इस आयत में बतलाया गया कि मोमिन लोग अल्लाह की राह में लड़ते हैं और काफिर श्रीतान की राह में। इससे साफ़ ज़ाहिर है कि मोमिन की जिद्दोजहद का यही मक्सद होता है कि दुनिया में खुदा का क़ानून लागू हो, फैले और अल्लाह तआ़ला का हुक्म बुलन्द हो, क्योंकि अल्लाह तआ़ला तमाम मह्लूक् का मालिक है और उसका क़ानून पूरी तरह इन्साफ़ पत होती है, और जब इन्साफ़ की हुक्सूमत क़ायम होगी तो अनम क़ायम रहेगा, दुनिया के अमन के लिये बह ज़रूरी है कि दुनिया में वह क़ानून गईज हो जो अल्लाक कानून है, लिहाजा कामिल मोमिन जब जंग करता है तो उसके सामने यहा नक़सद होता है।

लेकिन इसके विपरीत काफिरों की यह इच्छा होती है कि कुफ़ की तरक्की व रिवाज हो, कुफ़ का ग़लबा हो और शैतानी ताकतें सत्ता व ताकत में आयें ताकि दुनिया में कुफ़ व शिर्क ख़ूब चमके, और चूँकि कुफ़ व शिर्क शैतान की राहें हैं इसलिये काफिर शैतान के काम में उसकी मदद करते हैं।

# शैतान की तदबीर कमज़ोर है

إِنَّ كَيْدَ الشَّيْظِنِ كَانَ ضَعِيْفًا ٥

इस आयत में बतलाया गया है कि शैतानी तदबीरें लचर और कमज़ोर होती हैं, जिसकी वजह से वह मोमिनों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लिहाज़ा मुसलमानों को शैतान के दोस्तों यानी काफ़ितों से लड़ने में कोई संकोच न होना चाहिये इसलिये कि उनका मददगार अल्लाह तआ़ला है, और काफ़ितों को शैतान की तदबीर कोई फ़ायदा न देगी।

चुनोंचे जंगे बदर में ऐसा ही हुआ कि पहले शैतान काफिरों के सामने लम्बी डींगें मारता रहा और उसने काफिरों को मकम्मल यकीन दिलाया कि:

لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ

"आजके दिन तुम लोगों को कोई मग़लूब नहीं कर सकता" इसलिये किः

إِنِّي جَارِ لَكُمْ

"मैं तुम्हारा मददगार हूँ।" मैं अपने तमाम लाव-लश्कर के साथ तुम्हारी मदद को आऊँगा। जब जंग शुरू हुई तो वह अपने लश्कर के साथ अगरचे आगे बढ़ा लेकिन जब उसने देखा कि मुसलमानों की हिमायत में फ्रिश्ति आ पहुँचे तो उसने अपनी तदबीर को नाकाम पाकर उल्टे पाँव मागना शुरू कर दिया और अपने दोस्तों यानी काफिरों से कहाः

إِنَّىٰ بَرِئْءٌ مِّنْكُمْ، إِنِّي آرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي آخَاتُ اللَّهُ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْمِقَابِ٥

"मैं तुम लोगों से बरी हूँ इसलिये कि मैं वह चीज़ देख रहा हूँ जिसकी तुमको ख़बर नहीं (यानी फ़रिश्तों का लश्कर) मैं अल्लाह से डरता हूँ क्योंकि वह सख़्त अ़ज़ाब देने वाला है।"

(तफ़सीरे मज़हरी) इस आयत में शैतान की तदबीर को जो कमज़ोर कहा गया है उसके लिये इसी आयत से वो शतें भी मालूम होती हैं- एक यह कि वह आदमी जिसके मुकाबले में शैतान तदबीर कर रहा है मुसलमान हो, और दूसरी यह कि उसका काम महज़ अल्लाह ही के लिये हो, कोई दुनियाबी नफ़्सानी गृज़ न हो। पहली शर्त 'अल्लाज़ी-न आमन्....' से और दूसरी 'युकातिलू-न फ़ी सबीलिल्लाहि.....' से मालूम होती है। अगर इन दोनों शर्तों में से कोई छूट जाये तो फिर ज़स्ती नहीं कि जैतान की तदबीर उसके मुकाबले में कमज़ीर हो।

हज़रत इंक्ने अ़ब्बास रिज़यल्लाहु अ़न्हु ने फ़्रस्माया कि ''जब तुम शैतान को देखो तो बग़ैर किसी ख़ौफ़ व आशंका के उस पर हमला कर दो।'' उसके बाद आपने यही आयत तिलावत फ़्रस्माई ''इन्-न कैदश्शैतानि का-न ज़ज़ीफ़ा''। (अहकामुल-क़ुरआन, सुयूरी)

اللهُ تَدُ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُوْاَ ايْدِيكُمْ وَ الِعِيْمُوا

الصَّلَوْةُ وَالتُّوْاللَّوْلُوْهُ وَلَنَّنَا كَثِبَ عَلَيْهِمُ القِتَّالُ إِذَا قَرِلُوَّ فِينَّهُمُ يَفْشَوْن النَّاسَ كَمَنْشَيْةٌ اللهِ أَوَالشَّلَ خَشْيَةٌ ، وَقَالُوْا رَبِّنَا لِمِرَكَّمْنِكَ كَلَيْنَ التَّقْ اللهِ وَلَا الْفَرْتِكَا اللّ مَتَاءُ اللّذَيْنَ قَلِينَكُ ، وَاللّوْجَرَةُ خَيْرُ لِنَنِي الشَّقِ وَلاَ تَشْهُمُ مَنَىكَةً يُقُولُوا هَلِن النَّيْنَ وَلَائْتُمُ فِي بُرُوْجٍ شُشَيِّدَةٍ وَلَنْ تُصِبْعُمُ مَنَدَةً يُقُولُوا هَلِيهِ مِنْ جِنْكِ اللهِ وَلَى اللهِ وَلَا يَشْهِمُهُمْ سَيِّعَةً يُقُولُوا هَمْ اصَابُكُ مِنْ حَسْدَةً فِينَ اللهِ وَمَا أَصَابُكُ مِنْ سَيِّعَةٍ فَوْنُ تَفْسِكَ م و السَّلَيْكَ عَلِيفًا هِي مَا أَصَابُكُ مِنْ حَسْدَةً فِينَ اللهِ وَمَا أَصَابُكُ مِنْ سَيِّعَةٍ فَوْنُ تَفْسِكَ م وَ السَلَيْكَ

अलम त-र इलल्लजी-न की-ल लहम क्या तूने न देखा उन लोगों को जिनको हक्म हुआ था कि अपने हाथ थामे रखो कुफ्फू ऐदी-यकुम् व अकीमुस्सला-त और कायम रखो नमाज और देते रहो व आतुज्जका-त फ-लम्मा कृति-ब जुकात, फिर जब हुक्म हुआ उन पर अलैहिम्ल्-किताल् इजा फ्रीक्र्म् लड़ाई का उसी वक्त उनमें एक जमाअत मिन्हम यखशौ नन्ना-स डरने लगी लोगों से जैसा डर हो अल्लाह क-खाश्यतिल्लाहि औ अशद-द का या उससे भी ज्यादा डर, और कहने हाश्य-तन् व काल् रब्बना लि-म लगे ऐ हमारे रब! क्यों फर्ज की हम पर कतब्-त अलैनल्-किता-ल लौ ला लड़ाई, क्यों न छोड़े रखा हमको थोड़ी अख्खरतना इला अ-जलिन करीबिन. महत तक। कह दे कि फायदा दनिया का

कल मताअदुदुन्या कलीलून वल-आद्धि-रत् छैरुल्-लि-मनित्तका. व ला तुज्लमू-न फृतीला (७७) ऐ-न मा तकूनू युद्रिक्क्,मुल्-मौत् कुन्तुम् फी बुरूजिम् मुशय्य-दतिन्, व इन् तुसिब्हुम् ह-स-नत्य्यकल हाजिही मिन् अिन्दिल्लाहि व इन त्रसिब्हुम् सय्यि-अत्यक्तू हाजिही मिन् अिन्दि-क, कुल् कुल्लुम् मिन् अन्दिल्लाहि, फुमा-लि हा-उला-इल-कौमि ला यकाद्-न यपुकह्-न हदीसा (78) मा असाब-क मिन ह-स-नतिन फियनल्लाहि व मा असाब-क मिन् सय्य-अतिन् फ्-मिन्निफ्स-क, व अरसल्ना-क लिन्नासि रस्लन, व कफा बिल्लाहि शहीदा (79)

थोडा है और आहि।रत बेहतर है परहेजुगार को, और तुम्हारा हक न रहेगा एक घागे बराबर। (77) जहाँ कहीं तुम होगे मौत तुमको आ पकड़ेगी अगरचे तुम हो मज़बूत किलों में, और अगर पहुँचे लोगों को कुछ भलाई तो कहें यह अल्लाह की तरफ से है, और अगर पहुँचे लोगों को कुछ बुराई तो कहें यह तेरी तरफ से है। कह दे कि यह सब अल्लाह की तरफ से है, सो क्या हाल है उन लोगों का, हरगिज नहीं लगते कि समझें कोई बात। (78) जो पहुँचे तुझको कोई भलाई सो अल्लाह की तरफ से है, और जो तुझको बुराई पहुँचे सो तेरे नफ्स की तरफ से है, और हमने तुझको मेजा पैगाम पहुँचाने वाला लोगों को और अल्लाह काफी है सामने देखने वाला। (79)

### ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

(ऐ मुख़ातबः) क्या तूने उन लोगों को नहीं देखा (जिहाद का हुक्म नाज़िल होने से पहले तो जंग करने का ऐसा तकाज़ा था) कि उनकी (मना करने के लिये) यह कहा गया था कि (अभी) अपने हाथों को (लड़ने से) थामे रहे और (जो-जो हुक्म तुमको हो चुके हैं उसमें लगे, रहो जैसे) नमाज़ों की पाबन्दी रखो और ज़कात देते रहो। (या तो यह हालत थी और गो फिर जब उन पर जिहाद करना फर्ज़ कर दिया गया तो किस्सा क्या हुआ कि उनमें से बाज़े-बाज़े आदमी (मुख़ालिफ्) लोगों से (तबई तौर पर) ऐसा डरने लगे (कि हमको कल्ल कर देंगे) जैसा (कोई) अल्लाह तआ़ला से डरता हो बल्कि उससे भी ज़्यादा डरना। (ज़्यादा डरने के दो मायने हो सकते हैं एक यह कि अक्सर अल्लाह तआ़ला से डरता हो बल्कि उससे भी ज़्यादा डरना। (ज़्यादा डरने के दो मायने हो सकते हैं एक यह कि अक्सर अल्लाह तआ़ला से डरता हो बल्कि उससे भी ज़्यादा डरना। (ज़्यादा डरने के और दुश्मन का डर

N 100 A Ten in 100 N 100 A तआ़ला से जैसा ख़ौफ़ है वैसी रहमत की जम्मीद भी तो होती है और काफ़िर दुश्मन से तो नुकसान का ख़ौफ़ ही ख़ौफ़ है, और चूँकि यह ख़ौफ़ तबई था इसलिये गुनाह नहीं हुआ) और (या जंग व जिहाद के हक्म को मुल्तवी करने की तमन्ना में) यूँ कहने लगे (चाहे जवान से या दिल से और खदा तुआला के इल्म में दिल की बात जुवान के कौल के बराबर है) कि ऐ हमारे परवर्दिगार! आपने (अभी से) हम पर जिहाद क्यों फुर्ज़ फुरमा दिया, हमको (अपनी इनायत से) और थोड़ी मोहलत की मुद्दत दे दी होती (ज़रा बेफिक्री से अपनी ज़रूरतें पूरी कर लेते। और चैंकि यह अर्ज करना बतौर एतिराज या इनकार के न था इसलिये गुनाह नहीं हुआ। आगे जवाब इरशाद है कि ऐ मुहम्मद सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम!) आप फरमा दीजिए कि दुनिया से फायदा उठाना (जिसके लिये तुम मोहलत की तमन्ना करते हो) महजु चन्द दिन का है। और आखिरत (जिसके हासिल करने का आला ज़रिया जिहाद है) हर तरह से बेहतर है (मगर वह) उस शख़्स के लिए (है) जो अल्लाह तआ़ला की मुख़ालफत से बचे (क्योंकि अगर कफ़ के तौर पर मुख़ालफ़त की तब तो उसके लिये आख़िरत का सामान कुछ भी नहीं और अगर नाफरमानी की तो आला दर्जे से मेहरूम रहेगा) और तुम पर धागे के बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा (यानी जितने आमाल होंगे उनका परा-परा सवाब मिलेगा, फिर जिहाद जैसे अमल के सवाब से क्यों ख़ाली रहते हो, और अगर जिहाद भी न किया तो क्या तयशुदा वक्त पर मीत से बच जाओगे? हरगिज़ नहीं! क्योंकि मौत की तो यह हालत है कि) तुम चाहे कहीं भी हो उसी जगह तुमको मौत आ दबाएगी अगरचे तुम कुलई-चूने के किलों में ही (क्यों न) हो। (गर्ज कि जब मौत अपने वक्त पर ज़रूर आयेगी और मरकर दुनिया को छोड़ना ही पड़ेगा तो आखिरत में खाली हाथ क्यों जाओ, बल्कि अक्ल की बात यह है कि ''चन्द दिन की मेहनत करके हमेशा का आराम हासिल करो")।

और अगर उन (मुनाफिक़ों) को कोई अच्छी हालत पेश आती है (जैसे फतह व कामयाबी) तो कहते हैं कि यह अल्लाह की तरफ से (इत्तिफ़ाक़न) हो गई (वरना मुसलमानों की बे-तदबीरी में तो कोई कसर थी ही नहीं) और अगर उनको कोई बुरी हालत पेश आती है (जैसे जिहाद में मौत व कत्ल) तो (ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! नऊज़ु बिल्लाह आपके बारे में) कहते हैं कि यह आप (की और मुसलमानों की बे-तदबीरी) के सबब से है (वरना चैन से घरों में बैठे रहते तो क्यों इस मुसीबत में पड़ते)। आप फ़रमा दीजिए कि (मेरा तो इसमें जुरा भी दखल नहीं बल्कि) सब कुछ (नेमत व मुसीबत) अल्लाह ही की तरफ से है (अगरचे एक डायरेक्ट हो और एक प्रत्यक्ष रूप से जैसा कि आगे इसकी तफ़सील आती है जिसका हासिल यह है कि नेमत तो महज़ अल्लाह के फ़ुज़्ल से आमाल के वास्ते से है और मुसीबत अल्लाह के अदल से बन्दों के बुरे आमाल के सबब है, पस तुम जो मुसीबत में मेरा दख़ल समझते हो वास्तव में उसमें बरे आमाल का दख़ल है, जैसा कि उहुद की जंग में शिकस्त के असबाब गुज़र चुके हैं। और यह बात पूरी तरह ज़ाहिर है, अगर आदमी ज़रा सा भी ग़ौर करे तो ख़ुशहाली से पहले अपना कोई 📗 नेक अमल उस दर्जे का न पायेगा महज फ़ज़्ल ही साबित होगा, और बदहाली से पहले ज़रूर 

कोई बुरा अमल पायेगा, जिसकी सज़ा उससे ज़्यादा होती। जब यह ऐसी ज़ाहिर बात है) तो उन (जहमक) लोगों को क्या हुआ कि बात समझने के पास को भी नहीं निकलते (और समझेंगे तो क्या। और वह तफ़्सील इस संक्षिप्त जवाब की यह है कि) ऐ इनसान! तुझको जो कोई बुशाहाली पेश आती है वह महज़ अल्लाह की तरफ़ से (फ़्लो है; और जो कोई बदहाली पेश आए वह तेरे ही (बुरे आमाल के) सबब से हैं (प्तर उस बदहाली को शरीअ़त के अहकाम पर अ़मल करने का नतीजा कहना या नबी-ए-पाक की तरफ़ उसकी निस्बत करना पूरी जहाबत है असा कि मुनाफ़िक लोग जिहाद और इमामे जिहाद की तरफ़ इसकी निस्बत करते थे)। और इम आपको तमाम लोगों की तरफ़ पैगावर बनाकर भेजा है, और (अगर कोई मुनाफ़िक, काफ़्ति इनकार करे तो उसके इनकार से नुवुब्बत की नफ़ी कब हो सकती है, क्योंकि) अल्लाह ताला (आप सल्लल्लाह अ़लैहि व सल्लम की रिसालत के) गवाह काफ़ी हैं जिन्होंने कीली और फ़ेली गवाही दी है, कीली तो जैसे यही किलाम 'व अरसत्ना-क लिन्नासि रसुला' और फ़ेली यह कि मोजिज़े जो नुबुब्बत के साबित करने की दल्लाल के तौर पर आपको ज़ता फ़रमाये)।

# मआरिफ व मसाईल

शाने नुजूल

أَلَمْ مَرَ إِلَى الَّذِيْنَ قِيْلَ لَهُمْ كُفُوا آيْدِيكُمْ ..... الخ

(क्या तूने न देखा उन लोगों को.......) हिजरत करने से पहले मक्का में काफिर मुसलमानों को बहुत सताया करते थे। मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैंहि व सल्लमं की ख़िदमत में हाज़िर होकर शिकायत करते और रख़्सत माँगते कि हम काफिरों से मुकातला (जंग और मुकावला) करें और उनसे ख़ुल्म का बदला लें। आप मुसलमानों को लड़ाई से रोकते थे कि मुझको मुकातले का ख़ुस्म महीं बालेक सब और दरगुजर करने का हुक्म है, और फ्ररमाते कि नमाज़ और ज़लात का जो डुक्म सुमको हो चुका है उसको बरावर किये जाओ क्योंकि जब तक आदमी ज़लात को जो डुक्म सुमको हो चुका है उसको बरावर किये जाओ क्योंकि जब तक आदमी ज़लात की आई का आप का अपनी जान देना बहुत उम्हा को उसको जिहाद करने का और जिस्मानी तकलीफ़ें उठाने का आदी न हो और अपने माल ख़ुर्च करने का आदी न हो और अपने माल ख़ुर्च करने का आदी न हो और अपने माल ख़ुर्च करने का आदी न हो और अपने माल ख़ुर्च करने का आदी न हो और अपने माल ख़ुर्च करने को मुसलमानों ने ख़ुरूल कर लिया था। फिर हिजरत के बाद जब मुसलमानों को जिहाद का हुक्म हुआ तो उनको ख़ुर्श होना चाहिये था कि हमारी दरख़्वारत ख़ुरूल हुई मगर बाज़ कच्चे मुसलमान काफ़िरों के मुकातले से ऐसे उरने लगे कैसा कि अल्लाह तआ़ला के ज़ज़ब से इरना चाहिये या उससे भी ज़्यादा, और आरज़ू करने लगे कि थोड़ी सी मुद्दत और किताल हुक्म न स्वाता और हम जिल्दा हकते तो ख़ुरू (अच्छा) होता। इस पर ये आयर्ते

# जिहाद का हुक्म नाज़िल होने पर मुसलमानों की तरफ़ से

हुक्म के स्थगित होने की तमन्ना किस वजह से हुई

जिहाद के हुक्म पर मुसलमानों की तरफ से मोहलत की तमन्मा दर हकीकृत कोई एतिराज़ न या बल्कि एक लुक्त भरी शिकायत थी, जिसकी वजह यह थी कि आदतन होता यह है कि जब आदमी को हद से ज्यादा तंगी व तकलीफ पहुँचती है तो उसके जज़्बात भड़क उठते हैं, इसलिये ऐसे वक्त में इन्तिकाम (बदला) लेना ज़्यादा आसान होता है। लेकिन आराम व राहत के वक्त उसकी तबीयत लड़ाई की तरफ आमादा नहीं होती, यह एक इनसानी तकाज़ा है। चुनोंचे ये

बक्त उसकी तबीयत लड़ाई की तरफ आमादा नहीं होती, यह एक इनसानी तकाजा है। चुनोंचे ये मुसलमान जब मक्का में थे तो उस बक्त कािफ़्तें की तकलीफ़्तें से तंग आकर जिहार के हुक्म की तमना कर रहे थे, लेकिन मदीने में आकर जब इनकी सुकून व राहत नसीब हुआ तो ऐसी सूरत में जब किताल (जंग व जिहार) का हुक्म हुआ तो उस बक्त इनका पुराना जज़्व कम हो चुका था और इनके दितों में वह जोश्च व ख़रोश बाक़ी नहीं रहा था, इसलिये उन्होंने महज एक तमना की कि अगर इस बक्त जिहार का हक्म न होता तो बेहतर था। इस तमना को गितगळ

तमन्ना की कि अगर इस वक्त जिहाद का हुक्म न होता तो बेहतर था। इस तमन्ना को एतिराज़ पर महमूल करके उन मुसलमानों की तरफ नाफरमानी की निस्वत करना सही नहीं है। यह तकरीर उस सुरत में है जबकि उन्होंने शिकायत का इज़हार ज़बान से भी किया हो, लेकिन अगर ज़बान से नहीं किया महज़ उनके दिल में यह वस्वसा (ख़्याल) पैदा हुआ हो तो दिली वस्वसों को शरीजत ने मासियत (नाफरमानी) श्रामर ही नहीं किया, यहाँ ये दोनों संभावनायें हैं और आयत

के लफ़्ज़ 'कालू' से यह शुब्हा न किया जाये कि उन्होंने ज़बान से इज़हार कर दिया था, क्योंकि इसके यह मायने हो सकते हैं कि उन्होंने अपने दिल में कहा हो। (बयानुल-कुरुआन)

कुछ मुफ़स्सिरीन के नज़दीक आयतों का ताल्लुक मोमिनों से नहीं हैं बर्लिक मुनाफ़िक़ों से है, इस सूरत में किसी किस्म का इश्काल (शुब्का) नहीं। (तफ़सीरे कबीर)

# मुल्क के सुधार से अपना सुधार पहले है

أقِيْمُواالصَّالُوةَ وَاتُوا الزَّكُوةَ

अल्लाह तआ़ला ने पहले नमाज़ और ज़कात के अहकाम को बवान फ़रमाया, जो अपने आपको सुघारने का सबब हैं, और उसके बाद जिहाद का हुक्म दिया जो मुल्क के सुधार का सबब है। यानी इसके ज़रिये से ज़ुल्म व सितम का ख़ात्मा किया जाता है और मुल्क में अमन व अमान क़ायम होता है। इससे मालूम होता है कि आदमी को दूसरों की इस्लाह (सुधार) से पहले अपनी इस्लाह (यानी अपने नफ़्स का सुधार) करनी चाहिये। चुनाँचे दर्जे के एतिबार से भी पहली किस्म (यानी अपनी इस्लाह) का हुक्म फूर्ज़े ऐन है और दूसरे का फूर्ज़े किस्नाया है, जिससे नफ़्स

की इस्लाह की अहमियत और उसका मुकद्दम होना ज़ाहिर है। (तफसीरे मज़हरी)

# दुनिया और आख़िरत की नेमतों में फ़र्क्

आधत में दुनिया की नेमतों के मुकाबते में आख़िरत की नेमतों को अफ़ज़ल और बेहतर क्रम गया है, इसके निम्नतिखित असबाब हैं:

1. दुनिया की नेमतें थोड़ी और कम हैं और आख़िरत की नेमतें बहुत और ज़्यादा हैं।

2. दुनिया की नेमतें ख़त्म होने वाली हैं और आख़िरत की बाक़ी रहने वाली हैं।

 दुनिया की नेमतों के साथ तरह-तरह की परेशानियाँ भी हैं और आख़िरत की नेमतें इन क्वाबियों और दिक्कतों से पाक हैं।

 दुनिया की नेमतों का हासिल हो जाना यक्तीनी नहीं है और आख़िरत की नेमतें हर मुलकी को यक्तीनन मिलेंगी। (तफ़सीरे कबीर)

وَلَا خَيْرَ فِي اللُّمُنِيٰ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ﴿ مِنَ اللَّهِ فِي دَارِ الْمُقَامِ نَصِيْبُ فَإِنْ مُعَالًا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالرَّوَالُ قَوْيُتُ اللَّهُ اللَّهُ وَالرَّوَالُ قَوْيُتُ

"यानी इस नापायदार दुनिया में ऐसे शख़्स के लिये कुछ भलाई नहीं है जिसके लिये अल्लाह तआ़ला की तरफ से पायदार घर यानी आख़िरत में कोई जगह न हो। फिर अगर दुनिया कुछ तोगों को पसन्द आये तो आगाह रहें कि यह दुनिया तो मामूली सा फायदा है और इसका ज़वाल व नापैद होना बहुत क़रीब है, यानी इघर ऑख़ बन्द हुई और उधर आख़िरत सामने आई।"

# एक सबक् लेने वाला वाकिआ

أَيْنَ مَا تَكُوْنُوا يُدُرِ كُكُمُ الْمَوْتُ ..... الخ

अल्लाह तआ़ला ने इस आयते जिहाद से रुकने वालों के इस शुब्हे को दूर कर दिया कि शायद जिहाद से जान बचाकर भौत से भी बच सकते हैं। इसलिये फुरमाया कि मौत एक दिन आकर रहेगी, चाहे तुम जहाँ कहीं भी हो वहीं मौत आयेगी। जब यह बात है तो तुम्हारा जिहाद से मुँह फेरना बेकार है।

हाफ़िज़ इब्ने कसीर रहमतुल्लाहि अ़लैहि ने इस आयत के तहत में एक सबक् लेने वाला बािक ज़ा इमाग इब्ने जरीर, इमाम इंके अबी हाितम और इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाहि अ़लैहिम की रिवायत से लिखा है कि पहली उम्मतों में एक औरत थी उसको जब बच्चे की पैदाईज का बक्त ज़ुरू हुआ और बोड़ी देर के बाद बच्चा पैदा हुआ तो उसने अपने मुलाज़िम (नीकर) को जाग लेने के लिये भेजा। वह दरवाज़े से निकल ही रहा था कि अचानक एक आदमी ज़ाहिर हुआ और उसने पूछा कि इस औरत ने किसे जन्म दिया है? मुलाज़िम ने जवाब दिया कि लड़की हुई है, तो उसन आइता ने कहा कि आप याद रिखये! यह लड़की सौ मर्दों से ज़िना करेगी, और आधुर प्रका भकड़ी से मरेगी।

मुलाज़िम यह सुनकर वापस हुआ और फ़ौरन एक छुरी लेकर उस लड़की का पेट चाक कर

दिया और सोचा कि अब यह मर गई है तो भाग गया। मगर लड़की की माँ ने टाँके लगाकर उसका पेट जोड़ दिया यहाँ तक कि वह लड़की जवान हो गई और ख़ूबसूरत इतनी थी कि शहर में वह बेमिसाल थी। उस मलाजिम ने भागकर समन्दर की राह ली और काफी अरसे तक माल व दौलत कमाता रहा. और फिर शादी करने के लिये वापस शहर आया. और यहाँ उसको एक बुढ़िया मिली तो उससे जिक्र किया कि मैं ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ जिससे ज्यादा ख़ुबसूरत इस शहर में और कोई न हो। उस औरत ने कहा कि फ़ुलाँ लड़की से ज़्यादा ख़ुबसूरत कोई नहीं है. आप उसी से शादी कर लें।

आखिरकार कोशिश की और उससे शादी कर ली, तो उस लड़की ने मर्द से मालूम किया। कि तुम कौन हो? और कहाँ रहते हो? उसने कहा कि मैं इसी शहर का रहने वाला हूँ लेकिन एक लड़की का मैं पेट चाक करके भाग गया था. फिर उसने पूरा वाकिआ सुनाया। यह सुनकर वह बोली कि वह लड़की मैं ही हूँ। यह कहकर उसने अपना पेट दिखाया जिस पर निशान मौजद था। यह देखकर उस मर्द ने कहा कि अगर त वहीं औरत है तो तेरे मताल्लिक दो बातें बतलाता हुँ एक यह कि तू सौ मर्दों से ज़िना करेगी। इस पर औरत ने इक्सर किया कि हाँ मुझसे ऐसा हुआ है लेकिन तादाद याद नहीं। मर्द ने कहा तादाद सौ है। दूसरी बात यह कि तू मकड़ी से मरेगी।

मर्द ने उसके लिये एक आ़लीशान महल तैयार कराया जिसमें मकड़ी के जाले का नाम तक न था। एक दिन उसी में लेटे हुए थे कि दीवार पर एक मकड़ी नज़र आई औरत ने कहा क्या मकड़ी यही है जिससे त् मुझे डराता है? मर्द ने कहा हाँ! इस पर वह फ़ौरन उठी और कहा कि इसको तो मैं फ़ौरन मार दूँगी। यह कहकर उसको नीचे गिराया और पाँव से मसल कर मार दाला ।

मकडी तो मर गई लेकिन उसके ज़हर की छींटें उसके पाँव और नाख़ुनों पर पड़ गईं जो उसकी मौत का पैगाम बन गईं। (इब्ने कसीर)

यह औरत साफ-सथरे शानदार महल में अचानक एक मकड़ी के जरिये हलाक हो गई। इसके मकाबले में कितने आदमी ऐसे हैं कि उम्र भर जंगों और लड़ाईयों में गुज़ार दी, वहाँ मौत न आई। हज़रत ख़ालिद बिन वलीद रज़ियल्लाह अन्हु जो इस्लाम के सिपाही और जरनल मारूफ व मशहर हैं और सैफ़ुल्लाह (अल्लाह की तलवार) उनका लकव है। पूरी उम्र शहादत की तमन्ता में जिहाद में मसरूफ रहे और हज़ारों काफिरों को अपनी तलवार से हलाक किया, हर ख़तरे की वादी को बेखोफ व ख़तर पार किया और हमेशा यही दुआ़ करते थे कि मेरी मौत औरतों की 🖥 तरह चारपाई पर न हो, बल्कि एक निडर तिपाही की तरह मैदाने जिहाद में हो. लेकिन आख़िरकार उनकी मौत विस्तर पर ही हुई। इससे मालूम हुआ कि ज़िन्दगी और मौत का निज़ाम कादिरे मुतलक ने अपने हाय ही में रखा है, जब वह चाहे तो आराम के बिस्तर पर एक मकड़ी 📗 के जरिये मार दे और बचाना चाहे तो तलवारों की छाँव में बचा ले।

# पुख़्ता मज़बूत घर तामीर करना तवक्कुल के ख़िलाफ़ नहीं

وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوْجٍ مُشَيِّدَةٍ

مَا أَصَالِكُ مِنْ حَسَنَة فَمِنَ اللَّهِ

इस आयत में कहा गया कि मौत तुमको हर हाल में पहुँचकर रहेगी, अगरचे तुम मज़बूत महलों में ही क्यों न हो। इससे मालूम हुआ कि रहने सहने और माल व असबाब की हिफाज़त के लिये मजबत व उम्दा घर तामीर करना न खिलाफे तवक्कल है और न खिलाफे शरीअत है। (तफसीरे कर्त्बी)

# इनसान को नेमत महज अल्लाह के फज्ल से मिलती है

यहाँ ह-सना से मराद नेमत है। (तफसीरे मजहरी)

इस आयत से इशारा इस बात की तरफ कर दिया कि इनसान को जो नेमत मिलती है वह कोई उसका हक नहीं होता बल्कि महज अल्लाह का फज्ल होता है। इनसान चाहे कितनी ही डबादत करे इससे वह नेमत का मस्तिहक नहीं हो सकता, इसलिये कि इबादत की तौफ़ीक भी तो अल्लाह ही की जानिब से होती है. फिर अल्लाह की नेमतें तो बेहिसाब हैं उनको सीमित इबादतें और नेकियों से कैसे हासिल किया जा सकता है? खसुसन जबकि हमारी डबादत भी रब्बुल-आतमीन की बादशाहत के शायाने शान न हो।

चनाँचे एक हदीस में रसले करीम सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम फरमाते हैं:

مَ آاحَدٌ يَدُحُلُ الْجَنَّةَ اللهِ بِرَحْمَةِ اللَّهِ قِيلَ وَلَا أَنْتَ. قَالَ وَلَا أَنَا. (منفق عليه. بحو الدمظهري) "यानी सिवाय अल्लाह तआला की रहमत के कोई शख्स जन्नत में नहीं जायेगा। रावी ने अर्ज किया आप भी नहीं जायेंगे? फरमाया हाँ मैं भी नहीं।"

# मुसीबत इनसान के बुरे आमाल का नतीजा है

وَمَا آصَابَكَ مِنْ سَيَّةٍ فَمِنْ تَفْسِكَ

यहाँ "सय्य-अतन" से मराद मसीबत है। (तफसीरे मजहरी)

मसीबत की तख्लीक (पैदाईश और वजूद में लाना) अगरचे अल्लाह तआला ही करता है लेकिन उसका सबब खद इनसान के बरे आमाल होते हैं। अब अगर यह इनसान काफिर है तो इसके लिये दनिया में जो मसीबत पेश आती है यह इसके लिये उस अजाब का एक मामली सा नमुना होता है और आखिरत का अज़ाब इससे कहीं ज्यादा है। और अगर वह मोमिन है तो उसके लिये मसीबतें व तकलीफें उसके गुनाहों का कफ्फारा होकर आखिरत की निजात का सबव हो जाती हैं। चनाँचे एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने डरशाद फरमायाः

ة تُصِيبُ الْمُسْلِدَ إِلَّا كَفَّدُ اللَّهُ مِهَا عَنْهُ حَتِّي الشَّوْكَةَ يُشَاكُهَا. (تدمذي بحد الدمظاء عن

''यानी कोई मुसीबत ऐसी नहीं है जो किसी मुसलमान को पहुँचे मगर वह उसके गुनाहीं का कफ़्फ़ारा हो जाती है, यहाँ तक कि काँटा जो उसके पाँव में चुमता है।"

एक दसरी हदीस में इरशाद फरमायाः

عَنْ أَبِي مُوْسِيٌّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ قَالَ لَا تُصِيبُ عَبْدًا تُكْبَةً فَمَا قُوْقَهَا وَمَا دُوْنَهَا إِلَّا بِلَّانْبِ وَمَا يَعْفُواْ أَكْثُرُ. (ترمذي بحواله مظهري)

"हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु अ़न्हु फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फरमाया कि बन्दे को जो कोई हल्की या सख्त मसीबत पेश आती है तो वह उसके गुनाह का नतीजा होती है, और बहुत से गुनाहों को माफ फरमा देते हैं।"

# आपकी रिसालत तमाम आ़लम के लिये आ़म है

وَ أَرْ سَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُوْلًا इससे साबित हुआ कि आप सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम को तमाम लोगों के लिये रसल बनाकर भेजा गया है। आप सिर्फ अरब वालों के लिये ही रसूल नहीं थे बल्कि आपकी रिसालत पूरे आलम के इनसानों के लिये आम है. चाहे उस वक्त मौजद हों या आईन्दा कियामत तक

पैदा हों। (तफसीरे मजहरी) مَنْ يُطِعِ الرَّسُولِ فَقَدْ اطَاءَ الله وَمَنْ تَوَلَّى فَمَّا ارْسَالُكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ٥٠

जिसने हक्म माना रसूल का उसने हक्म मंय्युति आर्-रस्-ल फ-कद माना अल्लाह का. और जो उल्टा फिरा अताअल्ला-ह व मन तवल्ला फुमा तो हमने तझको नहीं भेजा उन पर अरसल्ना-क अलैहिम् हफीजा (80) निगहबान। (80)

# खुलासा-ए-तफ्सीर

जिस शख़्स ने रसूल (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) की इताअ़त की उसने अल्लाह तआ़ला की इताअत की (और जिसने आपकी नाफरमानी की उसने ख़ुदा तुआला की नाफरमानी की और अल्लाह तआला की इताअत अक्ली एतिबार से भी वाजिब है, पस आप सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम की इताअत भी वाजिब हुई), और जो शख़्स (आप सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम की इताअत से) मुँह फेरे ''यानी अल्लाह और उसके रसूल की फरमाँबरदारी से मुँह मोड़े'' सो (आप कुछ गुम न कीजिये क्योंकि) हमने आपको (बतौर ज़िम्मेदारी के) उनका निगराँ करके नहीं भेजा कि आप उनको कफ़ न करने दें, बल्कि आपका फर्ज़ पैग़ाम पहुँचा देने से पूरा हो जाता है, अगर उसके बाद भी वे कफ़ करें तो आप पर किसी पूछगछ का अन्देशा नहीं। आप बेफ़िक़ रहें)।

وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ ۚ فَإِذَا بَرَهُا مِن عِنْدِاكَ بَيْتَ كَالِيقَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرُ الَّذِي تَعُولُ، وَاللّٰهُ يَكْلُبُ مَا يَهَيْهُ فَا يَكِي لَكُ عَلَى اللّٰهِ وَكُفُّلُ إِللّٰهِ وَكِيْلًا ۞ لَكُلَّ يَمْتَكَ يُتُونُ

القُرُّانَ وَلَوْكَانَ مِنْ عِنْدِي غَدُرِ اللّهِ لَجِمَادُا فِيدُا خَتِلَاقًا كَلِيدًا ﴿ इ यकत्तुन्त ताअतुन् फु-डुजा ब-रुजु और कहते हैं कुबूल है, फिर जब बाहर

व यक्तूलू-न ताअतुन् फ्-इज़ा ब-रज़् गये तेरे पास से तो मश्चिरा करते हैं बाज़े मिन् अिन्दि-क बय्य-त ता-इ-फ़्तुम् मिन्हुम् गैरल्लजी तक्तूलु, वल्लाहु तुझसे कह चुके थे, और अल्लाह लिखता

यक्तुबु मा युबय्यितू-न फ्-अअ्रिज् है जो वे मश्चिरा करते हैं, सो तू अन्हुम् व तवक्कल् अलल्लाहि व कफ्ा बिल्लाहि वकीला (८१) अ-फ्ला कर्फा बिल्लाहि वकीला (८१) अ-फ्ला कर्मा विल्लाहि वकीला (८१) अ-फ्ला

य-तदब्बरूनल्-कुरुआ-न, व ली का-न कुरुआन में? और अगर यह होता किसी मिन् अिन्दि ग़ैरिल्लाहि ल-व-जदू श्रीर का तिवाय अल्लाह के तो ज़रूर फ़ीहिड्सिलाफ़न् कसीरा (82)

#### खुलासा-ए-तफ़सीर

और थे (मुनाफिक) लोग (आपके अहकाम मुनकर आपके सामने ज़बान से तों) कहते हैं कि हमारा काम (आपकी) इताअ़त करना है, फिर जब आपके पास से (उठकर) बाहर जाते हैं तो रात के वक्त (क्कुपे तौर पर) मिश्चरे करते हैं इन्हीं की एक जमाअ़त (यानी इनके सरदारों की ज़माअ़त) उसके ख़िलाफ़ जो कुछ कि ज़बान से कह चुके थे। (और चूँकि वे सरदार हैं असल मिश्चरा वे करते हैं बाकी उनके ताबे रहते हैं, तो इस मुखालफ़त में सब की एक हालत है) और

अल्लाह तआ़ला (सरकारी रोज़नामचे में) लिखते जाते हैं जो कुछ वे रातों को मश्चिये किया करते हैं (मीके पर सज़ा देंगे) सो आप उनकी (बेहूदगी की) तरफ ध्यान (और ख़्याल) न कीजिए और (न कुछ फ़िक्र कीजिये, बल्कि सारा किस्सा) अल्लाह तआ़ला के हवाले कीजिए और अल्लाह तआ़ला काफ़ी कारसाज़ हैं (वह खुद मुनासिब तरीक़े से इसको दूर फ़रमा देंगे, चुनाँचे कभी

जनकी शरारत से कोई नुकसान नहीं पहुँचा)। क्या ये लोग (क्रुप्आन के अपने बयान व मानी में बेमिसाल होने और ग़ैब की सही सही ख़बरें देने को देख रहे हैं और फिर) क्रुप्आन में ग़ौर नहीं करते (ताकि उसका कलामें इलाही होना वाजेड हो जाये)। और अगर यह अल्लाह के सिचा किसी और की तरफ से होता तो इस (के मज़ामीन) में (उनके ज़्यादा होने के सबब वास्तविकता और अनोखा होने में) बहुत अधिक फ़र्क और इंक्षितलाफ पाते (क्योंकि हर-हर मज़मून में एक-एक इंक्षितलाफ व फ़र्क होता तो ज़्यादा मज़ामीन में बहुत ज़्यादा विरोधामात होते, हालांकि एक मज़मून में भी इंक्षितलाफ (आपस में टकराव) नहीं, पत्त निश्चित बात है कि यह गैरुल्लाह का कलाम नहीं हो सकता)।

# मआरिफ व मसाईल

وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَاتِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِيْ تَقُولُ

इस आयत में उन लोगों की बुराई बयान की गई है जो दो-रुख़ी पॉलिसी रखते हैं, ज़बान से कुछ कहते हैं दिल में कुछ होता है। उसके बाद ऐसे लोगों के बारे में रस्लुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के तर्जुअमल (व्यवहार) के मुताल्लिक एक ख़ास हिदायत है।

#### पेशवा के लिये एक अहम हिदायत

فَاغُرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيْلًاo

जब मुनाफिक लोग आप सल्लल्लाहु अलैंटि व सल्लम के सामने आते तो कहते कि हमने आपका हुक्म कुबूल किया, और जब बापस जाते तो आपकी नाफरमानी करने के लिये मश्चिर करते। इससे रखूले करीम सल्लल्लाहु अलैंटि व सल्लम को सख्त तकलीफ व कुड़न होती। इस पर अल्लाह तआ़ला ने आपको हिदायत दी कि उनकी परवाह न कीजिये आप अपना काम अल्लाह के मरोसे पर करते हुँ क्योंकि वह आपके लिये काफी है।

इससे मालूम हुआ कि जो अख़्स लोगों का पेशवा और रहनुमा हो उसे तरह-तरह की दुश्वारियों से गुज़रना पड़ता है, लोग तरह-तरह के उल्टे-सीधे इल्ज़ामात उसके सर डालेंगे, दोस्ती के रूप में दुश्मन भी होंगे, इन सब चीज़ों के वाकजूद उस रहनुमा को हिम्मत व सब्र के साथ अल्लाह के भरोसे पर अपने काम से लगन होनी चाहिये, अगर उसका रुख़ और मक़सद सही होगा तो इन्शा-अल्लाह तआ़ला जरूर कामयाब होगा।

#### क़्रआन में गौर व फिक्र

أَفَلَا يَتَدَبُّرُونَ الْقُرْانَ

इस आयत से अल्लाह तआ़ला क़ुरआन में ग़ीर व फ़िक्र करने की दावत देते हैं। इसमें चन्ट चीज़ें कृत्रिले ग़ीर हैं- एक यह िक अल्लाह तआ़ला ने 'अ-फ़्ला य-तदब्बरूनल क़ुरुआन' फ़रमाया 'अ-फ़्ला यक़्ररफ़-म' नहीं फ़रमाया। इसते बज़ािहर एक चािक इशारा इस बात की तरफ़ मालूम होता है िक इस आयत से यह बात समझाई जा रही है िक वे अगर पहा नज़र से क़ुरआन को देखें तो उनको उसके मायनों व मज़ाभीन में कोई इख़्त्रिलाफ़ (विरोधाभास और टकराव) नज़र नहीं आयोगा। और यह मफ़्क्स वदब्बुर (ग़ीर व फ़िक्र करने) के उनवान से ही अदा के सकता है. सिर्फ़ तिलावत और किराअत (पढ़मा) जिसमें तदब्बुर और ग़ीर व फ़िक्र न हो उससे बहुत से इंख्रिलाफ़ात नज़र आने लगते हैं, जो हक़ीक़त के खिलाफ है।

दूसरी बात इस आयत से यह मालूम हुई िक क़ुरआन का मुतालबा है िक हर इनसान उसके मायनों और मतालब में ग़ौर करे, लिहाज़ा यह समझना कि क़ुरआन में तदब्बुर करना सिर्फ इमामों और मुन्तिहवें ही के लिये है सही नहीं है, अलबत्ता तदब्बुर और तफ़क्कुर (ग़ौर व फ़िक्र करने) के दर्जे इल्प व समझ के रजों की तरह मुख़ालिफ (अलग-अलग) होंगे। मुन्तिहिद इमामों का तफ़क्कुर एक-एक आयत से हज़ारों मसाईल निकालेगा, आम उलेगा का तफ़क्कुर (मायनों में ग़ौर करना) उन मसाईल के समझने तक पहुँचेगा, अवाम अगर क़ुरआन का तर्जुमा और तफ़सीर अपनी ज़वान में पढ़कर तदब्बुर करें तो इससे अल्लाह तआ़ला की बड़ाई व मुख्यत और आख़िस्त की फ़िक्र पैदा होगी जो कामयावी की कुंजी है। अलबत्ता अवाम के लिये ग़लत-फ़हमी और मुग़ालतों से बचने के लिये बेहतर यह है िक किसी आ़तिम से क़ुरआन को सबक़न-सबक़न पढ़ें, यह न हो सके तो किसी विश्वसनीय व मोतवर तफ़सीर का मुताला (अध्ययन) करें, और जहाँ कोई झुद्धा पेश आये अपनी राय से फ़ैसला न करें बल्कि माहिर उलेगा से रजू करें।

# क़ुरआन व सुन्नत की तफ़सीर व व्याख्या पर किसी जमाअ़त या व्यक्ति की इजारादारी नहीं है, लेकिन इसके लिये कुछ शर्तें हैं

ज़िक्र हुई आयत से मालूम हुआ कि हर शख़्त को यह इक है कि वह क़ुरआन में तदखुर व तफ़क्कुर (सोच-विचार और ग़ौर व फ़िक्र) करे, लेकिन जैसा कि हमने कहा है कि तदखुर के दर्जें अलग-अलग हैं और हर एक का हुक्म अलग है। मुन्तहिद वाला तदब्बुर जिसके ज़िर्रेग हुएआने इक्तीम से दूसरे मसाईल को निकाला जाला है उसके लिये ज़स्ती है कि वह उसकी बुनियादी और ज़स्ती चीज़ों (जूम्) को हासिल करें ताकि वह नतीजों को सही तरीह में समझे और हासिल कर सके। और अगर उसने हुएआन के मायनों में ग़ौर व फ़िक्र करने के लिये जनिवार्य ज्वम को विव्हुल हासिल न किया या नाहिस्र हासिल किया, जिन सिफ़्तों और शतों की एक मुन्तहिद को ज़स्तत होती है वो उसके पास नहीं हैं तो ज़ाहिर है कि नतीजे गृजत निकालेगा, अब अगर उसेमा उस पर नकीर (उसकी बताई बातों को नकारें) तो हक और दुरुस्त है।

अगर एक शख़्स जिसने कभी किसी मेडिकल कॉलेज की शक्त न देखी हो यह एतिराज़ करने लगे कि मुल्क में इलाज व मुआलजे पर सनद यापता डॉक्टरों की इजारादारी क्यों कायम कर दी गई है? मुझे भी बहैसियत एक इनसान के यह हक मिलना चाहिये। या कोई अक़्त से कोरा इनसान यह कहने लगे कि मुक्क में नहरें पुल और बन्द तामीर करने का ठेका सिर्फ़ इन्जीनियरों ही को क्यों दिया जाता है? मैं भी बहैसियत एक नागरिक के यह ख़िदमत अन्जाम देने का हकदार हूँ। या कोई अक्त से माज़ूर आदमी यह एतिराज़ उठाने लगे कि मुख्की कानून की तशरीह व ताबीर पर सिर्फ कानून के विशेषज्ञों ही की इजारावारी क्यों कायम कर दी गई? में भी आिक्त व बालिए होने की हैसियत यह काम कर सकता हूँ। उस आदमी से यही कहा जाता है कि बिता शुन्हा बहेसियत एक नागरिक के तुन्हें इन तमाम कामों का हक हासिल है लेकिन इन कामों की अहलियत (योग्यता और काबलियत) पैदा करने के लिये सालों साल मेहनत करनी पड़ती है, माहिर उस्तादों से उन उन्म न फुनून को सीखना पड़ता है, इसके लिये डिग्रियाँ हासिल करनी पड़ती है, पहते यह ज़हमत तो उठाओ फिर बेशक तुम भी ये तमाम ख़िदमतें अन्जाम दे सकते हो।

लेकिन यही बात अगर कुरआन व सुन्नत की व्याख्या के गहरे और नालुक काम के लिये कही जाये तो इस पर उलेमा की इजारादारी के आवाज़े कसे जाते हैं? क्या कुरआन व सुन्नत की तशरीह व ताबीर (व्याख्या और मतलब बयान) करने के लिये कोई अहलियत और कोई काबलियत दरकार नहीं? क्या पूरी दुनिया में एक कुरआन व सुन्नत ही का इल्म ऐसा लावारिस रह गया है कि इसके मामले में हर शख़्स को अपनी तशरीह व ताबीर करने का हक हासिल है चाहे उत्तने कुरआन व सुन्नत का इल्म हासिल करने के लिये चन्द महीने मी ख़र्च न किये हाँ।

#### कि़यास का सुबूत

इस आयत से एक बात यह मालूम हुई कि अगर किसी मसले का स्पष्ट हुक्म क्रुरआन व सुन्नत में न मिले तो इन्हीं में ग़ैर व फिक्र करके उसका हल निकालने की कोशिश की जाये और इसी अमल को इस्तिलाह में कियास कहते हैं। (तफसीरे कर्तवी)

#### 'बहुत ज़्यादा' इख़्तिलाफ़ की वज़ाहत

لَوْكَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَاقًا كَثِيْرًا

'इिह्निलाफ़ कसीरा' का मतलब यह है कि अगर एक मज़मून में इंड्रिलाफ़ होता तो ज़्यादा मज़ामीन का इंड्रिलाफ़ भी ज़्यादा हो जाता। (बयानुल-हुरआन) लेकिन यहाँ किसी एक मज़मून में भी इंड्रिलाफ़ (ठकराव) नहीं, लिहाज़ा यह अल्लाह तआ़ला का कलाम है, इनसान के कलाम में यह यक्सानियत कहाँ, न किसी जगह कलाम की ख़ूबी और उप्दर्गी में कमी, न तौड़ीद व खुक़ और हलाल व हराम के बयान में टकराव और एक्ट्री। फिर ग़ैब की सूचनाओं में भी न कोई ख़बर ऐसी है जो असलियत के मुताबिक न हो, न नज़में हुरआन में कहीं यह फ़ूर्क कि कुछ हिस्सा फ़्सीह (उम्दा और बेहतरीन) हो और कुछ हिस्सा कम दर्जे का, हर इसान की तक्सीर व तहरीर पर माहौल का असर होता है, इसीनान के बक्त कलाम और तरह का होता है परेशानी के बक्त सुसरी तरह का, ख़ुशी के बक्त और रंग होता है और रंज के बक्त दूसरा, लेकिन खुरअग हर किस्म के फ़ुर्क और विरोधाभास से पाक और बालातर है, और यही इसके कलामे इलाही होने की स्फूट दलील है।

دَلَدًا جَازُهُمُ امْرَقِسَ الاَ مَنِ آوَالْمُؤْفِ اَذَاعُوْلِ فِهِ دَوَلَوْمَهُوْفَ إِلَى الرَّسُوْلِ وَ إِنَّى الْوَلِي الْاَمْرِيمَنْهُمْ لَعَلِيمَةُ الْدِينَ يَسْتَشْهِطُوْنَهُ مِنْهُمْ دَوَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَلَخَمْتُهُ لَائْتُهُمُّمْ: الشَّيْطِ الْوَالِمِيْلَ وَقِيْلًا ۞

व इज़ा जा-अहुम् अम्हम् मिनल्-अम्नि अविल्ख़ौिफ् अज़ाज़् बिही, व लौ रद्दृहु इलर्रसूलि व इला उलिल्-प् अम्नि मिन्हुम् ल-अलि-महुल्लजी-न त त यस्तम्बित्नहू मिन्हुम्, व लौ ला फुल्लुल्लाहि अलैकुम् व रह्मतुहु लत्त-बज़्तुमुश्शैता-न इल्ला हलीला (83)

और जब उनके पास पहुँचती है कोई ख़बर अमन की या उर की तो उसको मश्राहूर कर देते हैं, और अगर उसको पहुँचा देते रासूल तक और अपने हाकिमों तक तो तहकीक करते उसकी अने उनमें तक तो तहकीक करते उसकी। और अगर न होता फुल्ल उल्लाह का तुम पर और उसकी मेहरबानी तो अलबत्ता तुम पीछे हो लेते शैतान के मगर थोड़े (यानी कुछ ही लोग बचते बाकी शैतान के पैरोकार बन जाते)। (83)

## ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और जब उन लोगों को किसी (नय) मामले और बात की खुबर पहुँचनी है चाहे (वह मामला) अमन (को लाने वाला) हो या ख़ीफ (का सबब हो, जैसे कोई : कर मुसलमानों का किसी जगह जिहाद के लिये गया और उनके गृतिब होने की ख़बर आई, यह अमन की ख़बर हुई या उनके मगृत्व होने की ख़बर आई, यह अमन की ख़बर हुई या उनके मगृत्व होने की ख़बर आई, यह अमन की ख़बर हुई या उनके मगृत्व होने की ख़बर आई, यह ख़ैफ की ख़बर है) तो उस (ख़बर) को (फ़ीरग) मशहूर कर देते हैं (हालाँकि कई बार यह गृतत निकलती है, और अगर सही भी हुई तब भी कई बार उसका मशहूर करना इन्तिजामी मस्तेहत के ख़िलाफ होता है)। और अगर (बजाय मशहूर करने के) ये लोग उस (ख़बर) को रसुल (सत्त्त्त्रलाहु अ़लैहि व सत्त्वम) के और जो (हज़्सत बड़े सहावा) उनमें ऐसे मामलों को समझते हैं उन (की राय) के ऊपर हवाले रखते (और ख़ुद कुछ दख़त न देते) तो उस (ख़बर के सही व ग़त्तत और क़ाबिले प्रचार होने न होने) को ये हज़्सत तो पहचान ही लेते जो उनमें उसकी तहक़ीक़ कर तियो कारते हैं (जैसा कि हमेशा पहचान ही लेते जो उनमें उसकी तहक़ीक़ कर तियो कार हम ख़बर उड़ाने वालों को करना चाहिये था, उनको दख़त देने की क्या ज़ल्सत हुई। और न दख़ल देते तो कीनता काम अटक रहा था? आगे उसत अहकाम सुन्ज़ने के बाद जो पूरी तरह दुनियावी व उख़बी मस्तेहते हैं बतौर एहसान ज़ीहर करने के मुसलमानों को इशाद है) और अगर तुम लोगों पर ख़ुदा तालाला का

(यह ख़ास) फुल्ल और रहमत (कि तुमको हुरजान दिया अपना पैगुम्बर भेजा यह अगर) न होता तो तुम सब के सब (दुनियायी व उख़वी नुकसान इढ़ितयार करके) शैतान की पैरवी करने वाले हो जाते सिवाय थोड़े-से आविमयों के (जो कि ख़ुवा तआ़ला की दी हुई अ़ज़्ले सतीम की बदौलत जो कि अल्लाह का एक ख़ास फुल्ल व रहमत है उससे महसूज रहते, यरना ज़्यादार तबाही में पड़ते। पस तुमको ऐसे पेगुम्बर और ऐसे हुरजान को जिनके ज़रिये ऐसे बेहतर और फ़ायदे के अहकाम आते हैं, उक्त मुनाफिक़ों के विपरित बहुत गुनीमत समझना चाहिये और पूरी इताज़त करनी चाहिये)।

## मआरिफ व मसाईल

शाने नुज़ूल

وَإِذَا جَاءَ هُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْحَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ

रुज़रत इने अ़ब्बार, इमाम ज़रुक़ाक और अबू मुख़ाज़ रिज़यल्लाहु अ़न्हुम के नज़दीक़ यह आयत मुनाफ़िक़ों के बारे में नाज़िल हुई और रुज़रत हसन रहमतुल्लाहि अ़लैहि और दूसरे अक्सर रुज़रात के नज़दीक यह आयत ज़ईफ़ और कमज़ोर मुसलमानों के बारे में नाज़िल हुई है।

(तफसीर रुहुल-मआनी)

अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाहि अलैहि ने इस आयत से मुताल्लिक वाकिआ़त नकल करने के बाद फ्रमाचा कि इस आयत के शाने नुजूल (उतरने के मीके और सबब) में इज़रत उमर बिन ख़लाब रिज़पल्लाहु अन्दु की हदीस की ज़िक करना चाहिये, वह यह कि हज़रत उमर रिज़यल्लाहु अन्दु को यह ख़बर पहुँची कि रस्तुल्लाह सल्लल्लाहु अनेहि व सल्लम ने अपनी बीचियों को तलाक दे दी है तो वह अपने घर से मस्जिद की तरफ आये, जब रदाजों पर पहुँचे तो आपने सुना कि मस्जिद के अन्दर लोगों में भी यही ज़िक हो रहा है। यह देखकर आपने कहा कि इस ख़बर की तहक़ीक करनी चाहिये। चुनांचे आप रस्तु करीन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास पहुँचे और पूछा कि क्या आपने अपनी बीचियों को तलाक़ दे दी है? आपने फ्रमाचा कि नहीं! हज़्रस उमर रही उपल्लाहु अन्दु फ्रमाते हैं कि यह तहक़ीक़ करने के बाद में मस्जिद की तरफ़ वापस आया और दरवाज़ें पर खड़े होकर यह ऐलान किया कि रसुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपनी बीचियों को तलाक़ नहीं दी, जो आप लोग कह रहे हैं गुलत है, तो इस पर यह आयत नाज़िल हुई- 'व इज़ा जा-अहुमु अमृहम् मिनल् अमृनि-........'। (तफ़तीर इन्ने कतीर)

बिना कुहक़ीक़ के बातों को उड़ाना गुनाह और बड़ा फितना है

इस आर्य्या से मालूम हुआ कि हर सुनी सुनाई बात को बगैर तहकीक के बयान नहीं करना चाहिये। रसले करीम सल्लाल्लाहु अुलैहि व सल्लम ने एक हरीस में फ्रमायाः

كُفِي بِالْمُرْءِ كُلِمًا أَنْ يُحَدِّثُ بِكُلِّ مَا سَمِعَ

यानी ''किसी इनसान के झूठा होने के लिये इतनी ही बात काफ़ी है कि वह हर सुनी सुनाई बात बगैर तहकीक के बयान कर दे।''

एक दूसरी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः

مَنْ حَدُّثَ بِحَدِيْثٍ وَهُوَ يَرِي أَنَّهُ كَلِبٌ فَهُوَ أَخْدُ الْكَاذِبِينَ.

"यानी जो आदमी कोई ऐसी बात बयान करे जिसके बारे में वह जानता है कि यह झूठी है तो दो झूठों में से एक झूठा वह भी है।" (तफसीर इन्ने कसीर)

# 'उलुल-अम्र' कौन लोग हैं?

وَلُوْرَةُوْهُ إِلَى الزَّمُولِ وَإِنِّي أُولِى الْآمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ . . . . الخ

इस्तिबात असल में कुएँ की तह से पानी निकालने को कहते हैं, कुआँ खोदने में जो पानी पहली मर्तबा निकलता है उसको मा-प-मुस्तबत कहते हैं। मगर यहाँ मुगद यह है कि किसी बात की तह तक पहुँचकर उसकी सही हकीकृत मालुम करना। (कुर्तुबी)

उल्लुल-अमृर कीन हैं इसके बारे में कई कील हैं। हज़रत हसन, हज़रत कतादा और इन्ने अबी तैला रहमतुल्लाहि अलैहिम के नज़दीक उलेमा और फ़ुक़हा मुराद हैं। हज़रत सुद्दी रहमतुल्लाहि अलैहि फ़रमाले हैं कि अमीर और हाकिम लोग मुराद हैं। हमाम अबू बक्र जस्सास रहमतुल्लाहि अलैहि इन दोनों कोलों को नक़्ल करने के बाद फ़रमाते हैं कि सही यह है कि दोनों मुराद हैं, इसलिये कि उलुल-अमृर का हुक्म इन सब पर होता है, अलबत्ता इस पर खुड़ लोग यह शुक्स करते हैं कि उलुल-अमृर काम हुक्म इन सब पर होता है, अलबत्ता इस पर खुड़ लोग यह शुक्स करते हैं कि उलुल-अमृर काम लागे मायने के एतिबार से वे लोग हैं उनम्क हुक्म चलते हो से सकते, क्योंकि उलुल-अमृर अपने लफ़्ज़ी मायने के एतिबार से वे लोग हैं उनम्क हुक्म चलते की दो सूरतें हैं एक ज़बरदस्ती व सहती से, बह तो सिफ़् डुक्मृसत वाले ही हर सकते हैं, दूसरी सूरत एतिकार व प्रतिमाद को वजह से हुक्म मानने की है वह हज़रात खुक्का ही को हासिल है जिसको आम मुसलमानों के हालात से हर दीर में साफ़ देखा जा सकता है कि दीन के मामलात में आम मुसलमान अपने इंद्रिल्यार से उलेमा ही के हुक्म को वाज़िबुल-अमल (अमल करने के लिये ज़क्ती) क़रार देते हैं, और शरीज़त की ह से उन पर उनके अहकाम की इताज़त वाज़िब भी है, खिलाज़। इस कजह से उन पर भी उलुल-अमृर का हुक्म लगाना सही है।

(अहकामुल-क्रुरआन, इमाम जस्सास)

इस बहस की और अधिक तफसील इसी सूरत की आयत नम्बर 59 के तहत भी गुज़र चुकी है।

# नये मसाईल में कियास व इज्तिहाद

# अवाम के लिये इमामों की तकलीद का सुबूत है

इस आयत से मालूम हुआ कि जिन मसाईल में कोई नस्स (स्पष्ट शरई हुक्म) न हो उनके अहकाम इन्तिहाद व कियास के उसूल पर क़रआनी हैसियत से निकाले जायें। क्योंकि इस आयत में इस बात का हुक्म दिया गया कि नये मसाईल के हल करने में अगर रसले करीम सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम मौजूद हैं तो उनकी जानिब रुजू करो और अगर वह मौजूद न हों तो उलेमा और फ़ुकहा की तरफ रुजू करो, क्योंकि ये अहकाम को क़ुरआन व हदीस से निकालने की भरपर सलाहियत रखते हैं।

इस बयान से चन्द्र बातें समझी जा सकती हैं:

एक यह कि फ़कहा और उलेमा की जानिब नस्स (स्पष्ट शरई हक्म और इशारा) न होने की सरत में रुज किया जायेगा।

दूसरे यह कि अल्लाह के अहकाम की दो किस्में हैं- कुछ वो हैं जो मन्सूस और स्पष्ट हैं

और कछ वो हैं जो गैर-वाजेह और अस्पष्ट हैं, जिनको आयतों की गहराईयों में अल्लाह तआला ने रखा है। तीसरे यह कि उलेमा का यह फरीज़ा है कि वे ऐसे मायनों को इज्तिहाद और कियास

(कोशिश व मेहनत और अन्दाजे) के जरिये निकाल कर वाजेह करें।

चौथे यह कि अवाम के लिये जरूरी है कि वे उन मसाईल में उलेमा की तकलीद (पैरवी) करें। (अहकामुल-क्रूरआन, इमाम जस्सास)

# रसूले करीम सल्लल्लाह् अलैहि व सल्लम भी अहकाम निकालने और दलील लेने के मुकल्लफ् थे

इस आयत से मालुम होता है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम भी दलाईल के जरिये अहकाम के इस्तिम्बात के मुकल्लफ् थे, इसलिये कि पहले आयत में दो आदिमयों की तरफ रुजु करने का हक्म दिया गया- एक रसूले करीम सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम और दसरे उल्ल-अमूर की तरफ । उसके बाद फ्रमायाः

और यह हवम आम है जिसमें उक्त दोनों फ़रीकों में से किसी की तख्तीस (विशेषता) नहीं लिहाजा इससे साबित हुआ कि आप सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम की जात भी अहकाम के

इस्तिम्बात की मुकल्लफ् थी। (अहकामुल कुरआन, इमाम जस्सास)

#### अहम और ख़ास फ़ायदे

 अगर किसी को यह शुब्हा हो कि इस आयत से सिर्फ इतना मालूम होता है कि दुश्मन से अमन और ख़ौफ़ के बारे में तुम ख़ुद-ब-खुद ख़बरें न उड़ाओ, बल्कि जो जानने वाले और बुद्धिमान लोग हैं उनकी तरफ़ रुज् करी फिर वे ग़ीर व फ़िक्र करके जो बात बतलायें उस पर अमत करो, ज़ाहिर है कि नये पेश आने वाले मसाईल से इसका कोई ताल्तुक नहीं है।

तो जवाब यह है कि आयतः

وَإِذَا جَآءَ هُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِالْخُوافِ

में दुश्मन का कोई जिक्र नहीं है, लिहाज़ा अमन और ख़ीफ् आम है जिस तरह इनका ताल्कुरु दुश्मन से है इसी तरह नये पेश आने वाले मसाईल से भी है। क्योंकि जब कोई नया महता एक आम आदमी के सामने आता है जिसके हलाल व हराम होने के बारे में कोई नस्स (शहर्द इशारा और स्पष्ट हुक्स) नहीं है तो वह फिक्र में पड़ जाता है कि कौनसा पहलू इहिक्यार को, दोनों सुरतों में नफ़े नुकसान का गुमान व अन्देशा रहता है, तो इसका बेहतरीन हल शरीअत ने वह विकाश कि तुम गहरे इस्म वाले उत्तेमा व फुन्क्झ की तरफ़ रूजू करों वे जो बतलायें उस पर अमल करो। (अहकामुल-कुरजान, इमाम जस्सास)

## इञ्तिहाद व इस्तिम्बात गालिब गुमान का फायदा देता है, यकीनी इल्म का नहीं

2. इस्तिन्यात से जो हुक्म फुक्हा निकालेंगे उसके बारे में कृतई तौर पर यह नहीं कहा जा तकता कि अल्लाह के नज़रीक निश्चित तौर पर यही हक है, बिल्क उस हुक्म के ख़ता होने का भी एहतिमाल (संपायना) बाकी रहता है, हाँ उसके सही होने का गालिब गुमान हासिल हो जाता है जो अ़मल के लिये काफी है। (अहकामुल-कुरआन जस्सास, व तफ़सीरे क़बीर)

فَقَا قِلْ فِي سَمِينِيلِ اللهِ ، كَا تُتَكَلَّفُ إِلَّا نَفْسُكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِدِينَ ، عَسَى اللهُ انْ يَكِفُ بَالْسَ الْرَيْنَ كَفَرُهُا • وَاللهُ الشَّذُ بَالْسَا ۚ وَاصْلَمُ تَعْيَدِيدًا

फकातिल् फी सबीलिल्लाहि ला तुकल्लफु इल्ला नफ्स-क व हरिंजिल्-मुअ्मिनी-न असल्लाहु अंध्यकुफ्-फ बञ्सल्लज़ी-न क-फह्न, वल्लाहु अशद्दु बञ्संव्-च अशद्दु तन्कीला (84)

सो त् लड़ अल्लाह की राह में, त् ज़िम्मेदार नहीं मगर अपनी जान का, और ताकीद कर मुसलमानों को कृरीब है कि अल्लाह बन्द कर दे लड़ाई काफि्तों झी, और अल्लाह बहुत सझ्द है लड़ाई में और बहुत सख़्त है सज़ा देने वाला। (84)

## ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

(जब जिहाद की ज़रूरत मालूम हुई) पस आप (ऐ मुहम्मद सल्लाल्लाहु ज़लैहि व सल्लम!) अल्लाह की राह में (काफिरों से) किताल कीजिए (और अगर फुर्ज़ करो कोई आपके साथ न हो तो कुछ फिक्र न कीजिये क्योंकि) आपको सिवाय आपके ज़ाती फेल के (दूसरे श्रष्ट्रस के फेल का) कोई हुक्म नहीं। और (इसके साथ) मुसलमानों को (सिप्) तरगीव दे दीजिए (फिर अगर कोई साथ न दे तो आप अपनी जिम्मेदारी से वरी हैं, न तो पूछगाउ की फिक्र कीजिये जिसकी वजह बयान हो चुकी और न अकेले रह जाने का गुम कीजिये जिसकी वजह यह है की) अल्लाह तज़ाला से उम्मीद है (और यह उम्मीद दिलाना वायदा है) कि काफिरों के जंग के ज़ोर को रोक देंगें (और उनको मगुलूब व पस्त कर देंगे)। और (अगरचे ये बड़े ज़ोरदार नज़र आते हैं लेकिन) अल्लाह तज़ाला जंग के ज़ोर में (उनसे बहुत) ज़्यादा शदीद (और कवी) हैं और (मुख़ालिफ़ को) सरक्त सजा देते हैं।

## मआरिफ व मसाईल

शाने नुज़ूल

जब जंगे-उहुद शब्दाल के महीने में हो चुकी तो रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने ज़ीकादा के महीने में काफिरों के वायदे के अनुसार बदर में मुकाबले के लिये जाना चाहा (जिसको इतिहासकार बदरे-सुगुरा के नाम से ताबीर करते हैं) उस वक्त कुछ लोगों ने ताज़ा ज़ुक्ती होने की वजह से और कुछ ने अफ्वाही ख़बरों की वजह से जाने में कुछ संकोच किया तो इस पर अल्लाह तआ़ला ने यह आयत नाज़िल फ़रामई, जिसमें रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को यह हिदायत दी कि अगर ये कच्चे मुसलमान लड़ाई से उसते हैं तो ऐ रसूल तुम तन्हा अपनी ज़ात से जिहाद करने में संकोच मत करो अल्लाह तआ़ला तुम्हारा मददगार है। इस हिदायत की पाते ही आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम सत्तर साधियों के साथ बदरे सुगुरा को ताशिक को पाते ही आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम सत्तर साधियों के साथ बदरे सुगुरा को ताशिक को पाते ही आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम सत्तर साधियों के साथ बदरे सुगुरा को ताशिक को पाते ही आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम सत्तर साधियों के साथ उपने इशाद के मुकाबले में न आया और वे अपने वायदे से झुठे हुए। अल्लाह तआ़ला ने अपने इशाद के मुताबिक काफ़िरों को लड़ाई को बन्द कर दिया और रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम अपने साथियों समेत सलामती के साथ वापस तशरीए ले आये। (क़ुर्तुवी, मज़हरी)

कूरआनी अहकाम का बेहतरीन अन्दाज

فَقَاتِلْ فِيْ سَيْلِ اللَّهِ....الخ

गुगा है कि आप बिल्कल अकेले जिहाद व किताल के लिये तैयार हो जाईये. कोई दसरा आपव साथ जाने के लिये तैयार हो या न हो। मगर साथ ही दूसरे जमले में यह भी इरशाद फरमा दिया कि दसरे मुसलमानों को जिहाद की तरगीब देने का काम भी छोड़ें नहीं, तरगीब के बाद भी वे तैयार न हों तो आप अपना फर्ज़ अदा कर चके, उनके फेल की आप से पुछ न होगी।

इसी के साथ खद अकेले जंग करने में जो खतरा हो सकता था उसको दर करने के लिये फरमाया कि इसकी उम्मीद है कि अल्लाह तआ़ला काफिरों की जंग को रोक दे, और उनको मरुकब व मगलब कर दे. और आपको तन्हा ही कामयाब कर दे। फिर उसके बाद इस कामयाब होने पर दलील बयान फरमाई कि जब अल्लाह तआ़ला की मदद आपके साथ है जिसकी क़व्यते जंग और जोरे जंग उन काफिरों से बेशमार दर्जे ज्यादा है तो फिर कामयाबी भी यकीनन आप ही की है। फिर इसी लड़ाई की शिहत के साथ अपनी सजा की शिहत (सख़्त होना) भी बयान फरमा ही। यह सजा चाहे कियामत में हो जैसा कि जाहिर है, या दनिया में हो जैसा कि कछ हजरात ने कहा है। बहरहाल जिस तरह जंग करने में हमारी क्रूब्बत व ताकत बढ़ी हुई है इसी तरह सजा देने में भी हमारी सजा बहत सख्त है।

مَنْ لَشْفَهُ شَفَاعَةٌ حَسَنَهُ ثَكُنْ إِنَّ

· وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّعَةً يَكُنُ لَا كِفْلُ قِنْهَا · وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ مُقانَتًا @ وَإِذَا كَيْنِيْتُمْ بِتِكِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْرُدُوهُمَّا إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلَا كُلْ شَيْءٌ حَسِيبًا ﴿ اللَّهُ لَا إِللَّهُ إِلَّا هُوَ لَيَجْهُ عَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِلْيَةِ لَا رَبْبَ فِيلِهِ وَمَنَ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ حَدِيثًا فَ

मंय्यश्फुअ शफा-अतन् ह-स-नतंय्--यक ल्लह नसीब्म मिन्हा व मंय्यश्फ्अ् शफा-अतन् सय्यि-अतंय्--यक्लह किफ्लम मिन्हा, व कानल्लाहु जुला कुल्लि शैडम-मुक्तीता (85) व इजा हुय्यीत्म् बि-तहिय्यतिन् फृहय्य् बि-अह्स-न मिन्हा औ रुददहा, इन्नल्ला-ह का-न

अला कुल्लि शैइन् हसीबा (86) अल्लाह ला इला-ह इल्ला ह-व.

जो कोई सिफारिश करे नेक बात में उसको भी मिलेगा उसमें से एक हिस्सा. और जो कोई सिफारिश करे बुरी बात में उस पर भी है एक बोझ उसमें से. और अल्लाह है हर चीज पर कदरत रखने वाला। (85) और जब तुमको दुआ दे कोई तो तुम भी दुआ दो उससे बेहतर या वही कहो उत्तट कर, बेशक अल्लाह है हर चीज का हिसाब करने वाला। (86) अल्लाह के सिवा किसी की बन्दगी

नहीं बेशक तमको ल-यज्यज्य-जन्तुम् इला यौमिल्- कियामत के दिन इसमें कुछ शुक्त नहीं, कियामति ला रै-व फीहि, व मन् अस्दकु मिनल्लाहि हदीसा (87) 🌣 किसकी बात? (87) 🌣

### खुलासा-ए-तफ़सीर

जो शक्स अच्छी सिफारिश करे (यानी जिसका तरीका व मक्सद दोनों शरअन् सही हो) उसको उस (सिफारिश) की वजह से (सवाब का) हिस्सा मिलेगा। और जो शक्स बुरी सिफारिश करे (यानी जिसका तरीका व गुर्ज शरअन् नाजायज़ हो) उसको उस (सिफारिश) की वजह से (पुनाक का) हिस्सा मिलेगा, और अल्लाक तआ़ला हर चीज पर कुदरत एको वाले हैं (वह अपनी कुदरत से नेकी पर सवाब और बदी पर अज़ाब दे सकते हैं)। और जब खुमको कोई (श्ररीअ़त के मुताबिक) सलाम करे तो तुम उस (सलाम) से अच्छे अल्लाकृत में सलाम करे। (यानी जवाब दो) या (जवाब में) वैसे ही अल्लाकृत कह दो (तुमको दोनों इंख्तियार दिये जाते हैं) बिला शुक्ता अल्लाह तआ़ला हर चीज़ पर (यानी हर अ़मल पर) हिसाब तेंगे (यानी उनका कारून यही है और अगर अपने फ्रन्ल से माफ़ कर दें तो वह दूसरी बात हैं)। अल्लाह ऐसे हैं कि उनके सिचा कोई माबूद होने के काबिल नहीं, वह ज़रूर तुम सब को जमा करेंगे कियामत के दिन, इसमें कोई शुक्ता नहीं, और खुदा तआ़ला से ज़्यादा किसकी बात सच्ची होगी (जव उन व्यव द रहे हैं तो बिल्कुल ठीक ही है)।

## मआरिफ़ व मसाईल

## सिफ़ारिश की हक़ीकृत और उसके अहकाम और किस्में

مَنْ يُشْفَعْ شَفَاعَةٌ حَسَنَةً...

इस आयत में शफाअ़त यानी सिफारिश को अच्छी और बुरी दो किसमों में तक्तीम फरमाकर उसकी हकीक़त को भी वाज़ेह कर दिया और यह भी बतला दिया कि न हर सिफारिश बुरी है और न हर सिफारिश जच्छी। साथ ही यह भी बतला दिया कि अच्छी सिफारिश करने वाले को सवाब का हिस्सा मिलेगा और बुरी सिफारिश करने वाले को जुज़ा का। आयत में अच्छी सिफारिश के साथ 'तिमुन्त' का लफ़्जु आया है और बुरी सिफारिश के साथ 'किफ़्तुन' का, और लुग़त में दोनों के मायने एक ही हैं, यानी किसी चीज़ का एक हिस्सा, लेकिन आम बोलवाल में लफ़्ज़ नमीब अच्छे हिस्से के लिये बोला जाता है और लफ़्ज़ किफ़्त अक्सर बुरे हिस्से के लिये इसेगाल हुआ है, जैसे कुरज़ाने करीम में एक जगह इस्ताद है:

كفلس من رحمته

शफाअत के लफ्जी मायने मिलने या मिलाने के हैं, इसी वजह से लफ्ज़ शुफ्आ़ अरबी भाषा में जोड़े के मायने में आता है और इसके मुकाबिल लफ्ज वित्र बेजोड़ के लिये इस्तेमाल किया जाता है। इसलिये शफाअत के लफ्जी मायने यह हुए कि किसी कमज़ोर तालिबे हक के साथ अपनी ताकृत मिलाकर उसको ताकृतवर कर दिया जाये या बेसहारा अकेले शख्स के साथ खुद मिलकर उसको जोडा बना दिया जाये।

इससे मालूम हुआ कि जायज शफाअत व सिफारिश के लिये एक तो यह शर्त है कि जिसकी सिफारिश की जाये उसका मुतालबा हक और जायज हो। दूसरे यह कि वह अपने मुतालबे को अपनी कमजोरी की वजह से ख़द बड़े लोगों तक पहुँचा न सके, आप पहुँचा दें। इससे मालूम हुआ कि ख़िलाफे हक सिफारिश करना या दसरों को उसके क्रबल करने पर मजबर करना बरी सिफारिश है। इससे यह भी मालुम हो गया कि सिफारिश में अपने ताल्लुक या हैसियत व मकाम से दबाव और जोर डालने का तरीका इस्तेमाल किया जाये तो वह भी ज़ल्म होने की वजह से जायज नहीं, इसी लिये वह भी बरी शफाअत में दाखिल है।

अब बयान हुई आयत के मज़मून का ख़ुलासा यह हो गया कि जो शख़्स किसी शख़्स के जायज हक और जायज काम के लिये जायज तरीके पर सिफारिश करे तो उसकी सवाब का हिस्सा मिलेगा और इसी तरह जो किसी नाजायज काम के लिये या नाजायज तरीके पर सिफारिश करेगा उसको अजाब का हिस्सा मिलेगा।

हिस्सा मिलने का मतलब यह है कि जिस शख्स से सिफारिश की गई है वह जब उस मजलम या मेहरूम का कोई काम कर दे तो जिस तरह उस काम करने वाले अफसर को सवाब मिलेगा उसी तरह सिफारिश करने वाले को भी सवाब मिलेगा।

इसी तरह किसी नाजायज काम की सिफारिश करने वाला भी गुनाहगार होगा, और यह पहले मालूम हो चुका है कि सिफारिश करने वाले का सवाब या अज़ाब इस पर मौकूफ नहीं कि उसकी सिफारिश असरदार और कामयाव भी हो, बल्कि उसको बहरहाल अपना हिस्सा मिलेगा। रसले करीम सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम का इरशाद है:

أَلَدُّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَا عِلْهِ. (رواه البزار عن ابن مسعودٌ و الطبراني عنه و عن سهل بن سعدٌ، بحواله مظهرى) ''यानी जो शख़्स किसी नेकी पर किसी को आमादा करे उसको भी ऐसा ही सवाब मिलता है जैसा उस नेक अमल करने वाले को।"

इसी तरह इब्ने माजा की एक हदीस में हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से मन्कूल है कि रस्लुल्लाह सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने फरमायाः

مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْل مُؤْمِن بِشَطْر كَلِمَةٍ لَقِيَ اللَّهَ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَهِ السِّ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ. (مظهرى)

"यानी जिस शाख्स ने किसी मुसलमान के कत्ल में एक कलिमें से भी मदद की तो वह कियामत में हक तआ़ला की पेशी में इस तरह लाया जायेगा कि उसकी पेशानी पर यह लिखा होगा कि यह अख्य अल्लाह तआ़ला की रहमत से मेहरूम व मायस है।"

इससे मालूम हुआ कि जिस तरह नेकी पर किसी को आमादा (तैयार) करना नेक अ़मल और बराबर का सवाब रखता है इसी तरह बदी और गुनाह पर किसी को आमादा (उभारना और तैयार) करना या सहारा देना भी बराबर का गनाह है।

आयत के आखिर में डरशाद फरमायाः

وَ كَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِينًا

लफ्ज़ "मुक़ीत" के मायने लगत के एतिबार से क़ादिर व मुख़्तार के भी हैं और हाज़िर व निगरों के भी, और रोज़ी तकसीम करने वाले के भी। और इस जुमले में तीनों मायने मुराद हो सकते हैं। पहले मायने के एतिबार से तो मतलब यह होगा कि अल्लाह तआ़ला हर चीज़ पर कादिर है, अमल करने वाले और सिफारिश करने वाले की जज़ा या सज़ा उसके लिये दुश्वार नहीं । और दूसरे मायने के एतिबार से मतलब यह होगा कि अल्लाह तख़ाला हर चीज़ पर निगराँ

व हाजिर है, उसको सब मालम है कि कौन किस नीयत से सिफारिश कर रहा है, ख़ालिस अल्लाह के लिये किसी भाई की इमदाद करना मकसद है या कोई अपनी गर्ज बतौर रिश्वत के उससे हासिल करना है। और तीसरे मायने के एतिबार से मतलब यह होगा कि रिज़्क व रोज़ी की तकसीम का तो

अल्लाह तआ़ला खद कफील है. जितना किसी के लिये लिख दिया है वह उसको मिलकर रहेगा किसी की सिफारिश करने से यह मजबर नहीं हो जायेगा बल्कि जिसको जितनी चाहे रोजी अता फरमायेगा, अलबत्ता सिफारिश करने वाले को मुफ्त में सवाब मिल जाता है कि वह एक कमजोर की मदद है।

हदीस में आप सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम का इरशाद है:

كَانَ اللَّهُ فِي عَوْنِ عَلْده مَا ذَامَ فِي عَوْنِ أَحِيه

"यानी अल्लाह तआ़ला उस वक्त तक अपने बन्दे की इमदाद में लगा रहता है जब तक वह अपने किसी मुसलमान भाई की इमदाद में लगा रहे।"

इसी बिना पर सही बुखारी की एक हदीस में रसले करीम सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम का डरशाद है:

اشْفَعُوا فَلْتُوجَوُوا وَيَقْضِيَ اللَّهُ عَلَى لَسَانِ نَبِيَّهُ مَاشَآءً.

"यानी तम सिफारिश किया करो तम्हें सवाब मिलेगा, फिर अल्लाह तआला अपने नबी के

ज़रिये जो फैसला फरमायें उस पर राजी रही।" इस हदीस में जहाँ सिफारिश का सवाब का ज़रिया होना बयान फुरमाया है वहीं यह भी बतलाया कि सिफारिश की हद यही है कि कमज़ोर आदमी जो ख़ुद अपनी बात किसी बड़े तक

पहुँचाने और अपनी हाजत सही तौर पर बयान करने पर कादिर न हो तुम उसकी बात वहाँ तक पहुँचा दो, आगे वह सिफारिश मानी जाये या न मानी जाये और उस शख़्स का मतलूबा काम 

पूरा हो या न ही इसमें आपका कोई दख़ल न होना चाहिये, और उसके ख़िलाफ होने की सूरत है आप पर कोई नागवारी न होनी चाहिये। हदीस के आखिरी जनले मैं:

ويقضى الله على لسان نبيه ماشاءً

का यही मतलब है, और यही वजह है कि ख़ुरआने करीम के अलफाज़ में इस तरफ इशारा मौजूद है कि सिफ़ारिश का सवाब या अज़ाब इस पर मौजूफ़ नहीं कि वह सिफ़ारिश कामयाब हो बिक्त उस सवाब व अज़ाब का ताल्लुक बस सिफ़ारिश कर देने से है, आपने अच्छी शफ़ाअ़त कर दी तो सवाब के मुस्तिहकू हो गये, और बुरी शफ़ाअ़त कर दी तो अ़ज़ाब के हिस्सेदार बन गये, चांहे आपकी सिफारिश पर अ़मल हो या न हो।

तफ़सीर बहरें मुहीत और बयानुल-कुरआन वगैरह में 'मंयाश्फ़श्न' में लफ़्ज़ 'मिन्स' को सबब के लिये करार देकर इसकी तरफ़ इशारा बतलावा है और तफ़सीर मज़हरी में इमामें तफ़सीर मुज़िटिद रहमतुल्लाहि अलैटि का कौल नक़ल किया है कि सिफ़ारिश करने वाले को सिफ़ारिश का तथाब मिलेगा, वाहे उसली दिफ़ारिश कुबूल न की गई हो। और यह बात सिफ़्रिश का तथाब मिलेगा, वाहे उसली दिफ़ारिश कुबूल न की गई हो। और यह बात सिफ़्रिश को जाये उसका भी यही उसूल होना चाहिये कि तिफ़ारिश करके आदमी फ़ारिश हो जाये, उसके कुबूल करने पर मजबूर न करे, जैसा कि खुद रसूले करीम सल्ललाहु अलैटि व सल्लम ने हज़्त आयशा रिज़यल्लाहु अन्हा की आज़ाद की हुई बाँदी से यह सिफ़ारिश फ़रमाई कि उसने जो अपने शीहर हज़रत मुग़ीस से तलाक़ क्षरिल कर ली है और वह उसकी मुख्बत में पंश्नान फिरती हैं, दोबारा उन्हीं से तिकाह कर ले। बरीरा रिज़यल्लाहु अन्हा ने अर्ज़ किया या रसुलल्लाह आगरा यह आपका डुक्म है तो सेरा आँखों पर, और अगर सिफ़ारिश है तो मेरी चह सिफ़ारिश ही है। बरीरा रिज़यल्लाहु अन्हा जानती थीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैटि व सल्लम ने फ़रमाया कि डुक्म नहीं, सिफ़ारिश ही है। बरीरा रिज़यल्लाहु अन्हा जानती थीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैटि व सल्लम के फ़्तुल कोई नागवारी न होगी इसलिये साफ़ अर्ज़ कर दिया कि तो फिर मैं यह सिफ़ारिश छुबूल नहीं करती। आपने खुशदिली के साथ उनको उनके हाल पर रहने दिया।

यह थी हकीकृत सिफ़ारिश की जो शर्र तीर पर अन्न व सवाब का सबब थी, आजकल लोगों ने जो इसका हुलिया बिगाड़ा है वह दर हकीकृत सिफ़ारिश नहीं होती बल्कि ताल्लुकृति या शिक्षियत का असर और दबाव डालना होता है और यही वजह है कि अगर उनकी सिफ़ारिश न मानी जाये तो नाराज होते हैं, बल्कि दुश्मनी पर आमादा हो जाते हैं, हालाँकि किसी ऐसे शब्स पर ऐसा दबाव डालना कि वह ज़मीर और मर्ज़ी के ख़िलाफ़ करने पर गजबूर हो जाये ज़बरदस्ती करने और मजबूर करने में दाख़िल और सख़्त गुनाह है। और ऐसा ही है जैसे कोई किसी के माल या किसी के हक पर ज़बरदस्ती क़ब्ज़ा कर ले, वह शब्स शर्द और कानूनी तौर पर आज़ाद खुदमुख्तार था, आपने उसकी मजबूर करने उसकी आज़ादी छीन ली। इसकी मिसाल तो ऐसी होगी कि किसी मोहसाज की हाजत पूरी करने के लिये दिसी दूसरे का माल चुराकर उसको दे दिया जाये।

# सिफारिश पर कुछ मुआवजा लेना रिश्वत और हराम है

जिस सिफारिश पर कोई मुआवज़ा लिया जाये वह रिश्वत है, हदीस में उसको नाजायज़ व हराम फरमाया है। इसमें हर तरह की रिश्वत दाख़िल है चाहे वह माली हो या यह कि उसका काम करने के बदले में अपना कोई काम उससे लिया जाये।

तफ़सीरे कश्शाफ़ वग़ैरह में है कि अच्छी शफ़ाअ़त वह है जिसका मंशा किसी मुसलमान के हक की पूरा करना होता है या उसको कोई जायज़ नफ़ा पहुँचाना या नुक़सान और तकलीफ़ से बचाना हो, और यह सिफ़ारिश का काम भी किसी दुनियाची जोड़-तोड़ के लिये न हो, बल्कि मचाल हो, जिल्हा के लिये कमज़ेर की रियावत मक़्सूह हो और उस सिफ़ारिश पर कोई रिश्वत माली या जानी न ती जाये, और यह सिफ़ारिश किसी नाजायज़ काम में भी न हो तथा यह सिफ़ारिश किसी नाजायज़ काम में भी न हो तथा यह सिफ़ारिश किसी नाजायज़ काम में भी न हो तथा यह सिफ़ारिश किसी ऐसे साबित हुए जुर्म की माफ़ी के लिये न हो जिसकी सज़ा क़ुरआन में तय और निर्मारित है।

तफ़तीर बहरे सुझीत और तफ़तीरे मज़हरी वगैरह में है कि किसी मुसलमान की ज़रूरत पूरी होने के लिये अल्लाह तज़ाला से दुज़ा मॉगना भी अच्छी और नेक शफ़ाज़त में दाख़िल है और दुज़ा करने वाले को भी अज़ मिलता है। एक हदीस में है कि जब कोई शख़्त अपने मुसलमान माई के लिये कोई दुज़ा-ए-ब्रैर करता है तो फ़्रिस्ता कहता है 'व ल-क बिमिरिलन्' यानी अल्लाह तज़ाला तेरी भी हाजत पूरी फ़्रमायें।

#### सलाम और इस्लाम

إِذَا حُيِيتُمْ بِتَجِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا....... الخ عَلَيْ مَعِيمَ عَلِيَّةً الْمِنْ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

इस आयत में अल्लाह तआ़ला ने सलाम और उसके जवाब के आदाब बतलाये हैं।

लफ्ज 'तहिय्या' की वजाहत और इसका तारीख़ी पहलू

तिहय्या के लज़्ज़ी मायने हैं किसी को "हय्याकलाहु" कहना, यानी "अल्लाह तज़ाला तुमको ज़िन्दा रखे।" इस्ताम से पहले ज़रव वालों की आदत थी कि जब आपत में मिलते तो एक दूसरे को "ह्याकल्लाहु" या "अन्जुमल्लाहु बिन्क ज़ैनन्" या "अन्त्रिम् सबाहन्" वगैर अन्तर्भा सबाहन्" वगैर अन्तर्भा सबाहन्" वगैर अन्तर्भा सबाहन् वालाम के सताम किया करते थे। इस्ताम ने सताम के इस तर्ज़ को बेदलकर "अस्सतामु अलैक्युन" कहने का तरीक़ा जारी किया, जिसके मायने हैं "तुम हर तकलीफ़ और रंज व मुसीबत से सतामत रहो।"

इंब्रे अरबी रह. ने अहकामुल-कुरआन में फरमाया कि लफ़्ज़ स्ताम अल्लाह तआ़ला के पाक नामों में से है, और ''अस्तलामु अलैकुम'' के मायने यह हैं कि ''अल्लाहु रक़ीबुन अलैकुम'' यानी ''अल्लाह तआ़ला तुम्हारा मुहाफ़िज़ है।''

# इस्लामी सलाम दूसरी तमाम कौमों के सलाम से बेहतर है

दुनिया की हर मुहल्क्ष (सम्य) कीम में इसका रियाज है कि जब आपस में मुनाफान की तो कोई कलिया आपस के ताल्युक और इज़ारों मुहल्क्षत के लिये कहें, लेकिन नृतना की जाये तो मालूम होगा कि इस्लामी सलाम जितना जामें (मुकम्मल) है कोई दूसरा ऐसा जामें नहीं क्योंकि इसमें सिएई इज़ारों मुहल्ब्यत नहीं बल्कि साथ-साथ मुहल्ब्यत के हक की अदायोगी भी है कि अल्खात संज्ञात से यह दुज़ा करते हैं कि आपको तथाम आफतों और परंजानियों से सलामन एखें। फिर दुज़ा भी अरब के तज़ं पर सिर्फ जिन्दा हकों की नहीं, बल्कि अच्छी जिन्दगी की दुज़ा है। यानी तामा आफतों और मुसीबतों से महसूज रहने की, इसी के साथ इसका भी इज़ारा है कि हम और तुम सब अल्खाह तज़ाला के मोहताज है, एक दूसरे को कोई नफ़ा वगैर उसकी मज़ीं व इजाज़त के नहीं पहुँचा सकता। इस मायने के एतियार से यह किलमा एक इयादन भी है और अपने माई मुसलमान को खुदा तज़ाला को याद दिलाने का ज़रिया भी।

इसी के साथ अगर यह देखा जाये कि जो शह्स अल्लाह तआ़ला से यह दूआ माँग रहा है कि हमारे साथी को तमाम आफ़तों और तकलीफ़ों से महफ़ूज फ़रमा दे तो इमके ज़िमन में यह गोया यह यायदा भी कर रहा है कि तुम मेरे हाथ और ज़बान से सुरक्षित हो, तुम्हारो जान, माल, आयह का मैं मुहाफ़िज़ (स्वक) हूँ।

इक्ने अरबी रहमतुल्लाहि अलैहि ने अहकामुल-कुरआन में इमाम इब्ने उयेना का यह कील नकल किया है:

اللوي مَا السّلامُ؟ يَقُولُ أَنْتَ آمِنٌ مِّنيَّى.

'धानी तुम जानते हो कि सलाम क्या चीज़ हैं? सलाम करने वाला यह कहता है कि तुम मुझसे मानून (सुरक्षित व महफूज़) रहो।''

खुलासा यह है कि इस्लामी सलाम में विश्व स्तर की कई वातें जमा हैं:

इसमें अल्लाह तआ़ला का भी ज़िक्र है।

2. दूसरे को याद दिलाना भी।

3. अपने मुसलमान भाई से ताल्लुक व मुहब्बत का इज़हार भी।

4. उसके लिये बेहतरीन दुआ़ भी।

 और उससे यह मुआह्वा भी कि मेरे हाय और ज़बान से आपको कोई तकलीफ न पहुँचेगी।

जैसा कि सही हरीस में रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह इरशाद आया है: الْمُسْلِمُونَ مِنْدُونَا الْمُسْلُمُونَ مِنْ الْسُلُمُونَ مِنْ لَسَالِهِ وَهُوهِ (الحديث)

''यानी मुसलमान तो वही है जिसके हाथ और ज़बान से सब मुसलमान महफ़ूज़ रहें, किसी को तकलीफ़ न पहुँचे।''

काश! मुसलमान इस कलिमे को आम लोगों की रस्म की तरह अदा न करें बल्कि इसकी हक्तीकृत को समझकर इख़्तियार करें तो शायद पूरी कौम की इस्लाह के लिये यही काफी हो जाये। यही वजह है कि रसूले करीम सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने मुसलमानों को आपस में सलाम को रियाज देने की बड़ी ताकीद फरमाई और इसको बेहतरीन अमल करार दिया, और इसके फज़ाईल व बरकतें और अज़ व सवाब बयान फ़रमाये। सही मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरह रिज़यल्लाहु अन्हु की एक हदीस है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः

"तुम जन्नत में उस बक्त तक दाखिल नहीं हो सकते जब तक मोमिन न हो, और तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक आपस में एक दूसरे से मुहब्बत न करो, मैं तुमको ऐसी चीज़ बताता हूँ कि अगर तम उस पर अमल कर लो तो तम में आपस में मुहब्बत कायम हो जायेगी, वह यह कि आपस में सलाम को आम करो, यानी हर मुसलमान के लिये चाहे उससे जान-पहचान हो या न हो।"

हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाह अ़न्हु फ़रमाते हैं कि एक शख़्स ने रस्लुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से मालूम किया कि इस्लाम के आमाल में सबसे अफ़ज़ल क्या है? आपने फरमाया कि तम लोगों को खाना खिला दो और सलाम को आम करी चाहे तुम उसको पहचानते हो या न पहचानते हो। (बुखारी व मुस्लिम)

मुस्नद अहमद, तिर्मिज़ी, अबू दाऊद ने हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से नक़ल किया है कि रस्लुल्लाह सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने फरमाया- अल्लाह तआ़ला के नज़दीक सबसे ज़्यादा करीब वह शख़्स है जो सलाम करने में पहल करे।

मुस्नद बज़्ज़ार और मोजम कबीर तबरानी में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाह अन्हु की हदीस है कि रस्लुल्लाह सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने फरमाया- सलाम अल्लाह तआ़ला के नामों में से है. जिसको अल्लाह तआ़ला ने जमीन पर उतारा है, इसलिये तुम आपस में सलाम को आम करो, क्योंकि मुसलमान आदमी जब किसी मज्लिस में जाता है और उनको सलाम करता है तो उस शख़्स को अल्लाह तआ़ला के नज़दीक फ़ज़ीलत का एक बुलन्द मक़ाम हासिल होता है क्योंकि उसने सब को सलाम, यानी अल्लाह तआ़ला की याद दिलाई। अगर मिन्तिस वालों ने उसके सलाम का जवाब न दिया तो ऐसे लोग उसको जवाब देंगे जो उस मिंग्लिस वालों से बेहतर हैं यानी अल्लाह तआला के फरिश्ते।

और एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इरशाद है कि बड़ा बखील (कन्जूस) वह आदमी है जो सलाम में बुख्ल करे। (तबरानी, मोजम अन अबी हुरैरह रिज़.)

रसूले करीम सल्लल्लाह् अलैहि व सल्लम के इन इरशादात का सहाबा किराम रिजयल्लाह अन्हम पर जो असर हुआ उसका अन्दाज़ा इस रिवायत से होता है कि हजरत अब्दल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अक्सर बाज़ार में सिर्फ़ इसलिये जाया करते थे कि जो मुसलमान मिले उसको सलाम करके इबादत का सवाब हासिल करें। कुछ ख़रीदना या फरोख़्त करना मकसूद न होता था। यह रिवायत मुक्ता इमाम मालिक में तुफ़ैल बिन उबई बिन कअब रज़ि. से नकल है। 

तफसीर मजारिफूल-करखान जिल्द (2)

क़ुरआन मजीद की जो आयत ऊपर ज़िक्र की गई है उसमें इरशाद यह है कि जब तम्हें सलाम किया जाये तो उसका जवाब उससे बेहतर अलफाज़ में दो, या कम से कम वैसे ही

अलफाज़ कह दो। इसकी तशरीह (वजाहत) रसले करीम सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने अपने अमल से इस तरह फरमाई कि एक मर्तबा आपके पास एक साहिब आये और कहा "अस्सलामु अलैक्म या रसूलल्लाह!" आपने जवाब में एक कलिमा बढ़ाकर फरमायाः "व अलैक्म्स्सलाम व

रहमतल्लाहि" फिर एक साहिब आये और उन्होंने सलाम में ये अलफाज़ कहे: "अस्सलामु

अलैकम या रसूलल्लाह व रहमतल्लाहि" आपने जवाब में एक और कलिमा बढाकर फ्रमायाः "व अलैक्म्स्सलाम व रहमत्त्लाहि व बरकातृह।" फिर एक साहिब आये उन्होंने अपने सलाम ही में तीनों कलिमे बढ़ाकर कहाः "अस्सलामु अलैकुम या रसुलल्लाहि व रहमतुल्लाहि व बरकातह।" आपने जवाब में सिर्फ एक कलिमा "व अलै-क" इरशाद फरमाया। उसके दिल में

शिकायत पैदा हुई और अर्ज किया या रसलल्लाह! मेरे माँ-बाप आप पर क़ुरबान! पहले जो हजरात आये आपने उनके जवाब में कई कलिमात दुआ के इरशाद फुरमाये और मैंने उन सब अलफाज से सलाम किया तो आपने "व अलै-क" पर इक्तिफा (बस) फ्रमाया। आपने फ्रमाया कि तमने हमारे लिये कोई कलिया छोड़ा ही नहीं कि हम जवाब में इज़ाफ़ा करते, तुमने सारे

कितमात अपने ही सलाम में जमा कर दिये इसलिये हमने क्रूरआनी तालीम के मुताबिक तुम्हारे सलाम का जवाब उसी के जैसा देने पर इक्तिफा (बस) कर लिया। इस रिवायत को दमाम दब्ने जरीर और इमाम इब्ने अबी हातिम रह, ने अनेक सनदों के साथ नकल किया है।

उक्त ह़दीस से एक बात तो यह मालम हुई कि सलाम का जवाब उससे अच्छे अलफाज में देने का जो हुक्म आयते मज़कूरा में आया है उसकी सूरत यह है कि सलाम करने वाले के अलफाज से बढ़ाकर जवाब दिया जाये. जैसे उसने कहा "अस्सलाम अलैकम" तो आप जवाब दें "व अलैकमस्सलाम व रहमतल्लाह।" और उसने कहा "अस्सलाम अलैकम व रहमतल्लाह" तो आप जवाब में कहें ''व अलैकुमुस्सलाम व रहमतल्लाहि व बरकातह।''

दसरी बात यह मालम हुई कि ये कलिमात की ज्यादती सिर्फ तीन कलिमात तक मस्तन है इससे ज्यादा करना मस्नून नहीं, और हिक्मत इसकी ज़ाहिर है कि सलाम का मौका मख्तसर

कलाम करने की चाहता है, उसमें इतनी ज़्यादती मुनासिव नहीं है जो किसी काम में खलल डालने वाली और सुनने वाले पर भारी हो जाये। इसी लिये जब एक साहिब ने अपने शुरूआती सलाम ही में तीनों कलिमे जमा कर दिये तो रस्लुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम आगे और ज्यादती करने से रुक गये। इसकी और ज्यादा तफसील हजुरत अब्दल्लाह बिन अब्बास रिजयल्लाह अन्ह ने इस तरह फ़रमाई कि ज़िक्र हुए तीनों अलफाज़ से ज्यादा करने वाले को यह

إِنَّ السَّلَامَ قَدِ انْتَهِي إِلَى الْبَرِّكَةِ. (مظهرى عن البغوى)

यानी ''सलाम लफ्ज बरकत पर खुत्म हो जाता है।'' इससे ज्यादा करना मस्नुन नहीं है। (इब्ने कसीर ने भी इसी तरह बयान किया है)

कहकर रोक दिया कि:

तीसरी बात इस हदीस से यह मालूम हुई कि सलाम में तीन कलिमे कहने वाले के जवाब में अगर सिर्फ एक कलिमा ही कह दिया जाये तो वह भी उसी के जैसे जवाब देने के ह्रवम में क्रुरआनी हिदायत 'औ रुद्दहां' की तामील के लिये काफी है, जैसा कि इस हदीस में आप सल्तल्लाह अलैहि व सल्लम ने सिर्फ एक कलिमे पर इक्तिफा फरमाया है। (तफसीरे मज़हरी)

आयत के मज़मून का ख़ुलासा यह हुआ कि जब किसी मुसलमान को सलाम किया जाये तो उसके ज़िम्मे जवाब देना तो वाजिब है, अगर बगैर किसी शरई मजबूरी और उज्र के जवाब न दिया तो गुनाहगार होगा, अलबत्ता जवाब देने में दो बातों का इंख्तियार है- एक यह कि जिन अलफाज से सलाम किया गया है उनसे बेहतर अलफाज में जवाब दिया जाये, दूसरे यह कि

बिल्कल उन्हीं अलफाज से जवाब दे दिया जाये।

इस आयत में सलाम का जवाब देने को तो स्पष्ट तौर पर लाजिम व वाजिब बतला दिया गया है लेकिन पहले सलाम करने का क्या दर्जा है इसका बयान स्पष्ट तौर पर नहीं है. मगर 'व इज़ा हुय्यीतुम......' में इसके हुक्म की तरफ भी इशारा मौजूद है, क्योंकि इस लफ़्ज़ को बिना किसी सलाम करने वाले के ज़िक्र के बयान करने में इशारा हो सकता है कि सलाम ऐसी चीज़ है जो आदतन सब ही मसलमान करते हैं।

मस्नद अहमद, तिर्मिजी और अबू दाऊद में रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का इरशाद मन्कूल है कि अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा मुक्रीब (क़रीबी दर्जे वाला) वह शख़्स है जो सलाम की इब्तिदा (पहल) करे।

सलाम की ताकीद और फज़ाईल आप सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम के इरशादात से अभी आप सुन चुके हैं, उनसे इतना ज़रूर मालूम होता है कि पहले सलाम करना भी सुन्नते मुजक्कदा से कम नहीं। तफ़सीर बहरे-मुहीत में हैं कि शुरूआ़ती सलाम तो अक्सर उलेमा के नजदीक सन्नते मुजक्कदा है, और हजरत हसन बसरी रह. ने फरमायाः ٱلسُّلَامُ تَطُوُّ عُ وَالرَّدُّ فَرِيضَةً

यानी ''पहले सलाम करने में तो इख्तियार है, लेकिन सलाम का जवाब देना फर्ज है।''& रसले करीम सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने इस क्रूरआनी हुक्म की अधिक तशरीह के तौर पर सलाम और सलाम के जवाब के बारे में और भी कुछ तफसीलात बयान फरमाई हैं, वह भी मुख्तसर तौर पर मुलाहिजा कर लीजिये। बुखारी व मुस्लिम की हदीस में है कि जो शख्स सवारी पर हो उसको चाहिये कि पैदल चलने वाले को ख़ुद सलाम करे और जो चल रहा हो वह बैठे हुए को सलाम करे और जो लोग तायदाद में कम हों वे किसी बड़ी जमाअत पर गजरें तो उनको चाहिये कि सलाम की पहल करें।

तिर्मिजी की एक हदीस में है कि जब आदमी अपने घर में जाये तो अपने घर वालों को सलाम करना चाहिये कि इससे उसके लिये भी बरकत होगी और उसके घर वालों के लिये भी।

अबू दाऊद की एक हदीस में है कि एक मुसलमान से बार-बार मुलाकात हो तो हर मर्तबा सलाम करना चाहिये और जिस तरह पहली मुलाकात के वक्त सलाम करना मस्नुन है इसी तरह

انَّ اللَّهُ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ٥

त्सीर मज़ारिफ़ुल-कुरआन जिल्द (2)

हफ़्ता के वक्त भी सलाम करना मल्टून और सवाब है। तिर्मिजी, अबू दाऊद में यह हुक्म हज़्त कृतादा और हज़्तर अबू हुरैरह जिज़्यल्लाहु अन्हु की रिवायत से नक़्त किया है। और यह हुक्म जो अभी क्यान किया गया है कि सलाम का जवाब देना वाजिब है इससे

और यह हुक्म जो अभी बयान किया गया है कि सलाम का जवाब देना वाजिब है इससे चन्द हालात अलग और बाहर हैं। जो शख़्स नमाज़ पढ़ रहा है अगर कोई उसको सलाम करे तो जुबाब देना वाजिब नहीं बल्कि नमाज़ को फासिद करने वाला है। इसी तरह जो शख़्स खुतबा दे रहा है या कुरआन मजीद की तिलावत में मशस्तुल है या अज़ान या तकवीर कह रहा है या दीनी

किताबों का दर्स दे रहा है या इनसानी ज़रूरत इस्तिन्जा वगैरह में मश्रमूल है उसको उस हातत में सलाम करना भी जायज़ नहीं और उसके ज़िम्मे जयाब देना भी वाजिब नहीं।

मं सलाम करना ना जानज नहां जार मज़मून के समापन पर फ़रमायाः

''यानी अल्लाह तआ़ला हर चीज़ का हिसाब लेने वाले हैं।' जिनमें इनसानी और इस्लामी हुक्कून जैसे सलाम और सलाम के जवाब वगैरह तमाम बातें दाख़िल हैं, इनका भी अल्लाह नजाल हिसाब लेंगे।

यानी ''अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं उसी को माबूद जानो और जो काम करो उसकी इबादत की नीयत से करो, वह तुमको कियामत के दिन जमा फ्रस्म'में, जिसमें कोई शक नहीं है उस रोज़ सब के बदले इनायत फ्रस्मायेंगे, कियामत का वायदा जार जज़ा व सज़ा की ख़बर सब इक है।''

رَمَنْ أَصْدَقْ مِنَ اللَّهِ حَبِينًاo क्योंकि अल्लाह की दी हुई ख़बर है और अल्लाह से बढ़कर किसकी बात सच्ची हो सकती है?

क्योंकि अल्लाह की दी हुई ख़बर है और अल्लाह से बढ़कर किसको बात सच्ची हा सकती है فَمَا لَكُمُ فِي الْمُنْفِقِينَ فِنَكَيْنِ وَاشْهُ ٱلْأَسْهُمُ بِمَا كَسَبُواْ.

اتُولِينَاوَنَ انْ تَغْدُلُواْنَ سَوَاءٌ فَكَ تَتَقِيدُهُوا مِنْهُمُ الْوَلِيَّاءَ حَتَّى لِهُمْ سِينِيلُا ﴿ وَوَوْا لَوْ تَكَافُوُوْنَ كُنَا كَفَدُوْا فَكُنْدُوْنَ سَوَاءٌ فَكَ تَتَقِيدُهُوا مِنْهُمُ الْوَلِيَّاءَ حَتَّى لِهُمْ وَلِيَّا أَقَلِ ف وَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ مَلِيفُ مَنِيفَكُمْ وَيَعْدَمُ مِنْ وَكَا تَقِيدُوا مِنْهُمْ وَلِيَّا أَقَلَا لَهِ يَصِمُونَ اللَّهُ وَلَوْمَنَا اللَّهُ المَنْفُومُ مَلِيكُمْ وَلَمُؤْمَدُمْ مَنِيلًا اللَّهِ اللَّهِ مِنْهُ قَوْمُهُمْ وَلَوْشَاءُ اللهُ لَسَلَطُهُمْ عَلَيْكُمْ وَلَلْمَاتُوكُمْ ، فَإِنْ الْمُؤْلُومُ مَنْ يَقَالِلُوكُم التَمْهُمْ \* وَلَوْشَاءُ اللهُ لَسَلَطُهُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ۞ سَتَجِدُونَ الْحَوْنِ مُنْ فِيزِينَ مِنْهِدُونَ الْنَالِكُمُ يَامَثُوا قَوْمَهُمْ كُلْمًا رُدُّوَا لِـكَ الْفِلْتُنَةِ أَرُكِمُوا فِيهَا، وَإِنْ لَمْ يَعْتَوْلُوَكُمْ وَلِلْغُوَّا الِيُكُمُّ الشَّكُمُ وَيُكِفِّنُوا الِيورَهُمْ فَغُلْنُوهُمْمُ وَاقْتُلُوهُمْ حَـيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَوَثَيِّهُمْ جَمَلُنَا ثَكُمْ مُمَنِّنًا فَ

फ़मा लकुम् फ़िल्मुनाफ़िक़ी-न फि-अतैनि वल्लाह् अर्क-सहुम् बिमा क-सब्, अत्रीद्-न अन् तस्दू मन् अज़ल्लल्लाहु, व मंय्युज़्लिलिल्लाहु फ्-लन् तजि-द लहू सबीला (88) वद्दू लौ तक्फू स-न कमा क-फू स फ-तक्न-न सवाअन् फ्ला तत्तिखुजू मिन्हुम् औलिया-अ हत्ता यहाजिरू फ़ी सबीलिल्लाहि, फ़-इन् तवल्लौ फख्रजहम् वक्तलहम् हैस् वजल्तमहम् व ला तत्तस्त्रिज़ू मिन्हुम् वलिय्यंव्-व ला नसीरा (89) इल्लल्लजी-न यसिल-न इला कौमिम बैनकम व बैनहुम् मीसाकुन् औ जाऊकुम् हसिरत् सुदूरुहुम् अंय्युक्।तिलूकुम् औ युकातिलू कौ महुम्, व शा-अल्लाह् ल-सल्ल-तहुम् अलैकुम् फ्-लकातलूकुम् फ्-इनिअ्त-जल्कुम् फ-लम् युकातिलुक्म् व अल्कौ इलैक्म्स्स-ल-म फमा ज-अलल्लाह् अलैहिम सबीला

फिर तुमको क्या हुआ कि मुनाफिकों के मामले में दो फरीक हो रहे हो और अल्लाह ने उनको उलट दिया उनके आमाल के सबब, क्या तम चाहते हो कि राह पर लाओ जिसको गमराह किया अल्लाह ने? और जिसको गुमराह करे अल्लाह हरगिज न पायेगा त उसके लिये कोई राह। (88) चाहते हैं कि तम भी काफिर हो जाओ जैसे वे काफिर हुए तो फिर तुम सब बराबर हो जाओ, सो तुम उनमें से किसी को दोस्त मत बनाओ यहाँ तक कि वतन छोड़ आयें अल्लाह की राह में. फिर अगर इसको क्रबल न करें तो उनको पकड़ो और मार डालो जहाँ पाओ, और न बनाओ उनमें से किसी को दोस्त और न मददगार। (89) मगर वे लोग जो मिलाप रखते हैं एक कौम से कि तम में और उनमें अहद (समझौता) है या आये हैं तुम्हारे पास कि तंग हो गये हैं दिल उनके तुम्हारी लड़ाई से और अपनी कौम की लड़ाई से भी. और अगर अल्लाह चाहता तो उनको तुम पर जोर (ताकत) दे देता तो जरूर लड़ते तमसे. सो अगर यक्सू (एक तरफ़) रहें वे तुम से फिर तुम से न लड़ें और पेश करें तम पर सुलह तो अल्लाह ने नहीं दी तुमको उन पर राह । (90) अब तम देखोगे एक और

स-तजिद्-न आ-खारी-न यरीद-न कौम को जो चाहते हैं कि अमन में रहें अंय्यज्मनूकुम् व यज्मन् कौमहम्. तम से भी और अपनी कौम से भी, जब कुल्लमा रुद्दू इलल्-फित्ननित उर्किस कभी लौटाये जाते हैं वे फसाद की तरफ फीहा, फ-इल्लम् यञ्ज-तजिलुकुम् व तो उसकी तरफ लौट जाते हैं, फिर अगर युल्कू इलैकुमुस्स-ल-म व यकुपकू वे तुम से यक्स न रहें और न पेश करें ऐदि-यहुम् फ्ख़ुज़ूहुम् वक्तुलूहुम् हैसु तम पर सलह और अपने हाथ न रोकें. सिक्फ़्तुमूह्म्, व उला-इकुम् जञ्जला तो उनको पकड़ो और मार डालो जहाँ लकुम् अलैहिम सुल्तानम् पाओ. और उन पर हमने तुमको दी है मुबीना (91) 🌣 खली सनद। (91) 🏶

## खुलासा-ए-तफ़सीर

तीन अलग-अलग गिरोहों का बयान और उनके अहकाम

#### पहले फ़िर्के का बयान

(जब तुम इन मुर्तद लोगों की हालत देख चुके) फिर तुमको क्या हुआ कि इन मुनाफिकों के बारे में तुम (मतभेद करके) दो गिरोह हो गये (कि एक गिरोह इनको अब भी मुसलमान कहता है) हालींकि अल्लाह तअग्रता ने इनको (इनके ऐलानिया कुफ़ की तरफ) अच्टा फेर दिया। उनके (बुरे) अमल के सब्ब । तह बुरा अमल इरावी तौर पर दारुल-इस्लाम को बावजूद हुएदरत के छोड़ देने के जैसा और कुफ़ की निजानी थी, और वास्तव में तो वे पहले भी मुसलमान न हुए थे और इसी वजह से उनको मुनाफिक कहा) क्या तुम लोग (ऐ वह गिरोह! जिनको इस दारुल-इस्लाम के छोड़ने का कुफ़ की निजानी होना मालूम नहीं) इसका इरावा रखते हो कि ऐसे लोगों को हिटायत करों जिनको अल्लाह तआ़ला ने (जबकि उन लोगों ने गुमराही इंहिक्तयार की) गुमराही में जल रखा है (जैसा कि अल्लाह तआ़ला की आ़दत है कि किसी काम के इरादे के वज़त उस काम को पैदा कर देते हैं, मतलब यह है कि और जिसको अल्लाह तआ़ला गुमराही में जाल दें उसके (मोमिन होने के) लिए कोई सबील न पाओंगे (यस उन लोगों को मोमिन न कहना चाहिये और लात वे खुद क्या मोमिन होंगे उनके कुफ़ में आगे बढ़ने की तो यह हालत है कि वे) इस तमन्ता में हैं कि जैसे वे काफिर हैं सुम भी (खुदा न करें) काफिर बन जाओ, जिसमें दुम और स बह कर करें हो जाओ। सो (उनकी

जब यह हालत है तो) उनमें से किसी को दोस्त मत बनाना (यानी किसी के साय मुसलमानों जैसा बर्ताय पत करना, क्योंकि दोस्ती के जवाज़ के लिये इस्लाम शर्त है) जब तक कि वे अल्लाह को राह में (यानी इस्लाम को मुकम्मल करने के लिये) छिजरत न करें (क्योंकि उस वक्त हिजरत का वह हुक्म था जो जब अल्लाह और राहुत के इक्तार और गवाही का है और इस्लाम के मुकम्मल होने की केंद्र इसलिये है कि ख़ाती दारुल-इस्लाम में आना काफी नहीं, यूँ तो व्यापारी काफिए भी जा जाते हैं, बल्कि इस्लामी हैसियत से आयें, यानी इस्लाम भी जा जाते हैं, बल्कि इस्लामी हैसियत से आयें, यानी इस्लाम भी जाहिर करें ताकि इक्तार व हिजरत दोनों को जमा करने वाले हो जायें। और रही दिली तस्दीक तो उसका इम्म सिर्फ अल्लाह तआ़ला ही को हो सकता है, मुसलमानों को उसकी तफ्तीश जुसरी नहीं) और अगर वे (इस्लाम से) मुँह फेरें (और काफिर ही हो) तो उनके पड़ड़ों और कल्त करो जिस जमह उनको पाओं। (यह पकड़ना या तो कल्त के लिये है या गुलाम बनाने के लिये) और न उनमें से किसी को दोस्त बनाओं और न मददगार बनाओं (मतलब यह है कि किसी हालत में उनसे कोई ताल्लुक़ न रखी न अमर में दोस्ती, न ख़ीफ में मदद तलब करने का, बल्कि अलग बलग रही)।

#### दूसरे फ़िर्क़े का बयान

मगर (उन काफिरों में) जो लोग ऐसे हैं जो कि (तम्हारे साथ समझौते से रहना चाहते हैं, जिसके दो तरीके हैं एक तो यह कि सलह के जरिये हो. यानी) ऐसे लोगों से जा मिलते हैं (यानी अहद कर लेते हैं) कि तम्हारे और उनके बीच (समझौते का) अहद है (जैसे बनु मुदलिज कि उनसे सलह हुई तो उनके साथ समझौता किये हुए भी इस हुक्म से बाहर होने में आ गये। तो बन मदलिज और भी ज़्यादा हक्म से अलग हुए) या (दूसरा तरीका यह है कि अप्रत्यक्ष रूप से सुलह हो इस तरह से कि) ख़ुद तुम्हारे पास इस हालत से आएँ कि उनका दिल तुम्हारे साथ और तथा अपनी कौम के साथ लड़ने से नाख़ुश और दूर हो (इसलिये न तो अपनी कीम के साथ होकर तुम से लड़ें और न तुम्हारे साथ होकर अपनी कौम से लडें बल्कि उनसे भी सलह रखें और तम से भी, पस दोनों तरीकों में जिस तरीके से कोई मुसालहत रखे वे जिक्र हुए हुक्म यानी पकड़े और कत्ल किये जाने से अलग हैं), और (तम उन लोगों की सलह की दरख्वास्त में अल्लाह तआ़ला का एहसान मानो कि उनके दिल में तुम्हारी हैबत डाल दी वरना) अगर अल्लाह तुआला चाहता तो उनको तम पर मसल्लत (और दिलेर) कर देता फिर वे तमसे लड़ने लगते (मगर खुदा तआ़ला ने तुमको इस परेशानी से बचा लिया) फिर अगर (सलह करके) वे तमसे अलग रहें यानी तमसे न लड़ें और तमसे मामला सीधे और सही तरह रहने का रखें (इन सब अलफाज़ का मतलब यह है कि सुलह से रहें, कई लफ़्ज़ ताकीद के लिये फरमा दिये) तो (उस सुलह की हालत में) अल्लाह तआ़ला ने तुमको उन पर (कुला या क़ैद वगैरह की) कोई राह नहीं दी (यानी इजाज़त नहीं दी)।

#### तीसरे फिर्के का बयान

बाज़े ऐसे भी तुमको ज़रूर मिलेंगे (यानी उनकी यह हालत होगी) कि (धोखा देने के लिये)

क्रमीर मआरिफल-क्रायान जिल्द (2)

वे यह (भी) चाहते हैं कि तुमसे भी बेखीफ होकर रहें और अपनी कौम से भी बेखीफ होकर रहें (और साथ ही इसके) जब कभी उनको (खुले मुखालिफों की तरफ से) शरारत (व फसाद) की

तरफ मृतवज्जह किया जाता है (यानी उनसे मुसलमानों से लड़ने के लिये कहा जाता है) तो वे (फ़ौरन) उस (शरास्त) में जा गिरते हैं (यानी मुसलमानों से लड़ने को तैयार हो जाते हैं और वह द्योखे से सुलह तोड़ देते हैं) सो ये लोग अगर (सुलह तोड़ दें और) तुमसे (यानी तुम्हारी लड़ाई से) किमारा करने वाले न हों और न तुमसे सलामत-रवी रखें और न अपने हायों को (तुम्हारे मुकाबले से) रोकें (सब का मतलब पहले गुज़रे के मुताबिक एक ही है कि सुलह तोड़ दें) तो तुम (भी) उनको पकड़ो और कला करो जहाँ कहीं उनको पाओ। और हमने तमको उन पर साफ

हज्जत दी है (जिससे उनका कला करना जाहिर है और वह हज्जत उनका अहद और समझौता मआरिफ व मसाईल

उक्त आयतों में तीन फिक़ों का बयान है, जिनके मुताल्लिक दो हुक्म मज़कूर हैं, वाकिआत तन फिर्कों के निम्नलिखित रिवायतों से वाजेह होंगे।

पहली रिवायत

तोड़ना है)।

अब्द बिन हुमैद रह. ने मुजाहिद रह. से रिवायत किया कि मक्का के कुछ मुश्लिक मदीना आये और ज़ाहिर किया कि हम मुसलमान और मुहाजिर होकर आये हैं, फिर मुर्तद हो गये (यानी इस्लाम से फिर गये) और हज़रत रसूले मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से तिजारत का सामान लाने का बहाना करके फिर मक्का चल दिये और फिर न आये। उनके बारे में मसलमानों की राय भिन्न और अलग-अलग हुई, कुछ ने कहा कि ये काफिर हैं, कुछ ने कहा ये मोमिन हैं अल्लाह तआला ने उनका काफिर होना आयतः

فَمَالَكُمْ فِي الْمُنْفِقِيْنَ فِئَتَيْن (यानी आयत 88) में बयान कर दिया और उनके कृत्ल करने का हुक्म दिया।

हजरत हकीमुल-उम्पत मौलाना अशरफ अली थानवी रह. ने फरमाया कि उनका मुनाफिक

कहना इस मायने में है कि जब इस्लाम का दावा किया था तब भी मुनाफिक थे, दिल से ईमान न लाये थे, और मुनाफिक लोग अगरचे कुल न किये जाते थे लेकिन तभी तक कि अपना कुफ्र हुपाते थे, और उन लोगों का इस्लाम से फिर जाना ज़ाहिर हो गया था। और जिन्होंने मुसलमान

कहा शायद अच्छे गुमान की वजह से कहा हो, और उनके इस्लाम से फिर जाने की दलीलों में कुछ तावील कर ली होगी, और उस तावील (मतलब बयान करने) की बुनियाद सिर्फ अपनी राय पर होगी, जिसकी ताईद शरई दलील से न होगी, इसलिये मोतबर नहीं रखी गई।

. दूसरी रिवायत

इब्ने अबी शैबा रह. ने हसन रहमतुल्लाहि अ़लैहि से रिवायत किया कि सराका बिन मालिव

وَ ذُوالَ تَكُفُّ وَنَ

मुदलिजी ने बदर और उहुद के वाकिए के बाद रस्लुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर होकर दरख़्वास्त की कि हमारी कौम बनी मुदलिज से सुलह कर लीजिये। आपने हज़रत ख़ालिद रज़ियल्लाह अन्ह को सलह की कार्रवाई पूरी करने के लिये वहाँ भेज दिया। सलह (समझौते) का मजमन यह थाः

''हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम के ख़िलाफ किसी की मदद न करेंगे और क़रैश मुसलमान हो जायेंगे तो इम भी मसलमान हों जायेंगे और जो कौमें हम से ज़ड़ेंगी वो भी दस समझौते में हमारी शरीक हैं।"

इस पर यह आयतः

اللا الله في يَصِلُون .... الخ (यानी आयत 89, 90) नाजिल हुई।

#### तीसरी रिवायत

हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया गया कि आयतः

سَتَجِدُوْنَ اخَرِيْنَ....الخ

الرق له

(यानी आयत नम्बर 91) में जिनका ज़िक्र है मुराद उनसे असद और गृंतफ़ान कबीले हैं कि मदीना में आये और ज़ाहिर में इस्लाम का दावा करते और अपनी कौम से कहते कि हम तो बन्दर और अ़क्रब (बिच्छू) पर ईमान लाये हैं, और मुसलमानों से कहते कि हम तुम्हारे दीन पर हैं। और इमाम ज़स्हाक रह. ने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाह अन्ह से यही हालत बनी अब्दहार की नकल की है, पहली और दूसरी रिवायत रूहुल-मज़ानी और तीसरी मज़ालिम में है।

हजरत यानवी रहमतल्लाहि अलैहि ने फरमाया कि तीसरी रिवायत वालों की हालत पहली रिवायत बालों के जैसी हुई कि देलील से उनका पहले ही से मुसलमान न होना साबित हो गया,

इसी लिये उनका हुक्म दूसरे आम काफिरों की तरह है, यानी समझौते की हालत में उनसे किताल (जंग) न किया जाये और समझौता न होने की सूरत में किताल किया जाये। चनाँचे पहली रिवायत वालों के बारे में दसरी आयत यानी:

فَانْ تَهَ لَهُ ا فَخُذُوا هُمْ وَ اقْتُلُوا هُمْ

(आयत 89) में गिरफ्तार करने और कत्ल का हक्म और तीसरी आयतः

الَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ ..... الخ

(आयत 90) में समझौते में उनका हुक्म से अलग होना मौजूद है, जिनकी सुलह और समझौते का ज़िक्र दूसरी रिवायत में है और उनको इस हुक्म से बाहर रखने की ताकीद के लिये फिर 'फ-इनिअत-जलकम....' की वजाहत कर दी।

और तीसरी रिवायत वालों के बारे में चौथी आयत वानी:

(आयत 91) में बयान फरमा दिया कि अगर ये लीग तुमसे किनारा नहीं करते बिक्त मुकातला (जंग) करते हैं तो तुम इनसे जिहाद करो। इससे यह मालूम होता है कि अगर वे सुलह करें तो उनसे किताल (जंग और मुकाबला) न किया जाये। (बयानल-क्ररधान)

खलासा यह कि यहाँ तीन फिकों (जमाअतों) का जिक्र फरमाया गयाः

 जो बावजूद सुदरत व ताकृत के हिजरत न कों (जबिक उस जुमाने में इस्लाम की शर्त हिजरत करना था) या हिजरत करने के बाद दारुल-इस्लाम (मुसलमानों के इलाके) से निकल कर अरुल-हरब (काफिरों के इलाके) में चले जायें।

2. मुसलमानों से जंग न करने का समझौता खुद कर लें या ऐसा समझौता करने वालों से समझौता कर लें।

हसझाता कर ला । 3. जो वक्ती हालात को टालने की गर्ज़ से सुलह कर लें और जब मुसलमानों के ख़िलाफ जा की दावत दी जाये तो उसमें आरीक हो जायें और अपने अहद पर कायम न रहें।

पहले फुरीक का हुक्म आम काफिरों की तरह है। दूसरा फुरीक कुल और पकड़-चकड़ से बाहर है। तीसरा फुरीक उसी सज़ा का हकदार है जिसका पहला फुरीक था। इन आयतों के कुल वो हुक्म मज़कूर हैं, यानी सुलह न होने की सुरत में जंग और सुलह होने की हालत में जंग न

करना ।

# हिजरत की विभिन्न सूरतें और अहकाम

. अल्लाह तआ़ला का क़ौल है:

نَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ..... الِ

इस्लाम के शुरू ज़मामें में दारुल-कुफ़ (काफ़ितें के मुल्क) से हिजरत करना तमाम मुसलमानों पर फर्ज़ थी इसलिये अल्लाह तज़ाला ने ऐसे लोगों के साथ मुसलमानों जैसा बर्ताव करने से मना किया है जो इस फर्ज़ को छोड़ने वाले हों। फिर जब मक्का फ़तह हुआ तो सरवरे आ़लम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमायाः

لَا هِجْرَةً بَعْدَ الْفُتْحِ. (رواه البخاري)

''यानी जब मक्का फ़तह होकर दारुल-इस्लाम वन गया तो अब वहाँ से हिजरत फ़र्ज़ न रही।'' (हिजरत से सम्बन्धित बहस के लिये सुर: निसा की आयत नम्बर 100 की तफ़सीर देखिये)

यह उस ज़माने का हुक्म है जबकि हिजरत ईमान की शर्त थी, उस आदमी को मुसलमान नहीं समझा जाता था जो बावजूद ताकृत के हिजरत न करे, लेकिन बाद में यह हुक्म मन्सूख़ (रदद और खत्म) हो गया, अब यह सुरत बाक़ी न रही।

हिजरत की दूसरी सूरत यह है जो कियामत तक बाकी रहेगी, जिसके बारे में हदीस में आता

: لا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ حَتَّى تَنْقَطِعُ النَّويَةُ. ''यानी हिजरत उस वक्त तक बाकी रहेगी जब तक तौथा की कुबूलियत का वक्त बाक् है।'' (सही बुखारी)

अल्लामा ऐनी शारेह बुख़ारी ने इस हिजरत के मुताल्लिक लिखा है:

إِنَّ الْمُوادَ بِالْهِجْرَةِ الْبَاقِيَةِ هَجْوُ السَّيِّنَاتِ.

"यानी इस हिजरत से मुराद गुनाहों का छोड़ देना है।" जैसा कि एक हदीस में रस्कुल्लाह सल्ललाहु अ़लैहि व सल्लम इरशाद फरमाते हैं:

ٱلْمُهَاجِرُمَنْ هَجَرَمًا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ.

"यानी मुजाहिर वह है जो उन तमाम चीज़ों से परहेज़ करे जिनको अल्लाह तज़ाला ने हराम किया है।" (मिरकात जिल्द 1 के हवाले से)

मज़कूरा बहस से मालूम हुआ कि इस्तिलाह में हिजरत का हुक्म दो मायनों पर होता है: 1. दीन के लिये वतन छोड़ना जैसा कि सहाबा किराम रजियल्लाह अन्हम अपना वतन

मक्का छोड़कर मदीना और हब्शा तशरीफ़ ले गये।

2. गुनाहों का छोड़ना।

وَلَا تَتَّجِلُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيرُا

इस आयत से मालूम हुआ कि काफिरों से मदद चाहना हराम है। चुनौंचे एक रिवायत में आता है कि काफिरों के ख़िलाफ अन्सार ने जब यहुद से मदद तलब करने की इजाज़त आप सल्लल्लाहु अुलैंडि व सल्लम से चाही तो आपने फ्रमायाः

ٱلْخَبِيثُ لَاحَاجَةَ لَنَا بِهِمْ.

''यानी यह ख़बीस क़ौम है इसकी हमें कोई ज़रुरत नहीं।'' (तफ़सीरे मज़हरी जिल्द 2)

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِثًا إِلَّا

حَمَانًا ۚ وَمَنَ قَتَلَ مُثْوِمِنًا خَطَا فَتَخْوِيْهُ رَقِيمَةٍ مُثْوَيَنَةٍ وَدِيئةً مُسَلَمَةً إِلاَّ اصْلِهَ إِلَّا انْ
يَضَدَّاتُوا ۚ وَانْ قَالَ مُونَ قَوْمِ عَلَىٰ لِلَّاسُمُ وَهُو مُؤْمِنَ فَتَحْوِيُورُ رَقَبَهِ مُؤْمِنَةٍ ، وَإِنْ كَانَ
مِنْ قَوْمِ بَيْنِكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيْفَاتَ فَلِيانًا مُسَلَمَةً اللَّ اطْلِهِ وَتَحْوِيرُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَةٍ ،
فَمَنْ لَمْ يَجِدُ نَصِينا لَمْ شَعْرَيْنِ مُتَنَاعِعُنِي تُوبَيَّةً مِنْ اللهِ ، وَكَانَ اللهُ عَلَيْمًا حَكِيمًا ۞ وَمَنْ
يَقْتُلُ مُومِنًا مُنْعَمِنًا اللهَ وَكَانًا فِيهَا وَعَصِبَ اللهُ عَلَيْمًا وَكُونَ مُنْهَا مُعَلِيمًا مُومِنَا اللهُ عَلَيْهًا وَكُونَ عَلَىٰ إِنْهَا وَعَصِبَ اللهُ عَلَيْمًا وَكُونَ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ وَلَعَنَا وَلَعْنَا وَلَعْنَا وَلَوْنَا اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهِ وَلَوْنَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَعَنَا وَلَوْنَا مُنْ وَلَوْنَا اللهِ عَلَيْهِ وَلَوْنَا اللهِ عَلَيْهُ وَلَوْنَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْنَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْنَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَعَلَاهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ وَلَعْنَا اللهُ عَلَيْهُ وَلِينَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَعْلَىٰ وَاللّٰ الْمُؤْلِقُونَ اللّٰ الْعَلَىٰ وَعَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْنَا اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ اللّٰ الْعَلَىٰ مُنْ اللّٰ الْعِيلِيمُ اللّٰ الْفِيلُولُ مُؤْمِنًا اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْنَا اللهُ عَلَىٰ اللّٰ الْمُؤْمِلُونَ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰ الْعِلْمُ اللّٰ الْمُؤْمِلُونَ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَيْهُا وَعَلَىٰ اللّٰ الْمُؤْمِلُ اللّٰعِلَالَ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ

व मा का-न लिमुअ्भिनिन् और मुसलमान का काम नहीं कि कुल अंथ्यक्तु-ल मुअ्भिनन् इल्ला करे मुसलमान को मगर गलती से, और

ख्र-तअन् व मन् क्-त-ल मुअमिनन छा-तजन् फ्-तहरीरु र-क्-बतिम् मुअमिनतिंव्-व दि-यतुम् मुसल्ल-मतुन् इला अह्लिही इल्ला अंय्यस्सददक. फ-इन का-न मिन कौमिन अद्विल -लकम व ह-व मुअमिनून फ-तहरीरु र-क-बतिम् मुअमि-नतिन्, व इन् का-न मिन कौमिम बैनकम व बैनहम मिसाक न फ-दि-यतम मुसल्ल-मत्न इला अह्लिही व तहरीरु र-क-बतिम् मुअमि-नतिन् फ-मल्लम् यजिद् फ्सियाम् शहरैनि म-तताबिऔन तौबतम् मिनल्लाहि, व कानल्लाहु अलीमन हकीमा (92) व मंय्यक्तुल् मुज्मिनम् मु-तज्मिदन् फ्-जज़ा-उहू जहन्नम् ख़ालिदन् फीहा व गजिबल्लाह अलैहि व ल-अ-नह व अ-अद्-द लहू अज़ाबन् अज़ीमा (93)

जो कत्ल करे मुसलमान को गुलती से तो आजाद करे गर्दन एक मसलमान की और छान-बहा पहुँचाये उसके घर वालों को मगर यह कि वे माफ कर दें। फिर अगर मक्तल (कल्ल होने वाला) था ऐसी कौम में से कि वे तुम्हारे दुश्मन हैं और ख़द वह मसलमान था तो आजाद करे गर्दन एक मसलमान की. और अगर वह था ऐसी कौम में से कि तम में और उनमें अहद (समझौता) है, तो खून-बहा पहुँचाये उसके घर वालों को और आजाद करे गर्दन एक मसलमान की. फिर जिसकी मयस्सर न हो तो रोजे रखे दो महीने के बराबर, गुनाह बख्शवाने को अल्लाह से. और अल्लाह जानने वाला हिक्सत वाला है। (92) और जो कोई कत्ल करे मसलमान को जानकर तो उसकी सजा दोजछा है, पड़ा रहेगा उसी में और अल्लाह का उस पर गुजब हुआ और उसको लानत की. और उसके वास्ते तैयार किया बडा अजाब। (93)

## खुलासा-ए-तफ्सीर

और किसी मोमिन की शान नहीं कि वह किसी मोमिन को (पहल करते हुए) कृत्ल करे लेकिन गुलती से (हो जाये तो और बात है), और जो शख़्स किसी मोमिन को गुलती से कृत्ल कर दे तो उस पर (शरई तीर से) एक मुसलमान गुलाम या बाँदी का आज़ाद करना (वाजिब) है, और ख़ुन-बहा (मी वाजिब) है जो उस (मुक्तुल) के ख़ानदान वालों के (यानी उनमें जो वासिस हैं मीसित के हिस्से के बराबर) हवाले कर दी जाए (और जिसके कोई वारिस न हो तो बैतुल-माल बारिसों के कुग्यम-मक़ाम है) मगर यह कि वे हो पा (उस ख़ुन-बहा को) माफ़ कर दें (वाहे पूरा का पूरा या कुछ, उतना ही माफ़ हो जायेगा)।

और अगर वह (गुलती से मरने वाला) ऐसी कौम से हो जो तुम्हारे मुखालिफ हैं (यानी जिनसे तुम्हारी लड़ाई रहती है और उन्हीं में किसी वजह से रहता था) और वह शख़्स ख़ुद मोमिन है तो (सिफ्) एक मुसलमान गुलाम या बाँदी को आज़ाद करना (पड़ेगा, और दियत इसलिये नहीं कि अगर उस मक्तूल के वारिस मसलमान हैं तब तो वह इस्लामी हुकूमत के मातहत न होने के सबव मुस्तहिक नहीं, और अगर काफिर हैं तो उस सूरत में दियत बैतूल-माल का हक होती, और दारुल-हरब से दारुल-इस्लाम के बैतुल-माल में तर्का लाया नहीं जाता) और अगर वह (ग़लती से कल्ल होने वाला) ऐसी कौम से हो कि तुममें और उनमें मुआहदा (सुलह या ज़िम्मा का) हो (यानी ज़िम्मी या सुलह वाले या अमन पाये हुए हो) तो ख़ुन-बहा (भी वाजिब) है जो उस (मक्तूल) के ख़ानदान वालों के (यानी उनमें जो वारिस हैं उनके) हवाले कर दी जाए (क्योंकि काफिर काफिर का वारिस होता है) और एक मुसलमान गुलाम या बाँदी को आज़ाद करना (पड़ेगा), फिर (जिन सुरतों में गुलाम बाँदी का आजाद करना वाजिब है) जिस शख़्स को (गुलाम बाँदी) न मिले (और न इतने दाम हों कि खरीद सके) तो (उसके जिम्मे बजाय इस आज़ाद करने के) लगातार दो महीने के रोज़े हैं (यह आज़ाद करना और वह न हो सके तो रोज़े रखना) तौबा के तौर पर (है), जो अल्लाह की तरफ से मुक्रिर हुई है (यानी इसका यह तरीका शरीअ़त ने मुक्र्रर किया है), और अल्लाह तआ़ला बड़े इल्म याले, बड़ी हिक्मत वाले हैं (अपने इल्म व हिक्मत से मस्लेहत के मुनासिब अहकाम मुकर्रर फरमाये हैं, यह अलग बात है कि हर जगह हिक्मत बन्दे को मालुम न हो)।

और जो शख़्स किसी मुसलमान को जान-बूझकर कुला कर डाले तो उसकी (असली) सज़ा (तो) जहन्तम (में इस तरह रहना) है कि हमेशा-हमेशा को उसमें रहता (लेकिन अल्लाह तआला का फुल्ल है कि यह असली सज़ा जारी न होगी बल्कि ईमान की बरकत से आख़िरकार निजात हो जायेगी) और उस पर (एक निर्धारित मियाद तक के वास्ते) अल्लाह तआला गजबनाक होंगे और उसको अपनी (ख़ास) रहमत से दूर कर देंगे, और उसके लिए बड़ी सज़ा (यानी दोज़ख़ की सजा) का सामान करेंगे।

# मआरिफ् व मसाईल

## इन आयतों के मज़मून का पीछे से संबन्ध

ऊपर से कला व किताल (जंग व जिहाद) का ज़िक्र चला आ रहा है, और कला की शुरू में कुल आठ सूरतें हैं, क्योंकि मक्तूल चार हाल से ख़ाली नहीं है- या मोमिन है, या जिम्मी, या सलह वाला व अमन लिया हुआ है या हर्बी है। और कल्ल दो तरह का है- या तो जान-बुझकर या गुलती से। पस इस एतिबार से कृत्ल की कुल आठ सूरतें हुई- अव्यल मोमिन का जान-बुझकर कुल, दूसरे मोमिन का ग़लती से कुल, तीसरे ज़िम्मी का जान-बूझकर कुल, चौथे जिम्मी का गलती से कत्ल, पाँचवे सुलह किये हुए शख्स का जान-बूझकर कत्ल, छठे सुलह वाले

का ग़लती से कुल, सातवें हबीं का जान-बूझकर कुल, आठवें हबीं का गुलती से कुला।

इन सूरती में देश का अपने पाना भागान्युक्तकर कुरत, आपने रुना का तुरिता से कुरता । इन सूरती में से कुछ का हुक्स तो ऊपर मालूग हो चुका कुछ का आमे मज़कूर है, और कुछ का हदीस में मीज़ूद है। चुनांचे पहली सूरत का हुनियाची हुक्स यागी किसास (खून के बदले खून का हुक्स) सुरः ब-कुरह में मज़कुद है और आख़िरत का हुक्स आगे आयत नम्बर 93 में आता

है। और दूसरी सूरत का बयान अल्लाह तज़ाला के क़ील: وَمَاكَانَ لِمُولِّمِنِ .....الى قوله...... وَمُو مُؤلِّنِ قَصْمِرِينٌ وَمُوكَانَ لِمُولِّمِنٍ اللهِ

(यानी आपत नम्बर 92) में आता है। और तीसरी सूरत का हुक्म दारे कुतनी की हदीस में है कि ज़िम्मी के बदते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मुसलमान से किसास लिया। (इसको इमाम ज़ैलई ने हिदाया को तख़रीज़ में बयान किया है)। चौथी सूरत का ज़िक्र अल्लाह तआ़ला के कील:

وَإِنْ كَانَ مِنْ قُوْمٍ ، بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْنَاقَ

وان کان بن فرم بینکم وینهم برطاق में आता है। पाँचवीं सुरत का ज़िक ऊपर के रुक्अ अल्लाह तआ़ला के क़ीलः

فَمَا جَمَلُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ سَيِّلُا में आ चुका है। छठी सूरत का हुक्म चौथी सूरत के साथ ही मज़कूर है क्योंकि भीसाक् (ज़हद व समझीता) आ़म है जो वक्ती और हमेशा के लिये दोनों को शामिल है। पस ज़िम्मी और अमन लेने वाला दोनों आ गये। दुर्रे मुख़्तार की किताबुदियात के शुरू में अमन लिये हुए श़ख़्त की दियत के वाजिब होने को सही कहा है। सातवीं और आउवीं सूरत का हुक्म खुद

शख्त की दियत के वाजिब होने को सही कहा है। सातवीं और आठवीं सूरत का हुक्म बहुन जिहाद का हुक्म शरीअत की तरफ़ से होने से ऊपर मालूम हो चुका, क्योंकि जिहाद में अहले-हरब जान-बूबकर मक्तूल होते हैं और ग़लती से होने का जवाज़ बदर्जा-ए-औला साबित होगा। (बयानक-करजान)

# कृत्ल की तीन किस्में और उनका शरई हक्म

#### पहली किस्म- जान-बूझकर

जो ज़ाहिर में इरादे से ऐसे आले (हथियार या सामान) के ज़रिये वाके हो जो लोहे का या अंगों को काटने में लोहे की तरह हो, जैसे धार वाला बाँस या धार वाला पत्थर वगैरह।

#### दूसरी किस्म- जान-बूझकर जैसा

जो जान-बूझकर तो हो मगर ऐसे आले (सामान या चीज़) से न हो जिससे अजज़ा (बदन के अंगों) में अलग-अलग करना हो सकता हो।

#### तीसरी किस्म- ग़लती और चूक से

या तो इरादे व गुमान में कि दूर से आदमी को शिकारी जानवर या लड़ने वाला काफिर

समझकर निशाना लगा दिया, या फूल में कि निशाना तो जानवर ही पर लगाया लेकिन आदमी को जा लगा। इसमें ख़ता (ग़लती) से मुग्रद बिना इसदे और बिना जाने है। पस दूसरी तीसरी दोनों फिल्में इसी में आ गई, दोनों में दियत मी है और गुनाह भी है, मगर इन दोनों मामलों में दोनों फिल्मों में फूर्ज है। दूसरी फिल्म की दियत सी ऊंट हैं चार किस्म के, यानी एक-एक किस्म के फ्वीस-पचीस। और तीसरी किस्म की दियत सी ऊंट हैं पाँच किस्म के। याने एक-एक किस्म के बीस-बीस। अलबता अगर दियत में नक्द दिया जाये तो दोनों किस्मों में दस हज़ार दिहम अर्द या एक हज़ार दीनार झरई हैं, और गुनाह दूसरी किस्म में ज्यादा है इसरे की वजह से, और तीसरी किस्म में कम सिर्फ बेयहतियाती का। (जैसा कि हिदाया में है)

चुनौंचे गर्दन आज़ाद करने का वाजिब होना तथा लफ़्ज़ तौबा मी इस पर इशारा कर रहा है जीर यह छक्कित इन तीनों की दुनिया में जारी होने वाले अहकामे शरीअत के एतिवार से हैं और गुनाह के एतिवार से जान-बुक्तर या विना जाने हुए होना, इसका मदार दिती क़स्द ब इरादे पर है जिस पर आईन्दा की वईद (सज़ा के वायदे) का मदार है, वह खुदा को मालुम है सुम्किन है कि इस एतिवार से पहली क़िस्म विना जाने-बूझे हो जाये और दूसरी किस्म जान-बुझकर हो जाये।

मसलाः ज़िक्र हुई दियत (ख़ून के मुआवज़े) की तब है जबिक मक़्तूल मर्द हो, और अगर औरत हो तो इसकी आधी है। (जैसा कि हिदाया में हैं)

मसलाः मुस्लिम और ज़िम्मी की दियत बराबर है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैक्टि व सल्लम का क़ोल है कि:

دِيَّةُ كُلِّ ذِيْ عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ أَلْفُ دِيْنَارٍ. (كذا في الهداية احرجه ابو داود في مراسيله)

मसलाः कप्रकृतर यानी गर्दन का आज़ाद करना या रोज़े रखना ख़ुद कृतिल को अदा करना पड़ता है और दियत कृतिल के मदद करने वालों पर है जिनको शरीअत की इस्तिलाह में आकिला कहते हैं। (वयानुल-कुरआन)

यहाँ यह शुझ्चा न किया जाये कि कृतिल के जुर्म का बोझ उसके सरपरस्तों और मददगारों पर क्यों डाला जाता है, क्योंकि वे तो बेकसूर हैं? वजह दर असल यह है कि इसमें कृतिल के सरपरस्त भी कृसूरवार होते हैं कि उन्होंने उसको इस किस्म की बेएहतियाती करने से रोका नहीं और दियत के ख़ौफ़ से आईन्दा वे लोग उसकी हिफाज़त में कोताही न करेंगे।

मसलाः कफ़्फ़ारे में बाँदी गुलाम बराबर हैं, लफ़्ज़ रक्**बा** आम है अलबत्ता उनके बदनी हिस्से सही सालिम होने चाहियें।

मसलाः मक्तूल की दियत शरई वारिसों में तक्तीम होगी और जो अपना हिस्सा माफ कर देगा उस कद्र माफ हो जायेगी और अगर सब ने माफ कर दिया तो सब माफ हो जायेगी।

मसलाः जित मक्तूल का कोई शरई वारिस न हो उसकी दियत बैतुल-माल (इस्लामी सरकारी ख़ज़ाने) में दाख़िल होगी, क्योंकि दियत तर्का (छोड़ा हुआ माल) है और तर्के का यही हुक्म है। (बयानुल-क़ुरआन) मसला: अहद व समझीते जाले (जिम्मी या जमन पाये हुए) के बारे में जो दियत वाजिब है जाहिर यह है कि उस बख़त है जब उस ज़िम्मी या जमन लेने वाले के घर वाले मौजूद हों, और जगर उसके घर वाले न हों या वे मुसलमान हों और मुसलमान काफिर का वारिस हो नहीं सकता इसलिये वह एक तरह से न होना है, तो अगर वह ज़िम्मी है तो उसकी दियत बैतुल-माल में दाख़िल की जायेगी क्योंकि ज़िम्मी लावारिस का तका जिसमें दियत दाख़िल है बैतुल-माल में

आता है (जैसा कि दुर्रे मुख़्तार में है), वरना वाजिब न होगी। (वयानुल-हुरजान)
मसला: रोज़े में अगर मर्ज़ (बीमारी) वगैरह की वजह से सिलसिला (निरन्तरता) बाक़ी न
रहा हो तो नये सिरे से रखने पड़ेंगे, अलबत्ता औरत के हैज़ (माहबारी) की वजह से सिलसिला
ख़त्म नहीं होगा।
मसला: अगर किसी उज्ज से रोज़े पर हुदरत (ताकृत) न हो तो क़ुदरत तक तौवा किया

या अय्युहल्लजी-न आमन् इजा ज्रस्तुम् फी सबीलिल्लाहि फ्-तबय्यन् व ला तक्रूल् लिमन् अल्का इलैकुमुस्सला-म लस्-त मुअ्मिनन् तब्सग्-न अ-रजल् हयातिद्दुन्या फ्-िअन्दल्लाहि मगानिमु कसीरतुन्, कजालि-क कन्तम मिन् कब्ल्

ऐ ईमान वालो! जब सफ्त करो अल्लाह की राह में तो तहकीक कर लिया करो और मत कहो उस शख़्स को कि जो तुम से सलामु अलैक करे कि तू मुसलमान नहीं, तुम चाहते हो असबाव दुनिया की ज़िन्दमी का, सो अल्लाह के यहाँ बहुत ग़नीमतें (माल व इनामात) हैं, तुम भी तो ऐसे ही थे इससे पहले, फिर अल्लाह ने तुम पर फ्ल्ल किया, सो अब तहकीक

وَكُانَ اللَّهُ عَقْوُرًا رَّحِيمًا فَ

कर लो बेशक अल्लाह तुम्हारे कामों से फ-मन्नल्लाह अलेक्म फ्-तबय्यन्, खबरदार है। (94) बराबर नहीं बैठ रहने इन्नल्ला-ह का-न बिमा तजुमलू-न वाले मुसलमान जिनको कोई उज्र (बहाना खबीरा (94) ला यस्तविल काजिद्-न और मजबूरी) नहीं, और वे मुसलमान जो मिनल मुजुमिनी-न गैरु उलिज्ज्-सरि लड़ने वाले हैं अल्लाह की राह में अपने वल्मुजाहिदू-न फी सबीलिल्लाहि माल से और जान से, अल्लाह ने बढ़ा बि-अम्वालिहिम् व अन्फ् सिहिम्, दिया लडने वालों का दर्जा अपने माल फ ज्जा लल्लाहुल्-म्जाहिदी-न बि-अम्वालिहिम् व अन्फ्रुसिहिम् और जान से बैठ रहने वालों पर, और हर एक से वायदा किया अल्लाह नै अलल-काअिदी-न द-र-जतन्, व भलाई का और ज़्यादा किया अल्लाह ने क ल्लंव-व-अ दल्लाहल-हस्ना, व लडने वालों को बैठ रहनें वालों से अन्रे फुज्ज़-लल्लाहुल् मुजाहिदी-न अलल्-अजीय में। (95) जो कि दर्जे हैं अल्लाह काञिदी-न अन्तन् अजीमा (95) की तरफ से और बड़िशश है और द-रजातिम मिन्ह व मिर्फ्-रतंव-व मेहरबानी है, और अल्लाह है बख्शने कानल्लाह रहम-तन. गुफूर(हीमा (96) 🌣 वाला मेहरबान । (96) 🌣

### खुलासा-ए-तफ़सीर

ऐ ईमान वालो! जब तुम अल्लाह की राह में (यानी जिहाद के लिये) त्रफ्त किया करों तो हर काम को (कृत्त या और कुछ हो) तहकींक करके किया करों, और ऐसे शह्स को जो कि तुम्हारे सामने फ्रांमंवरदारी (की निशानियों) ज़ाहिर करे (जैसे किलमा पड़ना या मुसलमानों के तरीक़ एर सलाम करना) यूँ मत कह दिया करों कि तू (दिल से) मुसलमान नहीं (सिर्फ अपनी जान बचाने को झूठ-मूट इस्लाम का इज़हार करता है), इस तौर पर कि तुम दुनियावी ज़िन्दगी के सामान की इच्छा करते हो, क्योंकि खूत के पास (यानी उनके इल्प य कुद्धतर में तुम्करे लिये) बहुत गृंगीमत के माल हैं (जो तुमको जायज़ तरीक़ों से मिसेंगे, और याद तो करों कि) पहले (एक ज़माने में) तुम भी ऐसे ही थे (कि तुम्हरे इस्लाम के ख़ुब्ल होने का मचार सिर्फ दुम्लाग दावा ब इज़हार था) फिर अल्लाह तआ़ला ने तुम पर एहसान किया (कि उस ज़ाहिरी इस्लाम पर इत्तित्तक्षा त्या आर बातिनी तहकींक व चुस्तज़ पर मौकूफ़ न रखा) सो (जरा) गौर (तों) करों, बेझक अल्लाह तआ़ला तुम्हर्स अपल की पूरी ख़बर रखते हैं (कि बाद इस हुक्म के बीन

इस पर अपल करता है कीन नहीं करता। सवाब में) बराबर नहीं ये मुसलमान जो बिना किसी जब के घर में बैठे रहें (यानी जिहाद में न जाये) और वे लोग जो अल्लाह की राह में अपने मालों और अपनी जानों से (यानी मालों को छुर्च करके और जानों को छाज़िर करके) जिलद करें, (बल्क) अल्लाह तआ़ला ने उन लोगों का दजा बहुत ज्यादा बनाया है जो अपने मालों और जानों से जिहाद करते हैं घर में बैठने वालों के मुकाबले में, और (बूँ फ़र्ज़ ऐन न होने की वजह से मुनाह उन बैठने वालों पर भी नहीं बिल्क ईमान और दूसरे ज़लरी फ़राईज़ पूरे करने की वजह से ज़लाह तआ़ला ने सबसे (यानी मुजाहिदों से भी और घर बैठ रहने वालों से भी) अच्छे घर का (यानी जन्नत का आख़िदत में) वायदा कर रखा है। और (ऊपर जो सिक्षिप्त रूप से कहा गया है कि मुजाहिदीन का बड़ा दर्जों है उसका मतलब यह है कि) अल्लाह तआ़ला ने (उक्त) मुजाहिदीन को घर में बैठने वालों के मुकाबिदीन को घर में बैठने वालों के मुकाबले में बड़ा अज़े अज़ीम दिया है (वह दर्जा यही अज़े अज़ीम है। इस सिहिप्तता की तफ़सील बयान फ़रमाते हैं) यानी (ज्यादा आमाल की वजह से जो मुजाहिद से सादिर होते हैं सवाब के) बहुतन्से दर्ज जो अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से मिलेंगे और (मुनाहों की) मग़फ़िरत और रहमत (यह सब अज़े ज़ज़ीम की तफ़सील हुई), और अल्लाह तआ़ला बड़े मग़फ़िरत वाले, बड़े रहमत वाले हैं।

## मआरिफ़ व मसाईल

## इन आयतों के मज़मून का पीछे से संबन्ध

पिछली आयतों में मोमिन के कला करने पर सद्धा वर्डद (सजा की धमकी) बयान फ्रामाई है, आये यह फ्रामादी हैं कि अहकामें शरीज़त के जारी होने में मोमिन होने के लिये सिर्फ ज़ाहिरी इस्लाम काफी है, जो शख़्स इस्लाम का इज़हार करे उसके कला से हाथ रोकना बाज़िब है और सिर्फ शंक व शुव्हें की वजह से बातिन की खोज़-बीन करना और इस्लामी अहकाम के जारी करने में उसके यक़ीनी ईमान के सुबूत का मुन्तिज़र रहना जायज़ नहीं, जैसा कि कुछ सहाया किराम से बाज़ गुजवात (इस्लामी जंगों) में इस किरम की चूक वाके हुई कि कुछ लोगों ने अपने जायों को माने जायों के अपने अलावों में इस किरम की चूक करके कला कर डाला और मज़तूल का माल गुनीमत में ले लिया। जल्लाह तआ़ला ने इस पर बन्दिश लगायी और बूँकि उस वक़्त तक सहाबा किराम को यह मसला स्पष्ट तौर पर मालूम न था इसिलिये सिर्फ तंबीह व चेतावनी पर बस किया और इस ऐस पर उनके लिये कोई बईद (सज़ा का ऐलान) नाज़िल नहीं फरामई। (बयानुल-हुरआन)

मुसलमान समझने के लिये इस्लामी निशानियाँ काफी हैं, अन्दरूनी तफ्तीश करना जायज नहीं

ज़िक की गयी तीन आयतों में से पहली आयत में यह हिदायत की गई है कि जो शख़्त

अपना मुसलमान होना ज़ाहिर करे तो किसी मुसलमान के लिये जायज़ नहीं कि बगैर तहकीक के उसके कौल को निफाक पर महमूल करे। इस आयत के नाज़िल होने का सबब कुछ ऐसे वाकिआत हैं जिनमें बाज़ सहाबा किराम राज़ियलाहु अन्हम से इस बारे में चूक हो गई थी।

चुनौंचे तिर्मिज़ी और मुस्तद अहमद में हज़्रत अ़बुल्लाह विन अ़ब्बास रिज़्यल्लाह अ़न्तु से मन्द्रूल है कि क़बीला बन्नू सुलैम का एक आदमी सहावा किराम की एक जमाज़त से मिला, जबिक वे हज़्यत जिहाद के लिये जा रहे थे। यह आदमी अपनी बक़िरियों च्रा रहा था, उसने हज़्यते सहावा को सलाम किया जो अ़मली तौर पर इस चीज़ का इज़्हार या कि मैं मुसलमान हूँ। सहावा किताम रिज़्यलाह अ़न्तुम ने समझा कि इस वक्त इसने सिफ़् अपनी जान व माल बयाने के लिये यह फ़्रेब किया है कि मुसलमानों की तरह सलाम करके हम से बच्च निकते। चुनौंचे उन्होंने उसको क़्ला कर दिया और उसकी बक़िरयों को माले गृनीमत क़रार देकर रस्तुल्लाह सल्ल्लाह अ़लेहि व सल्लम की छ़िद्यतम में पेश्व किया। इस पर यह आयत नाज़िल हुई कि जो शख़्स आपको इस्लामी तरीक़े पर सलाम करे तो बग़ैर तहक़ीक़ के यह न समझो कि उसने फ़्रेस की वजह से अपने आपको मुसलमान ज़ाहिर किया है और उसके माल को माले गृनीमत समझकर हासिल न करो। (इब्ने क़तीर)

और हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रिज़यल्लाह अन्तु से एक दूसरी रिवायत है जिसको इमाम बुढ़ारी ने मुद्रहासर तीर पर और बज़ार ने विस्तृत तीर पर नक़त किया है कि रस्नुल्लाह सल्ललाहु अलैिंह व सल्लम ने मुजाहितीन का एक दस्ता भेजा, जिनमें हज़रत मिकुदाद बिन अस्पद रिज़यल्लाह अन्तु भी थे, जब वह मौके पर पहुँचे तो सब लोग माग गये सिर्फ एक शहब उद्धार पाया जिसके पास बहुत माल या, उसने सहावा किराम के सामने कहा 'अश्वरु अल्ला इलाव इल्लाल्लाह' मगर हज़रत मिकुदाद रिज़यल्लाह जुन्तु ने यह समझकर कि दिल से नहीं कहा बिक्त रिफ्ज जान व माल बचाने के लिये इल्लाम का क्रतिमा पढ़ रहा है उसकों कृत्त कर दिया। समय में मौजूद हज़रात में से एक सहावी ने कहा कि आपने बुरा किया कि एक ऐसे शहब को कृत्त कर दिया जिसने 'ला इला-इ इल्लाल्लाह' को गयाही दी थी, मैं अगर आप सल्लल्लाहु अलैिंह व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हो गया तो इस वाक़िए का ज़रूर जिक्र करूंगा। जब ये लोग मदीना वापस आये तो रस्तुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहिं व सल्लम की यह वाक़िआ़ सुनाया। आपने हज़रत मिकुदाद को बुलाकर साइत तंबीह फ़रमाई और फ़रमाया'कि क़ियामत के दिन तुम्हारा क्या जाबा होगा जब किताम ला इला-इ इल्लल्लाह कुमेर फ़रमाई और फ़रमाया'कि क़ियामत के दिन तुम्हारा क्या जाब होगा जब किताम ला इला-इ इल्लल्लाह तुम्हार मुकाबले में दावेदार होगा। इस चाक़िए पर यह अस्पत निजत हुई:

لَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَمَ لَسْتَ مُوْمِنًا

मज़कूरा आयत के बारे में इन दो वाकिछात के छ़लावा दूसरे वाकिछात भी मन्कूल हैं लेकिन मुरुक्किक उलेमा-ए-तफ़सीर ने फ़रमाया कि इन रिवायतों में कोई टकराव नहीं हो सकता कि ये चन्द वाकिछात मज़पूर्द हैसियत से आयत के उतरने का सबब हुए हों।

आयत के अलफाज़ में 'अल्का इलैकुमुस्सला-म' इरशाद है। इसमें लफ़्ज़ ''सलाम'' से अगर

इस्तिलाही (रिवाजी) सलाम मुराद लिया जाये तब तो पहला वाकिजा इसके साथ ज़्यादा फिट बैठता है, और अगर सलाम के लफ्ज़ी मायने सलामत और इताज़त (ताबेदारी) के लिये जायें तो ये सब वाकिज़ात इसमें बराबर हैं। इसी लिये अक्सर हज़रात ने ''सलाम'' का तर्जुमा इस जगह इताज़त (फरमॉबरवारी) का किया है।

वाकिए की तहकीक के बग़ैर फ़ैसला करना जायज़ नहीं

इस आयत के पहले जुमले में एक आम हिदायत है कि मुसलमान कोई काम बिना तहकीक के सिर्फ गुमान पर न करें। इरशाद है:

اصَرَبْتُمْ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا

यानी "तुम अल्लाह की राह में सफ्र किया करों तो हर काम तहकीक के साथ किया करों।" महज् ख़्याल और गुनान पर काम करने से कई बार ग़लती हो जाती है। इसमें सफ्र की कैद भी इस वजह से जिक्र की गई कि ये वाकिआत सफ्र ही में पेश आये या इस वजह से कि शुब्सत उमूमन सफ्र में पेश आते हैं, अपने शहर में एक दूसरे के हालात से आम तौर पर जानकारी होती है, बरना असल हुक्म आम है, सफ्र में हो या वतन में रहने की हालत में, बगैर तहकीक के किसी अमल पर कटम बढ़ाना जायज नहीं। एक हदीस में रसुलुल्लाह सल्ललाहु अलैहि व सल्लम का इरआद है- "सीच समझकर काम करना अल्लाह तआ़ला की तरफ से है, अंगी जल्दबाजी शैतान की तरफ से।" (बहरे ग़हीत)

दूसरे जुमले यानीः

تَبْتَغُوْنَ عَرَضَ الْحَيْوَةِ الدُّنْيَا

में इसी रोग की इस्लाह है जो इस ग़लती को करने का कारण हुआ। यानी दुनिया की दौलत यानी माले गृनीमत हासिल होने का ख़्याल।

आगे यह भी बतला दिया कि तुम्हारे लिये अल्लाह तआ़ला ने ग़नीमत के माल बहुत से मुक्त और मुक्दर कर रखे हैं तुम मालों की फिक्र में न पड़ों। इसके बाद एक और तंबीह फ़रसाई कि ज़रा इस पर भी तो नज़र डालों कि पहले तुम में भी तो बहुत से हज़रात ऐसे ही थे कि मक्का मुकर्रमा में अपने इस्लाम व ईमान का ऐलान नहीं कर सकते थे, फिर अल्लाह जा़ाला ने तुम पर एहसान किया कि कािएरों के घेरे से निजात दे दी, फिर तुमने इस्लाम का इज़्हार किया। तो क्या यह मुश्किन नहीं कि वह शह़्स जो इस्लामी लश्कर को देखकर किलाम पढ़ हा है वह हक़ीकृत में पहले से इस्लाम का मोतिकृद हो मगर कािएरों के ख़ीफ़ से इस्लाम का चक्र हा उस कि यह शह़्स में उस वहन उसने पाया था, उस वक्ष उस्तामी लश्कर को देखकर इज़्हार किया, या कि शुह्त में जब तुमने इस्लाम के किलमा को पढ़कर अपने आपको मुक्तमान कहा तो उस वक्ष तुम्हें मुक्तमान कहा तो उस वक्ष तुम्हें पुल्ताम के लिये शरीख़त ने यह कैंद नहीं लगाई थी कि तुम्हारे दिलों को टटोलें, और दिला में इस्लाम का सुन्तु निले तब तुम्हें मुक्तमान करार दें, बल्क सिर्फ़ इस्लाम का

कितमा पढ़ लेने को तुम्हारे मुसलमान कृपार देने के लिये काफी समझा गया था, इसी तरह अव जो तुम्हारे सामने किलमा पढ़ता है उसको भी मुसलमान समझो।

# अहले किब्ला को काफिर न कहने का मतलब

इस आयते करीमा से यह अहम मसला मातूम हुआ कि जो शख़्स अपने आपको मुसलमान बतलाता हो चाहे कलिमा पढ़कर या किसी और इस्लामी शिजार (निशानी) का इज़हार करके जैसे अज़ान, नमाज़ वगैरह में शिक्तंत करें तो मुसलमानों पर लाज़िम है कि उसको मुसलमान समझें और उसके साथ मुसलमानों जैसा मामला करें। इसका इन्तिज़ार न करें कि वह दिल से मुसलमान हुआ है या किसी मस्लेहत से इस्लाम का इज़हार किया है।

और इस मामले में उसके आमाल पर भी मदार न होगा। फूर्ज़ कर लो कि वह नमाज़ नहीं पढ़ता, रोज़ा नहीं रखता और हर किस्म के गुनाहों में मुलव्यस है, फिर भी उसको इस्लाम से ख़ारिज़ कहने का या उसके साथ काफिरों का मामला करने का किसी को हक नहीं। इसी लिये इमामे आज़म रह. ने फ्रसायाः

لَا نُكَفِّرُ اَهُلَ الْقِبْلَةِ بِذَنْبٍ

"यानी हम अहले किब्ले को किसी गुनाह की वजह से काफिर नहीं कहते।"

हदीस की कुछ दिवायतों में भी इस किस्स के अलफ़ाज़ बयान हुए हैं कि अहले किस्ता को काफ़ित न कहो, चाहे वह कितना ही गुनाहगार व बुरे अ़मल वाला हो।

मगर यहाँ एक बात ख़ास तौर पर समझने और याद रखने की है कि हुरआन व हदीस से यह साबित है कि जो झ़ड़्स अपने आपको मुसलमान कहे उसको काफ़िर कहना या समझना आयजु नहीं। इसका वाजेंद्र मतलब यह है कि जब तक उससे किसी ऐसे कृति व परेत का सदूर न हो जो झुड़्त की यकीनी अ़लामात (पहचान) है उस बक्त तक उसके इकरारे इस्ताम को सही करार देकर उसको मुसलमान कहा जायेगा, और उसके साथ मुसलमानों जैसा मामला किया जायेगा, उसकी दिली कोफ़्यतों इख़्तास या निफ़ाक़ से बहस करने का किसी को हक न होगा।

लेकिन जो शख़्स इज़हारे इस्लाम और इक़रारे ईमान के साथ-साथ कुछ कुफ़िया बातें भी बकता है या किसी चुत को सज्दा करता है या इस्लाम के किसी ऐसे हुबम का इनकार करता है जिसका इस्लामी हुबम होना कृतई और बिल्कुल स्पष्ट है, या काफ़िरों के किसी मज़ब्बी शिआ़र (निशानी व पहचान) को इख़्तियार करता है जैसे गले में जुन्नार वगैरह डालना वगैरह, वह बिला शुब्धा अपने कुफ़िया आमाल के सबब काफ़िर क्रार दिया जायेगा। उक्त आयत में लफ़्ज़ 'तबस्थन' से इसकी तरफ़ इशारा मौजूद है, बरना यबूद व ईसाई तो सब ही अपने आपको मौमिन पुस्तमान कहते थे, और मुसेलमा कज़्ज़ाब जिसको तमाम सहाबा की सर्वसम्मति से काफ़िर क्यर देकर कल्ल किया गया वह तो तिफ़ इस्लाम के किलमे का इक्रार ही नहीं बिल्क इस्लामी निशानियों नमाज़ अज़ान वगैरह का भी पाबन्द था, अपनी अज़ान में 'अश्हदु अल्ला इलान्ह इस्लस्लाह' के अलावा 'अश्हदु अन् मुस्मदर्ससुलुल्लाह' भी कहलवाता था, मगर इसके साथ वह

अपने आपको भी नबी और रसल वही वाला कहता था. जो क्ररआन व सन्नत की तालीमात का खला हुआ इनकार था, इसी की बिना पर उसको मुर्तद (इस्लाम से ख़ारिज) करार दिया गया और उसके खिलाफ तमाम सहाबा की सहमति से जिहाद किया गया।

खलासा मसले का यह हो गया कि हर कलिमा पढ़ने वाले अहले किब्ला की मुसलमान समझो, उसके बातिन (अन्दर की हालत) और दिल में क्या है. इसकी तपतीश इनसान का काम

नहीं, इसको अल्लाह तुआ़ला के हवाले करो, अलबत्ता इजहारे इस्लाम के साथ ख़िलाफ़े ईमान कोई बात उससे हो तो उसको मर्तद (दीन से फिर जाने वाला) समझो, बशर्तेकि उसका ख़िलाफे र्दमान होना कर्ताई और यकीनी हो, और उसमें कोई दसरे गमान या मतलब की गुंजाईश न हो।

इससे यह भी मालम हो गया कि लफ्ज "किलमा पढ़ने वाले" या "अहले किब्ला" ये इस्तिलाही अलफाज हैं जिनका मिस्दाक सिर्फ वह शख्स है जो इस्लाम का दावेदार होने के बाद किसी काफिराना कौल व फेल का करने वाला न हो।

### जिहाद से सम्बन्धित चन्द अहकाम

दसरी आयत यानीः

لَا يَسْتُوى الْقَعِلُوٰ لَ مِنَ الْمُوْمِنِينَ

(आयत नम्बर 95) में जिहाद के चन्द अहकाम को बयान किया गया है कि जो लोग बगैर किसी माजरी के शरीके जिहाद नहीं होते वे उन लोगों के वराबर नहीं हो सकते जो अल्लाह की राह में अपने जान व माल से जिहाद करते हैं, बल्कि अल्लाह तआ़ला ने मुजाहिदीन को गैर-मजाहिदीन पर दर्जे में फज़ीलत और बरतरी दी है। साथ ही यह भी फरमा दिया कि अल्लाह तुआला ने दोनों फरीक यानी मुजाहिदीन और गैर-मुजाहिदीन से अच्छी जजा का वायदा किया हुआ है, जन्नत व मगुफिरत दोनों को हासिल होंगी, फुर्क दर्जों का रहेगा।

तफसीर के उलेमा ने फरमाया कि इस आयत से मालूम हुआ कि आम हालात में जिहाद फर्जे किफाया है कि कुछ लोग उसको अदा कर लें तो बाकी मुसलमान ज़िम्मेदारी से मक्त हो जाते हैं बशर्तिक जो लोग जिहाद में मशगुल हैं वह उस जिहाद के लिये काफी हों. और अगर वे काफी नहीं तो उनके आस-पास के मुसलमानों पर फर्ज़े ऐन (लाजिमी फर्ज़) हो जायेगा कि मजाहिदीन की मदद करें।

#### फर्जे किफाया का मतलब

फर्जे किफाया शरीअत में ऐसे ही फराईज़ को कहा जाता है जिनकी अदायेगी हर मुस्लिम फर्द पर जरूरी नहीं, बल्कि कुछ का कर लेना काफी है, और उमुमन कौमी और सामृहिक काम इसी दर्जे में हैं। टीनी उलम की तालीम व तब्लीग भी ऐसा ही फर्ज है। कुछ लोग इसमें मशगूल हों और वे काफी भी हों तो दूसरे मुसलमान इस फरीजे की जिम्मेदारी से बरी हो जाते हैं. लेकिन जहाँ कोई भी मशुगुल न हो तो सब गुनाहगार होते हैं।

नमाज़े जनाज़ा और जनाज़े का कफ़न-दफ़न भी एक होंगी चीज़ है कि एक माई अपने दूसरे मुसलमान माई का हक़ अदा करता है और उसका हुक्म भी यही हैं। मस्जिदें और मदरसे दूसरे मुसलमान माई का हक़ अदा करता है और उसका हुक्म की टाबिल हैं. यानी कछ

दूसरे मुसलमान भाई का हक् अदा करता ह आर उसका हुक्म भा पर है। नाराय जार नेपरी बनाना और दूसरे अवामी फायदे के काम अन्जाम देना इसी हुक्म में दाख़िल हैं, यानी कुछ मुसलमान कर हों तो बाक़ी सब ज़िम्मेदारी से बरी हो जाते हैं। आम तौर पर वे अहकाम जो सामूहिक और क्रीमी ज़रूरतों से संबन्धित हैं उनको शरीअ़ते इस्लाम ने फर्ज़ें किफ़ाया ही करार दिया है ताकि कामों की तक्सीम के उसूल पर तमाम फराईज़।

की अदायेगी हो सके, कुछ लोग जिहाद का काम अन्जाम दें कुछ तालीम य तब्लीग का, कुछ दूसरी इस्लामी या इनसानी ज़रूरतें मुहैया करने का।

इस आयत में: وَكُلُا وَعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنَى (और हर एक से वायदा किया अल्लाह ने भलाई का) फरमाकर उन लोगों को भी मुस्मईन

फ़रमा दिया है जो जिहाद के अ़लाबा दूसरी दीनी ज़रूरतों में मश्गूल हैं। लेकिन यह हुक्म आ़म हालात में है, जबिक कुछ लोगों का जिहाद इस्लाम के दुश्मनों से रक्षा के लिये काफी हो, और अगर उनका जिहाद काफ़ी न रहे उनको अतिरिक्त मदद की ज़रूरत हो तो सबसे पहले आस-पास के मुसलमानों पर ज़िहाद फूज़ें ऐन हो जाता है, वे भी काफ़ी न हों तो उनके आस पास के लोगों पर फर्जे ऐन हो जाता है, और वे भी काफ़ी न रहें तो दूसरे मसलमानों पर, यहाँ

तक कि पूरब व पश्चिम के हर मुसलमान का यह फर्ज़ हो जाता है कि उसमें शरीक हो। तीसरी आयत में भी उन्हीं फज़ीलत के दर्जों का क्यान है जो मुजाहिदीन को दूसरों पर हासिल हैं।

मसलाः लंगड़े, लुंजे, अंधे, बीमार और दूसरे शरई माज़ूर लोगों पर जिहाद फुर्ज नहीं है। إنَّ الْإِنْيِنُ تَوَقِّمُهُمُ الْمُمَلِّيَكَةً طَالِحِيَّ اَلْفُيْهِمُ قَالُوا فِيهُمِ كَمُنْتُمُو

الْوِلْكَانِ لاَ يُسْتَطِيْعُونَ حِيْلَةٌ وَلاَ يَهْمَدُدُوْنَ سَبِيْلَا فَ فَالَآلِيْنَ عَسَى اللهُ أَنْ يَعْفَرَ عَنْهُمْ . وَكَانَ اللهُ عَفْدًا عَفْدُوْرًا ۞ وَمَنْ يُهَا حِـرُ فِـ سَبِينِلِ اللهِ يَجِدُّ فِى الْرَضِ مُرْغَمَّا صَجْئ وَسَمَةً .وَمَنْ يَخْدَمُ مِنْ بَيْنِهِ مُهَا حِـنَّا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ النُوثُ فَقَانَ إَخْرُهُ عَلَى اللهِ وَكَانَ اللهُ غَفْدُرًا رَحِـبُكًا فَ

\*\*\*\*\*\*

इन्नल्लजी-न तवफ्फाहम्ल मलाइ-कत जालिमी अन्यतिहिम् काल फी-म कन्तम, काल कुन्ना मुस्तज्ञुअफी-न फिल अर्जि, काल, अलम तकन अरजल्लाहि वासि-अतन् फतुहाजिरू फीहा. फ-उलाइ-क मञ्जवाहम जहन्नम्, व साअत् मसीरा (97) इल्लल्-म्स्तज्युअफी-न मिनर्--रिजालि वन्निसा-इ वलुविल्दानि ला यस्ततीअू-न ही-लतंत्-व ला यस्तद्-न सबीला (98) फ-उलाइ-क असल्लाह अंय्यअ़फ़्-व अ़न्हुम्, व कानल्लाह अफुव्वन गुफुरा (99) व मंय्युहाजिर फी सबीलिल्लाहि यजिद् फिलुअर्जि मुरा-गमन कसीरंव-व स-अतन्, व मंय्यष्टरुज् मिम्-वैतिही मुहाजिरन् इलल्लाहि व रस्लिही सम-म यदरिक्हल-मौत् फ-कद् व-क-अ अज्रुह् अलल्लाहि, व कानल्लाहु गुफ़ूरर्रहीमा (100) 🌣

वे लोग कि जिनकी जान निकासते है फरिश्ते इस हालत में कि वे बुरा कर रहे हैं अपना, कहते हैं उनसे फरिश्ते- तम किस हाल में थे? वे कहते हैं हम थे वेबस उस मल्क में। कहते हैं फरिश्ते क्या न थी जमीन अल्लाह की क्शादा (खली और फैली हुई) जो चले जाते वतन छोड़कर वहाँ, सो ऐसों का ठिकाना है दोजखा, और वह बहुत बुरी जगह पहुँचे। (97) मगर जो हैं बेबस मर्दों और औरतों और बच्चों में से, जो नहीं कर सकते कोई तदबीर और न जानते हैं कहीं का रास्ता। (98) सो ऐसों को उम्मीद है कि अल्लाह माफ करे और अल्लाह है माफ करने वाला बहुशने वाला। (99) और जो कोई बतन छोड़े अल्लाह की राह में पायेगा उसके मुकाबले में जगह बहुत और कशाईश (यानी बेहतर जिन्दगी और खूब रोज़ी) और जो कोई निकले अपने घर से हिजरत करके अल्लाह और रसल की तरफ फिर आ पकड़े उसको मौत तो मुकर्रर हो चुका उसका सवाब अल्लाह के यहाँ, और है अल्लाह बरुशने वाला मेहरबान । (100) 🌼

#### खुलासा-ए-तफ्सीर

बैशक जब ऐसे लोगों की जान फ़रिश्ते निकालते हैं जिन्होंने (बावजूद हिजरत की ताकत के फिर हिजरत न करके) अपने आपको गुनाहगार कर रखा था तो (उस वक्त) वे (फ़रिक्ते) उनसे कहते हैं कि तुम (दीन कें) किस (किस) काम में थे? (यानी दीन के क्या-क्या ज़रुरी काम किया करते थे?) वे (जवाब में) कहते हैं कि हम (अपने रहने की) सरज़मीन "यानी अपने मुक्क और ह्वित्तं" में बिल्कुल मगुलूब थे (इसलिये बहुत सी दीनी ज़रूरतों पर अमल न कर सकते थे, यानी जन फराईज़ के छोड़ने में माजूर थे)। वे (फ़रिक्ते) कहते हैं- (अगर उस जगह न कर सकते थे तो) क्या अल्लाह तज़ाला को ज़मीन कुशादा और फैली हुई न थी, तुमको वतन छोड़ करके उस (से किसी पूसरे हिस्से) में चला जाना चाहिए था (और वहाँ जाकर फ़राईज़ को अदा कर सकते थे। इससे वे ला-जवाब हो जायेंगे और ज़र्म उनका साबित हो जायेगा), सो उन लोगों का ठिकाना जल्लम है, और जाने के लिए वह बुरी जगह है। लेकिन जो मर्द और औरतें और बच्च (वासतव में हिजरत पर भी) कृदिर न हों कि न कोई तदबीर कर सकते हैं और न रास्ते से वाकिफ़ हैं, सो उनके लिए उम्मीद है कि जल्लाह तज़ाला माफ़ कर दें, और अल्लाह तज़ाला बड़े माफ़ करने वाले, बड़े मगुफ़िरत करने वाले हैं।

और (जिन लोगों के लिये हिजरत का शार्ड हुक्म है उनमें से) जो शाह्म अल्लाह की राह में (यानी दीन के लिये) हिजरत करेगा तो उसको रू-ए-जुमीन पर जाने की बहुत जगह मिलेगी और (दीन के इज़हार की) बहुत गुंजाईश (मिलेगी) पर अगर ऐसी जगह पहुँच गया तो दुनिया में भी इस सफर और इज़हार से कामयाबी ज़ाहिर है) और (अगर इलिए) के पर जिक्र हुई कामयाबी न हुई तब भी आख़िरत की कामयाबी में तो कोई संदेह नहीं, क्योंकि हमारा कानून है कि) जो शाह्म अपने घर से इस नीयत से निकल खड़ा हो कि अल्लाह और रसुल (के दीन के ज़ाहिर कर सकने के स्थान) की तरफ हिजरत कलेंगा फिर (नक़दाद के हासिल करने से पहले) उसको मौत आ पलड़े तब भी उसका सवाब (जिसका वायदा हिजरत करने पर है) साबित हो गया (जो वायदे की वजह से ऐसा है जैसे) अल्लाह तआ़ला के ज़िम्मे (अगरवे अमी उस सफर को हिजरत नहीं कह सकते लेकिन सिर्फ अच्छी मोत ते उसके हुक्म कर देने पर पा सिला ज़ता हो गया), और अल्लाह तआ़ला बड़े मग़फ़रत करने वाले हैं (इस हिजरत की बरकत से अगरवे वह नामुकम्मल रहे बहुत से गुनाह माफ़ फ़राम देंगे जैसा कि हदीस में हिजरत की पज़ित आई है कि हिजरत से पिछले गुनाह माफ़ फ़राम देंगे जैसा कि हदीस में हिजरत की फ़ज़ीलत आई है कि हिजरत से पिछले गुनाह माफ़ फ़राम देंगे जैसा कि हदीस में हिजरत की फ़ज़ीलत आई है कि हिजरत से पिछले गुनाह माफ़ फ़राम देंगे जैसा कि हदीस में हिजरत की फ़ज़ीलत आई है कि हिजरत से पिछले गुनाह माफ़ फ़राम देंगे जैसा कि हदीस में हिजरत की फ़ज़ीलत आई है कि हिजरत से पिछले गुनाह माफ़ फ़राम देंगे जैसा कि हदीस में हिजरत की फ़ज़ोलत आई है कि हिजरत से पिछले गुनाह माफ़ फ़राम देंगे जैसा कि हदीस में हिजरत की फ़ज़ोलत आई है कि हिजरत से पिछले गुनाह माफ़ फ़ज़ान के बराबर सवाब इनायदा फ़रामते हैं।

#### मआरिफ़ व मसाईल

#### हिजरत की परिभाषा

इन चार आयतों में हिजरत के फुजाईल, बरकतें और अहकाम का बयान है। लुगत में हिजरत, हिजरान और रिज़ के मायने हैं किसी चीज़ से बेज़ार होकर उसको छोड़ देना और आम मुहाचरों में हिजरत का लफ़्ज़ बतन छोड़ देने के लिये बोला जाता है। शरीज़त की इस्तिलाह में दारुल-कुफ़ को छोड़कर दारुल-इस्लाम में चले जाने को हिजरत कहते हैं। (स्हुल-मज़ानी)

और मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाहि अलैहि ने शरह मिश्कात में फ्रासाया कि किसी वतन को दीनी वजहों की बिना पर छोड़ देना मी हिजरत में दाख़िल है। (मिरकात, पेज 39 जिल्द 1) सर: हृश्र की आयत नम्बर आठ:

اللَّذِينَ أَخِرِجُواْ مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَ الْهِمْ

जो महाजिरीन सहाबा के बारे में नाजिल हुई है उससे मालूम हुआ कि अगर किसी मुल्क के काफिर लोग मसलमानों को उनके मसलमान होने की वजह से जबरदस्ती निकाल दें तो यह भी

हिजरत में दाखिल है।

इस परिभाषा से मालूम हुआ कि हिन्दुस्तान से पाकिस्तान की तरफ मुन्तकिल होने वाले मसलमान जो दारुल-कुफ़ से बेज़ारी के सबब अपने इख़्तियार से इस तरफ आये हैं या जिनको गैर-मुस्लिमों ने महजू उनके मुसलमान होने की वजह से ज़बरदस्ती निकाल दिया है ये सब लोग शर्ड मायने के एतिबार से महाजिर हैं, अलबत्ता जो तिजारती तरक्की या मुलाजमत की सहलतों की नीयत से मुन्तिकृत हुए वे शरई एतिबार से महाजिर कहलाने के मस्तिहक नहीं।

और सही बुखारी व सही मुस्लिम की एक हदीस में नबी करीम सल्लेल्लाह अलैहि व सल्लम

का इरशाद है:

ٱلْمُهَاجِرُ مِنْ هَجَرَمًا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ وَرَسُولُهُ

''यानी मुजाहिर वह है जो उन तमाम चीजों को छोड़ दे जिनसे अल्लाह तआला और उसके रसल सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने मना फरमाया है।"

सो इसका मतलब इसी हदीस के पहले जुमले से जाहिर हो जाता है जिसमें यह इरशाद है: ٱلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

''यानी मुसलमान वह है जिसकी ज़बान और हाथ की तकलीफ़ से सब मुसलमान महफ़्र्ज़

और सलामत रहते हों।" मराद इसकी जाहिर है कि सच्चा और पक्का मुसलमान वही है जो दूसरों को तकलीफ़ न

पहुँचाये, इसी तरह सच्चा और कामथाब मुहाजिर वही है जो सिर्फ वतन छोड़ देने से फारिंग न हो जाये बल्कि जितनी चीजें शरीअत ने हराम व नाजायज़ करार दी हैं उन सब को भी छोड़ देः

अपने दिल को भी बदल जामा-ए-एहराम के साथ

### हिजरत के फजाईल

क़ुरआने करीम में जिस तरह जिहाद के मुताल्लिक पूरे क़ुरआन में आयतें फैली हुई हैं उसी तरह हिजरत का ज़िक्र भी क़रआने करीम की अक्सर सूरतों में अनेक बार आया है। सब आयतों को जमा करने से मालूम होता है कि हिजरत की आयतों में तीन किस्म के मज़ामीन हैं- अव्वल हिजरत के फुज़ाईल, दूसरे इसकी दुनियावी और उख़रवी बरकतें, तीसरे वावजूद ताकत व गुंजाईश के दारुल-कुफ़ से हिजरत न करने पर वर्ड़दें (अल्लाह की नाराजगी और सज़ा का वायदा)।

पहले मजमन यानी हिजरत के फज़ाईल की एक आयत सुर: ब-करह में है:

اِنَّ اللَّذِينَ امْنُوا وَالْلِينَ هَاجُرُوا وَجَاهَدُ وَا فِي مَبِيلِ اللَّهِ اُولِيْكَ يَرْجُونَ وَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَفُورٌ وَجِمْ ٥٠

(۲۱۸:سردانبرد آباء:۲۲۸) ''यानी वे जो ईमान लाये और जिन्होंने अल्लाह की राह में हिजरत और जिहाद किया वे अल्लाह तज़ाला की रहमत के उम्मीदवार हैं और अल्लाह तज़ाला बड़ा गृफ़्र्र व रहीम है।''

अल्लाह तज़ाला की रहमत के उम्मीदवार हैं और अल्लाह तज़ाला बड़ा गृफ़्रर व रहाम है।" दूसरी आयत सूर: तीवा में है: أَلْفِيْنَ امْنُواوَهُمُ الْمَرِّالُومِ اللَّهِ عِلْمُوالِهُمْ وَالْفُجِيْهِمْ أَعْظُمُ ذَرَعَةً عِنْدُ اللَّو وَالْوَلْفُ هُمُ

الْعَايِّرُوٰ٥ "यानी जो लोग ईमान लाये और जिन्होंने अल्लाह की राह में हिजरत और जिहाद इंद्रियार किया वे अल्लाह तज़ाला के पास बड़े दर्जे में हैं और यही लोग कामयाब और बा-मुराद हैं।"

ह्या वे अल्लाह तज़ाला के पास बड़े दर्जे में हैं और यही लोग कामयाब और बा-मुराद हैं और तीसरी आयत यही सूर: निसा की आयत है:

्रेज केंद्रें तु की 'ब्रेक्ट्रें को स्ट्री । कि प्रीक्ट्रिय के केंद्रिय के कि हो के हिंदि के ब्रोज प्रिक. ''यानी जो शास्त्र अल्लाह और रसूल के लिये अपने घर से हिजरत की नीयत से निकल डा हुआ फिर उसको रास्त्रे ही में मौत आ गई तो उसका सवाव अल्लाह के जिम्मे हो गया।''

खड़ा हुआ फिर उसको रास्ते ही में भीत आ गई तो उसका सवाब अल्लाह के ज़िम्मे हो गया।"
यह आयत बाज़ रिवायतों के मुताबिक हज़्रात ख़ालिद बिन हिज़ाम रिज़यल्लाह ज़न्हु के बारे
में ह्या की हिजरत के ज़माने में नाज़िल हुई। यह मक्का से हब्धा की तरफ हिजरत की नीयत
पर निकले थे, रास्ते में इनको साँप ने काट लिया जिससे इनकी मौत हो गई। बहरहाल! इन
तीनों आयतों में दाहल-कफ़ से हिजरत की तरगीब और उसके बड़े फज़ाईल का बयान वाज़ेह

तौर पर आ गया। एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इरशाद है:

َنْ الْمِحْرُةُ مُنْكِدُمُ كَادَكُ فَلَكُنَ ''यानी हिजरत उन सब गुनाहों को ख़त्म कर देती है जो हिजरत से पहले किये हों ।''

### हिजरत की बरकतें

बरकतों के मुताल्लिक सूर: नहल की एक आयत में इरशाद है: والْلِيْنَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ الْعَلِّمِ مَا ظَلِمُوا النَّوِيَّقِهِ فِي اللَّذِي مَا تَحَرُّوا كَيْرُ مُلَّ كَالُّمُ الْعَلْمُونَ. ''यानी जिन लोगों ने अल्लाह के लिये हिजरत की, बाद इसके कि उन पर जुल्म किया गया, इम उनको दनिया में अच्छा ठिकाना देंगे, और आखिरत का सवाब तो बहत बडा है। काश! ये

लोग समझ लेते।"
सूरः निसा की चार आयतें जो ऊपर लिखी गई हैं उनमें से चौथी आयत का भी तक्तीबन
यक्की मजमन है जिसमें इरआद है:

وَمَنْ لِهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْآرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَّسَعَةُ

''यानी जो शख़्स अल्लाह की राह में हिजरत करेगा वह पायेगा ज़मीन में जगह बहुत और कशाइश (गुंजाईश व आसानी रोज़ी वगैरह में)।''

आयत का लफ्ज़ 'मुरागम' मस्दर है जिसके मायने हैं एक ज़मीन से दूसरी ज़मीन की तरफ़ मुन्तिकृत होना और मुन्तिकृत होने की जगह को भी मुरागम कह दिया जाता है।

मुन्ताक्क क्षाना आर मुन्ताक्क्त हान का जगह का भा मुरागम कह खया जाता है।
इन योगों आयतों में हिजरत की ज़ाहिरी व बातिने वरकती का बयान है जिसमें अल्लाह
तज़ाला का यह वायदा है कि जो शहुब अल्लाह और रसूल के लिये हिजरत करता है, अल्लाह

तआ़ला का यह वायदा है कि जो शाष्ट्रस अल्लाह और रसूल के लिये हिजरत करता है, अल्लाह तआ़ला उसके लिये दुनिया में राहें खोल देते हैं और उसको दुनिया में भी अच्छा ठिकाना देते हैं और आख़िरत के सवाब व दर्जे तो वहम व गुमान से भी ऊँचे हैं। अच्छे ठिकाने की तफ़सीर इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाहि अ़लैहि ने हलाल रिज़्क से और हसन

बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि ने उप्दा मकान से और खुछ दूसरे मुफ़िस्सरीन ने मुख़ालिफों पर गलबे और इज़्ज़त व मान से की है, और हक़ीकृत यह है कि आयत के मफ़्दूम में ये सब चीज़ें दाख़िल हैं। चुनौंचे दुनिया का इतिहास गवाह है कि जब किसी ने अल्लाह के लिये वतन छोड़ा है तो अल्लाह तआ़ला ने उसको वतन के मकान से बेहतर मकान, वतन की इज़्ज़त व शार्फ़ से ज्यादा

हैं। चुनाथ चुनाथा को इतिहास गयाह है कि जब किसा ने अल्लाह के लिय वेदान छोड़ा है तो अल्लाह तआ़ला ने उसको वेदान के मकान से बेहतर मकान, वतन की इज़्ज़त व शर्फ़ से ज़्यादा इज़्ज़त, वतन के आराम से ज़्यादा आराम अला किया है। हज़्तर इब्राहीम अलेहिस्सलाम ने अपने इसकी वतन को छोड़कर शाम की तरफ़ हिज़रत फ़्रामाई तो अल्लाह तआ़ला ने ये सब चीज़ें उनको नसीब फ़रमाई। हज़रत मुसा अलेहिस्सलाम और उनके साथ बनी इक्षाईल ने अल्लाह के

उनको तसाब फरमाइ। हेज्यर्त मूसा अलाहस्सलाम आर उनक साथ बना इस्राइल न अल्लाह क लियं अपने वतन मिस्र को छोड़ा तो अल्लाह तआ़ला ने उनको उससे बेहतर वतन मुक्त शाम आं फरमाया और फिर मिस्र भी उनको मिल गया। हमारे आका हज़रत ख्रांतिमुल-अस्थिया सल्ललाहु अलैहि य सल्लम और आपके सहाबा रिजयल्लाहु अल्हुम ने अल्लाह व रसूल के लिये मक्का को छोड़ा तो मुहाजिरीन को मक्का से बेहतर ठिकाना मदीना में नसीब हुआ, हर तरह की

इंग्र्ज़त व मुलवा और राहत व दीलत अ़ता हुई। हिजरत के शुरूआ़ती दौर में चन्द दिन की तकतीफ़ व मशक़क़त का एतिवार नहीं, उस वक़्ती दौर के बाद जो नेमतें हक तआ़ला की तरफ़ से उन हज़रात को अ़ता हुईं और उनकी कई नस्लों में जारी रहीं उसी का एतिवार होगा। सहाबा किराम रिजयल्लाह अन्हम के फक़ व फाके के जो वाकिआत तारीख़ में मशहर हैं. वे

सक्षता करान राज्यल्लाहु जुन्हुन क फूक व फाक का वावाकुआत ताराख म मश्राहू है, व ज्यूमन हिजरत के शुरूआती दौर के हैं या वे इह्तियारी फूक के हैं, कि उन्होंने दुनिया और माल व वैतात को पसन्द ही नहीं किया और जो हारिल हुआ उसको अल्लाह की राह में ख़ूर्च कर दिया, जैसा कि ख़ुद नवीं करीम सल्ललाहु अलैंडिव सल्लम का अपना हाल यही या कि आपका फूक़ व फ़ाक़ा (गुर्वत की ज़िन्दगी इड़्तियार करना) महज़ इड्लियारी था, आपने गिना व मालदारी

फ़क्त व फ़ाका (ग़ुर्वत की ज़िन्दगी इंख़्तियार करना) महज़ इंख़्तियारी था, आपने गिना व मालदारी को इंख्रित्यार नहीं फ़्रसाया और इसके बावजूद हिजरत के छठे साल में फ़्ले-ख़ैबर के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैडि व सल्लम के सब अहल व अयाल (घर वालों) के गुज़ारे का काफ़ी इंन्तिज़ाम हो गया था। इसी तरह ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन रज़ियल्लाहु अन्हुम में सब का यही हाल था कि मदीना पहुँचने के बाद अल्लाह तआ़ला ने उनको सब कुछ दिया था, लेकिन इस्लामी ज़स्तत

सरः निसा (4)

पेश आने पर रूज़रत सिद्दीके अकबर रज़ियल्लाहु अन्तु ने अपने घर का पूरा माल लाकर पेश कर विया, उप्पुल मोमिनीन रुज़रत ज़ैनब राज़ियल्लाहु अन्त्रा को जो कुछ वज़ीफ़ा मिलता वह सब फ़कीरों व मिस्कीनों में तक़तीम करके ख़ुद फ़कीराना ज़िन्दगी गुज़ारती थीं। इसी वजह से उनका

लकब उम्मुल-मसाकीन (ग़रीबों-मिस्कीनों की माँ) हो गया था, और इसके बावजूद अमीर सहाबा जिन्होंने बड़ी मिक्दार में माल व जायदाद छोड़ी उनकी मिक्दार भी सहाबा किराम रिज़यल्लाहु अन्हुम में कम नहीं। बहुत से हज़राते सहाबा ऐसे भी थे जो अपने वतन मक्का मुकर्रमा में ग़रीब व नादार थे, डिजरत के बाद अल्लाह तआ़ला ने उनको माल व बौलत और हर तरह की खुशहाली व फरामत अला फरमाई।

हज़रत अबू द्वैराह रिज़यल्लाहु अन्हु जब एक राज्य के वाली (हाकिम) बना दिये गये तो बड़े लुरफ़ से अपनी पिछली ज़िन्दगी का नक्क्षा बयान करते थे और अपने नफ़्स को ख़िताब करके फ़रमाया करते थे कि अबू टुरहा तु वही है कि फ़ुलाँ क्वीले का नौकर या और तेरी तन्द्रबाह सिर्फ़ पेट भराई रोटी थी, और तेरी ड्यूटी यह थी कि जब वे लोग सफ़्र में जायें तो तू पैदल उनके साथ चले और जब वे किसी मन्ज़िल पर उतरें तो तू उनके लिये जलाने की लकड़ियाँ चनकर लाये, आज इस्लाम की बदौलत तु कहाँ से कहाँ पहुँचा, तुझको इमाम और अमोरुल

मोमिनीन कहा जाता है।

खुलासा यह है कि अल्लाह तआ़ला ने जो वायदा मुहाजिरीन के लिये ख़ुरआन में फ़्रसाया है

उसको दुनिया ने पूरा होते हुए अपनी आँखों से देखा है, अलबत्ता इसी आयत में शर्त यह है कि
अल्लाह के लिये हिजरत करने वाले हों, दुनिया के माल व दौलत या हुकूमत व सल्तनत या
इज्जत व कतके की तलब में हिजरत न की हो, वरना सही बुखारी की हदीस में नवी करीम

सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का इरशाद यह भी है कि जो शख़्स अल्लाह तआ़ला और उसके रसूल की नीयत से हिजरत करता है तो उनकी हिजरत अल्लाह और रसूल ही के लिये हैं, यानी यह सही हिजरत है जिसके फ़ज़ाईल व बरकतें क़ुरआन में मज़कूर हैं। और जिस शख़्स ने किसी माल की तलब या किसी औ़रत के निकाह के ख़्याल से हिजरत की हो तो उसकी हिजरत का

मुआ़बज़ा वहीं चीज़ है जिसकी तरफ़ उसने हिजरत की। आज जो कुछ मुक़जिरीन परेशान हाल हैं, या तो अभी वे उस वक़्ती और अंतरिम दौर में हैं

सच्चाई अपनी आँखों से देखेंगे।

आज जा सुछ मुहाजरान परशाना हाल है, या ता जमा व उस पदता जार जातारन वार म ह जिसमें हिजरत की शुरूज़ात के वक्त परेशानी पेग्न आया करती है या फिर वे सही मायने में मुहाजिर नहीं, उनको अपनी नीयत और हाल की इस्लाह की तरफ तवण्जोह करनी चाहिये। नीयत और अमल की इस्लाह (सुधारने और सही करने) के बाद वे अल्लाह तज़ाला के वायदे की وَإِذَا ضَرَنِهُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ

أن تقضرُ إلى من المتلاق " ان جفائم أن يَفَيْنَكُمُ اللّذِينَ كَفَرُوا الْفَقِينَ كَانُوا الْحَدْرِ عَن الْمَقْل فينياً - وَإِذَا كُنْتَ شِيْهِمْ فَاكْنَتَ لَهُمُ السَّلَاقَ لَلْتَعْمُ عَلَيْهَ فَيْهُمْ مَّلِكَ وَلَيَاضَانُوا السَّلِحَمُهُمْ -فَلَيْمَا الْمَالِمُونُ اللّهِ مِن وَرَالِهِمَ مِن كُلُوا اللّهِ عَلَيْهُ أَخْلُكُ عَلَيْهُمْ الْمَسْلَكُوا مَمَعَكُمُ وَ أَمْتِيمَكُمُ مَا مُتَعِيدُ وَلِي الْمُنْافِقُونَ عَن السَّلِحَتِهُمْ وَكُوا لَوْلَمُونَا لِوَلَمُونَا لِللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ المَّالِكِمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

إِنَّ الصَّلَوَةُ كَا مَنْتُ عَلَى الْمُؤْمِنِينِ كِينَا مَّرْقَةُونَاهِ وَلاَ تَهِفُوا فِي الْبُحَاءُ الْقَفِيرِ إِنَّ تَكُونُوا كَالْمُونَ قَوَا نَهُمْ يَالَمُونَ كَمَا تَالَمُونَ ، وَتَرْجُونَ مِنَ اللهِ مَا لا يَرْجُونَ ، وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمُنَاهُ

व इजा जरब्तुम् फिल्अर्जि फ्लै-स
अलैकुम् जुनाहुन् अन् तक्सुरू
भिनस्सलाति इन् हिाफ्तुम्
अय्यिफ्त-नकुमुल्लजी-न क-फ्रू,
इन्नल्-काफिरी-न कानू लकुम्
अहुव्यम्-मुबीना (101) व इजा कुन्-त फीहिम् फ-अक्म्-त लहुमुस्सला-त फ्ल्तकुम् ताइ-फ्तुम् भिन्हुम् म-अ-क वल्यअ्ह्युज़् अस्ति-ह-तहुम्, फ्-इजा स-जद् फ्ल्यकुन् मिंव्यरा-इकुम् वल्लअति

ताइ-फत्तन उख्रा

फल्यसल्लू म-ज्-क वल्यअखुज्

और जब तुम सफ़र करो मुल्क में तो तुम पर गुनाह नहीं कि कुछ कम करो नमाज में से अगर तमको डर है कि सतायेंगे तमको काफिर, अलबला काफिर तम्हारे खुले दुश्मन हैं। (101) और जब तू उनमें मौजद हो फिर नमाज में खड़ा करे तो चाहिए कि एक जमाअत उनकी खडी हो तेरे साथ और साथ ले लेवें अपने हथियार. फिर जब ये सज्दा करें तो हट जायें तेरे पास से और आये दसरी जमाअत जिसने नमाज नहीं पढ़ी, वे नमाज पढें तेरे साथ और साथ लेवें अपना बचाव और हथियार, काफिर चाहते हैं कि किसी तरह तुम बेख्नबर रहो अपने हथियारों से और असबाब से ताकि तुम पर हमला करें एक ही बार में, और तुम

हिज़रहुम् व अस्लि-ह-तहुम् वद्दल्लज़ी-न क-फुरू लौ ता़फ़ुलू-न ज न् अस्लि-हतिकुम् व अस्ति-अतिकुम् फ़-यमीलू-न ज़लैकुम्

मै-लतंच्चाहि-दतन्, व ला जुना-ह ते लो अपना बचाव, बेशक अल्लाह ने अलेकुम् इन् का-न बिकुम् अजुम्- तैयार कर रखा है काफिरों के वास्ते मिम्-म-तिरन् औ कुन्तुम् मर्ज़ा अन् जुज़ाव ज़िल्लत का। (102) फिर जब तुम त-ज़ ज़ू अस्लि-ह-तकुम् व स्तुज़् नाज़ पढ़ चुको तो याद करो अल्लाह

लिल्काफिरी-न अज़ावम् मुहीना (102) फ्-इज़ा कज़ैतुमुस्सला-त फ्ज़्कुरुल्ला-ह कियामव्-व कुज़ूदंव-व अला जुनूलिकुम् फ्-इज़्स्अ्नननुम् फ्-अकीम्स्सला-त इन्नस्सला-त अपने मुक्रर वक्तों में। (103) और

कानत् ज़लल् मुज्र्मिनी-न किताबम् हिस्मत न हारो उनका पीछा करने से, भौकूता (103) व ला तहिन् ज़गर तुम बेजाराम होते हो तो वे भी फिब्तिगा-इल्कौिम, इन् तकून् वेजाराम होते हैं जिस तरह तुम होते हो, तज्ल्लामू-न फु-इन्नहुम् यञ्जलमू-न जार नुस्कृत विक्लाहि से उम्मीद है जो

तअ्लमू-न फु-इन्नहुम् यअ्लमू-न कमा तअ्लमू-न व तर्जून मिनल्लाहि मा ला यर्जू-न, व कानल्लाहु अलीमन् हकीमा (104) ♥ वाला हिक्मत वाला है। (104) ♥

### खुलासा-ए-तफसीर

और जब तुम ज़मीन में सफ्त करो (जिसकी मिक्दार तीन मन्ज़िल हो) सो तुमको इसमें कोई गुनाह न क्षेगा (बल्कि ज़रूरी है) कि तुम (ज़ोहर और अ़सर और इशा के फुज़े) नमाज़ (की रक्अ़तों) को कम कर दो (यानी चार की जगह दो पढ़ा करो) अगर तुमको यह अन्देशा हो कि तमको काफिर लोग परेशान करेंगे (और इस अन्देशे की वजह से एक जगह ज्यादा देर तक ठहरना खिलाफे मस्लेहत समझा जाये, क्योंकि) विला शुब्हा काफिर लोग तुम्हारे खुले दुश्मन हैं। और जब आप उनमें तशरीफ रखते हों (और इसी तरह आप सल्लल्लाह अलैटि व सल्लम के बाह और जो इमाम हो) फिर आप उनको नमाज पढाना चाहें (और अन्देशा हो कि अगर सब

नमाज में लग जायेंगे तो कोई दुश्मन मौका पाकर हमला कर बैठेगा) तो (ऐसी हालत में) यूँ चाहिए कि (जमाअत के दो गिरोह हो जायें फिर) उनमें से एक गिरोह तो आपके साथ (नमाज में) खड़े हो जाएँ (और दूसरा गिरोह निगहबानी के लिये दुश्मन के मुकाबले के लिये खड़ा रहे

ताकि दश्मन को देखता रहें) और वे लोग (जो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ नमाज़ में शामिल हैं वे भी मुख़्तसर-मुख़्तसर) हथियार ले लें (यानी नमाज से पहले लेकर साथ रखें आयद मकाबले की ज़रूरत पड़ जाये तो हथियार तेने में देर न लगे फ़ीरन जंग करने लगें,

अगरचे नमाज लड़ने और जंग करने से टूट जायेगी लेकिन गुनाह नहीं) फिर जब ये लोग (आपके

साय) सज्दा कर चुकें (यानी एक रक्अत पूरी कर लें) तो ये लोग (निगहबानी के लिये) तुम्हार पीछे हो जाएँ (यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम के और दूसरे गिरोह के जो कि अब नमाज में शामिल होंगे जिनका बयान आगे आता है, यह पहला गिरोह उन सब के पीछे हो जाये) और दसरा गिरोह जिन्होंने अभी नमाज नहीं पढ़ी (यानी शुरू भी नहीं की वह उस पहले गिरोह की जगह इमाम के करीब) आ जाए और आपके साथ नमाज़ (की एक रक्ज़त जो बाकी रही है उसको) पढ़ लें. और ये लोग भी अपने बचाव का सामान और अपने हथियार ले लें (और सामान और हथियार साथ लेने का इसलिये सब को हक्म किया है कि) काफिर लोग यूँ चाहते हैं

कि अगर तम अपने हथियारों और सामानों से (ज़रा) गाफिल हो जाओ तो तुम पर एक बार में हमला कर बैठें (सो ऐसी हालत में एहतियात ज़रूरी है)। और अगर तमको बारिश (वगैरह) की वजह से (हथियार लेकर चलने में) तकलीफ हो या तम बीमार हो (और इस वजह से हथियार बाँध नहीं सकते) तो तुमको इसमें (भी) कुछ गुनाह नहीं कि हथियार उतार रखो और (फिर भी) अपना बचाव (जरूर) ले लो (और यह ख़्याल न करो कि काफिरों की दश्मनी का सिर्फ दनिया ही में इलाज किया गया है बल्कि आख़िरत में इससे बढ़कर उनका इलाज होगा, क्योंकि) बिला

शुब्हा अल्लाह ने काफिरों के लिए तौहीन भरी सजा तैयार कर रखी है।

फिर जब तुम उस (ख़ौफ़ की) नमाज़ को अदा कर चुको तो (बदस्तूर) अल्लाह तआ़ला की याद में लग जाओ खड़े भी और लेटे भी और बैठे भी (यानी हर हालत में. यहाँ तक कि ऐन लड़ाई के वक्त भी अल्लाह का ज़िक्र जारी रखो, दिल से भी और शरीअत के अहकाम की इत्तिबा से भी, कि वह भी ज़िक्र में दाख़िल है। लड़ाई में ख़िलाफ़े शरीअ़त कोई कार्रवाई करने से परहेज़ करो। गर्ज़ कि नमाज़ तो ख़त्म हुई ज़िक्र ख़त्म नहीं होता, सफर या ख़ौफ़ की वजह से 📙 नमाज़ में तो कमी हो गई थी लेकिन ज़िक्र अपनी हालत पर ही है)। फिर जब तुम मुत्मईन हो जाओ (यानी सफ्र ख़त्म करके मुकीम हो जाओ, और इसी तरह ख़ौफ के ख़त्म होने के बाद बेख़ौफ हो जाओ) तो नमाज़ को (असली) कायदे के मुवाफ़िक पढ़ने लगो (यानी कसर और

था) यकीनन नमाज मुसलमानों पर फूर्ज़ है और वृक्त के साथ महदूद है (पस फूर्ज़ होने की वजह से अदा करना ज़रूरी और वृक्त के साथ ख़ास होने की वजह से वृक्त ही में अदा करना ज़रूर हुआ। इस्तिये कुछ-कुछ उसकी शक्त व सूरत में तब्दीली कर दी गई वरना नमाज़ की सुरते मक्सूदा वही असली सूरत है। पस सबब के ख़त्म होने के बाद नमाज़ की असली सूरत की िक्फ़ाज़त लाज़िम हो गई)।

हिम्मत पत हारो उस पुखालिफ कीम का पीछा करने में (जबिक इसकी ज़रूरत है)। अगर तुम (ज़ब्बों से) तकलीफ में हो तो (क्या हुआ) वे भी तो तकलीफ के मारे हैं जैसे तुम तकलीफ पाये हुए हो (तो वे तुम से ज़्यादा ताकृत नहीं रखते, पित्र काहे को डरते हो) और (तुम में एक ज़्यादती उनसे यह है की तुम अल्लाह तज़ाला से ऐसी-ऐसी चीजों की उम्मीद रखते हो कि वे लोग (उनकी) उम्मीद नहीं रखते (यानी सवाब, तो दिल की ताकृत में तुम ज़्यादा हुए, और क्वर-की कमज़ोरी में एक जैसे, तो तुमको ज़्यादा सुत्त होना चाहिये), और अल्लाह तज़ाला बड़े इन्म वाले हैं (उनको काफिरों का कमज़ोर दिस और कमज़ोर बदन मालूम है) बड़े हिक्मत वाले हैं (तुम्हारी बरदाश्त की कुळ्त से ज़्यादा किसी काम का हुक्म नहीं दिया)।

#### मआ़रिफ़ व मसाईल

इन आयतों के मज़मून का पीछे से संबन्ध

ऊपर जिहाद और हिजरत का ज़िक या चूँकि ज़्यावातर जिहाद और हिजरत के लिये सफ्रर करना पड़ता है, और ऐसे सफ्रर में मुख़ालिफ़ की तरफ़ से अन्देशा भी अक्सर होता है इसलिये सफ्रर और ख़ीफ़ की रियायत से जो नमाज़ में कुछ ख़ास सहुततें और आसानियाँ की गई हैं आगे उनका ज़िक फ़रमाते हैं।

#### सफ़र और क़सर के अहकाम

मसलाः जो सफ्र तीन मन्ज़िल से कम हो उस सफ्र में नमाज़ पूरी पढ़ी जाये।

नोटः तीन मन्ज़ित का मतलब हनफी मरलक के मुताबिक 48 मील यानी आजकल के हिसाब से 77 किलो मीटर से कुछ ज़ायद है। मुहम्मद इमरान कासमी बिज्ञानवी।

मसला: और जब सफ़र ख़त्म करके मिन्ज़ित पर जा पहुँचे तो अगर वहाँ पन्द्रह दिन से कम ठहरने का इरादा हो तब तो वह सफ़र के हुक्म में है, चार रक्ज़त वाली फ़र्ज़ नमाज़ आधी पढ़ी जायेगी और इसको क़सर कहते हैं। और अगर पन्द्रह दिन या ज़्यादा रहने का एक ही बस्ती में इरादा हो तो वह बतने इकामत हो जायेगा वहाँ भी बतने असली की तरह क़सर नहीं होगा, बल्कि नमाज़ पूरी पढ़ी जायेगी।

मसलाः क्सर सिर्फ् तीन वक्त के फराईज़ में है, और मग़रिब और फज़र में और सुन्ततों व वित्र में नहीं है।

मसलाः सफ्र में ख़ौफ़ न हो तो भी क़सर नमाज़ पढ़ी जायेगी।

मसलाः कुछ लोगों को पूरी नमाज की जगह कुसर पढ़ने में दिल में गुनाह का ख़्याल पैदा होता है, यह सही नहीं है। इसलिये कि कसर भी शरीअत का हक्म है जिसकी तामील पर गुनाह नहीं होता बल्कि सवाब मिलना है।

मसला: आयत में है:

وَاذَا كُتُتُ فِيهِمْ فَأَقَمِتُ لُقُمُ الصَّارِ فَي

(यानी जब आप उनमें तशरीफ रखते हों......) इससे यह न समझा जाये कि अब नमाजे ख़ौफ़ का हुक्म बाक़ी नहीं रहा क्योंकि आप सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम की बरकतों वाली जात अब हम में मौजूद नहीं, इसलिये कि यह शर्त उस वक्त के एतिबार से बयान की गई है. क्योंकि नबी के होते हुए कोई दसरा आदमी बिना किसी उन्न व मजबरी के इमाम नहीं बन सकता। आप सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम के बाद अब जो इमाम हो वही आपके कायम-मकाम है और वही नमाजे खौफ पढायेगा। तमाम इमामों के नजटीक नमाजे खौफ का हक्म आप सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम के बाद भी जारी है, मन्सख (निरस्त और खत्म) नहीं हुआ।

मसलाः जैसे आदमी से खीफ के वक्त नमाजे खीफ पढ़ना जायज है ऐसे ही अगर किसी शेर या अञ्दर्ध वगैरह का खोफ हो और नमाज का वक्त तंग हो उस वक्त भी जायज है।

मसला: आयत में दोनों गिरोह के एक-एक रक्अत पढ़ने का तो जिक्र फरमाया दसरी रक्अत का तरीका हदीस में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने जब दो रकअत पर सलाम फेर दिया तो दोनों गिरोहों ने अपनी एक-एक रकअत अपने आप पढ ली। दसकी अधिक तफसील हदीसों में है।

إِنَّا ٱمْزَلْنَا الَّذِكَ الْكِتْبُ بِالْحَقِّ لِتَخَلَّمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَّا اللَّهُ اللَّهُ وَلا ظُنُنْ لِلْفَآ بِمِنْينَ خَصِيمًا فَ وَ اسْتَغْفِيرِ اللهُ وَإِنَّ اللهَ كَانَ غَفُوزًا رَجِيتُما فَ وَلا تُجَادِلُ عَنِ الَّذِينُ يَغْمَا نُؤْنَ ٱ نَفْسُهُمْ وإنَّ اللهُ لا رُجِبُ مَنْ كَانَ خَوَانًا آثِمًا فَي تَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللهِ وَهُو مُعَهُمْ إِذْ يُبَيِّيتُونَ مَا لَا يَرْطِكْ مِنَ الْقَوْلِ، وَ كَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيْظًا ﴿ هَا لَتُمُّ هَوُ لَا مْ طِلَا لَتُمُّ عَنْهُمْ فِي الْحَيْوَةِ الدُّنْيَا وَمَنَ يُجَادِلُ اللَّهُ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِلْيَةَ أَمْرَضَ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيْلًا ﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوَءًا أَوْ يُظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يُسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفْوْرًا سَ جِيمًا ﴿ وَمَنْ يَكُسُبُ (ثُمَّا قَانَمَا يَكْسِبُهُ عَلَا نَفْسِهِ · وَكَانَ اللهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۞ وَمَنْ يُكُسِّبُ خَطِلْنَكَ أَوَالْمُنَا لَهُ يُرْمِرِ بِهِ بَرِينًا فَقَدِهِ احْتَمُلُ بُهُمَّانًا وَإِنْهًا مُبِينًا ﴿ وَلَوْلَا فَصْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْ مَتُكُ لَهَمَّتُ ظَارِيْفَةً فِنْهُمْ أَنْ يُضِيْلُوكَ وَمَا يُضِالُونَ إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ، وَ أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتْبُ وَالْحِكْمَةُ وَعَلَيْكَ مَا لَهُ تَكُنُ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضُلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿

बिल्-हिक् लि-तह्कु-म बैनन्नासि बिमा अराकल्लाहु, व ला तकुल् लिल्-ड़ााइनी-न ड़ासीमा (105) वस्ति फिरिल्ला-ह, इन्नल्ला-ह का-न गफुरर्रहीमा (106) व ला तुजादिल् अनिल्लज़ी-न यख्तानू-न अन्फ़ु-सहुम, इन्नल्ला-ह ला यहिब्बु मन् का-न खब्बानन् असीमा (107) यस्तस्क्रू-न

मिनन्नासि व ला यस्तरूफ्-न मिनल्लाहि व हु-व म-अहुम् इज़् युबियतू-न मा ला यर्ज़ा मिनल्क़ौलि, व कानल्लाहु बिमा यञ् मल्-न मुहीता (108) हा-अन्तुम् हा-उला-इ

जादल्तुम् अन्हुम् फिल्हयातिद्दुन्या,

फ -मं य्युजादिलुल्ला-ह अन्हुम् यौमिल्-कियामति अम्-मंय्यकूनु अलैहिम् वकीला (109) व मंय्यअ्मल् सूअन् औ यज़्लिम् नपसहू सुम्-म यस्तरिफरिल्ला-ह यजिदिल्ला-ह गुफ़्र्र्राहीमा (110) व मंध्यक सिब् इस्मन् फ-इन्नमा

यक् सिब्ह अला निष्सही, व

कानल्लाह् अलीमन् हकीमा (111) व

बेशक हमने उतारी तेरी तरफ किताब इन्ना अन्जल्ना इलैकल्-किता-ब सच्ची कि तू इन्साफ करे लोगों में जो कुछ समझा दे तुझको अल्लाह, और तू मत हो दगाबाज़ों की तरफ से झगड़ने वाला। (105) और बिट्ट्रिशश माँग जल्लाह से बेशक अल्लाह बख्नाने वाला मेहरबान है। (106) और मत झगड़ उनकी तरफ से जो अपने जी में दगा रखते हैं.

> दगाबाज गुनाहगार। (107) शर्माते हैं लोगों से और नहीं शरमाते अल्लाह से और वह उनके साथ है जबकि मश्विरा करते हैं रात को उस बात का जिससे अल्लाह राज़ी नहीं, और जो कुछ वे करते हैं सब अल्लाह के काब में है। (108) सनते हो तुम लोग झगड़ा करते हो उनकी तरफ से दुनिया की जिन्दगी में,

फिर कौन झगडा करेगा उनके बदले

अल्लाह को पसन्द नहीं जो कोई हो

अल्लाह से कियामत के दिन, या कौन होगा उनका कारसाज। (109) और जो कोई करे गुनाह या अपना बुरा करे फिर अल्लाह से बहुशवाये तो पाये अल्लाह को बहुशने वाला मेहरबान। (110) और जो कोई करे गुनाह सो करता है अपने ही हक में और अल्लाह सब कछ जानने वाला हिक्मत वाला है। (111) और जो कोई करे ख़ता या गुनाह फिर तोहमत

मंध्यकसिब् छाती-अतन् औ इस्मन् लगा दे किसी बेगुनाह पर उसने अपने सर सम-म् यर्मि बिही बरीअन् धरा तुफान और खुला गुनाह। (112) 🌣 फ - क दिहत-म-ल ब हतानंव - व

इस्मम्-मुबीना (112) 🌣 व लौ ला फुर्लुल्लाहि अलै-क व ही चुकी थी उनमें एक जमाअत कि

रहमतृह् ल-हम्मता-इ-फृतुम् मिन्हम् अंध्यजिल्ला-क, व मा यजिल्ला-न

मा लम तक्न तअलम, व का-न और अल्लाह का फज़्ल तझ पर बहुत

और अगर न होता तझ पर अल्लाह का फण्ल और उसकी रहमत तो इरादा कर

तझको बहका दें. और बहका नहीं सकते मगर अपने आपको और तेरा कुछ नहीं इल्ला अन्फ़-सहम् व मा यजुर्रून-क बिगाड सकते, और अल्लाह ने उतारी तुझ मिन शैइन, व अन्जलल्लाह अलैकल- पर किताब और हिक्मत और तुझको किता-ब विल्हिक्स-त व अल्ल-म-क सिखायीं वे बातें जो तू न जानता था,

फज्लल्लाहि अलै-क अज़ीमा (113) 🛦 बड़ा है। (113) 🛦

#### ख़ुलासा-ए-तफसीर

बेशक हमने आपके पास यह नविश्ता "यानी तहरीर और किताब" भेजा है (जिससे) हकीकत के मवाफिक (हाल मालम होगा) ताकि आप (इस वाकिए में) इन लोगों के दरमियान उसके मवाफिक फैसला करें जो कि अल्लाह तआ़ला ने (वही के जरिये) आपको (असल हाल) बतला दिया है (वह वही यह है कि वास्तव में बशीर चोर है और कवीला बन उबैरिक जो उसके हामी हैं झुठे हैं) और (जब असल हाल मालुम हो गया तो) आप इन खियानत करने वालों की तरफदारी की बात न कीजिए (जैसा कि बनू उबैरिक की असल इच्छा यही थी चनाँचे दूसरे रुकुअ में आता है:

#### لَقِمْتُ طُآلِفَةٌ مِنْفُوْ أَنْ تُصِلُّو كَ

मगर आपने ऐसा नहीं किया था, ख़ुद इस ज़ुमले से आपका इस पर अ़मल न करना भी मालम होता है. क्योंकि इसका हासिल यह है कि अल्लाह के फुल्ल ने गलती से बचा लिया जिसमें हर गलती की नफी हो गई, और मना फरमाने से यह लाजिम नहीं आता कि वह काम भूतकाल में हो चका हो. बल्कि असल फायदा मना का यह है कि आईन्दा के लिये हकीकते हाल से आगाह करके उसके करने से रोकते हैं। पस आप सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम की हालत और और मना करने के मजमूए का हासिल यह होगा कि जैसे अब तक तरफ़दारी नहीं की आईन्दा भी न कीजियें. और ये इन्तिजामात भी मुकम्मल नबी को मासुम रखने के लिये हैं, और आयत

592 

में सब को ख़ाईन (चोर) कहा हालाँकि ख़ाईन सब न थे इसलिये कि जो लोग ख़ाईन न थे वे भी ख़ाईन की मदद कर रहे थे इसलिये वह ख़ाईन ठहरें)। और (लोगों के कहने से अच्छा गुमान रखने के तौर पर आप सल्ललाह अलैंडि व सल्लम ने जो बन् उबैरिक को दीनदार समझ लिया

तफसीर मजारिफल-करआन जिल्द (2)

है अगरचे ऐसा समझना गुनाह तो नहीं लेकिन चूँकि इसमें यह शुद्धा था कि आपके इतना फरमा देने से अहले हक अपना हक छोड़ देंगे, चुनाँचे ऐसा ही हुआ कि हज़रत रिफाओ़ ख़ामोश होकर बैठ रहे, लिहाज़ा यह काम नामुनासिब हुआ इसलिये इससे) आप इस्तिग़फ़ार फ़रमाईये (िक

आपकी बुलन्द शान है इतनी बात भी आपके लिये काबिले इस्तिग़फार है) बिला शुब्हा अल्लाह तआ़ला बड़े मगफिरत करने वाले. बड़े रहमत वाले हैं।

और आप उन लोगों की तरफ से कोई जवाबदेही की बात न कीजिए (जैसा कि वे लोग आप से चाहते थे) जो कि (लोगों की ख़ियानत और नुकसान करके ववाल व नुकसान के एतिबार से दर हकीकृत) अपना ही नुकसान कर रहे हैं, बिला शुव्हा अल्लाह तआ़ला ऐसे शख़्स

को नहीं चाहते (बल्कि उसको नापसन्द रखते हैं) जो बड़ा खियानत करने वाला, बड़ा गुनाह करने वाला हो (जैसा कि थोड़े खियानत करने वाले को भी महबूब नहीं रखते, लेकिन चूँकि बशीर का बड़ा ख़ाईन होना बतलाना मकसूद है इसलिये यह मुबालगे का लफ़्ज़ लाया गया)। जिन लोगों की यह कैंफ़ियत है कि (अपनी ख़ियानत को) आदिमयों से तो (शर्माकर) छुपाते हैं और अल्लाह तुआला से नहीं शर्माते. हालाँकि वह (हर वक्त की तरह) उस वक्त (भी) उनके पास होता है जबिक वे अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ गुफ़्तगू के मुताल्लिक तदवीरें किया करते हैं, और अल्लाह तुआला उनके सब आमाल को अपने (इल्म के) घेरे में लिए हुए हैं (जो बशीर वगैरह की हिमायत में कुछ मौहल्ले वाले जमा होकर आये थे वे सन लें कि) हाँ! तुम ऐसे ही कि तुमने

दुनियावी ज़िन्दगी में तो उनकी तरफ से जवाबदेही की बातें कर लीं, सो (यह बतलाओ कि) अल्लाह तआ़ला के सामने कियामत के दिन उनकी तरफ से कौन जवाबदेही करेगा। या वह कौन शख्स होगा जो उनका काम बनाने वाला होगा (यानी न कोई जुबानी । जवाबदेही कर सकेगा न कोई अमली दुरुस्ती मुक्दमे की कर सकेगा)। और (ये ख़ाईन अगर अब भी शरीअत के कायदे के अनुसार तौबा कर लेते तो माफी हो जाती क्योंकि हमारा कानून तो यह है कि) जो शख़्स कोई (दूसरों तक पहुँचने वाली) बुराई करे या (सिफ) अपनी जान को

नकसान पहुँचाए (यानी ऐसा गुनाह न करे जिसका असर दूसरों तक पहुँचता हो और) फिर अल्लाह तज़ाला से (शरीज़त के कायदे के अनुसार) माफ़ी चाहे (जिसमें बन्दों के ह़क़्क़ को अदा करना या उनसे माफ कराना भी दाख़िल है) तो वह अल्लाह तआ़ला को बड़ी मगफिरत वाला और बड़ी रहमत वाला पायेगा। और (ज़रूर गुनाहगारों को इसकी कोशिश करनी चाहिये क्योंकि) जो शख्स कुछ गुनाह का काम करता है तो यह केवल अपनी ज़ात पर उसका असर पहुँचाता है। और अल्लाह तआ़ला बड़े इल्म वाले हैं (सब के गुनाहों की उनको ख़बर है) बड़े हिक्मत वाले हैं

(मुनासिब सज़ा तजवीज़ फ़रमाते हैं)।

और (यह तो ख़ुद गुनाह का अन्जाम हुआ और जो कि दूसरों पर तोहमत लगा दे उसका

हाल सुनों कि) जो शख़्स कोई छोटा गुनाह करे या बड़ा गुनाह, फिर (बजाय इसके कि ख़ुद हो तौबा कर लेनी चाहिये यो उसने यह काम किया कि) उस (गुनाह) की तोहमत किसी बेगुनाह पर लगा दे तो उसने बड़ा भारी बोहतान और ख़ुला गुनाह अपने (सर के) ऊपर लाद लिया (जैसा कि कशीर ने किया कि ख़ुद तो चोरी की और एक नेकनीयत बुजुर्ग आदमी लबीद के ज़िम्मे चोरी की तोहमत रख दी)।

हुत बेतार र गिजना जुड़े पो पार्र का जार एक जिन्नावत जुड़ेंग जायना लेवाय के जुन्म पार्र की तोहमत रख दी)।

और जगर (इस मुकहर्स में) आप पर (ऐ मुहम्मद सल्तल्लाहु अलैहि व सल्लमः) जल्लाह का फ्ल्ब व रहमत न हो (जो कि हमेशा आप पर रहता है) तो जन (चालाक) लोगों में से एक गिरोह ने तो आपको ग़लती में डाल देने का इरादा कर लिया था (लेकिन खुदा के फ्ल्ब से उनकी लच्छेदार बातों का आप पर कोई असर नहीं हुआ और आईन्द्रा भी न होगा, चुनींचे फ्रमाते हैं) और वे (कभी आपको) गृतती में नहीं डाल सकते लेकिन (इस इरादे से) अपनी आतों को (गुनाह में मुक्ताला और अज़ाब का हकदार बना रहे हैं) और आपको उनकान नहीं पहुँचा सकते, और (आपको गृतती से नुकहान पहुँचाना कब मुन्दिन है जबकि) अल्लाह तआ़ला ने आप पर किताब और इन्म की बातें नाज़िल फ्रमाई (जिसके एक हिस्से में इस किस्से की इत्तिला भी दे दी) और आपको वे-वे (मुफ़ीद और आला) बातें बतलाई

### मआरिफ़ व मसाईल

हैं जो आप (पहले से) न जानते थे. और आप पर अल्लाह का बड़ा फज्ल है।

इन आयतों का पीछे के मज़मून से संबन्ध कपर ज़ाहिरी काफ़िरों के मामलात के तहत में चन्द जगह मुनाफ़िक़ों का ज़िक्र आया है कि कुफ़ दोनों में बराबर है। आगे भी कुछ मुनाफ़िक़ों के एक ख़ास किस्से के मुताल्लिक् मज़मून बगान होता है। (तफ़सीर बयान्ल-कुरजान)

#### आयतों का शाने नुजूल

उक्त सात आयतें एक ख़ास वाकिए से संबन्धित हैं, लेकिन आम हुरआनी अन्दाज़ के मुताबिक जो हिदायतें इस सिलसिले में दी गई वो मध्रमुस इस वाकिए के साथ नहीं बल्कि तमाम मीजूदा और आगे आने वाले मुसलमानों के लिये आम और बहुत उसूली और फ़ुरूई (निकलने वाले) मसाईल पर मुफ्तमिल हैं।

पहले वाकिओं मालूम कीजिये, फिर उससे सम्बन्धित हिदायतें और उनसे निकलने वाले मसाईल पर ग्रीर कीजिये। वाकिओ यह हुआ कि मदीना में एक ख़ानदान बनू जैबेरिक के नाम से पिरिवत था। उनमें से एक शख़्त्र जिसका नाम तिर्मिणों और हाकिम की रिवायतों में बशीर ज़िक्क किया गया है और इमाम बग़वी और इन्ने जरीर रहमतुल्लाहि अलैहिमा की रिवायतों में तोज़मा माम बतलाया गया है, उसने कंग्ररत कतादा बिन नोमान रिज़यल्लाह अन्दु के चवा रिफ़ाओं रिजियलाह अन्दु के चवा रिफ़ाओं रिजियलाह अन्दु के घर में सेंघ लगाकर चीरी कर ती।

तिर्मिज़ी की रिवायत में यह भी है कि यह शख़्स दर ह्कीकृत मुनाफ़िक या, मदीने में रहते हुए भी सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की तौहीन में अवजार लिखकर दूसरों के नामों से उनको फैलाया करता था।

और चोरी की सूरत यह हुई कि हिजरत के शुरू ज़माने में ज़ाम मुसलमान गुर्बत व तंगदस्ती के साथ तंगी से गुज़ारा किया करते थे और उनकी आम ख़ुराक जौ का आटा था या खज़रें या गेहूँ का आटा, जो बहुत कम मयस्सर था। और मदीना में मिलता भी न था, मुल्के शाम से जब आता तो कुछ लोग मेहमानों के लिये या किसी ख़ास ज़रूरत के लिये ख़रीद लिया करते थे। हज़रत रिफ़ाओ़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसी तरह कुछ गेहूँ का आटा ख़रीदकर एक बोरी में अपने लिये रख लिया, उसी में कुछ हथियार वगैरह भी रखकर एक छोटी कोठरी में महफूज कर दिया। इब्ने उबैरिक, बंशीर या तोअमा ने उसको भाँप लिया तो नकब (सेंघ) लगाकर यह बोरी निकाल ली। हजरत रिफाआ रजियल्लाह अन्ह ने जब सबह को यह माजरा देखा तो अपने भतीजे हजरत कतादा के पास आये और चोरी का वाकिआ जिक्र किया। सब ने मिलकर मौहल्ले में तफतीशा श्रुरू की, कुछ लोगों ने बताया कि आज रात हमने देखा कि बनु उबैरिक के घर में आग रोशन थी. हमारा ख्याल है कि वही खाना पकाया गया है। बन उबैरिक को जब राज खुलने की ख़बर मिली तो खद आये और कहा कि यह काम लबीद बिन सहल का है। हजरत लबीद रजियल्लाह अन्ह को सब जानते थे कि सच्चे मुसलमान और नेक बुज़र्ग हैं, उनको जब यह ख़बर हुई तो वह तलवार खींचकर आये और कहा कि चोरी मेरे सर लगाते हो अब मैं तलवार उस वक्त तक म्यान में न रखेँगा जब तक चोरी की हकीकत न खल जाये। बन उबैरिक ने आहिस्ता से कहा कि आप बेफिक रहें आपका नाम कोई नहीं लेता. न

बनू उबैरिक ने आहिस्ता से कहा कि आप बेफिक रहें आपका नाम कोई नहीं लेता, न आपका यह काम हो सकता है। अल्लामा बग़वी और इन्ने जरीर रहमतुल्लाहि अलैहिमा की रिवायत में इस जगह यह है कि बनू उबैरिक ने चीरी एक यहूदी के नाम लगाई और होश्रियारी यह की कि आटे की बौरी को योड़ा सा फाड़ दिया था, जिससे आटा गिरता रहा और रिफाआ के मकान से उक्त यहूदी के मकान तक उस आटे के निशानात पाये गये। शोहरत होने के बाद चोरी किया हुआ हथियार और ज़िरहें भी उसी यहूदी के पास रखवा दीं, और तहन्हीक़ के वक्त उसी के घर से बरामद हुईं। यहूदी ने कसम खाई कि ज़िरहें मुझे इन्ने उबैरिक ने दी हैं।

तिर्मिज़ी की रिवायत और अल्लामा बगवी की रिवायत में मुवाफ़क़त इस तरह हो सकती है कि बनू उबैरिक़ ने पहले चौरी को लबीद बिन सहल के नाम लगाया हो, फिर जब बात बनती नज़र न आई तो उस यहूरी के सर डाला हो। बहरहाल मामला यहूरी और बनू उबैरिक़ का बन गया।

उधर रुज़रत क़तादा और रुज़रत रिफ़ाज़ा रिज़यल्लाहु अ़न्हुमा को मुख़्तलिफ़ सूरतों से यह गुमान ग़ालिब हो गया था कि यह कार्रवाई बनू उबैरिक़ ने की है। रुज़्रत कृतादा रिज़यल्लाहु अ़न्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर होकर घोरी का वाकिज़ा और अपनी तफ़्तीज़ के मुताबिक़ बनू उबैरिक़ पर गुमान ग़ालिब का ज़िक़ कर दिया। बनू ज़बैरिक को ख़बर मिली तो नबी करीम सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर होकर इजरत रिफाओ और हज़रत कतादा रिजयल्लाह अन्हमा की शिकायत की. कि बिना शरई सबूत के चोरी हमारे नाम लगा रहे हैं, हालाँकि चोरी का माल यहदी के घर से बरामद हुआ है, आप

जनको रोकिये कि हमारे नाम न लगायें, उस यहदी पर दावा करें। जाहिरी हालात व आसार से नबी करीम सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम का भी इसी तरफ

कथान हो गया कि यह काम यहदी का है. बन उबैरिक पर इल्जाम सही नहीं। यहाँ तक कि अल्लामा बगुवी रहमतुल्लाहि अलैहि की रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व मल्लम का इरादा हो गया कि यहदी पर चोरी की सज़ा जारी कर दी जाये और उसका हाय काटा जाये।

इधर जब हज़रत कृतादा रज़ियल्लाहु अ़न्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो आपने फुरमाया कि आप बगैर दलील और सुबूत के एक मुसलमान घराने पर चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हजरत कतादा रजियल्लाह अन्ह इस मामले से बहुत रंजीदा हुए और अफुसोस किया कि काश! मैं इस मामले में नबी करीम सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम के सामने कोई बात न करता अगरचे मेरा माल भी जाता रहता। इसी तरह हज़रत रिफाओ रजियल्लाह अन्ह को जब यह मालूम हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने ऐसा इरशाद फरमाया है तो उन्होंने भी सब्र किया और कहा 'वल्लाहल-मुस्तआन' (यानी अल्लाह ही मददगार है)। इस मामले पर कुछ वक्त न गुज़रा था कि क़ुरुआने करीम का एक पूरा रुकुअ इस बारे में नाज़िल हो गया जिसके ज़रिये रसूले करीम सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम पर वक्षिए की हकीकत खोल दी गई और ऐसे मामलात के मताल्लिक आम हिदायतें दी गई।

करआने करीम ने बनू उबैरिक की चोरी खोल दी और यहूदी को बरी कर दिया तो बनू उबैरिक मजबर हुए और चोरी हुआ माल नबी करीम सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम की ख्रिदमत में पेश कर दिया। आपने हज़रत रिफाआ को वापस दिलाया, और उन्होंने अब सब हथियारों को जिहाद के लिये वक्फ़ कर दिया। उधर जब बन् उबैरिक की चोरी ख़ुल गई तो बशीर बिन उबैरिक मदीना से भागकर मक्का चला गया और मुश्रिकों के साथ मिल गया, अगर वह पहले से

मनाफिक था तो अब खुला काफिर हो गया और अगर पहले मुसलमान था तो अब मुर्तद (बेदीन) हो गया। तफसीर बहरे मुहीत में है कि अल्लाह और रसूल की मुख़ालफ़त के वबाल ने बशीर बिन उबैरिक को मक्का में भी चैन से न रहने दिया। जिस औरत के मकान पर जाकर ठहरा था उसको वाकिए की ख़बर हुई तो उसने निकाल बाहर किया, इसी तरह फिरते फिरते आख़िर उसने एक और शख्त के मकान में नकब (सेंघ) लगाई तो दीवार उसके ऊपर गिर गई और वहीं दब

कर मर गया t यहाँ तक तो वाकिए की पूरी तफ़सील थी अब उसके मुताल्लिक क़ूरआनी इरशादात पर ग़ौर तफसीर मञ्जारिफूल-क्रूरआन जिल्द (2)

पहली आयत में नबी करीम सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम को चोरी के वाकिए की असल हकीकत बतलाकर इरशाद फरमाया कि हमने आप पर क़ुरआन और वही इसी लिये नाज़िल की है कि अल्लाह तआ़ला ने जो इल्म व मारिफ़त आपको ज़ता फ़रमाया है उसके मुताबिक फ़ैसला करें, और ख़ाईनों (चोरी और बददियानती करने वालों) की यानी बन् उबैरिक की तरफदारी न

करें, और अगरचे ज़ाहिरी हालात और इशारों व अन्दाज़ों की बिना पर चोरी के मामले में यहूदी की तरफ आप सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम का रुझान कोई गुनाह न था मगर था तो वाकिए के ख़िलाफ, इसलिये दूसरी आयत में आपको इस्तिगुफार का हक्म दिया गया कि अम्बिया

अलैहिमुस्सलाम का मकाम बहुत बुलन्द है उनसे इतनी बात भी पसन्द नहीं। तीसरी आयत (यानी आयत नम्बर 107) में फिर इसकी ताकीद फरमाई कि ख़ियानत करने

वालों की तरफ से आप कोई जवाबदेही न करें क्योंकि वह अल्लाह को पसन्द नहीं। चौथी आयत (यानी आयत नम्बर 108) में उन ख़ियानत करने वालों के बुरे हाल और

बेवक्स्फी का बयान है कि ये लोग अपने ही जैसे आदिमयों से तो शर्माते और चोरी को छपाते हैं और अल्लाह तआ़ला से नहीं शर्माते जो हर वक्त उनके साथ है. और उनके हर काम को देख रहा है। खास कर इस वाकिए को जब उन्होंने आपस में मश्चिरा करके यह राय कायम की कि

इल्ज़ाम यहूदी पर लगाओ और रसुलुल्लाह सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम से हजरत रिफाआ और हजरत कतादा की शिकायत करों कि बिना वजह हम पर इल्जाम लगा रहे हैं और आप से इसकी दरख्वास्त करो कि आप यहूदी के मुकाबले में हमारी हिमायत फरमायें। पाँचवीं आयत (यानी आयत नम्बर 109) में बन उबैरिक की मदद करने वाले हिमायतियों

को तंबीह फरमाई गई कि दुनिया में तो तमने उनकी हिमायत कर ली मगर मामला यहीं तो खत्म नहीं हो जाता, कियामत में जब हक सुब्हानहू व तआ़ला की अदालत में मामला पेश होगा वहाँ कौन हिमायत करेगा। इस आयत में उनको मलामत भी है और आखिरत का खौफ दिलाकर अपने फेल से तौबा और रुज करने की तरगीब भी।

छठी आयत (यानी आयत नम्बर 110) में क़ूरआने करीम के आम हकीमाना अन्दाज के मताबिक मुजरिमों और गुनाहगारों को नाउम्मीदी से बचाने के लिये फरमाया गया कि छोटा गुनाह हो या बड़ा, जब गुनाहगार अल्लाह तआ़ला से तौबा व इस्तिगृफार करता है तो अल्लाह तआ़ला को गुफ़र व रहीम पाता है। इसमें उन लोगों को जिनसे यह गुनाह हुआ था इसकी तरगीब है कि अब भी बाज आ जायें और दिल से तीवा कर लें तो कुछ नहीं बिगड़ा, अल्लाह तआ़ला सब माफ फरमा देंगे।

सातर्घी आयत (यानी आयत नम्बर 111) में यह हिदायत फरमाई गई कि अगर ये लोग अब

भी तौबा करने वाले न हों तो अल्लाह तआ़ला या उसके रसल या मुसलमानों का कुछ नहीं बिगड़ता, इसका वबाल ख़ुद उसी शख़्स पर है। आठवीं आयत (यानी नम्बर 112) में एक आम कानून की शक्ल बयान फ्रमाई कि जो

शास्त्र खुद कोई जुर्म करे और फिर यह जुर्म किसी बेक्नसूर इनसान के ज़िम्मे लगाये (जैसा कि

इस वाकिए में बनू उबैरिक ने चोरी ख़ुद की और इल्ज़ाम हज़रत लबीद रज़ियल्लाहु अन्हु या यहद पर लगा दिया) तो उसने बहुत बड़ा बोहतान और खुला गुनाह अपने ऊपर लाद लिया।

नवीं आयत (यानी आयत नम्बर 113) में जो नबी करीम सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम को विताब करके फुरमाया गया कि अगर अल्लाह तआ़ला का फुल्ल व रहमत आपके साथ न होती जिसने वहीं के ज़रिये आपको वाकिए की हकीकत बतला दी तो ये लोग आपको ग़लती में मुस्तला कर देते, मगर चूँकि अल्लाह तआ़ला का फुल्ल व रहमत आपके साथ है, इसलिये वे हरगिज़ आपको ग़लती में नहीं डाल सकते, बल्कि ख़ुद ही गुमराही में मुक्तला होते हैं। और आपको ये ज़र्रा बराबर नुकसान नहीं पहुँचा सकते, क्योंकि अल्लाह तआ़ला ने आप पर किताब और इल्म व समझ की बातें नाजिल फरमाई हैं जिनको आप नहीं जानते थे।

## नबी करीम सल्लल्लाह् अलैहि व सल्लम को इज्तिहाद करने का हक हासिल था

إِنَّ آَنْزَ لُنَّا إِلَيْكَ الْكِتَبَ بِالْحَقِّ ..... الخ

इस आयत से पाँच मसाईल साबित हुए- एक तो यह कि नबी करीम सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम को ऐसे मसाईल में जिनमें क़ुरआने करीन का कोई वाज़ेह हुक्म वारिद न हो अपनी राय से इज्तिहाद करने (यानी क्रूरआन व हदीस की रोशनी में हुक्म निकालने) का हक हासिल या, और अहम मामलों के फैसलों में आप वहत से फैसले अपने इज्तिहाद से भी फरमाते थे।

दूसरी बात यह मालूम हुई कि अल्लाह तआ़ला के नज़दीक अपनी राय से काम लेकर शरई हुक्म निकालना वही मोतबर है जो क़्रुआनी उसूल और अहकाम व दलीलों से लिया गया हो.

खालिस राय और ख़्याल मोतबर नहीं, और न इसको शरीअत में इज्तिहाद कहा जा सकता है। तीसरी बात यह मालम हुई कि नबी करीम सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम का इंग्सिहाद दूसरे

मज्तिहिद इमामों की तरह न था, जिसमें गलती और चुक का अन्देशा और गुमान हमेशा बाकी रहता है, बल्कि जब आप सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम कोई फैसला अपने इन्तिहाद (अक्ल व समझ) से फरमाते तो अगर उसमें कोई गलती हो जाती तो हक तआला उस पर आपको आगाह फरमाकर आपके फैसले को सही और हक के मुताबिक करा देते थे। और जब आपने कोई फैसला अपने इन्तिहाद से किया और अल्लाह तआ़ला की तरफ से उसके ख़िलाफ कोई चीज न आई तो यह इस बात की निशानी थी कि यह फैसला अल्लाह तआ़ला को पसन्द और उसके नजदीक सही है।

चौथी बात यह मालूम हुई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जो कुछ क्रूरआन से समझते थे वह अल्लाह तआ़ला ही का समझाया हुआ होता था, उसमें ग़लत-फ़हमी की संभावना न थी, इसके विपरीत दूसरे उलेमा व मुज्तहदीन का समझा हुआ अल्लाह तआ़ला की तरफ इस तरह मन्सूब नहीं किया जा सकता कि अल्लाह तआ़ला ने उनको बतलाया है जैसा कि इस सफ्सीर मजारिष्ठल-क्रूरजान जिल्द (2) 598 सुरः निवा (a) जायत में ड्योर अकरम मलललाह अलैहि व सल्लम के मुताल्विक 'विमा असकलाहु' (जी कुछ

आयत में हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मुताल्लिक 'बिमा अराकल्लाहु' (जी कुछ अल्लाह आपको समझा दे) आया है। इसी वजह से जब एक शाझ्स ने फाल्को आज़म रिज़यल्लाहु अन्हु से यह कहा:

اَنْحُكُمْ بِمَا زَرْكَ اللَّهُ (वह फैसला कीजिये जो कि अल्लाह ने आपको समझाया है) तो आपने उसको डॉटा कि

यह खुसूसियत नबी करीम सल्लल्लाहु जुलैहि व सल्लम की है। पाँचवाँ मसला यह मालूम हुआ कि झूठे मुक्हमे और झूठे दावे की पैरवी या वकालत करना या उसकी तार्डद व हिमायत करना सब हामा है।

### तौबा की हकीकत

और आयत नम्बर 110 यानीः

وَمَنْ يُعْمَلُ مُوْءً الْوَيْطَلِمْ فَفْسَهُ ....... الخ

से यह मालूम हो गया कि गुनाह चाहे अपने तक सीमित हो या दूसरों तक असर करने वाला यानी बन्दों के हुक्कुरू से संबन्धित हो या अल्लाह के हुक्कुरू से, हर किस्स का गुनाह तीबा व इस्तिग्फार से माफ हो सकता है, अलबत्ता तीबा व इस्तिग्फार की हकीकृत जानना ज़रूरी है, सिर्फ ज़बान से 'अस्तग्फिरुल्लाह व अतुबु इतैहि' कहने का नाम तीबा व इस्तिग्फार नहीं है। इसी लिये उलेमा का इस पर इत्तिफाक है कि जो शख़्स किसी गुनाह में मुख्ता है और उस पर

उसको शर्मिन्दगी भी नहीं और उसको छोड़ा भी नहीं या आगे के लिये छोड़ने का इरादा नहीं किया, और इस हालत में ज़बान से अस्तग्रिफ्ठल्लाह कहता है तो यह तीवा के साथ मज़ाक करता है। ख़ुलासा यह कि तीबा के लिये तीन चीज़ें होना ज़स्सी हैं- एक पिछले गुनाहों पर शर्मिन्दा

खुलासा यह कि तौबा के लिये तीन चीज़ें होना ज़रूरी हैं- एक पिछले गुनाहों पर शर्मिन्दा होना, दूसरे जिस गुनाह में मुक्तला हो उसको उसी वक्त छोड़ देना और तीसरे आगे के लिये गुनाह से बचने का पुछता इरादा करना। अलबत्ता जिन गुनाहों का ताल्लुक बन्दों के हुक्कूक से है उनको उन्हीं से माफ कराना, या बन्दों के हुक्कूक जदा करना भी तौबा की शर्त है।

## अपने गुनाह का इल्ज़ाम दूसरे पर लगाना दोगुने अजाब का सबब है

#### और आयत नम्बर 112 यानीः

आर आयत नम्बर 112 यानाः

وَمَنْ يَكُمِّبُ مُوْلِنَا أَمُورُم بِهِ......الخ से माखूम हुआ कि जो शख़्स गुनाह ख़ुद करे और उसका इल्ज़ाम दूसरे बेगुनाह आदमी पर लगा दे तो उसने अपने गुनाह को दोगुना और निहायत सख्त कर दिया और सख्त अजाब का मुस्तिहिक् हो गया। एक तो खुद असल गुनाह का अज़ाब, दूतरे झूठा इल्ज़ाम और बोहतान का सख्त अजाव।

## कुरआन व सुन्नत की हक़ीक़त

आयत नम्बर 113 यानीः

وَٱلْوَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتْبَ وَالْمِحْكَمَةَ وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ...... الخ

में किताब के साथ हिक्मत को भी दाख़िल फ्रमाकर इस तरफ़ इशारा कर दिया गया है कि हिक्मत जो नाम है नबीं करीम सल्ललाहु अलैहि व सल्लम की सुन्तत और तालीमात का, यह भी अल्लाह तंज़ाला ही की नाज़िल की हुई है। फ़र्क़ सिर्फ़् यह है कि उसके अलफ़ाज़ अल्लाह तज़ाला की तरफ़ से नहीं हैं, इसी लिये हुएआन में दाख़िल नहीं, और मायने उसके और हुएआन के दोनों अल्लाह ही की जानिब से हैं, इसलिये दोनों पर ज़मल करना वाजिब है।

इससे उस कलाम की हकीकत मालूम हो गई जो कुछ फुकहा (दीन के उलेमा) ने लिखा है कि वहीं की दो किस्में हैं 'मतलू' (जो तिलावत की जाती हैं) और गैर-मतलू (जो तिलावत नहीं की जाती)। वहीं-ए-मतलू कुरआन का नाम है जिसके मायने और अलफाज़ दोनों अल्लाह तआ़ला की जानिव से हैं और गैर-मतलू हदीसे रसूल का नाम है, जिनके अलफाज़ नबी करीम सल्ललाहु अलैहि व सल्लाम के हैं और मायने अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से हैं।

### नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इल्म सारी मख्लूकात से ज़्यादा है

दूसरा मसलाः

عَلَمَكَ مَالَمْ تَكُنُّ تَعْلَمُ ..... الْخ

(और सिखाई आपको वो बातें जो आप न जानते थे) से साबित हुआ कि रसूले करीम सल्लल्लाहु ज़लैहि व सल्लम को अल्लाह तज़ाला के बराबर तमाम कायनात का इल्मे मुहीत (हर चीज़ का और बेपनाह इल्म) न था, जैसा कि कुछ जाहिल कहते हैं, बल्कि जितना इल्म हक् तज़ाला ज़ता फरमाते वह मिल जाता था। हाँ! इसमें कलाम नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ज़लैहि व सल्लम को जो इल्म ज़ता हुआ वह सारी मख़्लूकृत के इल्म से ज़्यादा है।

لَا خَلِدَ فِي كَثِيْدِ مِنْ نَجُولِهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَ قَاةٍ أَوْ

مَعْرُوْفِ آوْاصِنَادَجِ بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَمَنْ يَقْعُلُ ذَلِكَ ابْبِغَاءَ مَنْمَنَاتِ اللهِ فَسَوْقَ نُؤْتِيْهِ آخِرًّا عَظِيمًا ۗ وَمَنْ لِشَاقِيمِ الرَّسُولَ مِنْ بَغْـلِ مَا كَتَبَيْنَ لَهُ الْهُالِثِ لَوَ يَثَيِّعُ عَيْرَمَيْن عَظِيمًا وَمَنْ لِشَاقِيمِ الرَّسُولَ مِنْ بَغْـلِ مَا كَتَبَيْنَ لَهُ الْهُلِثِ وَيَثَيِّعُ عَيْرَمَيْنِي الْمُؤْمِنِينَ

نُولِهِ مَا تُولِي وَنصُلِهِ جَهَثْمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿

कछ अच्छे नहीं उनके अक्सर मश्चिर मगर ला ख्री-र फी कसीरिम मिन्नज्वाहम इल्ला मन् अ-म-र बि-स-द-कृतिन् औ मञ्जूरूफ़िन् औ इस्लाहिम् बैनन्नासि, व मंय्यफ्अल जालिकबतिगा-अ मर्जातिल्लाहि फुसौ-फ नुअतीहि अन्रन् अनीमा (114) मंथ्यशाकिकिर्रस्-ल मिम्-बज़दि मा तबय्य-न लहल्हदा व यत्तबिअ गै-र सबीलिल मुअमिनी-न नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्न-म, व साअतु मसीरा (115) 🏶

जो कोई कि कहे सदका करने को या नेक काम को या सलह कराने की लोगों में और जो कोई ये काम करे अल्लाह की खशी के लिये तो हम उसको देंगे बडा सवाव। (114) और जो कोई मखालफत करे रसूल (सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम) की जबकि खल चकी उसपर सीधी राह, और चले सब मुसलमानों के रस्ते के ख़िलाफ तो हम हवाले करेंगे उसको वही तरफ (यानी वही रास्ता) जो उसने इंहितयार की, और डालेंगे हम उसको दोजुख्न में, और वह बहुत बुरी जगह पहेँचा। (115) 🕏

#### ख़ुलासा-ए-तफसीर

आम लोगों की अक्सर सरगोशियों "यानी कानाफसी और चपके-चपके बातें करने" में खैर (यानी सवाब व बरकत) नहीं होती। हाँ! मगर जो लोग ऐसे हैं कि (खैर-) खैरात की या और किसी नेक काम की या लोगों में आपस में सधार कर देने की तरगीब देते हैं (और इस तालीम व तरगीब की तक्मील व इन्तिज़ाम के लिये ख़ुफिया तदबीरें और मिश्वरे करते हैं या ख़ुद ही सदके वगैरह की दूसरों को ख़ुफ़िया तरगीब देते हैं, क्योंकि कई बार ख़ुफ़िया ही कहना मस्लेहत होती है, उनके मश्चिरों में अलबत्ता खैर यानी सवाब और बरकत है) और जो शख्स यह काम करेगा (यानी इन आमाल की तरगीब देगा) अल्लाह तआ़ला को राज़ी करने के वास्ते (न कि इज्जत व शोहरत की गर्ज से) सो हम उसको जल्द ही बड़ा अन्न ज़ता फ़रमाएँगे। और जो शख्स रसले (मकबल सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम) की मुखालफत करेगा इसके बाद कि उसकी हक बात ज़ाहिर हो चुकी थी और मुसलमानों का (दीनी) रास्ता छोड़कर दूसरे रास्ते पर हो लिया (जैसे बंशीर मुर्तद हो गया, हाँलांकि इस्लाम का हक होना और इस खास वाकिए में रसलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के फ़ैसले का ख़ुद उसकी नज़र में हक होना मालुम था, फिर भी उसे बदबख्ती ने घेरा) तो हम उसको (दुनिया में) जो कुछ वह करता है करने देंगे और (आख़िरत में) उसको जहन्नम में दाखिल करेंगे, और वह जाने की बरी जगह है।

-------

#### मआरिफ व मसाईल

आपस के मश्विरों और मज्लिसों के आदाब

لَاعْيْرَ فِي كَثِيْرٍ مِنْ نَاجُواهُمْ

यानी लोगों के आपस के मश्चिर और तदबीरें जो आख़िरत की फ़िक्र और अन्जाम पर ग़ौर से आज़ाद होकर महज़ चन्द दिन के दुनियादी और वक्ती फ़ायदों के लिये हुआ करते हैं उनमें कोई ख़ैर नहीं।

आगे इरशाद फ्रमायाः

إلَّا مَنْ أَمَرٌ بِصَدَقَةٍ أَوْمَعُرُوفٍ أَوْ إصْلَاحِ مِينَ النَّاسِ

यानी उन मश्चिरों और सरगोशियां (बुफिया बातें करने) में अगर खैर की कोई चीज हो सकती है तो यह है कि एक दूसरे को तदका छैरात की तराग्रीय दे, या नेकी का हुक्म करे, या लोगों के बीच आपस में सुलह कराने का मश्चिरत दे। एक हदीस में इरशाद है कि इनसान का हर कलाम उसके लिये नुकसानदेह ही है सिवाय इसके कि कलाम में अल्लाह का ज़िक्र हो या नेक काम का हुक्म हो या बुरे काम से रोकना हो।

मारूफ् कें मायने हैं हर वह काम जो शरीज़त में अच्छा समझा जाये और जिसको शरीज़त वाले पहचानते हों। और इसके मुकाबिल मुन्कर है, यानी हर वह काम जो शरीज़त में नापसन्दीदा और शरीज़त वालों में अपरिचित और अजनबी हो।

अमर बिल-मारूफ् हर नेकी के हुक्म और तरगीय को शामिल है, जिसमें मज़्लूम की इमदाद करना, ज़रूरत मन्दों कों कुर्ज देना, भटके हुए को रास्ता बतला देना वगै्रह सब नेक काम दाख़िल हैं। और सदका और लोगों के बीच सुलह कराना भी अगरचे इसमें दाख़िल है लेकिन इनको विशेष तौर पर अलग इसलिये बयान किया गया कि इन दोनों चीज़ों का नफ़ा दूसरों तक पहुँचता है और इनसे मिल्लत की सामूहिक ज़िन्दगी सुधरती है।

साथ ही ये दोनों काम मख़्लूक की ब्रिडमत के अहम अध्यायों पर हावी हैं। एक अल्लाह की मख़्लूक को नफ़ा पहुँचाना, दूसरे लोगों को तकलीफ़ और रंज से बचाना। सदका नफ़ा पहुँचाने का अहम उनवान है और लोगों के बीच सुलह कराना अल्लाह की मख़्लूक को उत्करान से बचाने का अहम उनवान है। इसलिये तफ़्सीर के जमहूर (अक्सर) उलेमा का क़ील है कि इस जनह सदका आम है जिसमें ज़कात, वाजिब सदकात भी दाख़िल हैं और नफ़्ली सदकात भी, और हर वह फ़ायदा और नफ़ा जो किसी को पहुँचाया जाये।

### सुलह कराने की फ़ज़ीलत

लोगों की आपसी रॅजिशें दूर करने और उनके आपस में सुलह व मुवाफ़कृत पैदा करने के

मुताल्लिक रसूले करीम सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम के इरशादात बहुत ही अहम हैं। आपने फरमायाः ''क्या मैं तुमको ऐसा काम न बतलाऊँ जिसका दर्जा नमाज़, रोज़े और सदके में सबसे

अफ़ज़ल है? सहाबा रज़ियल्लाहु अ़न्हुम ने अ़र्ज़ किया ज़रूर बताईये। आपने फ़रमाया कि वह काम इस्लाहे जातुल-बैन है यानी दो शख़्सों के बीच कोई रॉजिश पैदा हो जाये तो उसको दूर करके आपस में सुलह कराना और फसाद को खुत्म करना।"

और रस्लुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ्रमाया किः

فَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالَقَةُ. "यानी लोगों के बीच आपस में होने वाला झगड़ा-फ़साद मूँड देने वाली चीज़ है।" फिर इसकी वज़ाहत इस तरह फरमाई कि ''यह झगड़ा सर को नहीं मुँडता बल्कि इनसान के दीन को मेंड डालता है।" आयत के आख़िर में एक और अहम मज़मून वह इरशाद फ़रमाया कि ये नेकियाँ सदका, नेकियों का हुक्म करना और दो लोगों के बीच सुलह कराना उसी वक्त मोतबर और मकबूल हो सकती हैं जबिक इनको इख्लास के साथ सिर्फ अल्लाह तआ़ला की रज़ा तलब करने के लिये

#### किया जाये, इसमें कोई नपसानी गुर्ज शामिल न हो। उम्मत का इजमा हुज्जत है

وَمَنْ يُشَاقِق الرَّسُولَ مِنْ ٢ يَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُداي ..... (आयत नम्बर 115) इस आयत में दो चीज़ों का बहुत बड़ा जुर्म और जहन्तम में दाख़िल

होने का सबब होना बयान फरमाया है- एक रसूल की मुख़ालफत, और यह ज़ाहिर है कि रसूल की मुखालफत कुफ़ और ज़बरदस्त वबाल है। दूसरे जिस काम पर सब मुसलमान मुत्तिफिक् (एक राय) हों उसको छोड़कर उनके ख़िलाफ कोई रास्ता इख़्तियार करना। इससे मालूम हुआ कि उम्मत का इजमा (किसी बात पर सहमत व जमा होना) हुज्जत है। यानी जिस तरह क्रस्आन व सुन्नत के क्यान किये हुए अहकाम पर अमल करना वाजिव होता है इसी तरह उम्मत का

डित्तिफाक जिस चीज पर हो जाये उस पर भी अमल करना वाजिब है, और उसकी मुखालफत जबरदस्त गुनाह है, जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमायाः يَدُاللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ مَنْ شَدَّ شُدُّ فِي النَّارِ. ''यानी जमाअत के सर पर अल्लाह का हाथ है, और जो शख़्त मुसलमानों की जमाअत से

अलग होगा वह अलैहदा करके जहन्नम में डाला जायेगा।"

हज़रत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि अलैहि से किसी ने सवाल किया कि क्या इजमा-ए-उम्मत के हुज्जत होने की दलील क़ुरआन मजीद में है? आपने क़ुरआन से दलील मालूम करने के लिये तीन दिन तक बराबर तिलावते छुरजान को मामूल बनाया, हर रोज़ दिन में तीन मर्तबा और रात में तीन मर्तबा पूरा क़ुरआन ख़त्म करते थे, आख़िरकार यही मज़करा आयत जेहन में आई और

इसको उत्तेमा के सामने बयान किया तो सब ने इक्तार किया कि इजमा के हुज्जत होने पर यह दत्तील काफी है।

इन्नल्ला-ह ला यरिफरु अंय्युश्र-क बिही व यरिफ्र मा दू-न ज़ालि-क लि-मंय्यशा-उ, व मंय्युशिरक् बिल्लाहि फ-कद् जल्-ल जलालम् बजीदा (116) इंय्यदुज़्-न मिन् दूनिही इल्ला इनासन् व इंय्यद्अ़्-न इल्ला शैतानम् मरीदा (117) ल-अ-नहल्लाह् । व का-ल ल-अत्ताद्धाजन्-न मिन् अबादि-क नसीबम् मफ्रूजा (118) व ल-उजिल्लन्नहम ल-उमन्नियन्नहुम् व ल-आमुरन्नहुम् फ्-लयुबत्तिकुन्-न आजानल्-अन्आमि व ल-आमुरन्नहुम् फ्-लयुग्य्यिरुन्-न ख़ल्कल्लाहि, व मंय्यत्तख़िज़िश्शैता-न विलय्यम् मिन् दूनिल्लाहि फ्-क्द् ख्रसि-र ख्रुसरानम् मुबीना (119)

बेशक अल्लाह नहीं बख्शता उसको जो उसका शरीक करे किसी को, और बख्शता है उसके सिवा जिसको चाहे, और जिसने शरीक ठहराया अल्लाह का वह बहक कर दर जा पडा। (116) अल्लाह के सिवा नहीं पुकारते मगर औरतों को और नहीं पुकारते मगर शैतान सरकश को। (117) जिस पर लानत की अल्लाह ने, और कहा शैतान ने कि मैं अलबत्ता लँगा तेरे बन्दों से तयश्दा हिस्सा। (118) और उनको बहकाऊँगा और उनको उम्मीदें दिलाऊँगा और उनको सिखलाऊँगा कि चीरें जानवरों के कान और उनको सिखलाऊँगा कि बदलें सुरतें बनाई हुई अल्लाह की, जो कोई बनाये शैतान को दोस्त अल्लाह को छोडकर तो वह पड़ा खुले नुक्सान में। (119) उनको वादा देता है और उनको उम्मीदें दिलाता है और जो कुछ

यि दुहुम् व युमन्नीहिम्, व मा वादा देता है उनको शैतान सो सब फ्रेब यि दुहुम् इशैतानु इल्ला गुरूरा (120) उलाइ-क मज्वाहुम् जहन्नम् और न पार्येभे वहाँ से कहीँ भागने की व ला यजिदु-न अन्हा महीसा (121)

### खुलासा-ए-तफसीर

बेशक अल्लाह तज़ाला इस बात को (सज़ा देकर भी) न बख़्रोंगे कि उनके साथ किसी को शरीक करार दिया जाये (बल्कि हमेशा की सज़ा में मुक्तला रखेंगे) और इसके ज़लावा जितने मुनाह हैं (बाहे छोटे हों या बड़े) जिसके लिए मन्ज़ूर होगा (बिना सज़ा के) वो गुनाह बख़्त्र देंगे (अलब्ला अगर वह गुरिश्क मुसलमान हो जाये तो फिर मुश्कि हो है है कि

सज़ा भी न रहेगी)। और (वजह उस शिबंद के न बड़बाने की यह है कि) जो शाइस अल्लाह तख़ाला के साथ (किसी को) शरीक ठहराता है वह (हक बात से) बड़ी दूर की गुमराही में जा पड़ा (वह हक बात तौहीद है जो अ़क्ली तौर पर वाजिब है और कारसाज़ की ताज़ीम उसके हुक़्क़ में से है, पस मुश्रिक ने बारी तख़ाला जो कि कारसाज़ है, की तौहीन की, इसलिये ऐसी

डुन्नुहुए न र र, न जुन्हरून न बार जाएना था जा जाराताज़ है, को तालने की, इसावचे रहा सज़ा का मुस्तहिक होगा, बिल्लाफ इसरे गुनाहों के कि वह गुमराही तो है मगर तौहीद के ब्रिलाफ़ और उससे दूर की चीज़ नहीं, इसलिये मगफ़िरत व माफ़ी के क़ाबिल क़्रार दिया गया और शिर्क की तरह दूसरी किस्स के क़ुफ़ भी नाक़ाबिले माफ़ी होने में शरीक हैं, क्योंकि उससें भी डनकार होता है पैदा करने वाले की क़िसी बतालाई हुई बात का, पस वह उसकी सच्चाई की

सिफ़त का इनकार करता है, और कुछ काफ़िर ख़ुद अल्लाह तआ़ला की ज़ात ही के इनकारी हैं, कुछ बिसी सिफ़त के इनकारी हैं और कुछ सिफ़त और ज़ात दोनों के इनकारी हैं, और इनमें से जिसका भी इनकार हो वह तौहीद का इनकार और उससे दूर होना है। पस कुफ़ व शिखं दोनों काबिले माफ़ी नहीं हैं। आगे मुश्दिरकों की बेयकूफ़ी उनके मज़हबी तरीक़े में बयान करते हैं कि) ये (मुश्दिक) लोग ख़ुदा तआ़ला को छोड़कर (एक तो) सिफ़्त चन्द ज़नानी चीज़ों की इबादत करते हैं और (एक) सिफ़्त शैतान की इबादत करते हैं जो कि (ख़ुदा तआ़ला के) हुक्म से बाहर है।

(और) जिसको (इस नाफ्रामानी की वजह से) खुदा तआ़ला ने अपनी (ख़ाल) रहमत से दूर डाल रखा है, और जिसने (जिस वक़्त कि ख़ास रहमत से दूर और मलऊन होने लगा) यूँ कहा था (जिससे उसकी दुश्मनी साफ़ ज़ाहिर मालूम हो रही थी) कि मैं (पूरी कोश्निश करने का इरादा रखता हूँ कि) ज़रूर तेरे बन्दों से अपना इताअ़त का मुक्रिर हिस्सा लूँगा। और (उस हिस्से की तफ्सील यह है कि) में उनको (अज़ात में) गुमराह कहेंगा और मैं उनको (अज़ात में) हवसें दिलाऊँगा (जिससे गुनाह की तफ़ मैंलान हो और गुनाहों का मुक्सान नज़र में न रहे) और मैं उनको (अबें तो में) उनको (अबें तो में) उनको की वहें की स्वास करने की रासमें के कानों को

605 सूरः निसा (4

तकसीर मञ्जारिफुल-कुरजान जिल्द (2)

तराशा (काटा और छेदा) करेंगे (और यह कुफ़िया आमाल में से हैं) और मैं उनको (और भी) तालीम दूँगा जिससे वे अल्लाह तआ़ला की बनाई हुई सूरत को विगाझ करेंगे (और यह बुरे और मुनाहों वाले आमाल में से है जैसे वाड़ी मुंडवाना, बदन गुदवाना वगैरह) और जो शख़्त खुदा तआ़ला को छोड़कर शैतान को अपना साथी बना लेगा (यानी खुदा तआ़ला की फ़रमॉबरदारी न

तिआला को छोड़कर शैतान को अपना साथी बना लेगा (यानी खुदा तआ़ला की फ़रमॉबरदारी न करे और शैतान की फ़रमॉबरदारी करें) वह (शहब) खुले नुकसान (व घाटे) में पड़ जाएगा (वह नुकसान व घाटा जाइन्म में जाना हैं)

नुक्तसान व चाटा जहन्मम म जाना हो। शैतान उन लोगों से (अक़ीदों के मुताल्लिक झूठे) वायदे किया करता है (कि इस गुनाह में ऐसी लज़्ज़त है, इस हराम ज़रिये में ऐसी आमदनी है और शैतानी आमाल का वजूद और बेहूदगी और नुक्तान खुद ज़ाहिर है। और शैतान उनसे तिर्फ झूठे (फ़रेव भरे) वायदे करता है (क्योंकि बास्तव में हिसाब व किताब इक है और उसकी हबसों का फ़रेब होना तो बहुत जल्दी खुल जाता है) और ऐसे लोगों का (जो कि शैतान की राह पर चलते हैं) ठिकाना जहन्मम है (और वह खुला घाटा यही हैं) और उस (जहन्मम) से कहीं बचने की जगह न पाएँगे (कि वहाँ जाकर पनाह लें)।

## मआरिफ व मसाईल

इन आयतों के मज़मून का पीछे से संबन्ध

ऊपर जिहाद के ज़िक्र में अगरचे इस्लाम के तमाम मुखालिए दाखिल हैं लेकिन अहवाल के बयान में अब तक यहूद और मुनाफ़िक़ों के अहवाल का बयान हुआ है, और मुखालिफ़ों में एक जमाज़त बल्कि औरों से बड़ी मुश्कों की थी। आगे उनके कुछ अ़क़ीदों की हालत और निंदा का तरीक़ा और उसकी सज़ा बयान हुई है, और इस मक़ाम पर यह इस्लिये और ज़्यादा मुनासिब हो गया कि ऊपर जिस चौर का मामला जिक्र किया गया है उसमें यह भी जिक्र है कि वह चोर

मुर्तद (इस्लाम से फिर गया) या, पस इससे उसकी हमेशा की सज़ा का हाल मालूम हो गया। (तफ़सीर वयानुल-कुरआन)

पहली आयत यानीः

पहला आयत यानाः إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُمُا دُوْنَ فَلِكَ لِمَنْ يُشْتَاءُ शुरू में सुर: निसा (आयत नम्बर 48) में इन्हीं अलफ़ाज़ के साथ आ चुकी है, फर्क सिर्फ

यह है कि वहाँ आयत के ख़ात्मे परः وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتِرِينَ النَّمَا عَظِيْمًا

आया है और यहाँ:

وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ لَقَدْ صَلَّ صَلَّالًا أَبَعِيٰدًا

फ़र्क़ की वजह तफ़सीर के इमामों की वज़ाहत के मुताबिक् यह है कि पहली आयत्त के मुखातब डायरेक्ट अहले किताब यहूरी थे, जिनको तौरात के द्वारा तौहीद का हक् होना और क्षिक्र का बातिल होना और रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का सच्चा नबी होना सब कुछ मालूम या, इसके बावजूद वे शिर्क में मुक्तला हो गये, तो गोया अपने अ़मल से उन्होंने यह ज़ाहिर किया कि तीरात की यही तालीम है। ज़ाहिर है कि यह सरासर झूठा इल्ज़ाम और बोहतान है, इसलिये इस आयत के आख़िर में:

فَقَد الْحَرِيِّ إِلْمًا عَظِيْمًا

इरशाद हुआ। और दूसरी आयत के मुख़ातब डायरेक्ट मक्का के मुशिरक थे जिनके पास इससे पहले न कोई किताब थी न पैगुम्बर, मगर तौहीद की अक्ली दलीलें और निशानियाँ बिल्हुल स्पष्ट थीं और अपने हायों के गढ़े हुए पत्यरों को अपना माबूद बना लेना मामूली अक्ल बाले के लिये भी बेहुदा व बातिल और गुमराही था। इसलिये यहाँ इरशाद हुआः

فَقَدُ صَلَّ صَلَا الْمِيْدُا

कि जिसने अल्लाह का शरीक ठहराया वह गुमराही में बहुत दूर जा पड़ा।

## शिर्क और कुफ़ की सज़ा का हमेशा के लिये होना

यहाँ कुछ लोग यह शुब्हा करते हैं कि सज़ा अ़मल के बकद्र होनी चाहिये। मुश्कि और काफिर ने जो जुर्म कुफ़ और शिर्क का किया है, वह सीमित मुद्दो उम्र के अन्दर किया है तो उसकी सज़ा असीमित और हमेशा के लिये क्यों हुई? जवाब यह है कि कुफ़ व शिर्क करने वाला चूँकि इसकी जुर्म नहीं समझता बल्कि नेकी समझता है, इतलिये उसका इरावा यही होता है कि हमेशा उसी हाल पर कायम रहेगा, और जब मरते दम तक वह उसी पर कायम रहा तो अपने इंक्षियार की हद तक उसने हमेशा का जुर्म कर लिया इसितये सज़ा भी हमेशा की हुई।

#### ज़ुल्म की तीन किस्में

ज़ुल्म की एक क़िस्स वह हैं जिसको अल्लाह तआ़ला हरिगज़ न बख़्झोंगे, दूसरी क़िस्स वह है जिसकी मग़फ़िरत हो सकेगी और तीसरी किस्स वह है कि जिसका बदला अल्लाह तआ़ला लिये बग़ैर न छोड़ेंगे।

पहली किस्म का ज़ुल्म शिर्क है, दूसरी किस्म का ज़ुल्म अल्लाह के हुक्कूक़ में कोताही है और तीसरी किस्म का जुल्म बन्दों के हुक्कूक़ की ख़िलाफ़वर्ज़ी है। (इस्ने कसीर, मुस्नदे बज़्ज़र के हवाले से)

#### शिर्क की हक्रीकृत

शिर्क की हकीकत है अल्लाह तज़ाला के सिवा किसी मख़्तूक को इबादत या मुख्बत व ताज़ीम (सम्मान) में अल्लाह तज़ाला के बराबर समझना। क़ुरज़ाने करीम ने मुश्रिरकों के उस क़ौल को जो वे जहन्नम में पहुँचकर कहेंगे नकृत किया है:

ن اللهِ اِنْ كُمَّا تَقِيْ صَلَيْ لِمُنِيْنِ اِذْ لَسَرِيُكُمْ بِرَبُ الْعَلَيْمِينَ ''यानी क्लम खुदा की हम खुली गुमराही में थे जबकि हमने तुमको अल्लाह रख्नुल-आ़लमीन के बराबर क्रार दे दिया था।'

ज़ाहिर है कि मुश्रिकों का भी यह अक़ीदा तो न या कि हमारे गढ़े हुए पत्थर इस जहान के खालिक और मालिक हैं, बल्कि उन्होंने दूसरी गुलत-फहमियों की बिना पर उनको डबादत में या मुहब्बत व ताज़ीम में अल्लाह तआ़ला के बराबर करार दे रखा था। यही वह शिर्क था जिसने उनको जहन्नम में पहुँचा दिया। (फृतहुल-मुल्हिम) मालूम हुआ कि अल्लाह तआ़ला की मख़्सूस सिफात ख़ालिक (पैदा करने वाला), राजिक (रोजी देने वाला), कादिरे मुतलक (मुकम्मल इिद्धायारात का मालिक), आलिमुल-गैब वश्शाहादत (हर गायब व हाज़िर का जानने वाला) वगैरह में किसी मख्लक को अल्लाह के बराबर समझना शिर्क है।

وَالْكِنْ بِنَ امْنُوا وَعَمِلُوا الصِّلحٰتِ سَنُكْ خِلْهُمُ جَنَّتِ تَكْمِرِي

مِنْ تَحْرَهَا الْأَنْهُرُ خَلِدِينِ فَيْهَا أَبَدًا ﴿ وَعُدَاللَّهِ حَقًّا ﴿ وَمَنْ أَصُدَقُ مِنَ اللهِ قِسْلا ﴿ لَيُسَ بِأَمَالِيَكُمْ وَلاَ آمَالِيْ الْمُلِينِ ، مَن يَعْسَلُ سُون إِنْجَزَيِهِ وَلا يَجِلُ لَهُ مِنْ دُونِ الله وَاللَّا وَلاَ نَصِيْرًا ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِحْتِ مِن ذَكِيرٍ أَوْ انْتَلَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولِيكَ يَاخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُطْلَنُونَ نَقِيرًا ﴿ وَمَن احْسَن دِينًا مِّنَّن اسَلَوْ وَجِهَة لِللهِ وَهُو مُحْسِرٌ وَاتَّتَعُ مِلْة إِيْرِهِيْمَ حَنِيْقًا ، وَ اتَّحَنَلَ اللهُ إِبْرُهِيْمَ خَلِيْلًا ﴿ وَلِلْهِ مَا فِي السَّنُوٰتِ وَمَا فِي الأَرْضِ ، وَكَانَ اللهُ بِكُلِ شَيْءٍ مُحِيْطًا ﴿

और जो लोग ईमान लाये और अमल वल्लजी-न आमन् व अमिल्स्--सालिहाति सनुदक्षिल्हम् जन्नातिन् मिन तहितहल-अन्हारु खालिदी-न फीहा अ-बदन्, वआदल्लाहि हक्कन्, व मन् अस्दक् मिनल्लाहि कीला (122) तै-स बि-अमानिय्यिकम् व ला अमानिय्य अह्लिल-किताबि. मंध्यअमल सूअंय्-युज्-ज बिही व ला यजिद लहू मिन् दुनिल्लाहि वलिय्यंव-व ला नसीरा (123) व मंय्यअमल

किये अच्छे उनको हम दाहितल करेंगे बागों में कि जिनके नीचे बहती हैं नहरें. रहा करें उनमें ही हमेशा, वादा है अल्लाह का सच्चा, और अल्लाह से ज्यादा सच्चा कौन। (122) न तम्हारी उम्मीदों पर मदार है और न अहले किताब की उम्मीदों पर, जो कोई बुरा काम करेगा उसकी सजा पायेगा, और न पायेगा अल्लाह के सिवा अपना कोई हिमायती और न कोई मददगार। (123) और जो कोई काम करें अच्छे मर्द हो या औरत और वह ईमान रखता हो सो वे

लोग दाख़िल होंगे जन्नत में और उनका मिनस्सालिहाति मिन ज-करिन औ हक ज़ाया न होगा तिल भर। (124) और उन्सा व हु-व मुअमिनुनु फ्-उलाइ-क उससे बेहतर किसका दीन होगा जिसने यद्ख्रलूनल्-जन्न-त व ला युज्लम्-न पेशानी रखी अल्लाह के हुक्म पर और नकीरा (124) व मन् अह्सन् दीनम् नेक कामों में लगा हुआ है, और चला मिम्-मन् अस्ल-म वज्हहू लिल्लाहि व दीने इब्राहीम पर जो एक ही तरफ का हु-व मुह्सिन्ंवु-वत्त-ब-अ मिल्ल-त था. और अल्लाह ने बना लिया इब्राहीम इब्सही-म हनीफुन्, वत्त-ख़ुज़्लाहु को ख़ालिस दोस्त। (125) और अल्लाह डब्राही-म स्वानीना ही का है जो कुछ है आसमानों में और लिल्लाहि मा फिस्समावाति व मा जुमीन में, और सब चीज़ें अल्लाह के फिल अर्जि. व कानल्लाह बिक्लि शैइम् मुहीता (126) 🦃 काबू में हैं। (126) 🕏

### ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और जो लोग ईमान ले आए और (उन्होंने) अच्छे काम किए हम उनको जल्द ही ऐसे बागों में दाख़िल करेंगे कि उनके (महलों के) नीचे नहरें बहती होंगी, वे उसमें हमेशा-हमेशा रहेंगे। खुदा तआ़ला ने वायदा फ़रमाया है (और) सच्चा वायदा (फ़रमाया है) और ख़ुदा तआ़ला से ज़्यादा किसका कहना सही होगा। न तुम्हारी तमन्नाओं से काम चलता है और न अहले किताब की तमन्त्राओं से (कि ख़ाली-ख़ली ज़बान से अपने फज़ाईल बयान किया करें, बल्कि काम का मदार नेकी व फरमॉंबरदारी पर है, पस) जो शख़्स (इताअ़त में कमी करेगा और) कोई बुरा काम करेगा (चाहे अकीदों से हो या आमाल से) वह उसके बदले सज़ा दिया जाएगा (अगर वह ब्राई क्र्फ़ के अकीदे तक है तो सज़ा हमेशा की और यकीनी, और अगर इससे कम है तो सज़ा हमेशा की नहीं) और उस शख़्स को ख़दा तआ़ला के सिवा न कोई यार मिलेगा और न मददगार मिलेगा (कि ख़ुदा के अज़ाब से उसे छुड़ा ले)। और जो शख़्स कोई नेक काम करेगा चाहे वह मर्द हो या औरत, शर्त यह है कि मोमिन हो, सो ऐसे लोग जन्नत में दाखिल होंगे और उनपर जरा भी जल्म न होगा (कि उनकी कोई नेकी जाया कर दी जाये)। और (ऊपर जो मोमिन की कैद लगाई गई है उसका मिस्दाक हर फिर्का नहीं बल्कि सिर्फ वह फिर्का है जिसका दीन ख़ुदा तआ़ला के नज़दीक मकबूल होने में सबसे अच्छा हो, और ऐसा फिर्क़ा सिर्फ़ मुसलमान ही हैं जिसकी दलील यह है कि उनमें ये सिफात हैं- पूरी फरमाँबरदारी, इख्लास, मिल्लते इब्राहीमी की पैरवी और) ऐसे शादुस (के दीन) से ज़्यादा अच्छा किसका दीन होगा जो कि अपना रुख अल्लाह की तरफ झका

दे (यानी फ्रस्माँबरदारी इंग्लियार करे अकीदों में भी, आमाल में भी) और (इसके साथ) वह मुिक्क्ति भी हो (कि दिल से फ्रस्माँबरदारी इंग्लियार कर ली हो, केवल मस्लेहत से ज़ाहिरदारी न ले) और वह मिल्लते इब्राहीम (यानी इस्लाम) की पैरवी करे, जिसमें टेढ़ का गम नहीं, और (मिल्लते इब्राहीम जे) अप्लाह तआ़ला ने इब्राहीम को अपना ख़ासिस को सात बनाया था (तो ज़ाहिर है कि दोस्त के तरीक़ पर चलने वाला भी महबूब व मकबूल होगा। यस इस्लाम का तरीक़ मकबूब लेगा। यस इस्लाम का तरीक़ मकबूब लेगा। यस इस्लाम का तरीक़ मकबूब लेगा। यस इस्लाम का तरीक़ महबूब लेगा। यस इस्लाम का तरीक़ मोमने के लक्त के मिस्ताक ठहरे और दूसरे फिक्तों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैरवी को छोड़ दिया कि इस्लाम न लाये, इसलिये सिफ् मुसलमान ही ऐसे साबित हुए कि महज़ ईमानी तमन्नाओं पर उनका सहारा नहीं बल्कि इलाज़त करने वाले हैं, पस काम उन्हों का चलेगा)। और (अल्लाह तआ़ला की मुकम्मल फ्रस्मांबरदारी करना तो ज़स्करों है क्योंकि उनकी सल्लानत व सुद्रतर और उनका हर चीज़ पर हावी इल्प दोनों पूरे और मुकम्मल हैं, और यही चीज़ें इताज़त व कुरमींबरदारी को वाजिब करने का मदार हैं, चुनींचे) अल्लाह तआ़ला ही की मिल्क हैं जो कुछ भीना में हैं (यह तो पूरी बादशाही हुई) और अल्लाह तआ़ला त अंशाही हुई) और अल्लाह तआ़ला त क़ाता में है और जो लाह ही जी मिल्क हैं जो कुछ

### मआ़रिफ़ व मसाईल

तमाम चीजों को (अपने डल्म के) घेरे में लिए हुए हैं (यह डल्मी कमाल हुआ)।

मुसलमानों और अहले किताब के बीच एक फ़्झ्र व बड़ाई

जताने वाली गुफ़्तगू

لَيْسَ مِامَانِيِّكُمْ وَلَا آمَانِي آهْلِ الْكِتَابِ.....الخ

इन आयतों में पहले एक बातचीत और गुफ़्तगू का ज़िक्र है जो मुसलमानों और अहले किताब के बीच हुई थी, और फिर उस गुफ़्तगू का फ़ैसला सुनाया गया है। दोनों फ़रीक़ों को हिदायत की सही राह बतलाई गई। आख़िर में अल्लाह तज़ाला के नज़दीक मक़बूल और अफ़ज़ल व आला होने का एक मेयार बतला दिया गया जिसको सामने रखा जाये तो कमी इनसान ग़लती और गुमराही का शिकार न हो।

हज़रत क्तादा रिज़यल्लाहु अन्तु फ़रमाते हैं कि एक मर्तबा कुछ मुसलमानों और अहले किताब के बीच फ़ख़ व बड़ाई जताने वाली गुफ़्तगू होने लगी। अहले किताब ने कहा कि हम तुम से बेहतर व मान वाले हैं, क्योंकि हमारे नबी तुम्हारे नबी से पहले और हमारी किताब युम्हारी किताब से पहले है। मुसलमानों ने कहा कि हम तुम सबसे अफ़ज़ल हैं इसलिये कि हमारे नबी ख़ातिमुन्नविय्यीन हैं, और हमारी किताब आख़िरी किताब है जिसने पहली सब किताबों की मन्सुख़ (मिरस्त व रहुद) कर दिया है। इस पर यह आयत नाज़िल हुई:

لْيْسَ بِأَمَانِيَكُمْ وَلَا آمَانِيَ أَهْلِ الْكِتَٰبِ.....الخ

यानी यह एक दूसरे पर फुछ करना और अपने को दूसरे से बेहतर व ऊँचा बताना किसी के लिये शोमा नहीं, और महज़ ख़्यालात, तमन्नाओं और दावों से कोई किसी पर अफ़ज़ल नहीं होता, बल्कि इसका मदार आमाल पर है। किसी का नबी और किताब कितनी ही अफ़ज़ल व सम्मानित हो अमर वह अमल ग़लत करेगा तो उसकी ऐसी सज़ा पायेगा कि उससे बचाने वाला उसको कोई न मिलेगा।

यह आयत जब नाज़िल हुई तो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम पर बहुत भारी हुई। इमाम मुस्लिम, तिर्मिज़ी, नसाई और इमाम अहमद रहमतुल्लाहि अ़लैहिम ने हज़्रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से यह रिवायत नक़ल की है कि उन्होंने फ़्रमाया- जब यह आयत नाज़िल हुई:

"यानी जो कोई कुछ बुराई करेगा उसकी सज़ा दी जायेगी।'' तो अस्म संख्रा रंज व ग्रम और फिक्र में पड़ गये और रसुलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैंडि व सल्लम से अर्ज़ किया कि इस आयत ने तो कुछ छोड़ा ही नहीं, ज़रा सी बुराई भी होगी तो उसकी जज़ा मिलेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैंडि व सल्लम ने फ्रसाया कि फिक्र में न पड़ो अपनी ताकृत व खुदरत के मुताबिक अमल करते रहो क्योंकि (जिस सज़ा का यहाँ ज़िक्र है ज़रूरी नहीं कि वह जहन्नम ही की सज़ा हो बिल्क) तुम्हें दुनिया में जो कोई भी तक्लीफ़ या मुतीबत पेश आती है यह तुम्हारे गुनाहों का कफ्फ़ारा और बुराई की जज़ होती है, यहाँ तक कि अगर किसी के पाँव में काँटा भी लग जाये तो वह भी गानोहों का कफफ़ारा (बदला और मिराने वाला) है।

और एक रिवायत में है कि मुसलमान को दुनिया में जो भी कोई गुम या तकलीफ या बीमारी या फिक्र लाहिक होती है वह उसके गुनाहों का कफ़्फ़ारा (बदला) हो जाती है।

जामे तिर्मिज़ी और तफ़्सीर इञ्जे जरीर वग़ैरह ने हज़रत सिद्दीक़्त्रे अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत की है कि नबी करीम सल्ललाहु अलैहि व सल्लम ने जब यह आयतः

مَنْ يُعْمَلُ سُوْءً ا يُجْزَ بِهِ

जनको सुनाई तो जन पर यह असर हुआ जैसे कमर दूट गई हो। रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि द सल्लम ने यह असर देखकर फ्रस्माया- क्या बात है? तो सिद्दीके अकबर रजियल्लाहु अन्दु ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! हम में से कौन ऐसा है जिसने कोई बुराई नहीं की, और जब हर बुराई की जज़ा मिलनी है तो हम में से कौन बचेगा? आपने फ्रस्माया ऐ अबू बक्क! आप और आपके मोमिन भाई कोई फ्रिक न करें, क्योंकि दुनिया की तकलीफ़ों के ज़रिये आप लोगों के मुनाहों का कफ़्फ़ारा हो जायेगा।

पुगाल का कप्रकृति हा जायगा।

एक रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फुरमाया कि क्या आप बीमार
नहीं होते? क्या आपको कोई मुसीबत और गुम नहीं पहुँचता? तिद्दीके अकबर रिज़यल्लाहु अन्हु
ने अुर्ज़ किया बेशक सब चीज़ें पहुँचती हैं। आपने फुरमाया बस यही बदला है तुम्हारी बुराईयों
का।

और इज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की एक हदीस में है जिसको इमाम अबू दाऊद क्मैरह ने रिवायत किया है कि बन्दे को जो बुख़ार या तकलीफ़ पहुँचती है या काँटा लगता है तो उसके मुनाहों का कप्रकारा हो जाता है, यहाँ तक कि कोई शख़्स अपनी कोई चीज़ एक जेब में तलाश करे मगर दूसरी जेब में मिले इतनी मशब़कत भी उसके गुनाहों का कप्रकारा हो जाती है।

खुतासा यह है कि इस आयत ने मुसलमानों को भी यह हिदायत दी है कि महज़ दावों और तमन्नाओं में न लगें, बल्कि अमल की फ़िक़ करें। क्योंकि कामयाबी सिर्फ इससे नहीं कि तुम फुतों नबी या फुतों किताब के लेने वाले हो, बल्कि असल फ़लाह (कामयाबी) इसमें है कि उस पर सही ईमान और उसके मुताबिक़ नेक आमाल के पाक्टर रहो। इरशाद है:

وَمَنْ يُعْمَلُ مِنَ الصَّلِحْتِ مِنْ ذَكِرٍ أَوْ أَنْنَى وَهُوَمُومِنْ قَاوِلْكِ يَدْخُلُونَ الْجُنَّةَ وَلا يُظْلِمُونَ يَقِيرُاه

"यानी जो मर्द या औरत नेक अमल करे बशर्तिक उस अमल के साथ ईमान भी हो तो ज़रूर जन्नत में जायेगा, और उनके आमाल का क्दला पूरा-पूरा मिलेगा जिसमें ज़रा कमी न की जायेगी।" इसमें इशारा फ्रस्माया कि अहले किताव या दूसरे ग़ैर-मुख्सिम अगर उनके आमाल नेक भी हों तो चूँकि उनका ईमान सही नहीं, इसलिये वह अमल मकबूल नहीं और मुसलनानों का जूकि ईमान भी सही है और अमल भी नेक है इसलिये वे कामयाव और दूसरों से बेहतर हैं।

## अल्लाह तआ़ला के नज़दीक मक़बूलियत का एक मेयार

चौथी आयत में अल्लाह के यहाँ मक्तूल व अफ़ज़्ल होने का एक मेयार बतलाया गया है, जिससे इसका सही फ़ैसला हो सकता है कि कौन मक्तूल है और कौन मस्टूर इस मेयार के वी हिस्से (भाग) हैं उनमें से एक में भी ख़लल आये तो सारी कोशिशों बेकार और ज़ाया हो जाती हैं। और अगर गीर किया आये तो दोया में उन्हें कहीं कोई गुमराही या ग़लतकारी है वह इन्हें तो होती हैं। मुतलमानों और गैर-मुलिमों में तुलना करें या खुद मुसलमानों के फ़िक्तें, जमाअतों और पार्टियों में मुकाबला करें तो मालूम होगा कि यही वो नुक्तें (बिन्दू) हैं जिनमें से किसी एक से हट जाना इनसान को रुखाई और गुमराही के गढ़े में डाल देना है।

इरशाद फ्रमायाः

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَمْلُمَ وَجُهَةً لِلْهُ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَ النَّهَ مِلَّةً إِنوهِيمَ حَيِيفًا.

यानी उस शब्द्धा से बेहतर किसी का तरीका नहीं हो सकता जिसमें दो बातें पाई जायें एक: الْمُنْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ

यानी अपनी ज़ात को अल्लाह के सुपुर्द कर दे, दिखावे या दुनिया बनाने के लिये नहीं बल्कि इड़जास के साथ अल्लाह तज़ाला को राज़ी करने के लिये अमल करे।

दूसरे:

و هو **موج**سي

यानी वह अमल भी दुरुस्त तरीके पर करे। इमाम इन्ने कसीर रहमतुल्लाहि अतैहि अपनी तफसीर में फरमाते हैं कि दुरुस्त तरीके पर अमल करने का मतलब यह है कि उसका अमल महज़ अपने बनाये हुए तरीके पर न हो, बल्कि

श्ररीअते पाक के बतलाये हुए तरीके पर हो, अल्लाह तआ़ला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तालीम के मुताबिक हो। इससे मालूम हुआ कि अल्लाह तआ़ला के नज़दीक किसी अ़मल के मक़बूल होने की दो

शतें हैं एक इंख़्बास और दूसरे अमल का दुरुस्त यानी शरीअत व सुन्नत के मुताबिक होना। इन दो शर्तों में से पहली शर्त का ताल्लुक इनसान के बातिन यानी दिल से है और दूसरी शर्त यानी शरीअत के मुवाफिक हो, का ताल्लुक इनसान के ज़ाहिर से हैं। जब ये दोनों शर्ते किसी श्रद्धत ने पूरी कर लीं तो उसका ज़ाहिर व बातिन दुरुस्त हो गया और जब इनमें से कोई शर्त न पाई गयी तो अमल फ़ासिद (ख़राब) हो गया, इंख़्लास न रहा तो अमली मुनाफ़िक हो गया और शरीअत की पैरवी उससे छट गयी तो गमराह हो गया।

#### कौमों की गुमराही का सबब

# इंख्लास न पाया जाना या अमल का सही न होना है

जिनका ज़िक़ सूर: फ़ातिहा में सिराते मुस्तक़ीम (सीधी राह) से हट जाने वालों के सिलसिले में 'माज़्बि अवैहिम' और 'जोल्लीन' के लड़जों से बयान किया गया है। मगुज़्बि अवैहिम (जिन सर अल्लाह का गृज़ब हुआ) वे लोग हैं जिनमें इख़्लास नहीं, और जॉल्लीन (गुमराह और रास्ते से भटके हुए) वे जिनका अमल दुरुस्त नहीं है। पहला गिरोह इच्छाओं का शिकार है और दूसरा शुह्तों (शुक्कुक) का।

पहली शर्त यानी इख़्लास की ज़रूरत और उसके न होने की सुरत में अमल का बेकार होना

कुर्ममों और मज़हबों की तारीख़ पर नज़र डालिये तो मालूम होगा कि जितने बेराह फिक्रें और कौमें दुनिया में हैं किसी में इंख्लास नहीं. और किसी में अमल सही नहीं। यही दो गिरोह हैं

शुब्हों (शुक्तुक) का।

पहली शर्त यानी इंख़्लास की ज़रूरत और उसके न होने की सुरत में अमल का बेकार होना तो आग तौर पर सब समझते हैं, लेकिन नेक अमल यानी शरीअत की पैरवी की शर्त पर बहुत से मुसलमान भी नहीं ध्यान देते, यूँ समझते हैं कि नेक अमल को जिस तरह चाहों कर लो झलींकि क्रूरुआन व सुन्नत ने पूरी तरह वाज़ेंह कर दिया है कि अच्छा अमल सिर्फ नबी करीम

सत्तत्त्वाहुं जुलैहि व बत्त्वम की तालीमात और इत्तिबा-ए-सुन्तत पर मीक्ट्रफ़ है, उससे कम करना भी जुर्म है और उससे बढ़ाना भी जुर्म है। जिस तरह जोहर की चार के बजाय तीन रक्अंत पढ़ना हराम है इसी तरह पाँच पढ़ना भी वैसा ही जुर्म व गुनाह है। किसी इबादत में जो शर्त अल्लाह तज्जाला और उसके रसूल ने लगाई के, उसमें अपनी तरफ़ से शर्तों का इज़ाफ़ा या आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की बतलाई हुई शक्ल से अलग सूरत इक्षित्रार करना यह सब नाजायज और अच्छे अमल की खिलाफ़ है, चाहे देखने में वो कितने ही खबसरत अमल नजर प आयं। विदअतें और दीन में निकाली हुई नयी चीज़ें जिनको रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने गुमराही करार दिया और उनसे बचने की प्रबल हिदायतें फ्रामाई हैं वो सब इसी किस्म में से हैं। जाहिल आदमी उसको पूरे इख़्तास के साथ अल्लाह और उसके रसूल की ख़ुशनूदी और इबादत व सवाब जानकर करते हैं मगर शरीअते मुहम्मदी में उसका यह अमल ज़ाया बल्कि गुनाह को बाजिब करने वाला होता है। इसी वजह से हुएआने करीम ने बार-बार अच्छे अमल यही सुन्तत की पैरवी की ताळीद फ्रामाई है। सूर: मुक्क में है:

لِيَبْلُوَكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

यहाँ पर 'अस्सनु अ-मला' फरमाया। 'अक्सर अ-मला' नहीं फ्रमाया। यानी ज़्यादा अमलं करने का ज़िक्र नहीं बल्कि अच्छा अमल करने का ज़िक्र है और अच्छा अ़मल वही है जो रसुलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की सुन्तत के मुताबिक हो।

क्रुरआने करीम की एक दूसरी आयत में इसी हुस्ने अमल (अच्छे अमल) और नबी करीम सल्तल्लाह अलैंहि व सल्लम की पैरवी को इन अलफ़ाज़ से ताबीर फ़रमाया है:

وَمَنْ أَوَادُ الْاَحِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا

यानी कोशिश व अमल उन लोगों का मकबूल है जिन्होंने नीयत भी ख़ालिस आख़िरत की रखी हो और उसके लिये कोशिश भी कर रहे हों। और जो कोशिश कर रहे हैं वह कोशिश मुनासिब भी हो और मुनासिब, कोशिश वही है जो रसूतुल्लाह सल्ललाहु असैहि व सल्लम ने अपने कौल व अमल से उन्मत को बत्तलाई, उससे हटकर वाहे कोशिश में कमी की जाये या

ज़्यादती, दोनों चीज़ें मुनासिब कोश्निश नहीं हैं, और मुनासिब कोश्निश वही है जिसका दूसरा नाम हुम्ने ज़मत (अच्छा अमत) है, जो इस आयत में मज़कूर है। खुलासा यह है कि अल्लाह तज़ाला के नज़दीक किसी अमल के मक़बूल होने की दो शर्ते हैं- हुब्बास और अच्छा अमल। और अच्छा अमल नाम है सुन्नते रसुलुल्लाह की पैरवी का,

इसलिये इड़लात के साथ अच्छा अमल करने वालों का यह भी फूर्ज है कि अमल करने से पहले यह मालूम करें कि रसुलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इस अमल को किस तरह किया है, और इसके मुताल्लिक क्या हिदायतें दी हैं। हमारा जो अमल सुन्तत के तरीक़े से हटेगा वह नामक़बूल होगा। नमाजु, रोज़ा, हज, ज़कात, सदकात व ख़ैरात और ज़िस्तुल्लाह और दुरूद व सलाम सब में इसका लिहाज़ रखा नुरूरी है कि रस्तुल्लाह ख़ुति व सल्लम ने इस अमल को किस तरह अन्जाम दिया और किस तरह करने के लिये इरशाद फुरमाया है। आख़िर अथात में इड़ज़ात और अच्छे अमल की एक मिसाल हज़्रात इब्राहीम ख़लीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की पेश करके जनके इतिसा (अनुसरण) का हुक्म दिया गया और:

وَ اتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرِاهِمَ خَلِيلًا ٥

फरमाकर इसकी तरफ इशारा कर दिया कि हज़रत इब्राहीम ख़लीलुल्लाह अतैहिस्सलाम के इस ऊँचे मकाम का सबब यही है कि वह मुख़्लिस भी आला दर्जे के थे और उनका ज़मल भी

तफसीर मधारिफल-करजान जिल्द (2)

अल्लाह के फरमान के मताबिक सही और दरुस्त थ

इअ़्राज़न् फुला जुना-ह अलैहिमा

अंय्युस्लिहा बैनहुमा सुल्हन्, वस्सुल्हु

ख़ैरुन्,व उहिज्-रतिल् अन्फ़ुसुश्शुह्-ह,

तह्सिन् व

وَ يُسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ، قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمُ فِيهِيَّ ، وَمَا يُعْلَى عَلَيْكُمُ

فِي الْكِتْلِي فِي يَتْمَى اللِّسَاءِ النِّينَ لَا تُؤْثُونَهُنَّ مَا كُتُبَ لَهُنَّ وَ يُوْغَيُونَ أَن تُنكِهُوهُنَّ وَ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُوْمُوا لِلْيَهْمِي بِالْقِسُطِ ، وَمَا تَفْعَلُوا مِن خَلْر فَإِنَّ اللَّهُ كَانَ يه عَلِيْدًا ﴿ وَإِنِ امْرَاةٌ خَافَتْ مِنْ يَعْلِهَا لَشُؤَّا أَوْلِعُرَاضًا فَلَاجُنَامُ عَلَيْهِمَّا أَن يُصْلِحًا بَنْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلُحُ خَيْرُ وَأَحْضَرَت إِلاَ نَفْسُ الشُّحَ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنّ الله كَانَ بِمَا

تَعْمَلُونَ خَبِيْرًا ﴿ وَلَنْ تَشْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بِنِنَ النِّياءِ وَلَوْ حَرَضَتُمْ فَلَا يَمْيلُوا كُلّ الْمَيْلِ فَتَذَكُّوهُمّا كَالْهُعَلَقَةِ ۚ وَإِنْ تُصُلِّمُوا وَتَتَقُوا فِإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوًّا رَجِيمًا ﴿ وَإِنْ يَنَفَرَقا يُغْينِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَته وكَانَ اللهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ٥

व यस्तपत्न-क फिन्निसा-इ. और तझसे रुख्सत (छट और डजाजत) माँगते हैं औरतों के निकाह की, कह दे-कुलिल्लाह् युप्तीकुम् फीहिन्-न व तमको इजाज़त देता है उनकी और वह मा युत्ला अलैकुम् फ़िल्-किताबि फी जो तमको सुनाया जाता है करजान में यतामन्निसाइल्लाती ला तुजुतूनहुनु-न सो हुक्म है उन यतीम औरतों का मा कुति-ब लहुन्-न व तर्गबू-न जिनको त्म नहीं देते जो उनके लिये अन् तन्किह्हुन्-न वल्-मुस्तज्अफ़ी-न मुक्रिर किया है और चाहते हो कि उनको मिनल्-विल्दानि व अन् तकृम् निकाह में ले आओ, और हुक्म है लिल्यतामा बिल्किस्ति, व मा तप्ञुलू कमज़ोर व बेबस लड़कों का. और यह कि कायम रहो यतीमों के हक में इन्साफ मिन् छौरिन् फ-इन्नल्ला-ह का-न पर. और जो करोगे भलाई सो वह बिही अलीमा (127) व इनिमर-अतन अल्लाह को मालूम है। (127) और अगर ख्राफत् मिम्-बज़्लिहा नुशूजन् औ कोई औरत डरे अपने खाविन्द के लडने

तत्तक

से या जी भर जाने से तो कुछ गुनाह

नहीं दोनों पर कि कर लें आपस में किसी तरह सुलह, और सुलह अच्छी चीज है

और दिलों के सामने मौजद है हिर्स

(लालच), और अगर तम नेकी करो और

615

अगरचे इसकी हिर्स (तमन्ना व कोशिश) करो. सो बिल्कल फिर मी न जाओ कि फला तमील कुल्लल-मैलि फ-त-जरुहा कल्-मुअल्ल-कृति, व इन् तुस्लिह् व

फ-इन्नल्ला-ह का-न बिमा त्रअमून-न

ख़बीरा (128) व लन् तस्ततीअ अन्

तअदिल बैनन्निसा-इ व लौ हरस्तम

तकसीर मआरिफल-करआन जिल्द (१)

तत्तक फ्-इन्नल्ला-ह का-न गफुरर-रहीमा (129) व इंध्य-तफर्रका

युग्निल्लाह् कुल्लम्-मिन् स-अतिही, व कानल्लाह् वासिअन् हकीमा (130)

इन आयतों के मज़ामीन का पीछे से संबन्ध सरत के शरू में यतीमों और औरतों के खास अहकाम और उनके हक्कक अदा करने का

वाजिब होना मजकर था, क्योंकि जाहिलीयत (इस्लाम से पहले ज़माने) में बाज़े उनको मीरास ही न देते थे. बाजे जो माल मीरास में या और किसी तरह से उनको मिलता उसको नाजायज तौर

गर्ड थी. इस पर मुख्तलिफ वाकिआत पेश आये, कुछ को तो यह ख़्याल हुआ कि औरतें और बच्चे अपने आप में मीरास के काबिल नहीं, किसी वक्ती मस्लेहत से यह हक्म चन्द लोगों के लिये हो गया है, उम्मीद है कि मन्सख (निरस्त और खत्म) हो जायेगा, और बाजे इसके मुन्तज़िर रहे। जब हक्म रदद और वापस न हुआ तो यह मश्विरा तय किया कि खुद हुज़र सल्लल्लाह

गये। (तफसीर बयानूल-क्रूरआन)

ख़ुलासा-ए-तफ़्सीर

अलैहि व सल्लम से पूछना चाहिये और हाज़िर होकर पूछा। इमाम इब्ने जरीर और इमाम इब्नुल-मन्जिर रहमतुल्लाहि अलैहिमा ने आयत के नाज़िल होने का सबब इसी सवाल को नकल किया है और इसके बाद की आयतों में औरतों से संबन्धित चन्द और मसाईल बयान फरमा दिये

डाल रखो एक औरत को जैसे अधर में लटकती. और अगर इस्लाह (सधार) करते रहा और परहेजगारी करते रहा तो

सरः निसा (4)

अल्लाह बस्थाने वाला मेहरबान है। (129) और अगर दोनों अलग हो जायें तो अल्लाह हर एक को बेपरवाह कर देगा अपनी कशाईश (वुस्जृत और रोज़ी के फैलाव) से. और अल्लाह कशाईश वाला तदबीर वाला है। (130)

परहेजगारी करो तो अल्लाह को तम्हारे

सब कामों की खबर है। (128) और तम हरगिज बराबर न रख सकोगे औरतों को

पर खा जाते थे. बाजे उनसे निकाह करके उनको मेहर पूरा न देते. ऊपर इन सब की मनाही की

और लोग आप से औरतों (की मीरास और मेहर) के बारे में हुक्म मालूम करते हैं, आप

फरमा दीजिए कि अल्लाह तआ़ला उनके बारे में तुमको (वही पहला) हुक्म देते हैं और वे आयर्ते भी (तुमको हुक्म देती हैं) जो कि (इससे पहले नाज़िल हो चुकी हैं और) क़ुरआन के अन्दर तुमको पढ़कर सुनाई जाया करती हैं (क्योंकि क़रआन की तिलावत में उनकी तिलावत भी जाहिर है कि हुआ ही करती है) जो कि उन यतीम औरतों के बारे में (नाज़िल हो चुकी) हैं, जिन (के साथ तुम्हारा यह मामला है कि अगर वे माल व ख़ुबसूरती की मालिक हुई तो उनसे निकाह करते हो मगर उन) को जो (शरीअ़त से) उनका हक (मीरास व मेहर का) मुक्रिर है, नहीं देते हो। और (अगर ख़ुबस्रत न हुई सिर्फ मालदार हुई तो) उनके साथ (इस वजह से कि वे ख़ुबसूरत नहीं हैं) निकाह करने से नफ़रत करते हो (लेकिन उनके मालदार होने की वजह से इस ख़ौफ़ से कि यह माल कहीं और न चला जाये, और किसी से भी निकाह नहीं करने देते)। और (जो आयतें कि) कमज़ोर बच्चों के बारे में (हैं) और (जो आयतें कि) इस बारे में (हैं) कि यतीमों की (तमाम) कारगज़ारी (चाहे वह मेहर व मीरास के मताल्लिक हो या और कुछ हो) इन्साफ के साय करो (यह मज़मून है उन पहले की आयतों का। पस वे आयतें अपना मज़मून अब भी तुम्हारे ज़िम्मे वाजिब कर रही हैं और उनका हुक्म जूँ-का-तूँ बाकी है, तुम उन्हीं के मुवाफ़िक् अमल रखों) और जो नेक काम करोमें (औरतों और यतीमों के बारे में या और मामलों में भी) सो बेशक अल्लाह तआ़ला उसको ख़ुब जानते हैं (तमको उनका अच्छा बदला देंगे और जानते तो हैं खैर के ज़लावा को भी. लेकिन यहाँ तरगीब ख़ैर की मकसूद है, इसलिये तख़्सीस की गई)। और अगर किसी औरत को (हालात व अन्दाज़े से) अपने शौहर से ज़्यादा आशंका बद-दिमागी (और बरे व्यवहार) या बेपरवाई (और बेहाख़ी) की हो, सो (ऐसी हालत में) दोनों को

और अगर किसी औरत को (हातात व अन्यज़ से) अपने श्रीकर से ज़्यादा आशंका वद-दिमाग़ी (और बुरे व्यवहार) या बेपरवाई (और बेठाख़ी) की हो, सो ऐसी हातत में तोनों को इस बात में कोई गुगाद नहीं कि दोनों आपस में एक ख़ास तरीक़े पर सुलह कर लें (यानी औरत अगर ऐसी औहर के पास रहना चाहे जो पूरे हुकूक अदा करना नहीं चाहता और इसितये उसको अड़ान चाहता है तो औरत को जायज़ है कि अपने कुछ हुकूक छोड़ के दे और अपनी बारी भागक कर दे और जायनों है कि अपने कुछ हुकूक छोड़ के दे और नाम-नफ़्क़ा ''रोटी-कपड़ा और ज़रूरी ख़ुचां' गाफ़ कर दे, या उसकी मात्रा कम कर दे और अपनी बारी गाफ़ कर दे ताकि वह छोड़े नहीं। और औहर को भी जायज़ है कि उस माफ़ करने को हुकूल कर लें) और (प्रमाई या अलग होने से तो) यह सुलह (ही) बेहतर है, और (ऐसी सुलह हो जाना कुछ बईद नहीं, क्योंकि) नफ़्सों के अनद (वबई तौर पर) लालच पाया जाता है (जब उसका लालच पूरा हो जाता है तो वह राज़ी हो जाता है। पस औहर जब देखेगा कि मेरी माली और जानी आज़ादी में जिसकी तबई हिस्ते हैं कुछ ख़लल नहीं आता और मुफ़्त में औरत मिलती है तो बह गालिबन निकाह में रहने पर चाहे किसी वजह से हो ज़ाहिर है कि असली सबब है सुलह का, पस दोनों तरफ़ की ख़ास-ख़ास हिसे ''लालच द इच्छा' ने पस सुलह की तकमील कर दी) और (रे मरों) अगर तुम (ख़ुद औरतां के साथ) अच्छा बर्ताद खो (और उनके साथ (ड्रॉ) ध्वार के साथ अच्छा बरांद खो के से ऐरहिरायार खो तो (हमको बड़ा सवाब मिले, क्योंकि) बेशक हक़ तज़ासा तुम्होर आमाल की पूरी ख़बर रखते हैं (और नेक आमाल पर सवाब दिया करते हैं)।

रेते हैं।

और (आदतन) तमसे यह तो कभी न हो सकेगा कि सब बीवियों में (हर तरह से) बराबरी रखों (यहाँ तक कि दिली चाहत में भी) अगरचे (इस बराबरी को) तुम्हारा कितना ही जी चाहे (और तम कितनी ही इसमें कोशिश करो, लेकिन चूँकि दिल का मैलान गैर-इख्तियारी है इसलिये इस पर क्रूदरत नहीं अगरचे इत्तिफ़ाकृन बिना इख्तियार के कहीं बराबरी हो जाये तो उसकी नफी

आयत में मकसूद नहीं। गुर्ज कि जब इख्तियार में नहीं तो तम उसके मुकल्लफ (पाबन्द व जिम्मेदार) नहीं, लेकिन इसके गैर-इंख्तियारी होने से यह तो लाजिम नहीं आता कि जाहिरी हुकूक भी इक्तियारी न रहें, बल्कि वे तो इिलायारी हैं। जब वे इिलायारी हैं) तो (तम पर वाजिब है

कि) तम बिल्कुल एक ही तरफ न ढल जाओ (बिल्कुल का मतलब यह कि बातिन से भी जिसमें माजर थे और जाहिर से भी जिसमें मुख्तार हो, यानी शरीअत के हकूक में उनसे झगड़ा और बेहजी न करों) जिससे उस (बेचारी) को ऐसा कर दो जैसे कोई अधर (यानी बीच) में लटकी हो

(ग्रामी न तो उसके हकक अदा किये जायें कि शौहर वाली समझी जाये और न उसको तलाक ही जाये कि बिना शौहर वाली कही जाये, बल्कि रखो तो अच्छी तरह रखो) और (रखने की सूरत में जो गजरे वक्त में नागवार मामलात उनसे किये गये) अगर (उन मामलात का फिलहाल) सधार कर लो और (आने वाले वक्त में ऐसे मामलात से) एहतियात रखो तो (वो पीछे गुज़री बातें माफ कर दी जायेंगी, क्योंकि) बेशक अल्लाह तआ़ला बड़े मग़फिरत वाले, बड़ी रहमत वाले

हैं (चैंकि सधार में यह माफी भी आ गई तो इसके हो जाने के बाद शरई तौर पर तौबा सही हो गई, इसलिये मकबूल हो गई)। और अगर दोनों मियाँ-बीवी (में किसी भी तरह मुवाफ़क़त पैदा न हुई और दोनों) अलग हो जाएँ (यानी ख़ुला या तलाक हो जाये) तो (कोई उनमें से चाहे मर्द अगर उसकी ज्यादती है या औरत अगर उसकी कोताही है, यूँ न समझे कि मेरे बगैर उस दूसरे का काम न चलेगा. क्योंकि) अल्लाह तआ़ला अपनी वुस्अत (क़ुदरत) से (दोनों में से) हर एक को (दूसरे की) ज़रूरत से फ़ारिंग कर देगा (यानी हर एक का मुक़द्दर और त्यशुदा काम बिना दूसरे के चल जायेगा) और अल्लाह तआ़ला बड़े वुस्अत वाले, बड़ी हिक्मत वाले हैं (हर एक के लिये मुनासिब रास्ता निकाल

# मआरिफ व मसाईल

#### दाम्पत्य जीवन से संबन्धित चन्द क़ुरआनी हिदायतें

وَإِن امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ ، بَعْلِهَا ... (الى قوله) ... وَاسِعًا حَكِيْمًا ٥

इन तीनों आयतों (यानी आयत नम्बर 128-130) में हक तआ़ला शानुहू ने शादी-शुदा ज़िन्दगी के उस कड़वे और कठिन पहलू के मुताल्लिक हिदायतें दी हैं जो इस लम्बी ज़िन्दगी के

विभिन्न हिस्सों में हर जोड़े को कभी न कभी पेश आ ही जाता है, वह है आपसी रॉजेश और मनमुटाव, और यह ऐसी चीज़ है कि इस पर सही उसूल के मातहत काबू, पाने की कोशिश न

तकसीर मधारिफल-करआन जिल्ट (१)

की जाये तो न सिर्फ़ मियाँ-बीवी के लिये दुनिया जहन्नम बन जाती है बल्कि कई बार ये घरेलू रॉजिशें ख़ानदानों और कवीलों की आपसी जंग और कत्ल व किताल तक नौबत पहुँचा देती हैं। क़ुरआने पाक मर्द व औरत दोनों के तमाम जज़्बात और एहसासात को सामने रखकर हर फरीक को एक ऐसा जिन्दगी का निजाम बतलाने के लिये आया है जिस पर अमल करने का लाजिमी

नतीजा यह है कि इनसान का घर दुनिया ही में जन्नत बन जायेगा, घरेल कड़वाहटें, महब्बत व राहत में तब्दील हो जायेंगी और अगर अनिवार्य हालात में अलग होने की नौबत भी आ जाये तो वह भी ख़ुशगवार तरीके, अच्छे ढंग के साथ हो, ताल्लुक का तोड़ना भी ऐसा हो कि दुश्मनी,

नफरत और तकलीफ पहुँचाने के जज्बात पीछे न छोड़ है। आयत नम्बर 128 ऐसे हालात से मताल्लिक है जिसमें गैर-इंख्तियारी तौर पर मियाँ-बीवी के

ताल्लुकात खराब हो जायें, हर फरीक अपनी जगह माज़र समझा जाये, और आपसी कड़वाहट की वजह से इसका अन्देशा हो जाये कि आपसी हुकुक की अदायेगी में कोताही हो जायेगी, जैसे एक बीवी से उसके शौहर का दिल नहीं मिलता और दिल न मिलने के कारणों को दूर करना औरत के इख़्तियार में नहीं, जैसे औरत बदसूरत या ज़्यादा उम्र की है शौहर ख़ूबसूरत है, तो

ज़ाहिर है कि इसमें न औरत का कसर है और न मर्द ही कुछ मुज़रिम कहा जा सकता है। चुनाँचे इस आयत के शाने नज़ूल में इसी तरह के चन्द वाकिआत तफसीरे मज़हरी वगैरह में नकल किये गये हैं। ऐसे हालात में मर्द के लिये तो एक आम कानून क्रूरआने करीम ने यह

बसलाया है कि:

فَافْسَاكُ ؟ بِمَعْرُوفِ أَوْ تُسْرِيْحٌ ؟ بإحسان

कि उस औरत को रखना हो तो दस्तूर के मुताबिक उसके पूरे हुद्धक अदा करके रखो, और

अगर इस पर क़दरत नहीं तो उसको अच्छे अन्दाज से आज़ाद कर दो। अब अगर औरत भी आज़ाद होने के लिये तैयार है तो मामला साफ़ है कि ताल्लुक़ ख़त्म करना भी अच्छे अन्दाज़ में हो जायेगा, लेकिन अगर ऐसे हालात में औरत किसी वजह से आजादी नहीं चाहती चाहे अपनी

औलाद के हिन की वजह से या इस वजह से कि उसका कोई दूसरा सहारा नहीं, तो यहाँ एक ही रास्ता है कि शौहर को किसी चीज़ पर राज़ी किया जाये। जैसे औरत अपने तमाम या कछ हरुक का मुतालबा छोड़ दे, और शौहर यह ख़्याल करे कि बहुत से हुक्कूक के भार से तो मुक्ति

मिल रही है, बीवी मुफ्त में मिलती है, इस पर सुलह हो जाये। करआने करीम की इस आयत में एक तो इस तरह के समझौते की संभावना की तरफ रहनमाई इस तरह फरमाई:

وأخضرت الأنفس الشيخ

यानी "हिर्स हर एक के अन्दर रहती है।" ऐसे समझौते में औरत को तो हिर्स (लालच) यह है कि मुझे आज़ाद कर दिया तो औलाद बरबाद हो जायेगी, या मेरी ज़िन्दगी दूसरी जगह तल्ख होगी। और शौहर को यह लालच है कि जब औरत ने अपना तमाम मेहर या कछ हिस्सा माफ 

कर दिया और दूसरे हुकूक का भी मुतालबा छोड़ दिया तो अब उसको रखने में मेरे लिये क्या मिकल है. इसलिये यह आपसी समझौता आसान हो जायेगा। इसके साथ इरशाद फ्रमायाः

وَإِن الْمُزَأَةُ خَافَتُ مِنْ ، يَعْلِهَا نُشُوزُ أَ أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحُ عَلَيْهِمَا آنُ يُصْلِحا بَيْنَهُمَا صُلّحًا

यानी "अगर कोई औरत अपने शोहर से लड़ाई झगड़े या बेरुखी का ख़तरा महसूस करे तो दोनों में से किसी को गुनाह नहीं होगा. अगर आपस में खास शर्तों पर सुलह कर लें।" और गुनाह न होने के उनवान से इसलिये ताबीर फरमाया कि इस मामले की सुरत बज़ाहिर रिश्वत की सी है कि शौहर को मेहर वगैरह की माफी का लालच देकर दाम्पत्य जीवन का ताल्लुक बाकी रखा गया है, लेकिन क़रआन के इस इरशाद ने स्पष्ट कर दिया कि यह रिश्वत में दाख़िल नहीं, बल्कि मस्लेहत में दाख़िल है, जिसमें दोनों पक्ष अपने कुछ-कुछ का मुतालवा छोड़कर किसी बीच के रास्ते में रजामन्द हो जाया करते हैं. और यह जायज है।

# मियाँ-बीवी के झगड़े में बिना ज़रूरत दूसरों का दख़ल देना मुनासिब नहीं

तफसीरे मजहरी में है कि इस जगह हक तआला ने 'अंय्यस्लिहा बैनहमा सल्हा' फरमाया वानी ''मियाँ बीवी दोनों आपस में किसी सूरत पर समझौता कर लें।'' इसमें लफ्ज़ 'बैनहमा' (आपस में) से इस तरफ इशारा निकलता है कि मियाँ-बीवी के मामलात में बेहतर यही है कि कोई तीसरा दखल न दे, ये दोनों ख़ुद ही आपस में कोई बात तय कर लें, क्योंकि तीसरे की दखल-अन्दाजी से कई बार तो समझौता ही नामस्किन हो जाता है, और हो भी जाये तो दोनों पक्षों के ऐब तीसरे आदमी के सामने बिना वजह आ जाते हैं जिससे वचना दोनों के लिये बेहतर और अच्छा है।

उक्त आयत के आखिर में फरमायाः

وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَثَقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ مِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

यानी ऐसे हालात में जबिक बीवी से तुम्हारा दिल नहीं मिलता और इस वजह से तुम उसके हुक्कूक अदा करना मुक्किल समझकर आज़ाद करना चाहते हो, तो अगरचे जाबते (उसल और कानून) में तुम्हें आज़ाद कर देने का इख़्तियार भी हासिल है और आयत के शुरू के हिस्से की रू से औरत के कुछ मुतालबे छोड़ने पर सुलह कर लेना भी जायज़ है, लेकिन अगर हक तआ़ला के ख़ौफ को सामने रखकर एहसान से काम लो और दिल न मिलने के बावजूद उसके ताल्लुक को भी निभाओं और उसके सब हकक भी पूरे करो. तो तम्हारा यह अच्छा अमल अल्लाह तआ़ला के सामने है, जिसका यह नतीजा ज़ाहिर है कि अल्लाह तआ़ला तुम्हारे इस बरदाश्त करने और अच्छे सलुक का बदला ऐसी नेमतों और हरूक से देगा जिसका तुम कोई तसव्युर भी नहीं कर सकते. और शायद इसी वजह से यहाँ सिर्फ यह बतलाकर छोड़ दिया कि तुम्हारा यह हुस्ने अमल

(अच्छा अमल) हमारे सामने हैं, इसका ज़िक्र नहीं किया कि इसका बदला क्या देंगे? इन्नारा इस तरफ है कि वह बदला तुम्हारे गुमान व ख़्याल से भी ज़्यादा होगा।

संबन्धित आयतों के मज़मून का ख़ुलासा यह हो गया कि शौहर जब यह देखे कि किसी वजह से उसका दिल अपनी बीबी से नहीं मिलता और उसके हुद्धक पूरे नहीं होते, तो जहाँ तक बीवी के इख़्तियारी मामलात का ताल्लुक है उनकी तो इस्लाह (सही करने और सुधारने) की कोशिश करे। चेतावनी के लिये अस्थायी तौर पर बेरुखी, जबानी तंबीह और मजबरी में मामली मार-पीट भी करना पडे तो करे, जैसा कि सरः निसा की शरू की आयतों में गजर चका है. और अगर सारी कोशिशों के बावजूद इस्लाह (सधार) से मायस हो जाये या मामला कोई ऐसा है जिसका दुरुस्त करना औरत के इंद्रितयार ही में नहीं, तो अब उसको शरई कानून यह हक देता है कि अच्छे अन्दाज के साथ बगैर किसी लड़ाई झगड़े के तलाक देकर आजाद कर दे. लेकिन अगर वह उसके ताल्लक को उसी हालत में निभाये. अपने हकक को नजर-अन्दाज और उसके हक्क परे-परे अदा करे तो यह उसके लिये अफजल व आला और बहत बड़े सवाब का जरिया है। इसके मुकाबिल अगर मामला इसके उलट हो कि मर्द जरूरी हकक अदा नहीं करता, इसलिये औरत आज़ादी चाहती है तो इस सरत में अगर शीहर भी आज़ाद करने पर राज़ी है तो मामला साफ है, औरत को भी यह हक मिलता है कि जब शोहर हक़्क अदा करने में कोताही की बिना पर उसको आजाद करना चाहे तो औरत भी अपनी आजादी इंख्तियार कर ले. और अगर श्रीहर अपने डिक्क्यार से आजाद करने पर आमादा नहीं तो औरत को हक पहुँचता है कि इस्लामी अदालत से अपनी आज़ादी का मुतालबा करके आज़ाद हो जाये। लेकिन अगर वह शीहर की बेरुख़ी और गुलत व्यवहार पर सब्र करके अपने हुक़ूक का मुतालबा छोड़कर उसको निभाये और शीहर के हकक को अदा करे तो यह उसके लिये अफजल व आला और बहत बड़े सवाब का जरिया है।

खुलासा यह है कि एक तरफ अपनी तकलीफ को दूर करने और अपना हक वसूल करने का दोनों पक्षों को कानूनी हक क़ुरआने करीम ने दे दिया, दूसरी तरफ दोनों को बुलन्द अक़ुलाक़ी और अपने हुक्कूक के छोड़ने पर सब्र की तालीम फरमाकर यह हिदायत फरमा दी कि जहाँ तक मुस्किन हो इस ताल्लुक को ख़त्म करने से बचना चाहिये, और चाहिये कि दोनों पक्ष अपने कुछ-कुछ हुक्कूक छोड़कर किसी ख़ास सूरत पर सुलह कर लें।

इस आयत के शुरू में तो मियों-बीबी के आपती झगड़ों के वक्त सुलह का सिर्फ जायज़ होना बतलाया गया है, और आयत के आख़िर में सुलह न होने की सूरत में भी सब्र व संयम के साथ ताल्लुक निभाने की तालीम फ्रसाई गई है। बीच में एक ऐसा जुमला इरशाद फ्रमाया है जिससे सुलह का पसन्दीदा और अफ़ज़ल व बेहतर होना साबित होता है। इरशाद है:

والصلح خير

यानी "आपसी सुलह व समझौता करना बेहतर है।" और यह जुमला ऐसे आम उनवान से बयान फरमाया जिसमें बयान हो रहे भियाँ-बीवी के झगड़े भी दाखिल हैं और दूसरी किस्म के घरेलू झगड़े भी और तमाम दुनिया के मामलात के आपसी झगड़े और विवाद व मुकदमे भी, क्योंकि कुरजान के अलफाज़ आम हैं कि "सुलह बेहतर है"।

खुलासा मज़मून का यह है कि दोनों तरफ से अपने-अपने पूरे मुतालवे पर अड़े रहने के बजाय यह बेहतर है कि दोनों तरफ से अपने कुछ मुतालबात को छोड़ दिया जाये और किसी बीच की सूरत पर रज़ामन्दी के साथ सुलह व समझौता कर लें। रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इरशाद है:

व सरलाम का इरशाद है: كُلُّ صُلْحِ جَائِزٌ بِيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا اعَلَّ عَرَامًا أَوْ عَرَّمٌ خَلَالًا وَالْمُسْلِمِينَ عَلَى شُرُوْطِهِمْ إِلَّا شُرْطًا حَرَّهُ خَلَالًا ﴿ رَوَّهُ العَامِلُهُ عَنْ كِيْنِ مَ غِنْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْهِونِي

''यानी मुसलमानों के बीच हर तरह की सुलह व समझौता जायज़ है सिवाय उस सुलह के जिसमें किसी हराम को हलाल या हलाल को हराम ठहराया गया हो। और मुसलमानों को अपनी मानी हुई शतों पर कायम रहना चाहिये सिवाय उन शतों के जिनके ज़रिये किसी हलाल को हराम कुरार दिया गया हो।''

मिसाल के तौर पर किसी औरत से इस बात पर सुलह कर लेना जायज़ नहीं कि उसके साथ उसकी बहन को भी निकाह में रखा जाये, क्योंकि दो बहनों को निकाह में जमा करना शरई तौर पर हराम है। या इस पर सुलह करे कि दूसरी बीवी के हुक्कूक अदा न करेगा, क्योंकि इसमें एक हलाल को हराम ठहराना है।

और रिवायत में चूँिक उमूम के साथ हर सुलह को जायज़ करार दिया है इस उमूम से इमामे आज़म रहमतुल्लाहि अलैहि ने यह मसला निकाला कि सुलह की सब किस्में जायज़ हैं, चाहे इक्तार के साथ हो जैसे जिल पर दावा किया गया हो वह यह इक्तार करे कि दावा करने वालो के दावे के मुताबिक मेरे ज़िम्में उसके एक हज़ार रुपये वाजिवुल-अदा हैं, फिर सुलह-समझीता इस पर हो जाये कि दावा करने वाला उसमें से कुछ रक्तम छोड़ दे, या उस रक्तम के मुआवज़े में उससे कोई चीज़ ले ले, या जिस पर दावा किया गया है वह दावे के बारे में इक्तार व इनकार कुछ न करे और कहे कि हकीकृत जो कुछ मी हो में चाहता हूँ कि तुम इस सुरत पर सुलह कर लो, या जिस पर दावा किया.जा रहा है वह दावे के बारे में इक्तार कर, लेकिन इनकार के बाकज़ूद इगड़ा निपटाने के लिये कुछ देने पर राज़ी हो जाये और उस पर सुलह हो जाये। ये तीनों किस्में सुलह की जायज़ हैं, खामीश रहने और इनकार करने की सूरत में कुछ इमामों और फुक़हा का इिद्धालाफ़ (मतभेद) भी है।

आख़िर में एक मसला काबिले जिक्र है जिसका ताल्तुक मियाँ-बीवी की आपसी सुलह से है, जिसका जिक्र इस आयत में किया गया है, वह यह कि अगर किसी औरत ने अपने कुछ हुकूरू का मुतालबा छोड़ देने पर सुलह कर ली तो यह सुलह औरत के उस हक को तो कृतई और पर ख़ुक्त कर देगी जो सुलह के वक्त शीहर के ज़िम्मे आ़यद हो चुका है, जैसे मेहर का कुर्ज़, कि वह शीहर पर उस सुलह से पहले वाजिबुल-अदा हो चुका है, लिहाज़ा जब वह पूरा मेहर या उसका कि उसको आजाद कर दे। (तफसीरे मजहरी वगैरह)

कोई हिस्सा माफ कर देने पर सुलह करे तो यह मेहर या उसका हिस्सा ज़िम्मे से उत्तर जायेगा, उसके बाद उसको मुतालबे का हक बाकी न रहेगा। लेकिन जो हक्कक ऐसे हैं कि सुलह के वक्त उनकी अदायेगी औहर पर वाजिब ही न थी जैसे आने वाले वक्त का नान-नफका (ज़रूरी ख़ची) या रात गुज़ारने का हक, जिसका वाजिब होना आने वाले जमाने में होगा, इस वक्त उसके जिम्मे वाजिबल-अदा नहीं है, उन हक्कक के छोड़ने पर अगर सुलह कर ली गई तो औरत का मुतालबे का हक हमेशा के लिये खत्म नहीं हो जाता. बल्कि जब उसका दिल चाहे तो यह कह सकती है कि आईन्द्रा मैं अपना यह हक छोड़ने के लिये तैयार नहीं, इस सरत में शौहर को इंख्तियार होगा

وَإِنْ يُتَفَرِّقَا بِغِنِ اللَّهُ كُلُّا مِنْ سَعَمِهِ

(यानी आयत 130) में दोनों फरीकों को तसल्ली दी गई कि अगर सुधार व समझौते की सब कोशिशें नाकाम होकर अलग ही होना पड़े तो इससे भी परेशान होने की जरूरत नहीं है. अल्लाह तआ़ला हर एक को दसरे से बेपरवाह फरमा देंगे। औरत के लिये कोई दूसरा ठिकाना और गजारे का जरिया और मर्द के लिये दसरी औरत मिल जायेगी। अल्लाह तआ़ला की क़ुदरत बड़ी वसीअ है, उससे मायूस होने की कोई वजह नहीं। उनमें से हर एक निकाह से पहले की अपनी जिन्दगी पर नजर डाले कि एक दसरे को पहचानता भी न था अल्लाह तजाला ने जोडा मिला दिया, आज भी फिर ऐसी सरतें पैदा हो सकती हैं।

आयत के आखिर में:

आखिरी आयत यानीः

وَ كَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكُمُانَ

(और अल्लाह तआ़ला वुस्अ़त वाले और हिक्मत वाले हैं) फरमाकर इस बात को और पुख़ा कर दिया कि अल्लाह तआ़ला के यहाँ बड़ी वस्अत है और उसका हर काम हिक्मत पर आधारित है. मन्किन है कि इस अलग होने ही में हिक्मत व मस्लेहत हो, अलग होने के बाद दोनों को ऐसे जोडे मिल जायें कि दोनों की जिन्दगी सुधर जाये।

### गैर-इख्तियारी चीज़ों पर पकड़ नहीं

दाम्पत्य जीवन को खुशगवार (अच्छा) और पायदार बनाने के लिये क़रआने करीम ने मज़कुरा आयतों में जो हिदायतें दोनों फरीकों को दी हैं, इन आयतों में एक आयत यह है:

وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا آ أَنْ تَعْدَ لُوا أَيْنَ النَّسَآءِ. जिसमें दोनों फरीकों को एक ख़ास हिदायत फरमाई, वह यह कि एक मर्द के निकाह में एक

से ज़्यादा औरतें हों तो क़ुरआने करीम ने सूरः निसा के शुरू में उसको यह हिदायत दी कि सब बीवियों में इन्साफ़ व बराबरी कायम रखना उसके ज़िम्मे फर्ज़ है, और जो यह ख्याल करे कि इस फर्ज़ को मैं अदा न कर सक्रूँगा तो उसको चाहिये कि एक से ज्यादा बीवियाँ न करे। इरशाद है

فَإِنْ خِفْتُمْ أَ لَا تَعْدِ لُواْ فَوَاحِدَةً

यानी ''अगर तुमको यह ख़तरा हो कि दो बीवियों में बराबरी न कर सकोगे तो फिर एक ही पर इक्तिफा (बस) करो।''

और रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने कौल व अमल से बीवियों में इन्साफ़ व बराबरी को बहुत ही ताकीवी हुब्म कृरार दिया है, और इसकी व्रिलाफ़वर्ज़ी पर सद्भा घमकी सुनाई है। हज़रत आयशा रिज़यल्लाहु अन्हा फ़रमाती हैं कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपनी बीवियों में बराबरी और इन्साफ़ का पूरा एहितमाम फ़रमाया करते थे, और साय ही अल्लाह की बारगाह में अुर्ज़ किया करते थे:

اَلْلُهُمْ هَالَ قَسْمِيْ فِيَهَا مَلِيْكُ فَارَتُلْمُنِي فِيهَا مَلِيكُ فَلَا تَلْمِيكُ ''यानी ऐ अल्लाह: यह मेरी इन्साफ़ वाली तकसीम और बराबरी उस चीज़ में है जो मेरे इड़िलयार में है, इसलिये जो चीज़ आपके इड़िलयार में है मेरे इड़िलयार में नहीं यानी दिली मैसान

और रुझान उसमें मुझसे पूछगछ न फ्रामाईये।" रसूले करीम सल्लालाहु अलैहि व सल्लम से ज़्यादा अपने आप पर काबू रखने वाला कौन हो सकता है? मगर दिली मैलान (झुकाव) को आप सल्लालाहु अलैहि व सल्लम ने भी अपने इंक्तियार से बाहर करार दिया और अल्लाह तआला की बारगाह में उन्न पेश किया।

सूर: निसा की शुरू की आयत के ज़ाहिरी अलफ़ाज़ से बीवियों में बिना किसी शर्त के बराबरी व इन्साफ़ का फ़र्ज़ होना मालूम होता था, जिसमें दिली मैलान में भी बराबरी करना दाढ़िल है, और यह मामला इनसान के इिलाया में नहीं, इसलिये सूर: निसा की इस आयत में हक्कीकृत हाल की वज़ाहत फ़र्मा दी कि जिन चीज़ों पत्न लुक्ते हुदरत नहीं है उनमें बराबरी फ़र्ज़ नहीं है, अलबत्ता वराबरी इिलायारी मामलाल में होगी, जैसे रात गुज़ारने, व्यवहार व मामलात और ख़र्चे वंगेरह में। अल्लाह तआ़ला ने इस हुक्म को इस उनवान से बयान फ़रमाया जिससे एक शरीफ़ इनसान अमल करने पर मजबूर हो जाये, फ़रमाया:

وَلَنْ تَسْتَطِيغُوا انْ تَعْدِلُوا بِيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْمُ فَلا تَعِبْلُوا كُلُّ الْمَيْلِ فَتَلَوُهَا كَالْمُعْلَقَةِ وَكُنْ تَسْتَطِيغُوا انْ تَعْدِلُوا بِيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْمُ فَلا تَعِبْلُوا كُلُّ الْمُيْلِ فَتَلَوُهَا

''यानी तुम्हें मालूम है कि तुम सब बीवियों में अगर कोशिश भी करो तो दिली मैलान के बारे में बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि वह तुम्हारे इख्तियार में नहीं, तो फिर ऐसा न करों कि पूरे ही एक तरफ डल जाओ, यानी विली मैलान तो उस तरफ खा ही और इख्तियारी मामलात में भी उसी को तरजीह देने लगो, जिसका नतीजा यह हो जाये कि दूसरी औरत लटकी ही रह जाये।' यानी शौहर उसके दुद्धक भी न अदा करे और उसको आज़ाद भी न करे।

मालूम हुआ कि इस आयत में इन्साफ पर किसी की क़ुदरत न होने का जो ज़िक्र है वह दिली मैलान की बराबरी है जो इनसान के इख़्तियार में नहीं, और इस आयत के अलफाज़:

فَلَا تَمِيْلُوا كُلُّ الْمَيْل

में खुद इस मफ़्हूम का इशारा मौजूद है। क्योंकि मायने इन अलफ़ाज़ के ये हैं कि अगरचे

दिती मैलान में बराबरी तुम्हारी ताकत में नहीं, मगर बिल्कुल एक ही तरफ के न हो रहो, कि इंख्रियारी मामलात में भी उसको तरजीह (प्राथमिकता व वरीयता) देने लगी।

इस तरह यह आयत सूर: निसा की पहली आयत की तशरीह (व्याख्या) हो गई कि उसके ज़ाहिरी अलफ़ाज़ से दिली मैलान में भी बराबरी का फ़र्ज़ होना मालूम हो रहा था, इस आयत ने स्पष्ट कर दिया कि यह ग़ैर-इख़्तियारी होने के सबब फर्ज़ नहीं, बल्कि फर्ज़ इख़्तियारी मामलात में बराबरी फर्ज है।

# इस आयत से अनेक बीवियाँ रखने के ख़िलाफ दलील पकडना कतई गलत है

बयान हुई तफ़सील से उन लोगों की ग़लत-फ़हमी भी स्पष्ट हो गई जो इन दोनों आयतों को मिलाकर यह नतीजा निकालना चाहते हैं कि सूरः निसा की शुरू की आयत ने यह हुक्म दिया कि अगर चन्द बीवियों में बराबरी न कर सको तो फिर एक ही निकाह पर सब्र करो, दूसरा निकाह न करों, और इस दूसरी आयत ने यह बतला दिया कि दो बीवियों में बराबरी मुम्किन ही नहीं, इसलिये नतीजा यह निकल आया कि दो बीवियों को निकाह में रखना जायज नहीं। और अजीब बात यह है कि अल्लाह जल्ल शानुहू ने ख़ुद इन दोनों आयतों के अन्दर इस गुलत-फहमी को दूर करने का सामान रख दिया है, दूसरी आयत का इशारा अभी गुज़र चुका है किः فَلَا تُمْلُوا كُلُّ الْمَيْل

के अलफाज हैं, और पहली आयत में यह फरमायाः

فَانْ خِفْتُهُ أَلَّا تَعْدِلُوا فَرَاحِدَةً

इसमें बतौर शर्त के यह फरमाना कि "अगर तम्हें खतरा हो" यह लफ्ज खुला हुआ करीना (इजारा) इसका है कि दो बीवियों में इन्साफ व बराबरी नामुम्किन या इख्रियार से बाहर नहीं, बरना इस लम्बी इबारत की और फिर वह भी दो आयतों में. कोई जरूरत ही न थी। जैसे:

حُرَّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمُّهُتُكُمْ وَبَنْتُكُمْ (यानी सरः निसा की आयत नम्बर 23) वाली आयत में उन औरतों की तफसील दी जिनसे

निकाह हराम है, और दो बहनों को निकाह में जमा करने की हर्मत (हराम होना) बतलाई गई है। इसी तरह यह भी फ़रमा दिया जाता कि एक वक्त में एक से ज़्यादा बीवियाँ रखना हराम है और फिर जमा करने के साथ ''दो बहनों'' की कैद (शर्त) फ़ज़ल हो जाती। इसी एक जमले में यू फरमा दिया जाताः

यानी दो औरतों को निकाह में जमा रखना बिल्कुल हराम है, मगर क्रूरआने करीम ने इस मुख्तसर कलाम को छोड़कर न सिर्फ़ एक लम्बी इबारत इख़्तियार की, बल्कि दो आयतों

इसकी तफसील बयान फरमाई। इससे यह भी मालूम हुआ कि आयत

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَحْتَيْنِ

(और यह कि इकड़ा करों दो बहनों को) भी एक हैसियत से इसका जवाज़ बताला रही है कि एक से ज़्यादा औरतों को निकाह में जमा रखना तो जायज़ है मगर शर्त यह है कि वे दोनों आपत में बहनें न हों।

وَ يِلْهِ مِنَا فِي السَّمُوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴿ وَلَقَدُ وَصَّيْنَا الَّذِينَ

ا فوتوا الكيف من قَبْلِكُمْ وَكَايَاكُمْ آنِ ا تَقَوُّا اللهُ ۚ وَإِنْ كَلَفُرُوا فِإِنَّ يَفِهِ مَا فِي التَمُلُوبَ وَمَا فِي الْاَرْضِ! وَكَانَ اللهُ عَنِيهًا حَمِيْكُ اه وَلِهُم مَا فِي السّمَلُونِ وَمَا فِي الاَرْضِ، وَكَلَّهُ بِاللهِ وَكِيلًا ه يُدُهِيكُمْ أَيْفًا النَّاسُ وَرَاْتِ بِالْحَرِينَ. وَكَانَ اللهُ عَلْمُ ذَلِكَ قَدِيرًا هِ مَنْ كَانَ كُيرِيدُ قُوّالِ الدُّيْنَا فَفِيْدًا للهِ قُوْلُهُ الذُّيْرَا وَالاَجْرَةِ وَكَانَ اللهُ سَيْعًا يَصِيرًا ﴿

व लिल्लाहि मा फिस्समावाति व मा फिलुअर्जि, व ल-कुदु वस्सैनल्लजी-न ऊतुल्-किता-ब मिन् कृब्लिक्म् व इय्याकुम् अनित्तकुल्ला-ह, व इन् तक्फूल फ्-इन्-न लिल्लाहि मा फिस्समावाति व मा फिल्अर्जि, व कानल्लाहु गुनिय्यन् हमीदा (131) व लिल्लाहि मा फिस्समावाति व मा फिलुअर्ज़ि, व कफा बिल्लाहि वकीला (132) इंट्यशाओं युज़िहब्क्म अय्युहन्नासु व यस्ति विआ-ख़री-न, व कानल्लाहु अला ज़ालि-क क़दीरा (133) मन् का-न युरीदु सवाबद्--दुन्या फु-अिन्दल्लाहि सवाबुद्दुन्या

और अल्लाह का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ है ज़मीन में, और हमने हक्म दिया है पहले किताब वालों को और तुमको कि डरते रहो अल्लाह से. और अगर न मानोगे तो अल्लाह का है जो कुछ है आसमानों में और जो कुछ है जमीन में, और अल्लाह है बेपरवाह, सब खबियों वाला। (131) और अल्लाह का है जो कुछ है आसमनों में और जो कुछ है जमीन में, और अल्लाह काफी है कारसाज । (132) अगर चाहे तो तमको दूर कर दे ऐ लोगो! और ले आये और लोगों को, और अल्लाह को यह कूदरत है। (133) जो कोई चाहता हो सवाब दनिया का सो अल्लाह के यहाँ है सवाब

सन्ताह सब

है। (134) 🗭

वल्आह्या-रति, व कानल्लाहु

समीअम्-बसीरा (134) 🌣

इन आयतों के मज़मून का पीछे से संबन्ध औरतों और यतीमों के अहकाम बयान करने के बाद क़ुरआनी अन्दाज़ के मुताबिक फिर

तरगीब व तरहीब (यानी अच्छे कामों की तरफ शौक व तवज्जोह दिलाने और बरी बातों व कामों से डराने) का मज़मून इरशाद फरमाया गया।

#### खुलासा-ए-तफसीर

और अल्लाह तआ़ला की मिल्क हैं जो चीज़ें कि आसमानों में हैं और जो चीज़ें कि जमीन में

हैं (तो ऐसे मालिक के अहकाम का मानना बहुत ही ज़रूरी है), और (अहकाम पर अमल करने का खिताब खास तम ही को नहीं बल्कि) वाकई हमने उन लोगों को भी हक्म दिया या जिनको

तुमसे पहले (आसमानी) किताब (यानी तौरात व इन्जील) मिली थी और तुमको भी (हुक्म दिया है) कि अल्लाह तआ़ला से डरो (जिसको तक्वा कहते हैं, जिसमें तमाम अहकाम की मवाफकत

अल्लाह के अहकाम की मुख़ालफत करोगे) तो (ख़ुदा तआ़ला का कोई नुकसान नहीं, हाँ! तुम्हारा

और जो चीज़ें कि ज़मीन में हैं (ऐसे बड़े सुल्तान का क्या नुक़सान होगा, अलबत्ता ऐसे बड़े सुल्तान की मुख़ालफ़त वेशक नुकसानदेह हैं) और अल्लाह तआ़ला किसी (की इताअत) के मोहताज नहीं (और) ख़ुद अपनी ज़ात में तारीफ़ के लायक (व कामिल सिफात वाले) हैं (पस

किसी की मुखालफ़त से उनकी सिफ़ात में कोई नुक़्स लाज़िम नहीं आता)। और अल्लाह तआ़ला ही की मिल्क हैं जो चीज़ें कि आसमानों में हैं और जो चीज़ें कि ज़मीन में हैं, और (जब वह ऐसे कादिर व मख्तार हैं तो अपने इताअत-गुज़ार वन्दों के लिये वह) अल्लाह तआ़ला काफी कारसाज हैं (पस उनकी कारसाज़ी के होते उनके फ़रमाँबरदारों को कौन नुकसान पहुँचा सकता है, पस

ही नेकबख्ती और भलाई के लिये है वरना वह दूसरों से भी काम ले सकते हैं, क्योंकि उनकी ऐसी क़दरत है कि) अगर अल्लाह तआ़ला को मन्ज़ूर होता तो ऐ लोगो! तुम सब को फना कर देता और दूसरों को मौजूद कर देता (और उनसे काम ले लेता जैसा कि एक दूसरी आयत में है: انْ تَتَوَلُّهُ ايستَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ .....الخ (٣٨:٤٧)

कछ सनता देखता

दनिया का और आड़िगरत का, और

दाख़िल है, इसी लिये इस सूरत को तक्वे से शुरू करके इसकी तफ़सील में विभिन्न अहकाम लाये हैं) और (यह भी उनको और तुमको सुनाया गया कि) अगर तुम नाशकी करोगे (यानी

ही नुक़सान ज़रूर है क्योंकि) अल्लाह तआ़ला की (तो) मिल्क हैं जो चीज़ें कि आसमानों में हैं

किसी से न डरना चाहिये और अल्लाह तआ़ला जो तुमको दीन के काम बतला रहे हैं तो तुम्हारी

और अल्लाह तज़ाला इस पर पूरी क़ुदात रखते हैं (फिर ऐसा जो नहीं किया तो यह उनकी इनायत है। हुक्म के पालन को गृनीमत समझकर सीमाग्य प्राप्त करो और देखों दीन के काम का असली फल आख़िरत में है, दुनिया में न मिलने से मायूस न होना और बुरा न मनाना बल्कि) जो शख़्स (दीन के काम में) दुनिया का मुज़ावज़ा चाहता हो तो (वह बड़ी गृलती में है क्योंकि) अल्लाह तज़ाला के पास (यानी उनकी क़ुरत्त में) तो दुनिया और आख़िरत दोनों का मुज़ावज़ा (मौजूद) है (जब अदना आला दोनों पर उनकी क़ुदरत है. तो आला ही चीज़ क्यों न मौंगी जाये) और अल्लाह तज़ाला बड़े सुनने वाले, बड़े देखने याले हैं (सब की बातों और दरख़ास्तों को दुनिया की हों या दीन की सुनते हैं और सब की नीयतों को देखते हैं, पस आख़िरत के चाहने वालों को सवाब देंगे और दरख़ास्त करनी वालों को आख़िरत में मेहरूम ख़िरी। पस आख़िरत के चाहने वालों को सवाब देंगे और दरख़ास्त करनी वालि को आख़िरत में मेहरूम मुलीकित तीर पर अलग से माँगने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन इबादत में यह इरादा न करें।

## मआरिफ् व मसाईल

अहम फायदे

لِلَّهِ مَا فِي السَّمُوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

"यानी अल्लाह के लिये हैं आसमानों और ज़मीन की तमाम मह्त्यूकात।" इस जगह इन अलफाज़ को तीन मर्तवा दोहराया गया है- पहले से फराख़ी और बुस्ज़त मकसूद है कि उसके यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं। दूसरे से बेनियाज़ी और बेपरवाई का बयान मकसूद है कि उसको किसी की परवाह नहीं, अगर तुम गुन्किर हो। तीसरी दफा में रहमत और कारसाज़ी का इज़हार है कि अगर परहेज़गारी व नेकी और अल्लाह की फ्रांमॉबरदारी इख़्रियार करो तो वह तुम्हारे सब काम बना देगा।

तुम्हार सब काम बना दगा। तीसरी आयत में इस बात को वाज़ेह किया गया है कि अल्लाह तआ़ला इस पर क़ादिर है कि तम सब को फ़ना कर दे और दनिया से उठा ले. और दसरे फ़रमाँबरदार व आज़ाकारी लोगों

कि तुम सब को फ़ना कर दे और दुनिया से उठा ले, और दूसरे फ़रमॉबरदार व आझाकारी लोगों को पैदा कर दे। इससे भी हक् तआ़ला की हर एक से बेपरवाई और बेनियाज़ी ख़ूब ज़ाहिर हो गई, और नाफ़रमानों को पूरी तरह धमकी और डरावा भी हो गया।

يَائِهُمُ النَّدِيْنَ 'مُثُونُ كُونُونُا قَاؤِمِينَ بِالْقِسْطِ شَهَمَاءَ بِشِّو وَلَوْعَا الْمُهْكُمُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ يَهِمَا سَقَلَا تَشْهِمُوا الْهَوَى أَنْ تَشْهَالُوا ، وَلَوْقَائِمَا فَاللهُ وَلَى يَهِمَا سَقَلَا تَشْهِمُوا الْهَوَى أَنْ تَشْهَالُوا ، وَلَوْقَائِمُ اللهَ كَانَ بِهَا تَشْهُونَ خَيْمَالُوا ،
 وَلُونُ تُلُوا أَوْتُعُهِمُهُوا قَانَ اللهَ كَانَ بِهَا تَشْهُونَ خَيْمَالُوا ،

ऐ ईमान वालो! कायम रहो इन्साफ पर, या अय्यहल्लंजी-न आमन् कृनू गवाही दो अल्लाह की तरफ अगरचे कव्वामी-न बिल्किस्ति श्-हदा-अ नुकसान हो तुम्हारा या माँ-बाप का या लिल्लाहि व लौ अला अन्फ्रसिकम कराबत वालों (करीबी रिश्तेदारों) का। अविल-वालिदैनि वल-अक्रबी-न, अगर कोई मालदार है या मोहताज है तो इंय्यक्त गनिय्यन औ फकीरन अल्लाह उनका खेरख्वाह तमसे ज्यादा है. सो तम पैरवी न करो दिल की उच्छा की फुल्लाहु औला बिहिमा, फुला इन्साफ करने में, और अगर तुम जुबान तत्तिबुश्लु- हवा अनु तुअदिलु व मलोगे या बचा जाओगे (यानी बात को इन् तल्वू औ तुअरिजु फ्-इन्नल्ला-ह गोलमोल अदा करोगे) तो अल्लाह तम्हारे का-न विभा तञ्जूमल्-न ख्रबीरा (135) सब कामों से वाकिफ है। (135)

#### खुलासा-ए-तफ़सीर ऐ ईमान वालो! (तमाम मामलात में हक की अदायेगी के वक्त भी और फैसले के वक्त

भी) इन्साफ पर खब कायम रहने वाले (और इकरार या गवाही की नौबत आये तो) अल्लाह (को खश्न करने) के लिए (सच्ची) गवाही (और इजहार) देने वाले रहो, अगरचे (वह गवाही और इजहार) अपनी ही जात के खिलाफ हो (जिसको इकरार कहते हैं), या कि माँ-बाप और रिश्तेदारों के मकाबले में हो। (और गवाही के वक्त यह ख़्याल न करो कि जिसके मकाबले में हम गवाही दे रहे हैं वह अमीर है, उसको नफा पहुँचाना चाहिये ताकि उससे बेमरव्यती न हो, या यह कि वह गरीब है उसका कैसे नकसान कर दें. तम गवाही देने में किसी अमीरी गरीबी या नफे व नकसान को न देखों, क्योंकि) वह शख्स (जिसके खिलाफ गवाही देनी पडेगी) अगर अमीर है तो, और गरीब है तो, दोनों के साथ अल्लाह तआला को ज्यादा ताल्लुक है (इतना ताल्लुक तुमको नहीं, क्योंकि तम्हारा ताल्लक जिस कद्र है वह भी उन्हीं का दिया हुआ है, और अल्लाह तआ़ला का जो ताल्लक है वह तुम्हारा दिया हुआ नहीं, फिर जब बावजूद मज़बूत ताल्लुक के अल्लाह-तआ़ला ने उनकी मस्लेहत इसी में रखी है कि गवाही में हक बात कही जाये चाहे उससे वक्ती तौर पर कछ नकसान भी हो जाये तो तुम कमज़ोर ताल्लुक के बावजूद अपनी गवाही में उनकी एक वक्ती और अस्थायी मस्लेहत का क्यों ख़्याल करते हो) सो तम (उस गवाही में) नपस की डच्छा की पैरवी मत करना, कभी तुम हक से हट जाओ, और अगर तुम ग़लत और ख़िलाफ़े हकीकृत बयान करोगे (यानी गलत गवाही दोगे) या किनारा करो और बचोगे (यानी गवाही को टालोगे) तो (याद रखना) बेशक अल्लाह तआ़ला तुम्हारे सब आमाल की पूरी खबर रखते हैं।

#### मआरिफ व मसाईल

दुनिया में अम्बिया अलैहिमुस्सलाम और आसमानी किताबें भेजने का असल मक्सद अदल व इन्साफ् की स्थापना है, इसी से दुनिया का अमन व अमान कायम रह सकता है

सूरः निसा की इस आयत में तमाम सुरुलमानों को अदल व इन्साफ पर कायम रहने और सच्ची गवाही देने की हिदायत की गई है, और जो बीज़ें इन्साफ या सच्ची गवाही की स्थापना में रुकावट हो सकती हैं उनको बहुत ही दिलनशीं अन्दाज़ में दूर किया गया है। इसी मज़मून की एक आयत सूरः मायदा में भी आने वाली है, दोनों का मज़मून बिस्त अलफ़ाज़ भी तक़िबन एक जैसे हैं। और सूर हदीद की आयत 25 से मायहा होता है कि तुनिया में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह का ख़लीफ़ा बनाकर भेजने का और फिर उनके बाद दूसरे अधिवा अलैहिस्सलाम को एक के बाद दूसरे को अल्लाह के ख़लीफ़ा की हैसियत से भेजते रहने का, और उनके साथ बहुत सी किताबें और सहीफ़े नाज़िल फ़रमाने का अहम मक़सद यही या कि दुनिया में इन्साफ़ और उतके ज़िये अमन व अमान कायम हो, हर इनसानी फूर्ट अपने-अपने दायरा-ए-इक़्तियार में इन्साफ़ को अपना मक़सद व चलन बना ले और जाफ़रमान लोग वज़्ज़ व मसीहत और तालीम व तब्लीग़ के ज़ियें अदल व इन्साफ़ पर न आयें, अपनी सरक़शी पर अड़े रहें, उनको क़ानूनी सियासत और सज़ा व सिक़्तयों के ज़ियें इन्साफ़ पर क़ायम रहने के लिये मज़्यूर किया जाये।

सूर: हदीद की पच्चीसवीं आयत में इस हकीकृत को इस तरह वाज़ेह फ़रमाया है: لَــُقَـٰذَا رَسَـلَـنَا وِالْتِيَّاتِ وَالْوَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَاتِ وَالْمِيْوَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ وِالْفِسُوِ وَالْوَلْنَالَحُدِيْدَ فِيهِ بَأْسُ نَدَنَّذُ مُعَافِدُ لِنَّاسٍ..

''यानी हमने भेजे हैं अपने रसूल निशानियाँ देकर और उतारी उनके साय किताब और तराज़ू ताकि लोग सीघे रहें इन्साफ़ पर, और हमने उतारा लोहा इसमें बड़ा रीब है और इससे लोगों के काम चलते हैं।''

इससे मालूम हुआ कि निवयों के भेजने और आसमानी कितावों को नाज़िल करने का सारा निज़ाम इन्साफ़ ही के लिये खड़ा किया गया है। रसूलों का भेजना और कितावों का नाज़िल करना इसी मक़सद के लिये अमल में आया है, और आख़िर में लोहा उतारने का ज़िक करके इस तरफ़ भी इश्वारा फ़रमा दिया कि सब लोगों को इन्साफ़ पर कायम रखने के लिये सिर्फ़ वअज़ व नसीहत (समझाना और कहना-सुनना) ही काफ़ी न होगी, बल्कि कुछ शरीर लोग ऐसे होंगे जिनको लोहे की ज़न्जीरों और दूसरे हियायों से मरऊब करके इन्साफ़ पर कायम किया जायेगा।

# अदल व इन्साफ पर कायम रहना सिर्फ हुकूमत का फ़रीज़ा नहीं

#### बल्कि हर इनसान इसका पाबन्द है

सूरः हदीद की उक्त आयत और सूरः निसा की इस आयत में, इसी तरह सूरः मायदा की इस आयतः

كُونُوا قَوْمِيْنَ لِلْهِ هُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنْكُمْ صَمَانُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُواء إغد لُواهُوَ أَلْوَبُ لِلشَّوْمِي وَاتَقُوا

से बाज़ेह तीर पर यह हिदायत दी गई है कि इन्साफ़ क़ायम करना और उस पर क़ायम रहना सिफ़् हुक्सन और उस पर क़ायम रहना सिफ़ हुक्सन और उस पर क़ायम रहना सिफ़ हुक्सन और उस पर क़ायम रहना सिफ़ हुक्सन और अदायत का फ़रीज़ा नहीं बल्कि हर इनसान इसका मुकल्लफ़ व मुख़ातव के कि के वह खुद इन्साफ़ पर क़ायम रखने के लिये कोशिश करें। हों। इन्साफ़ का सिफ़् एक दर्जा हुक्सत और क्षांग के साथ महस्सूस है, वह यह कि शरीर और सरिफ़र इनसाफ़ वह नस्साफ़ करने वें लो हो कि अरीर की अदल व इन्साफ़ करने दें तो हाकिमाना सहनी और सज़ की ज़ल्सत है। ये अदल व इन्साफ़ करने दें तो हाकिमाना सहनी और सज़ की ज़ल्सत है। ये अदल व इन्साफ़ के जीईर ज़ाबिर है कि हुक्स्पत ही कर सकती है जिसके हाथ में ताकृत व इक्तियार है।

आज की दुनिया में जाहिल अवाम को छोड़िये, लिखे-पढ़े तालीम यापता हज़रात भी यह समझते हैं कि इन्साफ करना सिर्फ हक्मत व अदालत का फरीज़ा है, अवाम इसके ज़िम्मेदार नहीं हैं। और यही वह सब से बड़ी वजह है जिसने हर मुक्क, हर सल्तनत में हुकूमत और अवाम को एक दूसरे से टकराने वाले दो पक्ष बना दिया है। हाकिम व रिआया के बीच के मुखालफत व झगड़ों की गहरी खाई बाधक बना दी है। हर मुल्क के अवाम अपनी हुकूमत से अदल व इन्साफ का मुतालबा करते हैं लेकिन खुद किसी इन्साफ पर कायम रहने के लिये तैयार नहीं होते। इसी का नतीजा है जो दुनिया आँखों से देख रही है कि कानून बेकार व बेजान है, अपराधों की दिन प्रति दिन बढ़ोतरी है, आज हर मुल्क में कानून बनाने के लिये पार्लियामेंट कायम हैं. उन पर करोड़ों रुपया खर्च होता है, उनके प्रतिनिधि चुनने के लिये चुनाव में ख़ुदा की पूरी ज़मीन हिल जाती है, और फिर ये पूरे मुल्क का दिल व दिमाग, मुल्क की ज़लरतें और लोगों के ज़ज़्वात व एहसासात को सामने रखते हुए बड़ी एहतियात के साथ कानून बनाते हैं, और फिर अवामी राय के लिये प्रसारित करते हैं। अवामी राय मालूम करने के बाद यह कानून लागू करने के काबिल समझा जाता है, फिर उसके लागू करने के लिये हुकूमत की बेहिसाब मशीनरी हरकत में आती है जिसके हजारों बल्कि लाखों विभाग होते हैं, और हर विभाग में मुल्क के बड़े-बड़े तज़ुर्बेकार लोगों की मेहनतें काम में लाई जाती हैं, लेकिन चली हुई रस्मों की दुनिया से ज़रा नज़र को ऊँचा करके देखा जाये और जिन लोगों को ख़्वाह-म-ख़्वाह तमीज़ व तहज़ीब और उच्च मुल्यों का ठेकेदार मान लिया गया है थोड़ी देर के लिये उनकी आँख बन्द करके की गयी पैरवी (अनुसरण) से निकलकर हकीकत का जायजा लिया जाये तो हर शख्स यह कहने पर मजबर होगा कि

#### निगाहे ख़ल्क में दुनिया की रौनक बढ़ती जाती है मेरी नजरों में फीका रंगे महफिल होता जाता है

अब से सी साल पहले सन् 1857 ई. से सन् 1957 ई. तक की ही तुलना करें, आंकड़े महस्कून हैं वो गवाही देंगे कि जैसे-जैसे कानून बनाने का काम बढ़ा, कानून में अवाम की मज़ी का दिखावा बढ़ा और कानून लागू और जारी करने के लिये मश्रीनरी बढ़ी, एक पुलिस के बजाय विभिन्न प्रकार की पुलिस काम में लगानी पड़ी, दिन प्रति दिन अपराध बढ़े और लोग इन्साफ़ से दूर होते बले गये, और उसी रफ़्तार से दुनिया की बद-अमनी (अशांति) बढ़ती चली गई।

# विश्व-शांति की गारंटी सिर्फ अक़ीदा-ए-आख़िरत और अल्लाह का डर दे सकता है

कोई अकुल व समझ रखने वाला इनसान नहीं जो आँख खोलकर देखें, और चलती हुई रस्मों को जकड़-बन्दी को तोड़कर ज़रा रसूले अ़रबी सल्लल्लाहु अ़लैंडि व सल्लम के लाये हुए पैग़ाम को सोचे समझे और इस ह्कीकृत पर ग़ौर करे कि टुनिया का अमन व सुकृत सिर्फ सज़ाओं और सिह्नियों से न कभी डासिल हुआ न आईन्दा होगा। टुनिया के अमन व अमान की जुमानत सिर्फ अ़क़ीदा-ए-आख़िसत और ख़ौफ़ें ख़ुदा वे सकता है जिसके ज़िरिये राजा व पब्लिक, हाकिम व रिख़ाया और अ़वाम व हुक्मृत में सार फ़राईज़ साझा हो जाते हैं, और हर शाक्ष्र अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करने लगता है, क़ान्द्रा के सम्मान व मुरसा के लिये ज़वाम यह कहकन आज़ाद नहीं हो जाते कि यह काम हाकिमों का है। हुरखाने मज़ीद की मज़कूरा आयतें अ़दल व इन्साफ़ की स्थापना के लिये इसी इन्क़िलाबी अ़क़ीदे की तालीम व हिदायत पर ख़ुत्स की गई हैं। सूर: निता की इस आयत के ख़ुत्म पर:

إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا

का इरक्षाद हुआ, और सूरे मायदा की आयत के आख़िर में पहले तकवे की हिदायत फ़रमाई और फिर फ़रमायाः

إِنَّ اللَّهَ خَبِيْرٌ م بِمَا تَعْمَلُوْنَ

और सूरः हदीद की आयत के आख़िर में इरशाद हुआ:

إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ

इन तीनों आयतों में हाकिमों और अवाम दोनों को अवल य इन्साफ़ पर कायम रहने और कायम रखने की हिदायत देने के बाद आयतों के ख़त्म पर सब की नज़रें उस हकीकृत की तरफ़ फेर दी गई हैं जो इनसान की ज़िन्दगी और उसके ख़्यालात व ज़ज़्बात में ज़बरदस्त तब्दीली पैदा करने वाली है यानी खुदा तआ़ला की हुख्यत व सल्तनत, उसके सामने हाज़िरी और हिसाब व किताब और जज़ा व सज़ा का तसखुर। यही वह चीज़ थी जिसने जब से सी साल पहले की अनपढ़ दुनिया को आज की तुलना में बहुत ज़्यादा अमन य सुकून बढ़्झा हुआ था, और यही वह चीज़ है जिसके नज़र-अन्दाज कर देने की वजह से आज की तरक्की यापता आसमानों से बातें करने वाली. रॉकिट उडाने वाली दनिया अमन व चैन से मेहरूम है।

रोशन-ख्याल दिनया सन ले कि विज्ञान की हैरत-अंगेज तरिकक्यों से वे आसमान की तरफ चढ़ सकते हैं, ग्रहों पर जा सकते हैं, समन्दर में जा सकते हैं, लेकिन अमन व अमान और सुकुन व इत्सीनान जो इन सारे सामानों और सारे कारखानों का असल मकसद है, वह न उनको ग्रहों में हाय आयेगा न किसी नई से नई ईजाद में, यह मिलेगा तो सिर्फ पैगुम्बरे अरबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पैगाम और उनकी तालीमात में, खुदा तआ़ला को मानने और आख़िरत के हिसाब पर अकीदा रखने में। बेशक दिलों का इत्मीनान अल्लाह की याद ही में है।

साईस की हैरत-अंगेज़ खोजें, दिन-ब-दिन ख़ुदा तआ़ला की कामिल क़ुदरत और उसकी बेमिसाल कारीगरी को और ज्यादा रोशन करती जाती हैं, जिनके सामने हर इनसानी तरक्की अपनी आजिजी व लाचारी को स्वीकार करके रह जाती है. मगर:

चे सद चँ दिले दाना व चश्मे बीना नेस्त

मगर क्या फायदा जब समझ व अक्ल से काम ही न लिया जाये।

क्ररआने करीम ने एक तरफ तो दनिया के सारे निज़ाम का मंशा ही अदल व इन्साफ की स्थापना बतलाया, दूसरी तरफ इसका एक बेमिसाल इन्तिजाम ऐसा अजीव व गरीब फ्रमाया कि अगर इसके पूरे निज़ाम को अपनाया जाये और उस पर अमल किया जाये तो यही ख़ूँखार व बदकार दुनिया एक ऐसे नेक और अच्छे समाज में तब्दील हो जाये जो आख़िरत की जन्नत से पहले नकद जन्नत हो. और करआन के फरमान:

जिसकी एक तफसीर यह भी है कि ख़ुदा से डरने वालों को दो जन्नतें मिलेंगी- एक आख़िरत में दूसरी नकद दुनिया ही में, इसको ख़ुली आँखों दुनिया ही में देख लिया जाये, और यह कोई सिर्फ फर्ज़ी ख़्याल या ख़्याली स्कीम नहीं, इस पैग़ाम के लाने वाले मुकहस रसल ने इसको अमली सरत में लाकर छोड़ा है और उनके बाद ख़लफ़ा-ए-राशिदीन रिज़यल्लाहु अन्हम और दूसरे सुन्नत के पैरोकार बादशाहों ने जब भी इस पर अमल किया तो शेर और बकरी के एक घाट पर पानी पीने की फर्जी मिसाल एक हकीकत बनकर लोगों के देखने में आ गई। गरीब व अमीर, मज़दूर व सरमायेदार का फ़र्क़ व फ़ासला पूरी तरह मिट गया। कानून का सम्मान हर फर्द अपने घरों के बन्द कमरों में, रात की अंधेरियों में करने लगा। यह कोई अफसाना नहीं ऐतिहासिक तथ्य हैं जिनका एतिराफ गैरों ने भी किया और हर साफ-दिल गैर-मस्लिम भी इसके मानने पर मजबूर हुआ।

आयत के मजमन के बाद आयत की तफसीर विस्तार से देखिये:

मजकरा आयत में 'कन कव्यामी-न बिल्किस्ति' फरमाया गया। 'किस्त' के मायने अदल व इन्साफ के हैं। और अदल व इन्साफ की हक़ीकृत यह है कि हर हक वाले का हक पूरा अदा

किया जाये, इसके आम होने में अल्लाह तज़ाला के हुक्कू भी दाख़िल हैं और सब किस्म के इनसानी हुक्कू भी, इस्लिये किस्त के कायम करने के मम्हूम में यह भी दाख़िल है कि कोई किसी पर ख़ुल्म न कर और यह भी दाख़िल है कि ज़ार्सिन को हुल्म से रोका जाये, मज़्तूम की हिमायत की जाये, और यह भी दाख़िल है कि ज़ार्सिन को हुल्म से रोकने और मज़्तूम की इक्ष्म दिलाने के लिये गयादी की ज़रूतत पेश आये तो गयाही से गुरुज़ न किया जाये, और यह भी दाख़िल है कि गयादी को ज़रूतत पेश आये तो गयाही से गुरुज़ न किया जाये, और यह भी दाख़िल है कि गयादी में इन्ह और इन्होत्त का इज़्हर किया जाये, चाहे वह किसी के मुवाफ़िक पड़े या मुख़ातिफ, यह भी दाख़िल है कि जिन लोगों के हाथ में डुक्मृत और इन्तिज़ाम है जब वो फ़रीकों को कोई युक्हमा उनके सामने पेश हो तो दोनों फ़रीकों के साथ बराबरी का मामला करें, किसी एक तरफ़ किसी तरह का मैलान न होने दें। गयाहों के बयानात ग़ीर से सुनें, मामले जी तहन्हीक में अपनी पूरी कोशिश ख़र्च करें, फिर फ़ैसले में गूरे-गूरे अ़दल व इन्साफ़ का मामला रहीं।

#### अ़दल व इन्साफ़ की स्थापना में रुकावट बनने वाले असबाब

सूरः निसा और सूरः मायदा की ये दोनों आयतें अगरचे अलग-अलग सूरतों की हैं लेकिन मज़फून दोनों का तकरीबन एक जैसा है। फ़र्क़ इतना है कि अदल व इन्साफ़ की राह में रुकावट डालने वाली आदतन दो चीज़ें हुआ करती हैं एक किसी की मुहब्बत व रिफ़्तेदारी या दोस्ती व ताल्लुक, जिसका तकाज़ा गवाह के दिल में यह होता है कि गवाही नक दोनके मुबाफ़िक़ दी जाये तालि के ने नुकसान से महफ़ूज़ रहें या उनको नफ़ा पहुँचे और फ़ैसता करने वाले काज़ी या जज के दिल में इस ताल्लुक़ का तकाज़ा यह होता है कि फ़ैसता उनके हक में दे। दूसरी चीज़ किसी की अदावत या दुश्मनी है जो गवाह को उसके ख़िलाफ़ गवाही देने पर आमादा कर सकती है, और काज़ी और जज को उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला देने का कारण बन सकती है। गुज़ं कि मुहब्बत व दुश्मनी दो ऐसी चीज़ें हैं जो इनसान को अदल व इन्साफ़ की राह से हटाकर सुन्म व ज़्यादती में मुस्ता कर सकती हैं। सूरः निसा और सूरः मायदा की दोनों आयतों में इन्हीं दोनों रुकावटों को दूर किया गया है। सूरः निसा औ आयत में रिक्तेदारी व ताल्लुक़ की रुकावट दूर करने की हिदायत फ़रमाई गई है। इरशाद है।

أوِالْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ

यानी अगरचे तुम्हारी गवाही अपने माँ-बाप या करीबी रिश्तेदारों ही के ख़िलाफ पड़े तो भी हक बात कहने और सच्ची गवाही देने में उस तालुक का लिहाज़ न करो।

और सूरः मायदा की आयत में अदावत व दुश्मनी की रुकावट को दूर किया गया है, चुनाँचे फरमायाः

لَا يَجْرِمَنُّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقُول

यानी किसी क़ौम से नफ़रत व दुश्मनी भी तुम्हारे लिये इसका सबंब न होना चाहिये कि

इन्साफ की राह को छोड़कर उनके खिलाफ गवाही या फैसला देने लगो।

दोनों आयतों के उनवान व ताबीर में भी थोड़ा फर्क है। सरः निसा की आयत मैं:

قَوْمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لله

फरमाया गया. और सरः मायदा की आयत में:

इरशाद हुआ। यानी पहली आयत में दो चीजों की हिदायत है- एक इन्साफ को कायम करने और दसरे अल्लाह के लिये गवाही, और दसरी आयत में भी दो ही चीजों का हक्स है मगर

उनवान बदलकर, अल्लाह के लिये कायम करना और इन्साफ के साथ गवाही देना।

अक्सर हजराते मफिस्सरीन ने फरमाया कि इस उनवान के बदलने से यह मालम हुआ कि ये दोनों चीजें दर असल एक ही हकीकत की दो ताबीरें हैं। कहीं इन्साफ के कायम करने और अल्लाह के लिये गवाही देने से ताबीर कर दिया गया कहीं अल्लाह के लिये कायम करने और

इन्साफ के साथ गवाही देने के अलफाज से बयान फरमाया गया। इन दोनों आयतों के तर्जे बयान में यह बात खास तौर पर काबिले नज़र है कि 'कुनू कव्वामी-न बिल्किस्ति' या 'कव्वामी-न लिल्लाहि' का लम्बा जुमंला इख्रियार फुरमाया गया, हालाँकि अदल व इन्साफ का हुक्म सिर्फ

एक लफ़्ज़ 'अक्सित्' (इन्साफ़ करों) के ज़रिये भी दिया जा सकता था। इस लम्बे ज़ुमले के इंख्तियार करने में इस तरफ इशास करना मन्ज़र है कि इत्तिफाकी तौर पर किसी मामले में अदल व इन्साफ कर देने से जिम्मेदारी परी नहीं हो जाती, क्योंकि किसी न किसी मामले में इन्साफ हो जाना तो एक ऐसी तबई चीज है कि हर बरे से बरे और जालिम से जालिम हाकिम पर भी सादिक है. कि उससे भी किसी मामले में तो इन्साफ हो ही जाता है। इस जुमले में लफ्ज कच्चामी-न इस्तेमाल फरमाकर यह बतलाया कि अदल व इन्साफ पर हमेशा हर वक्त हर हाल और हर दोस्त दश्मन के लिये कायम रहना जरूरी है।

फिर इन दोनों आयतों में पूरी दुनिया को अदल व इन्साफ पर कायम रहने और कायम कराने के लिये जो सनहरे और कीमती उसल इंख्तियार किये गये हैं वे भी करआने अजीम ही की खससियात में से हैं।

इनमें से एक अहम चीज़ तो यह है कि हाकिम और अवाम सब को खुदा तआ़ला की जबरदस्त कदरत और बदले के दिन के हिसाब से डराकर इसके लिये तैयार किया गया है कि अवाम खद भी कानून का सम्मान करें और हाकिम जो कानून लागू और जारी करने के जिम्मेदार हैं वे भी कानून के लागू करने में खुदा तआ़ला व आख़िरत को सामने रखकर अल्लाह की मख्बक के खादिम (सेवक) बनें। कानून को मख्जूक की ख़िदमत और दनिया के सधार व

बेहतरी का जरिया बनायें, लोगों की परेशानियों में इजाफा और मज़लुम को दफ्तरों के चक्कर काटने में फंसाकर अधिक ज़ुल्म पर ज़ुल्म का सबब न बनायें। कानून को अपनी ज़ुलील इच्छाओं या चन्द टकों में फरोख़्त न करें। 'क़ब्बामी-न लिल्लाहि' या 'श्-हदा-अ लिल्लाहि' फरमाकर

हाकिमों व अवाम दोनों को लिल्लाहियत और अमल के इख़्लास की दावत दी गई है। दूसरी बुनियादी चीज़ यह है कि अदल व इन्साफ़ की स्थापना की ज़म्मेदारी तमाम इनसानी

अफ़राद पर डाल दी गई है। सूरः निसा और सूरः मायदा में तो इसका मुख़ातवः

(ऐ ईमान वालो!) फ़रमाकर पूरी उम्मते मुस्लिमा को बना दिया गया है। और सूर: हदीद में: لِهُوْمُ النَّاسُ بِالْفُسِيَّةِ

(तांकि लोग अदल व इन्साफ पर कायम रहें) फ्रांसाकर इस फ्रीज़े को तमाम इनसानी अफ़राद पर ज़ायद कर दिया गया है। सूरः निसा की जायत में:

وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ

(चाहे वह तुम्हारे अपने ऊपर ही पड़े) फ्रांगकर इस तरफ़ हिदायत फ्रांग दो कि इन्साफ़ का मुतालबा सिर्फ़ दूसरों ही से न हो, बल्कि अपने नफ़्स से भी होना चाहिये। अपने नफ़्स के खिलाफ़ कोई बयान या इज़हार करना पड़े तो भी हक व इन्साफ़ के खिलाफ़ खुछ न बोले, अगरचे इसका जुकसान उसकी ज़ात ही पर पड़ता हो। क्योंकि यह जुक्सान मामूली व हक़ीर और वक्ती है, और खूठ बोलकर उसकी जान बचा ली गई तो क़ियामत का सख़्त अज़ाब अपनी जान के लिये ख़रीद लिया।

كَائِنَهَا الَّذِينَ امْنُوْآ الْهِنْوَا وَلَمُوا وِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَالكِتْفِ الَّذِينَ لَكُلُ عَلَى رَسُولِهِ وَالكِتْفِ اللَّينَ النَّوَاصِنَ قَبَلُ: وَصَنْ يَكُفُّنُ بِاللّٰهِ وَتَلَيْكَتُهِ وَكُلْتُهِ وَرُسُلِهِ وَاليَّوْمِ الأَخِرِ فَقَالَ صَلَّا صَلَاكَمَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰذِي اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ

या अय्युहल्लजी-न आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही वल्-िकताबिल्लजी नज़्ज-ल अला रसूलिही वल्-िकताबिल्लजी अन्ज-ल मिन् कब्लु, व मंध्यक्फुर् बिल्लाहि व मलाइ-कतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल्यौमिल्-आख्निर फ्-कद् ज़्ल्-ल जुलालम्-बजीदा (136)

ऐ ईमान वालो! यक्तीन लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर और इस किताब पर जो नाज़िल की है अपने रसूल पर और उस किताब पर जो नाज़िल की थी पहले, और जो कोई यक्तीन न करे अल्लाह पर और उसके फ़रिश्तों पर और किताबों पर और रस्तुलों पर और किताबों पर वह बहक कर दूर जा पड़ा। (136) जो तोग मसलमान हुए फ़िर काफिर हुए, फिर इन्नल्लज़ी-न आमनू सुम्-म क-फ़रू सुम्-म आमनू सुम्-म क-फ़रू सुम्मज़्दादू कुफ़्र्रल्-लम् यकुनिल्लाहु लि-यिफ़्-र लहुम् व ला लि-यिद--यहम सबीला (137)

इन आयतों के मज़मून का पीछे से ताल्लुक

जपर ज़्यादा हिस्सा फ़ुब्ह्र्ं अहकाम (यानी आमाल से संबिन्धित बातों) का बयान हुआ और ईमान व कुफ़ के मबाहिस मुखालिएों के मामलात के साथ कहीं-कहीं ज़िमन में आ गये हैं। आगे ये मबाहिस किसी कृद्र तफ़सील के साथ मज़कूर होते हैं, और सुरत के समापन के बिल्हुल कृरील तक रहो गये हैं। वयान की तरतील में पहले इसका बयान है कि शरीज़त में मोतबर ईमान क्या है, फिर काफ़िरों के विभिन्न फ़िक़ों की मज़म्मत (बुराई) अ़क़ीदों में भी और कुछ आमाल में भी।

#### ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

ऐ ईमान वालो! (यानी जो संक्षिप्त रूप से ईमान लाकर मोमिनों की जमाअ़त में दाखिल हो चुके हैं) तुम (ज़रूरी अक़ीदों की तफ़रील चुन लो कि) एतिक़ाद रखो अल्लाह की (ज़ात व सिफ़ात के) साथ और उसके रसूल (मुक्म्पद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की रिसालत) के साथ, और उस किताब (के हक् होने) के साथ जो उसने (यानी अल्लाह तआ़ला ने) अपने रसूल (यानी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) पर नाज़िल फ़रमाई, और उन किताबों (के हक् होने) के साथ (भी) जो कि (रसुलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से) पहले (दूसरे नवियों पर) नाज़िल हो चुकी हैं (और रसुलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और पहली किताबों पर ईमान लाने में फ़रिक्तों और बाक़ी नवियों और कियामत के दिन पर ईमान रखना भी वाह़िल हो गया) और जो श़ख़्स अल्लाह तआ़ला (की ज़ात या सिफ़ात) का इस्कार करे और (इसी तरह जो) उसकें फ़रिक्तों का (इनकार करे) और (इसी तरह जो) उसकें पिज़मों स्तुलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम भी वाहिका हो उसकें प्रसुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम भी वाहिका हो इनकार करे) और (इसी तरह जो) उसकें रसुलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम भी वाहिका है, इनकार करें) और (इसी तरह जो) उसकें प्रसुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम भी वाहिका है, इनकार करें) और (इसी तरह जो) कियान को दिन का (इनकार करें) तो वह श़ख़्स गुमराही में बड़ी दूर जा पड़ा।

बेशक जो लोग (पहले तो) मुसलमान हुए फिर काफिर हो गए, फिर मुसलमान हुए (और इस बार भी इस्लाम पर कायम न रहे, वरना पहला इतिवाद यानी दीन से फिर जाना माफ हो जाता, वल्कि) फिर काफिर हो गए, फिर (मुसलमान ही न हुए वरना फिर भी ईमान मकबल हो जाता, बब्कि) कुफ़ में बढ़ते चले गए (यांनी कुफ़ पर मस्ते दम तक जमे रहे), अल्लाह तआ़ला ऐसे लोगों को हरगिज़ न बख़्बेंगे और न उनको (मन्ज़िले मक़सूद यानी जन्नत का) रास्ता दिखलाएँगे (क्योंकि मग़फ़िरत और जन्नत के लिये मौत तक मोमिन रहना झर्त है)।

#### मआरिफ व मसाईल

अहम फायदे

अल्लाह तआ़ला के कौलः

إِنَّ الَّذِيْنَ امَّنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ...... الخ

इससे मुराद मुनाफ़िक लोग हैं, और कुछ हज़रात फ़रमाते हैं कि यह आयत यहूरियों के बारे में है कि फहते ईमान लाये फिर गौसाला (गाय के बछड़े) की पूजा करके काफ़िर हो गये। फिर तौबा करके मोमिन हुए, फिर ईसा अलैहिस्सलाम का इनकार करके काफ़िर हुए, उसके बाद रसुलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की रिसालत का इनकार करके कुफ़ में तरक़क़ी कर गये।

अल्लाह तआला के कौलः

لَمْ يَكُن اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا

मतलब इस आयत का यह है कि उनके बार-बार कुफ़ की तरफ़ लौटने से उनकी हक की तौफ़ीक़ ही छीन ली (ख़त्स) हो जायेगी, और आईन्दा तौबा करने और ईमान लाने का मौका ही नसीब न होगा, वरना जो कायदा हुरआन व सुन्नत के स्पष्ट अहकाम और दलीलों से साबित है वह यह है कि कैसा ही काफ़िर या मुर्तद हो अगर सच्ची तौबा कर ले तो पिछला गुनाह माफ़ हो जाता है, ये लोग भी तौबा कर लें तो माफ़ी का क़ानून खुला हुआ है।

لَيْشِ الْمُنْفِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَنَاالًا النِّيَّا ﴿ الَّذِينَ يَتَّعَنُّونَ الْكَفِينَ أَوْلِيًّا ۚ

छूशझबरी सुना दे मुनाफिकों को कि बश्शिरिल्-म्नाफिकी-न विअन-न उनके वास्ते है दर्दनाक अज़ाब। (138) वे लहुम् अजाबन अलीमा (138) जो बनाते हैं काफिरों को अपना रफीक अल्लजी-न यत्तिखजनल-काफिरी-न (साथी और दोस्त) मुसलमानों को औलिया-अ मिन् दूनिल्-मुअमिनी-न, छोड़कर, क्या ढूँढते रहते हैं उनके पास अ-यब्तग-न अिन्दहमल-अिज्ज-त इज्जत? सो इज्जत तो अल्लाह ही के फ-इन्नल-अिज्ज-त लिल्लाहि जमीआ वास्ते है सारी। (139) और हक्य उतार (139) व कद नज्ज-ल अलैक्म चुका तुम पर क्रूरआन में कि जब सुनो फिल-किताबि अन इजा समिअतुम अल्लाह की आयतों पर इनकार होते और आयातिल्लाहि युक्फुरु बिहा व हंसी होते तो न बैठो उनके साथ यहाँ यस्तहज उ बिहा फला तक अ.द. तक कि वे मश्रागुल हों किसी दसरी बात म-अहम हत्ता यखाज फी हदीसिन में, नहीं तो तम भी उन्हीं जैसे हो गये, गैरिही इन्नक्ष्म इज्म्-मिस्लुहुम्, इन्नल्ला-ह जामिअल्-मुनाफिकी-न जल्लाह इकट्ठा करेगा मुनाफिकों को और काफिरों को दोजुख़ में एक जगह। (140) वल्काफिरी-न फी जहन्न-म जमीआ (140) अल्लजी-न य-तरब्बस-न वे मनाफिक जो तम्हारी ताक में हैं. फिर अगर तमको फतह मिले अल्लाह की बिकम फ-इन का-न लक्म फल्हम तरफ से तो कहें- क्या हम न थे तम्हारे मिनल्लाहि काल अलम नक्म म-अकुम् व इन् का-न लिल्काफिरी-न साय? और अगर नसीब हो काफिरों को नसीबुन् काल् अलम् नस्तह्विज् तो कहें- क्या हमने घेर न लिया था मिनल्-तुमको और बचा दिया तुमको मुसलमानों अलैकुम् नम्नअकुम् से? सो अल्लाह फैसला करेगा तम में मुजमिनी-न, फल्लाह यहकुम् बैनकुम् कियामत के दिन और हरगिज न देगा यौमल-कियामति, व लंय्यज्-जलल्लाह अल्लाह काफिरों को मसलमानों पर लिल्काफिरी-न अलल्-मुअमिनी-न सबीला (141) 🌣 गलबा। (141) 🧔

#### ख़ुलासा-ए-तफ्सीर

मुनाफ़िकों को ख़ुशख़बरी सुना दीजिए इस बात की कि उनके वास्ते (आख़िरत में) बड़ी दर्दनाक सज़ा (तजबीज़ की गई) है। जिनकी यह हालत है कि (अक़ीदे तो ईमान वालों जैसे न रखते थे मगर हालत व अक्त-भी ईमान वालों की न रख सके, चुनोंचे) काफ़िरों की दोस्त बनाते हैं सुसलमानों को छोड़कर। बचा उनके पास (जाक़र) इंज्ज़त वाले रहना वाहते कहते में हैं (ख़ुब

समझ लो कि) ऐज़ाज़ ''थानी इज़्ज़त और सम्मान' तो सारा ख़ुदा तआ़ला के कब्ज़े में हैं (वह जिसको चाहें दें पस अगर ख़ुदा तआ़ला उनको या जिनसे जा-जाकर दोस्ती करते हैं उनको इज़्ज़त न दें तो कहाँ से इज़्ज़त वाले बन जायेंगे)। और (ऐ मुसलमानो! देखो तुम मुनाफ़िकों की

हाग, क्याक) यक्तानन अल्लाह तआ़ला मुनाफिक़ आर काफिरा सब की दोज़्ख म जमा कर हेंगे। (और) वे (मुनाफिक़ लोग) ऐसे हैं कि तुम पर मुसीबत पड़ने के मुन्तज़िर (और इंस्कुक) रहते हैं, फिर (उनके इस इन्तिज़ार के बाद) अगर तुम्हारी फ़तह अल्लाह की तरफ से हो गई तो (तुम से आकर) बातें बनाते हैं कि क्या हम तुम्हारे साथ (जिहाद में झरीक) न थे (क्योंकि नाम व नमूद को तो मुसलमानों में सुसे रहते थे, मतलब यह कि हमको भी गुनीमत के माल में से हिस्सा दो) और अगर काफ़िरों को (गुलब का) बुख़ हिस्सा मिल गया (यानी ये इत्तिफ़ाक़ से गृतिब आये) तो (उनसे जाकर) बातें बनाते हैं कि क्या हम तुम पर गृतिब न आने लगे थे

(मगर हमने जान-बूझकर तुम्हारे ग़ालिब करने के लिथे मुसलमानों की मदद न की और ऐसी तरबीर की कि लड़ाई बिगड़ गई) और क्या हमने (जब तुम मग़लूब होने लगे थे) तुमको मुसलमानों से बचा नहीं लिया (इस तरह कि उनकी मदद न की और तदबीर से लड़ाई बिगाड़ वी। मतलब यह कि हमारा एहसान मानो और जो कुछ तुम्हारे हाथ आया है हमको भी कुछ हिस्सा दिलवाओ। गुर्ज़ कि दोनों तरफ से हाथ मारते हैं)। सो (दिनया में अगरचे इस्लाम ज़िहर करने की बरकत से मुसलमानों की तरह ज़िन्दगी बसर कर रहे हैं लेकिन) अल्लाह तआ़ला तम्हारा और उनका कियामत में (अमली) फैसला फरमा देंगे, और (उस फैसले में) अल्लाह तआला काफिरों को हरगिज मुसलमानों के मुकाबले में गालिब न फरमाएँगे (बल्कि कफ्फार मजरिम करार पाकर दोजख में जायेंगे, और मुसलमान अहले हक साबित होकर जन्नत में जायेंगे और अमली फैसला यही है)।

### मआरिफ व मसाईल

पहली आयत में मुनाफिकों के लिये दर्दनाक अज़ाब की ख़बर दी गई है और इस रंज देने वाली खबर को लफ्ज बशारत (खुशख़बरी) से ताबीर करके इस तरफ़ इशारा फ़रमा दिया गया कि हर इनसान अपने भविष्य के लिये खुशख़बरी सुनने का मुन्तज़िर रहा करता है, मगर मनाफिकों के लिये इसके सिवा कोई खबर नहीं, उनके लिये बशारत के बदले में यही खबर है।

## इज्जत अल्लाह ही से तलब करनी चाहिये

दूसरी आयत में काफिरों व मुश्रिकों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखने और घल-भिलकर रहने की मनाही और ऐसा करने वालों के लिये वईद (सज़ा की धमकी) मज़कूर है। और इसके साय ही इस मर्ज़ में मुब्तला होने की असल मंशा और सबब को बयान करके इसका बेकार और बेहदा होना बतला दिया है। इरशाद फरमायाः

النَّتُغُوا لَ عَنْدَهُمُ الْعِزُّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيْعًا

यानी काफिरों व मुश्स्कों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखने और उनके साथ मिलने की गुर्जु उमुमन यह होती हैं कि उनकी ज़ाहिरी इज़्ज़त व क़्व्वत और जत्थे से मृतास्सिर होकर य ख्याल किया जाता है कि उनसे दोस्ती रखी जाये तो हमें भी उनसे इज्ज़त व ताकृत हासिल ही जायेगी, हक तआ़ला ने इस बेकार ख्यांल की हकीकत इस तरह वाजेह फरमाई कि तम उनके जरिये इज्जत हासिल करना चाहते हो जिनके पास खुद इज्जत नहीं, इज्जत के मायने हैं कव्वत व गलवा, वह सिर्फ अल्लाह तआ़ला के लिये मख़्सूस है, और मख़्लूक़ में से जिस किसी को कभी कोई ताकत व गलवा मिलता है वह सब अल्लाह तआ़ला का दिया हुआ है। तो किस कद्र बेअक्ती होगी कि इञ्जत हासिल करने के लिये असल इञ्जत के मालिक और इञ्जत देने वाले को तो नाराज किया जाये और उसके दश्मनों के ज़रिये इज्ज़त हासिल करने की कोशिश की जाये।

करुआन मजीद की सूर: मुनाफ़िक़्न में भी यही मज़मून एक इज़ाफ़े के साथ इस तरह बयान। किया गया है:

''यानी इज़्ज़त तो सिर्फ अल्लाह के लिये है और उसके रसूल के लिये और मुसलमानों के लिये, लेकिन मुनाफिक लोग इस गुर को नहीं जानते।'' इसमें अल्लाह तआ़ला के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम और मोमिनों का

इज़ाफा करके यह भी बतला दिया कि असल इज़्ज़त का मालिक सिर्फ अल्लाह तआ़ला है, वह जिसको चाहता है इज़्ज़ का कुछ हिस्सा अ़ता फ़रमा देता है, और अल्लाह तआ़ला के रसूल सल्लाहा अ़लीह व सल्लम और उन पर ईमान लाने याले चूँकि उसके नज़दीक महबूब और

सल्तल्लाहु अलैहि व सल्तम और उन पर ईमान लाने वाले चूँकि उसके नज़दीक महबूब और मकबूब हैं, इसलिये उनको इज़्ज़त व ग़लबा दिया जाता है, काफिरों व मुश्रिकों को ख़ुद ही इज़्ज़त नसीब नहीं, उनके ताल्कुक से किसी दूसरे को क्या इज़्ज़त मिल सकती है। इसलिये इज़्ज़त फ़ास्क्के आज़म राज़ियल्लाह अन्ह ने फ़रमायाः

مُنِ اعْتِرُ بِالْمُنِيدُ وَلَكُ اللّٰهُ رَصَامِي) "यानी जो शख़्स मख़्लुकात और बन्दों के ज़रिये इज़्ज़त झिसल करना चाहे तो अल्लाह तज़ाला ज़सको ज़लील कर देते हैं।"

आला उसका जुलाल कर दर्त है। मुस्तद्रस्क हाकिम में है कि हज़्रत फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने मुल्के शाम के

आमिल (पावनर) से फ़रमायाः تُتُشَمُ أَقَلُّ النَّاسِ وَاذَلُّ النَّاسِ فَاعَرُّ كُمُ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ مَهْمَا تَطْلُنُو الْمِزَّةِ بَعْرُهِ بَيْرِكُم بَلِكُمُ اللَّهُ. (مدرك مرمدي

''यानी (ऐ अबू उबैदा!) तुम तादाद में सबसे कम और सबसे ज़्यादा कमज़ोर ये, तुमको महज इस्लाम की वजह से इज़्ज़त व शीकत मिली है, तो ख़ूब समझ लो अगर तुम इस्लाम के सिवा किसी दूसरे ज़िरये से इज़्ज़त हासिल करना चाहोगे तो ख़ुदा तआ़ला तुमको ज़लील कर

देगा।'
इमाम अबू बक्र जस्सास रहमतुल्लाहि अलैहि ने अहकामुल-स्हुरआन में फ्रमाया कि आयते मज़कूरा से मुखद यह है कि काफिरों व बुरे लोगों से दोस्ती करके इज़्ज़त तलब न करो, हाँ मुसलमानों के ज़रिये इज़्ज़त व सुखत तलब की जाये तो इसकी मनाही नहीं, क्योंकि सूरः मुनाफ़िक्रून की आयत ने इसको वाज़ेह कर दिया है कि अल्लाह तआ़ला ने अपने रसल

सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और मोमिनों को इज़्ज़त बख्ड़ी हैं। (जस्सास, पेज 352 जिल्ट 2)
यहाँ इज़्ज़त से मुराद अगर हमेशा कायम और बाकी रहने वाली आख़िरत की इज़्ज़त है तब
तो दुनिया में इसका मख़्सूस होना अल्लाह तआ़ला के रसूल और मोमिनों के साथ स्पष्ट है,
वियक्ति आधिवार की इज़्ज़त किसी काफ़िर व मणिक को कर्तर वासिला नहीं हो सकती। और

तो दुनिया में इसका मुद्धूस होना अल्लाह तआ़ला के रसूल और मोमिनों के साथ स्पष्ट है, क्योंकि आख़िरत की इज्ज़त किसी काफिर व मुश्कि को कृतई हासिल नहीं हो सकती। और अगर मुगद दुनिया की इज्ज़त ली जाये तो वक्ती तौर पर और इत्तिफ़ाकी घटनाओं को छोड़कर अन्जाम के एतिवार से यह इज्ज़त व गुलबा आख़िरकार इस्लाम और मुसलमानों ही का हक् है,

अन्जाम के एतिबार से यह इज़्ज़त व ग़तबा आख़िरकार इस्ताम और मुसतमानों ही का हक है, जब तक मुसतमान सही मायने में मुसतमान रहे दुनिया ने इसको अपनी आँखों से देख लिया, और फिर आख़िरी ज़माने में जब हज़रत ईसा अतीहस्सताम की इमामत व नेतृत्व में मुसतमान सही इस्ताम पर क़ायम हो जायेंगे, तो फिर ग़तबा इन्हीं का होगा, बीच के और बक़्ती दौर में मुसलमानों की ईमानी कमज़ीरी और गुनाहों में लिप्त होने की वजह से इनका कमज़ोर नज़र आना इसके मनाफ़ी (ख़िलाफ़) नहीं।

आयतः

قَدْ نَوْلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتْبِ .....الخ

(यानी आयत नम्बर 140) में कुरआन मजीद की एक और आयत का जो सूरः अन्छाम में ि जियत से पहले मक्का मुकर्रमा में नाजिल हो चुकी थी, उसका हवाला देकर यह बतलाया गया है कि हमने तो इनसानों के सुधार के लिये पहले ही यह हुक्म भेज दिया था कि काफिरों व बदकारों और गुनाहगारों की मज्लिस में भी मत बैठो, और ताज्जुब है कि ये गाफिल लोग इससे भी आगे बढ़ गये, कि उनसे दोस्ती करने लगे और उनको इज्ज़त व कुळ्त का मालिक समझने लगे।

सूरः निसा की ऊपर ज़िक होने वाली आयत और सूरः अन्आम की वह आयत जिसका हवाला सूरः निसा में दिया गया है, दोनों का संयुक्त मफ़्टूम यह है कि अगर किसी मिन्सि में कुछ लोग अल्लाह तआ़ला की आयतों का इनकार या उन पर मज़ाक उड़ा कर रहे हों तो जब तक वे इस बेहुदा काम में लगे रहें, उनकी मिन्लिस में बैठना और शिक्त करना भी हराम है। फिर सूरः अन्आम की आयत के अलफ़ाज़ में कुछ उमूमियत और अधिक तफ़सील है, क्योंकि उसके अलफ़ाज़ ये हैं:

وَإِذَا وَآيِتَ الَّذِينَ يَجُوضُونَ فِي آلِنِنَا فَاغْرِضْ عَنْهُمْ حَتَى يَخُوضُوا فِي حَدِيْثٍ غَفِرِهِ وَإِمَّا يُسْبِينُكَ الشَّيْطُلُ فَلَا

تَقْعُدُ بَعُدَ اللِّكُولَى مَعَ الْقَوْمِ الطَّلِمِيْنَ 0

''यानी जब तुम देखो उन लोगों को जो झगड़ते हैं हमारी आयतों में तो उनसे किनारा ही करो यहाँ तक कि वे मश्माल हो जायें किसी और बात में, और अगर मुला दे तुमको शैतान तो मत बैठो याद आ जाने के बाद ज़ातिमों के साथ।''

इतमें अल्लाह की आयतों में झगड़ा करना मज़क्र है जिसमें कुरु व मज़ाक उड़ाना भी दाख़िल है और आयत की तहरीफ़े मानवी यानी सुरआनी आयत के ऐसे मावने निकातना जो रसूले करीम सल्लालाहु अलैहि व सल्लम और सहाबा किराम रिजयलाहु अन्हुम की तफ़्सीर के ख़िलाफ़ या जम्मत के इजमा के ख़िलाफ़ हों, यह भी इत्ती में दाख़िल हैं। इसी लिये हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रिजयल्लाहु अन्हु से इमाम ज़हराक की दिवायत से मन्कूल है कि इस आयत के मफ़्कूम में वे लोग भी दाख़िल हैं जो कुरुआन की तफ़्सीर गुलत या उसमें तहरीफ़ (रद्दोबदल) करने वाले या बिदज़तें (नयी वात) निकालने वाले हैं। उनके अलफ़ाज़ ये हैं:

دَخَلَ فِيْ هَلَهِ الْآيَةِ كُلُّ مُحْدِثٍ فِي الدِّيْنِ وَكُلُّ مُنْهَدِعِ الْيِيرُمِ الْقِينَفَةِ. (مظهرى، ص ٢٦٣ ج ٢)

# तफसीर बिराय करने वाले की मज्लिस में शिर्कत

जायज नहीं

इससे मालूम हुआ कि जो शख्स फ़रजाने करीम के दर्स या तफसीर में पहले बुजुर्गों की तफ़सीर का पाबन्द नहीं, बल्कि उनके ख़िलाफ मायने बयान करता है उसके दर्स व तफ़सीर में शिर्कत क्रूरआनी दलील के मुताबिक नाजायज और बजाय सवाब के गुनाह है। तफसीर बहरे मुहीत में अबू हय्यान रहमतुल्लाहि अ़लैहि ने फरमाया कि इन आयतों से मालूम हुआ कि जिस बात का ज़बान से कहना गुनाह है उसका कानों से अपने इख्तियार से सुनना भी गुनाह है। और दस पर यह शे'र नकल किया है:

وَسَمْعَكَ صُنْ عَنْ سِمَاعِ الْقَبِيْحِ كَصَوْنَ الِّلْسَانَ عَنِ النُّطْقِ بِهِ

"यानी अपने कानों को बुरी बात सुनने से बचाओ, जिस तरह ज़बान को बुरी बात कहने से ਰਚਾਰੇ हो।"

दूसरी बात सूर: अन्आम की आयत में यह ज्यादा है कि अगर किसी वक्त भूले या बेख़बरी से कोई आदमी ऐसी मज्लिस में शरीक हो गया फिर ख्याल आया तो उसी वक्त उस मज्लिस से

अलग हो जाना चाहिये. ख्याल हो जाने के बाद जालिम लोगों के साथ न बैठे। सुरः निसा और सुरः अन्आम की दोनों आयतों में यह फरमाया गया है कि जब तक वे लोग

उस बेहूदा गुफ़्तगू में मश्रगूल रहें, उस वक्त तक उनकी मज्लिस में बैठना हराम है। इस मसले का दूररा पहल यह है कि जब वे उस गुफ़्तगू को ख़त्म करके कोई और बात

शुरू कर दें तो उस वक्त उनके साथ बैठना और उनकी मज्लिस में शिर्कत जायज़ है या नहीं? कुरआने करीम ने इसको स्पष्ट तौर पर बयान नहीं फरमाया. इसी लिये उलेमा का इसमें इखिललाफ् (मतभेद) है। कुछ हजरात ने फ़रमाया कि मना करने का कारण अल्लाह की आयतीं की तौहीन और उनके मायनों में तब्दीली थी, जब वह ख़त्म हो गई तो मनाही भी ख़त्म हो गई, इसी लिये दूसरी बातें शुरू हो जाने के बाद उनकी मज्लिस में बैठना गुनाह नहीं। और कुछ हज़रात ने फ़रमाया कि ऐसे काफ़िरों व फ़ाजिरों और ज़ालिम लोगों की सोहबत तथा पास बैठना बाद में भी दुरुस्त नहीं। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि का यही इरशाद है, उन्होंने सूर: अन्आम के इस जुमले से दलील पकड़ी हैं:

فَلَا تَقْعُدُ بَعْدَ الذِّكْرِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّلِمِيْنَ ٥

यानी याद आ जाने के बाद ज़ालिमों के साथ न बैठें और ज़ाहिर है कि ज़ालिम उस गुफ़्तगू को ख़ुत्म कर देने के बाद भी ज़ालिम ही है, इसलिये उसकी सोहबत और उसके पास बैठने से बाद में भी बचना लाजिम है। (तफसीरे जस्सास)

और तफ्सीरे मज़हरी में काज़ी साहिब रहमतुल्लाहि अलैहि ने दोनों में मुवाफ़क़त इस तरह फ़रसाई है कि जब कुछ़, मज़ाक उद्दाने और ख़ुरुआन में उसकी असल मुराद से हटकर मायने बयान करने की गुफ़्तगू बन्द होकर कोई दूसरी बात शुरू हो जाये तो उस वक्त भी ऐसे लोगों की मण्लिस में शिक्तंत बिना ज़रूरत तो हराम है और अगर कोई शरई ज़रूरत या तबई तकाज़। हो तो जायज है।

# बरों की सोहबत से तन्हाई बेहतर है

इमाम अबू बक जस्सास रहमतुल्लाहि अलैहि ने अहकामुज-कुरआन में फ्रस्माया कि इस आयत से साबित हुआ कि जिस मिलस में कोई गुनाह हो रहा हो तो मुसलमान पर नहीं अनिल् मुन्कर (बुराई से रोकने) के कायदे और उसूल से यह लाज़िम है कि अगर उसको रोकने की खुरदत है तो ताकृत के साथ रोक दे, और यह खुदरत नहीं है तो कम से कम उस गुनाह से अपनी नाराजृगी का इज़हर कर दे, जिसका मामूल ज्ञा यह है कि उस मिलस से उक्त जाये। यही बजह है के छुरत उमर बिन अब्दुल-अज़ीज़ रहमतुल्लाहि अलैहि ने एक मर्सबा चन्द लोगों को इस जुम में गिरफ्तार किया कि वे शराब भी रहे थे, उनमें से एक शुख्स के बारे में साबित हुआ कि वह रोज़ा रखे हुए है, उसने शराब नहीं पी, लेकिन उनकी मिल्लस में शरीक था। हज़रत उमर बिन अब्दुल-अज़ीज़ रह. ने उसको भी सज़ा दी कि वह उनकी मिल्लस में बैठा हुआ क्यों था। (तफ़सीर बहरे-मुहीत, पेज 375 जिल्द 3)

था। (तफसार बहर-मुहात, पंज 375 जिल्द 3)

तफसीर इन्ने कसीर में इस जगह यह हदीस नकल फरमाई है कि रस्लुल्लाह सल्लल्लाहु
अलैहि व सल्लम ने फरमायाः

مَنْ كَانَ يُولِينُ بِاللَّهِ وَالْيُومِ الْاجِرِ فَلَا يَشِيلُسْ عَلَى مَآلِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا الْتَعَمُّد (ابن كَيْرِ سَوْد ٢٥٥)

"यानी जो शख़्स अल्लाह पर और आख़िरत के दिन पर ईमान रखता है उसको चाहिये कि ऐसे दस्तरखान या खाने की मेज पर भी न बैठे जहाँ अराब का टीर चलता हो।"

उक्त बहस में मज्जिस से उठ जाने के मुताल्लिक जो कहा गया है उसके लिये यह शर्त है कि शर्र्स हैसियत से उस मज्जिस को छोड़ देने में कोई गुनाह लाजिम नहीं आता हो, सेने मरिजट में जमाज़त की शिक्त ज़रूरी चीज़ है, अगर वहाँ कोई ख़िलाई शरीज़्द कम होने लगे तो उसकी वजह से जमाज़त न छोड़े बल्कि सिर्फ़ दिली नाराज़गी पर बस करे। इसी तरह कोई और ज़रूरी मुज्जिस जिसकी ज़रूरत शरीज़त से साबित है अगर वहाँ कुछ लोग कोई ख़िलाफ़े शरीज़त

काम करने लगें तो दूसरों के गुनाह की वजह से उस मिल्लस को छोड़कर ख़ुद गुनाह का काम करना माक्हल और दुरुस्त नहीं। इसी लिये हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि ने फ़्रमाया कि अगर हम लोगों के गुनाह की वजह से अपने ज़हरी काम छोड़ दिया करें तो हम फ़्रासिक़ों व फ़्राजिरों (गुनाहगारों व बदकारों) के लिये सुन्नत व शरीअ़त के मिटाने का रास्ता तैयार कर देंगे। खलासा यह हुआ कि अहले बातिल के साथ उठने-बैठने की चन्द स्तर्ते हैं:

खुलाता यह दुजा कि जरूर नातार के ताय पर त्जामन्दी के साथ, यह कुरु है। दूसरे कुफ़िया

आमाल और बातों के इज़हार के वक्त दिली नाराजगी के साथ. यह बिना उज्र गुनाह है। तीसरे किसी दुनियायी ज़रूरत के वास्ते, यह मुबाह है। चौथे अहकाम की तब्लीग के लिये, यह इबादत है। पाँचवे मजब्री और बेइख्तियारी के साथ, इसमें माजर है।

## कुफ्र पर राजी होना कुफ्र है

आयत के आख़िर में इरशाद फरमायाः

यानी अगर तुम ऐसी मज्लिस में दिल की ख़ुशी से शरीक रहे जिसमें अल्लाह की आयतीं का इनकार या मज़ाक बनाया जाये, या तहरीफ (मानवी रददोबदल) हो रही हो, तो तुम भी उनके गुनाह के शरीक होकर उन्हीं जैसे हो गये। मुराद यह है कि ख़ुदा न करे तुम्हारे जज़्बात व ख्यालात भी ऐसे हैं कि तम उनके कफ़िया आमाल और बातों को पसन्द करते और उस पर राजी होते हो, तो हकीकृत में तुम भी काफिर हो। क्योंकि कुफ़ को पसन्द करना भी कुफ़ है। और अगर यह बात नहीं तो उनके जैसा होने के यह मायने हैं कि जिस तरह वे इस्लाम और मसलमानों को नुकतान पहुँचाने और दीन को झठलाने में लगे हुए हैं तुम अपनी उस शिर्कत जरिये उनकी इमदाद करके उनके जैसे हो गये (अल्लाह की पनाह)।

إِنَّ الْمُنْفِقِينَ يُخْدِيعُونَ اللَّهُ وَهُوَخَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواۤ إِلَى الصَّاوَةِ قَامُوا

كُسُلُكُ \* يُرَا وَنُونَ النَّاسَ وَلَا يَنْ كُرُونَ اللهَ إِلَّا قَلِينُلَّا أَمْ مُذَنَّذَينَ بِينَ ذَلِكَ "أَوْ إِلَّا هَوْلًا وَ وَلَا إِلَّى لَمُؤَلِّزُهِ مُومَنُ يُصْلِيلِ اللَّهُ فَكَنْ يَجِمَدُ لَهُ سَبِيلًا ﴿ يَالَيْهَمَا الَّذِيْنَ امَنُوا لَا تُتَّخِذُوا الْكُفِرِينَ اوْلِياءَ مِنْ دُوْنِ الْمُوْمِنِينَ الرُّولِينَ وَالْمُوْمِنِينَ الرُّولِينَ إِنْ تَجْعَلُوا لِتُوعَلَيْكُمُ سُلَطَنَّا مُّبِينَا @

इन्नल्-मुनाफ़िक़ी-न युख़ादिअ़्नल्ला-ह व हु-व ख़ादिअ़्हुम् व इजा कामू इलस्सलाति काम् क्साला युराऊनन्ना-स व ला यज्कुरूनल्ला-ह इल्ला कुलीला (142) मुजब्जुबी-न

बै-न ज़ालि-क ला इला हा-उला-इ डला हा-उला-ड.

मंय्युज़्लिलिल्लाहु फ्-लन् तजि-द लहू

और जब खड़े हों नमाज को तो खड़े हों हारे जी से, लोगों के दिखाने को, और याद न करें अल्लाह को मगर थोड़ा सा। (142) अधर में लटकते हैं दोनों के बीच. न इनकी तरफ और न उनकी तरफ. और जिसको गमराह करे अल्लाह तो हरगिज

न पायेगा तू उनके वास्ते कहीं राह। (145)

अलबत्ता मुनाफिक दगाबाजी करते हैं

अल्लाह से और वही उनको दगा देगा.

सबीला (148) या अय्युहल्लज़ी-न आमनू ला तत्तिह्यानुत्-काफिरी-न औलिया-अ मिन् दूनित्-मुज़्मिनी-न, अ-तुरीदू-न अन् तज्ज़त् लिल्लाहि ज़लैकुम् सुल्तानम् मुबीना (144) ऐ ईमान वालो! न बनाओं काफिरों की अपना रफ़ीक (सायी) मुसलमानों को छोड़कर, क्या लेना चाहते हो अपने ऊपर अल्लाह का खुला इल्जाम? (144)

### ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

बिला शुब्हा मुनाफ़िक लोग (ईमान के इज़हार में) चालबाज़ी करते हैं अल्लाह तआ़ला से (अगरचे उनकी चाल अल्लाह तआ़ला से छूपी नहीं रह सकती। और अगरचे उनका एतिकाद अल्लाह के साथ चालबाज़ी करने का न हो, मगर उनकी यह कार्रवाई इसी के जैसी है कि जैसे यही एतिकाद हो) हालाँकि अल्लाह तआ़ला उस चाल की सज़ा उनको देने वाले हैं। और (ज्रैंकि दिल में ईमान तो है नहीं, और इसलिये नमाज को फर्ज़ न समझें, न उसमें सवाब का एतिकाद रखें, इसलिये) जब नमाज़ को खड़े होते हैं तो बहुत ही सुस्ती के साथ खड़े होते हैं (क्योंकि चुस्ती और तबीयत में ताज़गी एतिकाद और उम्मीद से पैदा होती है) सिर्फ आदिमयों को (अपना नमाज़ी होना) दिखलाते हैं (ताकि मुसलमान समझें) और (चूँकि महज़ नमाज़ का नाम ही करना है इसलिये उस नमाज़ में) अल्लाह तज़ाला का ज़िक्र (ज़बानी) भी नहीं करते मगर बहुत ही मुख़्तसर (यानी सिर्फ नमाज़ की शक्त बना तेते हैं जिसमें नमाज़ का नाम हो जाये और अजब नहीं कि उठना बैठना ही होता हो, क्योंकि आवाज़ से पढ़ने की ज़रूरत तो कुछ नमाज़ों में इमाम को होती है, इमामत तो उनको कहाँ नसीब होती, मुक्तदी होने की हालत में अगर कोई बिल्कल न पढ़े सिर्फ़ होंठ हिलाता रहे तो किसी को क्या ख़बर हो, तो ऐसे बुरे एतिकाद वालों से क्या बर्डद है कि जबान भी न हिलती हो)। लटक रहे हैं दोनों के (यानी काफिरों व मोमिनों के) बीच में, न (पूरे) इधर, न (पूरे) उधर (क्योंकि ज़ाहिर में मोमिन तो काफिरों से अलग और बातिन में काफिर तो मोमिनों से अलग), और जिसको अल्लाह तआ़ला गुमराही में डाल दें (जैसा कि उनकी आदत है कि जब किसी अमल का इरादा किया जाये तो वह उस अमल को पैदा कर देते हैं। ऐसे शख्त के (मोमिन होने के) लिए कोई सबील (यानी राह) न पाओगे। (मतलब यह कि उन मुनाफिकों के राह पर आने की उम्मीद मत रखो। इसमें मुनाफिकों की बुराई है और मोमिनों की तसल्ली, कि उनकी शरारतों से रंज न करें)। ऐ ईमान वालो! तुम मोमिनों को छोड़कर काफ़िरों को (चाहे वे छुपे काफिर हीं जैसे मुनाफिक, या खुले काफिर हों) दोस्त मत बनाओ (जैसे कि मुनाफिकों का तरीका है, क्योंकि तुमको उनकी कुफ़ व दुश्मनी की हालत मालुम हो चुकी है) क्या तुम (उनसे दोस्ती करके) यूँ चाहते हो कि अपने ऊपर (यानी अपने मुजरिम और अजाब का हकदार होने पर) अल्लाह तआ़ला की साफ हुज्जत कायम कर लो (साफ और खुली हुज्जत

यहीं है कि हमने जब मना कर दिया था फिर क्यों किया)।

#### मआरिफ़ व मसाईल

मसलाः अल्लाह तआ़ला के क़ील 'क़ामू कुसाला' (खड़े हाँ हारे जी से) में जिस सुस्ती की यहाँ मज़म्मत (बुराई) है वह एतिक़ाद व यक़ीन की सुस्ती है, और बावजूद सही अक़ीदा होने के जो सुस्ती हो वह इससे अलग है। फिर अगर किसी उड़ से हो जैसे बीमारी व यकन या नींद के ग़लबे से तो वह क़ाबिले मलामत भी नहीं, और अगर बिना उज्ज के हो तो क़ाबिले मलामत है। (बयानुत-कुरआन)

إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ، وَكُنْ

تَعِمَّا لَهُمْ لَتَهِدُرًا ۚ هَالَا الَّذِينَ تَاكُوا وَآصَلَتُخُوا وَاعْتَصَكُوْ اِيالَٰتِهِ وَاخْلَصُوْا دِيْنَهُمْ لِلَهِ فَاولِ كَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ اَجْرًا عَظِيمًا ﴿ مَا يَفْعَلُ اللهُ بِعَمَّا الِكُمْ شَكَارُتُمْ وَامْنَهُمْ وَامْنَهُمْ وَكُانَ اللهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴿

बेशक मुनाफिक हैं सबसे नीचे दर्जे में इन्नल्-मुनाफिकी-न फिद्दर्किल्-दोजुड़ा के, और हरिगज न पायेगा तू अस्फुलि मिनन्नारि व लन् तजि-द उनके पास कोई मददगार। (145) मगर लहुम् नसीरा (145) इल्लल्लजी-न जिन्होंने तौबा की और अपनी इस्लाह की ताबू व अस्लह् वअ़्त-सम् बिल्लाहि और मजबत पकडा अल्लाह की और व अङ्लस् दीनहुम् लिल्लाहि खालिस हक्म मानने वाले हुए अल्लाह के फ्-उलाइ-क मअ़ल्-मुअ्मिनी-न, व सो वे हैं ईमान वालों के साथ। और सौ-फ युअ्तिल्लाहुल् मुअ्मिनी-न जल्द देगा अल्लाह ईमान वालों को बड़ा अन्रन् अज़ीमा (146) मा सवाब। (146) क्या करेगा अल्लाह तुमको यम्अलुल्लाहु बि-अजाबिकुम् इन् अजाब करके अगर तुम हक को मानी और यकीन रखो. और अल्लाह कद्रदान शकरतम् व आमन्तुम्, व कानल्लाहु है सब कुछ जानने वाला। (147) शाकिरन् अलीमा (147)

## खुलासा-ए-तफ्सीर

बेशक मुनाफिक लोग दोज़ख के सबसे नीचे के दर्जे में जाएँगे। और (ऐ मुख़ातवः) र

हरगिज़ उनका कोई मददगार न पायेगा (जो उनको उस सजा से बचा सके)। लेकिन (उनमें से जो लोग (निफाक से) तौबा कर लें और (मुसलमानों के साथ जो उनके तकलीफ पहुँचाने के मामलात थे उनका) सुधार कर लें (यानी फिर ऐसी बातें न करें) और (काफिरों से जो उनकी पनाह में रहने के सबब दोस्ती करते हैं उसको छोडकर) अल्लाह तआला पर भरोसा (और तवक्कुल) रखें और (दिखावे को छोडकर) अपने दीन (के आमाल) को खालिस अल्लाह ही (की रजा) के लिए किया करें (गर्ज कि अपने अकीदों की. मामलात की. अन्दरूनी अख्लाक की. आमाल की, सब की दुरुस्ती कर लें) तो ये (तीवा करने वाले) लोग (उन) मोमिनों के साथ (जन्नत के दर्जों में) होंगे (जो कि पहले से कामिल ईमान रखते हैं) और (उन) मोमिनों को अल्लाह तआ़ला (आख़िरत में) बड़ा अज़ अता फरमाएँगे। (पस जब ये मोमिनों के साथ होंगे तो इनको भी बड़ा अज मिलेगा। और ऐ मनाफिको!) अल्लाह तआ़ला तुमको सज़ा देकर क्या करेंगे अगर तुम (उनकी नेमतों की जो तम पर हैं) शक्रगजारी करो. और (उस शक्रगजारी का हनारा पसन्दीदा तरीका यह है कि तम) ईमान ले आओ (यानी खुदा तआ़ला का कोई काम अटका नहीं पड़ा जो तुमको सजा देने से चल जाये. सिर्फ तम्हारा कफ्र जो नेमतों की सख़्त दर्जे की नाशुक्री है, सबब है तुम्हारी सजा का. अगर उसको छोड़ दो तो फिर रहमत ही रहमत है) और अल्लाह तआला (तो खिदमत की) बड़ी कट्र करने वाले (और खदा खिदमतगजारी के खलूस वगैरह की) खब जानने वाले हैं (पस जो शख्स फरमॉबरदारी व इख्लास से रहे उसको बहत कछ देते हैं)।

# मआरिफ् व मसाईल

अल्लाह तआ़ला के क़ौल 'व अख़्तसू दीनहुम...' इस आयत (यानी आयत नम्बर 146) से मालूम हुआ कि अल्लाह तआ़ला के यहाँ वही अमल मक़्बूल है जो रियाकारी और दिखावे से पाक हो और सिर्फ उसी की ज़ात के लिये हो, क्योंकि मुख़्तिस के मायने फ़ुक़हा ने यह बयान किये हैं:

ٱلَّذِيْ يَعْمَلُ لِلَّهِ لَا يُحِبُّ أَنْ يُحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ. (بحواله مظهرى)

'यानी मुख्लिस (इख़्लास वाला) वह आदमी है जो अमल महज़ अल्लाह ही के लिये करे, और इस बात को वह पसन्द न करता हो कि लोग उसके अमल की तारीफ करें।' لاَ يُعِيثُ اللهُ الْجَهْدَ بِالشَّدَةِ وَمِنَ الْقَدَلِ إِلاَّ مَنْ ظُلِمَ ، وَكَانَ اللهُ سَمِيْنًا عَلِيْمًا اَوْ غَفْتُوْهُ اَوْ تَعَفَّرًا عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ مِن يَكِمُونُ وَيَالِمُهُ وَ وَسُلْمُ وَ يُرِيعُونُونَ انْ يُقِيَّهُوا بَهُ مِنَ اللهِ وَرَسُلِهِ وَيَقُولُونَ يَوْمِن بِيمَعِينَ وَتَكَثّرُ بِيمَعِين يُرْعِدُونُوا بَنِينَ وَلِيلَ مَهِيلًا لاَ اوْلِهِكَ هُمَّ الْكُفْرُونَ عَلَى اللهِ وَرَسُولُهِ وَهُونَ مَنْ الْمُؤْلُونِ اللّهِ وَرُسُولِهِ وَلَهُ لِلْفَرِقُولُ بَهُونَ لِمَنْ اللّهُ وَلِيلًا لَمُؤْلُونَ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِيلًا اللّهُ وَلِسُولُهِ وَكُونُوا اللّهُ وَلِيلًا لَهُ اللّهِ اللّهُ وَلِيلًا لَهُ اللّهُ وَلِيلًا لَمُؤْلُونَ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلِيلًا لِمُؤْلِقُونَ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلِيلًا لِمَالِمُونَ اللّهُ اللّهُ وَلِيلًا لِمُؤْلِقُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِيلًا لِمُؤْلِقُونُ اللّهُ اللّ

غَفُوْرًا رُحِيْكًا ﴾

ला युहिब्बुल्लाहुल्-जह्-र बिस्सू-इ मिनल-कौलि इल्ला मन् जुलि-म, व कानल्लाह् समीअन् अलीमा (148) इन तब्दू छौरन् औ तुरुफूहु औ तअ्फू अन् सूइन् फ्-इन्नल्ला-ह का-न अफुव्वन् कृदीरा (149) इन्नल्लजी-न यक्फूरू-न बिल्लाहि व रुसलिही व युरीद्-न अंय्युफ्रिंकू बैनल्लाहि व रुसुलिही व यकूलू-न न्अमिन् बि-बअ्जिंव्-व नक्फ्रुरु बि-बज़्ज़िंव्-व युरीदू-न अंय्यत्तिख़ज़ू बै-न जालि-क सबीला (150) उलाइ-क हुमुल् काफिल-न हक्कन् व अअतदना लिल-काफिरी-न अज़ाबम्

मुहीना (151) वल्लजी-न आमन्

अल्लाह को पसन्द नहीं किसी बरी बात का ज़ाहिर करना, मगर जिस पर ज़ल्म हुआ है, और अल्लाह है सुनने वाला जानने वाला। (148) अगर तुम खोलकर करो कोई भलाई या उसको छपाओ या माफ करो बराई को तो अल्लाह भी माफ करने वाला बड़ी कूदरत वाला है। (149) जो लोग मुन्किर (इनकारी) हैं अल्लाह से और उसके रसूलों से और चाहते हैं कि फर्क निकालें अल्लाह में और उसके रसूलों में, और कहते हैं कि हम मानते हैं बाजों (कुछ) को और नहीं मानते बाज़ों (कछ) को, और चाहते हैं कि निकालें इसके बीच में एक राह। (150) ऐसे लोग वही हैं असल काफिर, और हमने तैयार कर रखा है काफिरों के वास्ते जिल्लत का अजाब। (151) और जो लोग ईमान लाये अल्लाह पर और उसके रसूलों पर और जुदा (फुर्क और अलग) न किया उनमें से

बिल्लाहि व रुसुलिही व लम् युफ्रिरेंकू वै-न अ-हदिम् मिन्हुम् उलाइ-क सौ-फ् युज्तीहिम् उजूरहुम्, व कानल्लाहु गृफूर्रहीमा (152) 🍎

# खुलासा-ए-तफ़सीर

अल्लाह तआ़ला बुरी बात ज़बान पर लाने को फिसी के लिये) पसन्द नहीं करते सिवाय मज़लूम के (कि अपने पर हुए जुन्म और अत्याचारों के बारे में कुछ शिकायत करने लगे तो वह सुनाह नहीं), और अल्लाह तआ़ला (मज़लूम की बात) ख़ूब सुनते हैं (और ज़िलाम के ज़ुन्म की हालत) ख़ूब जानते हैं। (इसमें इशारा है कि मज़लूम को भी हम्हीकृत के ख़िलाफ कहने की इजाज़त नहीं, और हर चन्द कि ऐसी शिकायत जायज़ तो है लेकिन) अगर मेक काम ख़ुले तौर पर कर दिया या उसको ख़ुपाकर करो (जिसमें माफ़ करना भी आ गया या (ख़ात तीर से) किसी (की) बुराई को माफ़ कर दो तो (ज्यादा बेहतर है, क्योंकि) अल्लाह तज़ाला (भी) बड़े माफ़ करने वाले हैं (इसके बायजूद कि) पूरी हुदरत वाले हैं (कि अपने मुज़रीमों से हर तरह बदला ले सकते हैं, मगर फिर भी अक्सर माफ़ ही कर देते हैं। पस अगर तुम ऐसा करो तो अब्बल तो अल्लाह तआ़ला के अब्बाक़ को अपनाना है, फिर अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से पुम्हार सोधा भी ऐसा ही मामला करने की उपनीह होगी।

जो लोग खुफ़ करते हैं अल्लाह तआ़ला के साथ (जैसा कि उनके अ़क़ीदे और कौल से जो आगे आ रहा है साफ़ तौर पर लाज़िम आता है) और (क़ुफ़ करते हैं) उसके रसूलों के साथ (यानी कुछ के साथ तो खुलकर, क्योंकि हज़रत ईसा अतिहस्सलाम और ढ़ुज़्र सल्ललाड़ ज़लिह व सल्लम की नुखुव्यत के इनकारी थे और तमाम के साथ उनकी तालीमात के एतिवार से जैस कि आगे आता है) और यूँ चाहते हैं कि अल्लाह के और उसके रसूलों के बीच में (ईमान लाने के एतिवार से) फुर्क़ रखें, और (अपने इस अ़क़ीदे को ज़बान से भी) कहते हैं कि हम (पैग़प्यरों में से) खुछ पर तो ईमान लाते हैं और खुछ के इनकारी हैं (इस क़ील और इस अ़क़ीदे से अल्लाह तआ़ला के साथ भी कुफ़ लाज़िम आ गया और सब रसूलों के साथ भी, क्योंकि अल्लाह तआ़ला और हर रसूल ने सब रसूलों को रसूल कहा है, जब कुछ का इनकार हुआ तो अल्लाह तआ़ला और बाढ़ी रसूलों को झुठताना हो यथा, जो कि तस्वीक़ और ईमान के विषयित और उत्तर हैं) और याहते रसूलों के बीच की एक राह तज़बीज़ करें (कि न सब पर ईमान रहे जैसे सुसलमान सब पर ईमान रहे जैसे जो स्त्वा का उत्तर हैं) और र साब का इनकार रहे जैसा कि मुश्यक लोग करते थे, सुसलमान सब पर ईमान कता हैं, और न सब का इनकार रहे जैसा कि मुश्यक लोग करते थे, सो ऐसे लोग यक़ीनन काफ़िर हैं (क्योंकि कुछ बातों का खुफ़ भी कुफ़ है और ईमान और ख़ुफ़ की बीच कोई वासता नहीं। जब तमाम पर और पूरी तरह ईमान न हुआ तो खुफ़ ही हुआ) और

काफिरों के लिए हमने तीहीन वाली सज़ा तैयार कर रखी है (वही इनके लिये भी होगी)।

और जो लोग अल्लाह तआ़ला पर ईमान रखते हैं और उसके सब रसूलों पर भी, और उनमें से किसी में (ईमान लाने के एतिबार से) फ़र्क नहीं करते, उन लोगों को अल्लाह तआ़ला ज़रूर उनके सवाब देंगे, और (बूँकि) अल्लाह तआ़ला बड़े मग़फिरत वाले हैं (इसिलेये ईमान लाने से पहले जितने गुनाह हो घुके हैं, सब बख़ा देंगे, और बूँकि वह) बड़े रहमत वाले हैं (इसिलेये ईमान की बरकत से उनकी अच्छाईयों और नेक आमाल को बढ़ाकर ख़ूब सवाब देंगे)।

#### मआरिफ व मसाईल

इन आयतों में से पहली और दूसरी आयत दुनिया से ज़ुल्म व ज़्यादती के मिटाने का एक क़ानून है मगर दुनिया के ज़ाम क़ानूनों की तरह नहीं जिसकी हैंसियत सिफं हाकिमाना होती है, बिक तरगीब व तरहीव के अन्याज़ का एक क़ानून है जिसमें एक तरफ तो इसकी इजाज़त दे दी गई है कि जिस श़द्धा पर कोई ज़ुल्म करे तो मज़ुल्म उसके ज़ुल्म की शिकायत या किसी ज़ुदालत में क़ानूनी कार्रवाई कर सकता है जो कि पूरी तरह ज़ुदल व इन्साफ का तक़ाज़ा और अपराघों की रोक-थाम का एक ज़रिया है, लेकिन इसके साथ एक क़ैद भी सूर: नहल की आयत नम्बर 26 में बयान हुई है:

وَإِنْ عَاقَبُتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَاعُولِقِتُمْ بِهِ، وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ عَيْرٌ لِلصَّابِرِيْنَ٥ (آيت: ٢٦)

यानी अगर कोई श़ख़्त तुम पर ज़ुल्म करे तो तुम भी उससे ज़ुल्म का बदला ले सकते हो मगर शर्त यह है कि जितना ज़ुल्म व ज़्यादती उसने किया है बदले में उससे ज़्यादती न होने पाये, बरना तुम ज़ालिम हो जाओंगे। जिसका हासिल यह है कि ज़ुल्म के जवाब में ज़ुल्म की इजाज़त नहीं बिल्क ज़ुल्म का बदला इन्साफ़ से ही लिया जा सकता है। इसी के साथ यह भी हिदायत है कि बदला लेना अगरचे जायज़ है मगर सब्र करना और माफ़ कर देना बेहतर है।

और ज़िक हुई आयत से यह भी मालूम हो गया कि जिस पर किसी ने ज़ुल्म किया हो अगर वह ज़ुल्म की शिकायत और ज़िक लोगों से करे तो यह मीबत हराम में दाख़िल नहीं, क्योंकि उसने ख़ुद इसकी शिकायत करने का मीका दिया है। गृजे कि कुरजान करीम ने एक तरफ तो मज़ुल्म को ज़ुल्म का बराबर तौर पर बदला लेने की इजाज़त दे दी और दूसरी तरफ ऊँचे अड़ब्लाक की तालीम, माफी व दरगुज़ करने और इसके मुकाबले में आख़िरत का बड़ा फ़ायदा सामने करके मज़ुल्म को इस पर जामादा किया कि वह अपने उस जायज़ हक में दिरेगा दिली से काम लेकर ज़ुल्म का इन्तिकाम न ले, इरशाद फ़रमाया:

إِنْ تُنْدُوا خَيْرًا ٱوْتُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُو ٓ عِ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيْرًا

यानी ''अगर तुम कोई नेकी ज़ाहिर करके करो या ख़ुफ़िया तौर पर करो, या किसी के ज़ुल्म और बुराई को माफ़ कर दो तो यह बेहतर है क्योंकि अल्लाह तआ़ला बहुत माफ़ करने वाले और बड़ी क़ुरुरत वाले हैं।'' इस आयत में असल मक्सद तो जुन्म के भाफ़ करने से मुताल्लिक है, मगर उसके साथ ऐलानिया और खुफ़िया नेकी का भी ज़िक़ फ़्प्सा कर इस तरफ़ इशारा कर दिया कि यह माफ़ व दरगुज़र करना एक बड़ी नेकी है जो इसको इिद्मियार करेगा अल्लाह तज़ाला की रहमत और माफी का मुस्तिहक हो जायेगा।

आयत के आख़िर में 'फ़-इन्नल्ला-ह का-न अ़फ़ुब्यन् क़रीरा' फ़्रमाकर यह बतला दिया कि अल्लाह तआ़ला क़ादिरे मुतलक़ हैं जिसको जो चाहें सज़ा दे सकते हैं, इसके बावजूद बहुत माफ़् करने वाले हैं। तो इनसान, जिसको हुदरत व इस्तियार भी कुछ नहीं वह अगर इन्तिकाम (बदला) लेना भी चाहे तो बहुत मुम्किन है कि उस पर हुदरत न हो, इसलिये उसको तो माफ़ी व दरगुज़र और भी ज़्यादा मुनासिब है।

यह है जुन्म के ख़ासे और समाज के सुघार का क़ुरआनी उसूल और तरिवयत वाला अन्दाज, कि एक तरफ वरावर के बदला लेने का हक देकर अदल व इन्साफ का बेहतरीन कानून बना दिया, दूसरी तरफ मज़्लूम को बुलन्द अख़्लाक की तालीम देकर माफ व दरगुजर करने पर आमादा किया, जिसका लाज़िमी नतीजा वह है जिसको क़ुरआने करीम ने दूसरी जगह इरशाद फ़रमाया है:

فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَانَّهُ وَلِي حَمِيمٌ ( ٢٤:٤٦)

'पानी जिस शख्स के और तुम्हारे दरिमयान दुश्मनी थी इस व्यवहार से वह तुम्हारा मुख्तिस दोस्त बन जायेगा।''

अदालती फ़ैसला और शुल्म का इन्तिकाम ले लेने से ज़ुल्म की रोक-याम ज़रूर हो जाती है, लेकिन दोनों पक्षों के दिलों में वो एक देरपा (देर तक रहने वाला) असर छोड़ जाते हैं, जो आगे चलकर फिर आपसी झगड़ों का सबब बन सकते हैं, और यह अख़्ताक़ी सबक़ जो क़ुरआने करीम ने दिया इसके नतीजे में गहरी और पुरानी दुश्मनियाँ दोस्तियों में तब्दील हो जाती हैं।

तीसरी, चौदी और पाँचवीं आवतों में हुरआने हकीम ने यह खुला हुआ फैसला दिया है कि जो शहूस अल्लाह तआ़ला को माने मगर उसके रसूलों पर ईमान न लाये, या कुछ रसूलों को माने और कुछ को न माने वह अल्लाह तआ़ला के नज़दीक मोमिन नहीं, बल्कि खुला काफ़िर है, आख़िरत में जिसकी निजात की कोई राह नहीं।

#### इस्लाम निजात का मदार है, किसी मुख़ालिफ मज़हब में निजात नहीं हो सकती

क़ुरआने करीम के इस स्पष्ट फ़ैसले ने उन लोगों की बेराही और ग़लत चाल को पूरी तरह खोल दिया है जो दूसरे मज़हब वालों के साथ रवादारी में मज़हब और मज़हबी अ़क़ीदों को बतौर न्यीता और हिंबा के पेश करना चाहते हैं, और क़ुरआन व सुन्तत के खुले हुए फ़ैसलों के ख़िलाफ़ दूसरे मज़हब वालों को यह बताना चाहते हैं कि मुसलमानों के नज़दीक निजात सिर्फ् इस्ताम में सीमित नहीं, यहूदी अपने मज़हब पर और ईसाई अपने मज़हब पर रहते हुए भी निजात पा सकता है। हालाँकि ये लोग सब रसूलों के या कम से कम कुछ रसूलों के मुन्किर हैं जिनके काफिर व जहन्नमी होने का इस आयत ने ऐलान कर दिया है।

इसमें शुब्धा नहीं कि इस्लाम गैर-मुस्लिमों के साथ अदल व इन्साफ, हमदर्यी व ख़ैराड़वाही और एहसान व रवादारी के मामले में अपनी मिसाल नहीं रखता, लेकिन एहसान व सुलूक अपने हुकूह और अपनी मिस्कियत में हुआ करते हैं, मज़हबी उसूल व ज़कीर हमारी मिस्कियत नहीं जो हम किसी को तोहफ़े में पेश कर सकें। इस्लाम जिस तरह गैर-मुस्लिमों के साथ रवादारी और कुख सुलूक की तालीम में निहायत सख़ी और दिखादिल है इसी तरह वह अपनी सरहदों की हिफ़्क़ाज़ में बहुत मोहतात (सावधान) और सख़्त्र भी है, वह गैर-मुस्लिमों के साथ हमदर्यी व हैरह्झाड़ी और इन्तिहाई रवादारी के साथ कुफ़ और कुफ़ की रस्मों से पूरी तरह बदी होने का ऐहाल भी करता है। मुसलमानों को गैर-मुस्लिमों से आलग एक क़ीम भी करार देता है, और उनके क़ीमी पहचानों और निशानियों की गूरी तरह हिफ़्ज़़त मी करता है। वह इबादत की तरह वी की मुज़ाशात (सामाजिक ज़िन्दगी) को भी दूसरों से अलग रखना चाहता है जिसकी बेसुमार निसालें हुरआन व सुन्नत में मौजूद हैं।

अगर इस्लाम और खुरआन का यह अकीवा होता कि हर मज़हब व मिल्लत में निजात हो सकती है तो उसको मज़हबे इस्लाम की तब्बीगृ पर इतना ज़ोर देने का कोई हक न था, और इसके लिये सर-धड़ की बाज़ी लगा देना उसूजी तौर पर ग़लत और ख़िलाफ़े अ़क्ल होता, बिस्क इस सूरत में ख़ुद रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की बेसत (नबी बनाकर भेजा जाना) और ख़ुरआने हकीम का नाज़िल होना मआ़ज़ल्लाह बेकार और फ़ुज़ूल हो जाता है और रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और ख़ुलफ़ा-ए-राज़िदीन का सारा जिहाद बेमानी बिल्क दूसरों के मुक्क कब्ज़ाने की हवस रह जाती है।

इस मामले में कुछ लोगों को सूरः ब-करह की आयत नम्बर 62 से शुद्धा हुआ है जिसमें इरआद हैः

إِنَّ اللَّهِ يْنَ امْتُوا وَاللَّهِ يْنَ هَادُوا وَالنَّصْرَى وَالصَّابِيْنَ مَنْ امْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْم الْاجِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ ٱجْرُهُمْ

عِنْدَرَبِّهِمْ وَلَا خَوْفْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ.

"यानी वे लोग जो ईमान लाये और वे लोग जो यहुरी हुए और ईसाई और साविईन, उनमें से जो भी अल्लाह पर और आख़िरत के दिन पर ईमान लाये और नेक अमल करे तो उनका

ते जो भी अल्लाह पर और आख़िरत के दिन पर ईमान लाये और नेक अ़मल करे तो उनका अब्र उनके रब के पास महफ़्कू है, उन पर न कोई ख़ौफ है न वे गमगीन होंगे।'

इस आयत में चूँकि ईमानी बातों की पूरी तफसील देने के बजाय सिर्फ अल्लाह पर और आख़िरत के दिन पर ईमान लाने के ज़िक्र पर इवितफा किया गया है, तो जो लोग कुरआन को सिर्फ अयूरे मुताले (अध्ययन) से समझना चाहते हैं इससे वे यह समझ बैठे कि सिर्फ अल्लाह तआ़ला और कियामत पर ईमान रखना निजात के लिये काफ़ी है, रसूल पर ईमान लाना निजात

के लिये शर्त नहीं, और यह न समझ सके कि क्रूरआन की इस्तिलाह में अल्लाह पर ईमान लाना वहीं मोतबर है जो रसूल पर ईमान लाने के साथ हो, वरना महज़ ख़ुदा के इक़रार और तौहीद का तो शैतान भी कायल है, क़ुरआने करीम ने खुद इस हक़ीक़त को इन अलफ़ाज़ में वाज़ेह फरमा दिया है:

فَإِنْ امْنُوا بِعِثْلِ مَا امْنَتُمْ بِهِ فَقَداهْتَدُوا وَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقِ فَسَيتُخِيكُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّعِيمُ الْعَلِيمُ دسه و ۱۳۷ تس ۲۹۷

यानी ''उनका ईमान उस वक्त मोतवर होगा जबकि वे आम मसलमानों की तरह ईमान इख़्तियार करें, जिसमें अल्लाह पर ईमान के साथ रसल पर ईमान लाना लाजिम है, वरना फिर समझ लो कि वही लोग फट और इंख्तिलाफ पैदा करना चाहते हैं, सो अल्लाह तआ़ला आपकी तरफ़ से उनके लिये काफी है और वह बहुत सुनने वाला जानने वाला है।"

और बयान हो रही इन आयतों में तो इससे भी ज्यादा वज़ाहत के साथ बतला दिया गया है कि जो शख़्स अल्लाह के किसी एक रसल का भी मन्किर हो वह खला काफिर है, और उसके लिये जहन्तम का अजाब है। अल्लाह पर ईमान लाना वही मोतबर है जो रसल पर ईमान लाने

के साथ हो, इसके बगैर उसको अल्लाह पर ईमान लाना कहना भी सही नहीं है।

आखिरी आयत में फिर बयान फरमा दिया गया है कि आख़िरत की निजात उन्हीं लोगों का हिस्सा है जो अल्लाह तआ़ला के साथ उसके सब रसुलों पर भी ईमान रखें, इसी लिये रसले करीम सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने फरमाया है:

انَّ الْقُ انَ يُفَسِّرُ بَعْضُهُ بَا

"यानी क्रारआन का एक हिस्सा दूसरे हिस्से की तफसीर व मतलब बयान करता है।" खद क्ररआनी तफसीर के ख़िलाफ कोई तफसीर करना किसी के लिये जायज नहीं।

يَسْعُلُكَ أَهُلُ الْكِتْبِ أَنْ تُغَرِّلُ عَلَيْهِمْ كِنْبُا مِينَ السَّمَآءِ فَقَدُ سَالُوا مُوْسَمَ إَكْبُر مِنْ ذَٰلِكَ فَقَالُوۡۤ آلِنَا اللهَ جَهُرَةً فَاحْدَا ثَهُمُ الصِّعِقَةُ يُظْلُورُمُ ۚ ثُمُّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ يَعْل مَا جَاءَتُهُمُ الْبَيْنَاتُ فَعَفُونًا عَنْ ذَٰلِكَ : وَانتَلِمَنَا مُوسِى سُلطنًا صَٰبِينِنَا ﴿ وَرَفَعُنَا فَوَقَهُمُ الطَّهُمَ بِمِيْثَالِقِهِمُ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ شِيِّدًا وَ قُلْنَا لَهُمْ لَا تَعَدُوْا فِي السَّبُتِ وَاخَذُنَا مِنْهُمْ قِبْشًا قَيَا فَلْنَظًا ۞

यस्अलु-क अह्लूल्-िकताबि अन त्निज़िन्ल अलैहिम् किताबम् मिनस्समा-इ फ-कद स-अल् मुसा

तझसे दरख्वास्त करते हैं अहले किताब कि त उन पर उतार लाये लिखी हुई किताब आसमान से. सो माँग चके हैं मसा से इससे भी बड़ी चीज और कहा-

अक्व-र मिन् जालि-क फकालू अरिनल्ला-ह जस्रतन् फ-अ-ख्रजल्हुमुस् -साजि-क तु विज्रु ित्महिम् सुम्मत्त-ख्रज़्ल्-िअज्-ल मिम्-बर्ज़्दि मा जाअल्हुमुल् विय्यनातु फ्-अफ़ौना अन् जालि-क व आतैना मूसा सुल्तानम् मुबीना (153) व रफ्ज़्ना फ़ौक्हुमुल्द्-र बिमीसािक्हिम् व कुल्ना लहुमुद्खुलुल्बा-ब सुज्जदंव्-व कुल्ना लहुम् सा तअ़्दू फिस्सिब्त व अ़्झ्ज़्ना मिन्हुम् मीसाकृत् गृतीज़ा (154)

हमको दिखला दे अल्लाह को बिल्कुल सामने, सो आ पड़ी उन पर बिजली उनके गुनाह के कारण, फिर बना लिया बछड़े को बहुत कुछ निशानियाँ पहुँच चुकने के बाद, फिर हमने वह भी माफ किया और दिया हमने मूसा (अलैहिस्सलाम) को खुला गुलबा। (153) और हमने उठाया उन पर पहाड़ क्सर (अहद) लेने के वास्ते और हमने कहा दाखिल होओ दरवाड़ों में सज्दा करते हुए, और हमने कहा कि ज्यादती मत करो हफ्ते (यानी शनिवार) के दिन में, और हमने उनसे लिया मजुबुत (पुक्का) कील। (154)

#### इन आयतों का पीछे के मज़मून से संबन्ध

पहले की आयतों में यहूदियों के बुरे एतिकादों का ज़िक्र करके उनकी मजम्मत (बुराई) बयान हुई थी, इन आयतों में भी उनकी कुछ दूसरी खराब हरकतों की एक लम्बी फेहरिस्त और उन बुराईयों की बिना पर उनके अज़ाब व सज़ा का ज़िक्र है, और यह सिलसिला दूर तक चला गया है।

#### ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

(ऐ मुहम्मद सल्तल्लाहु अलैहि व सल्लमः!) आप से अहले किताब (यानी यहूदी) यह दरख़्बास्त करते हैं कि आप उनके पास एक ख़ास तहरीर आसमान से मंगवा दें, सो (आप उन लोगों से इसको अजीब न समझिये, क्योंकि यह फिक्क़ां ऐसा दुश्मन व विरोधी है कि) इन्होंने (यानी इस फिक्क़ें के जो लोग मूहा अलैहिस्सलाम के यवत मीजूद थे उन्होंने) मूला से इससे भी बड़ी बात की दरख़्बास्त की थी और यूँ कहा था कि हमको अल्लाह तज़ाला को ख़ुल्ताम-खुल्ला (विना पर्दे के) दिखला दो। उनकी इस गुस्ताख़ी के सबब उन पर कड़क विजली आ पड़ी। फिर (इससे बढ़कर उनकी यह हरकत हो चुकी है कि) उन्होंने गीसाला को (पूजा और इबादत के लिये) तजबीज़ किया था, इसके बाद कि बहुत-सी दलीलें (इक् च बातिल को स्फट करने की) उनको पहुँच चुकी थीं (इन दलीलों से मुराद मूसा अलैहिस्सलाम के मोज़िज़ हैं जिनमें से फ़िरुज़ीन के गुर्क़ होने तक बहुतों को देखा जा चुका था)। फिर हमने उनसे दरगुज़र कर दिया था, और

मुसा अलेहिस्सलाम को हमने बहुत बड़ा रीब दिया था (उस रीब पर और हमारी दरगुज़र और इनायत पर उन लोगों की यह कैफ़ियत थी कि न इनायत से मुतास्तिर होते थे न रीब से), और हमने उन लोगों से (तीरात पर अमल करने के) कील व करार लेने के वास्ते तूर पहाड़ को उठाकर उनके ऊपर (सीध में) लटका दिया था, और हमने उनकी यह हुक्म दिया था कि तरबाज़े में आजिज़ी से वाह्यित होना, और हमने उनको यह हुक्म दिया था कि हफ़्ते 'प्यानी शनिवार' के दिन के बारे में (जो हुक्म तुमको मिला है कि उसमें शिकार न करें उसमें शरी-ज़त की) हद से मत बढ़ना, और (इसके अलावा और भी) हमने उनसे कैलि व करार बहुत सहल लिए (जिसका बयान 'व इन्न अहुज़्ना मीसा-क बनी इस्तई-ल.....' (बानी सुर: ब-क्राह की आयत 83) में मज़कूर है, लेकिन उन लोगों ने बावजूद इस कद्र एहितमाम के फिर अपने अहरों 'क्होल व करार" को तोड़ डाला)।

#### मआरिफ् व मसाईल

यहदियों के कछ सरदार नबी करीम सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम की खिदमत में आये और आप से मुतालबा किया कि जिस तरह मुसा अलैहिस्सलाम पर लिखी हुई किताब आसमान से नाजिल हुई थी इसी तरह की एक किताब आप भी आसमान से लायें तो हम ईमान ले आयेंगे। उनका मतालबा इसलिये नहीं था कि वे दिल से ईमान लाना चाहते थे और यह उनकी एक शर्त थी. बल्कि वे हठधर्मी और ज़िद की वजह से कोई न कोई उज़ (बहाना) करते ही रहते थे. अल्लाह तआला ने यह आयत नाज़िल फरमाकर नबी करीम सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम को असल हकीकत से आगाह फरमाया और आपकी तसल्ली कर दी कि दर हकीकत यह कीम ही ऐसी है कि अल्लाह तआ़ला के रसलों को सताती ही रहती है, और अल्लाह तआ़ला के विलाफ बगावत करने के लिये बड़ी से बड़ी हरकत भी कर गुजरती है, इनके बाप-दादा ने मसा अलैहिस्सलाम से इससे भी ज्यादा बड़ी बात का मतालबा किया था कि हमें अल्लाह तआ़ला खल्लम-खल्ला दिखलाया जाये, उनकी इस गुस्ताखी पर आसमान से बिजली आई और उनको हलाक कर दिया, फिर तौहीद और ख़ुदा वहदहू ला शरी-क लहू की निशानियों और हुज्जतों को अच्छी तरह समझने बुझने के बाद भी खालिके हकीकी के बजाय बछड़े को माबद बना बैठे थे. लेकिन इस सब कुछ के बावजूद हमने माफी व दरगुज़र से काम लिया वरना तो मौका इसका था कि उनको तहस-नहस किया जाता, और अपने पैगुम्बर हजरत मुसा अलैहिस्सलाम को हमने गलबा अता किया। एक मौका ऐसा भी आया था कि इन लोगों ने तौरात की शरीअत को मानने से साफ इनकार कर दिया या तो हमने तर पहाड़ को उठाकर इन पर लटका दिया कि शरीअत को मानना ही होगा वरना पहाड़ के नीचे कचल दिये जाओगे। हमने इनसे यह भी कहा कि जब शहर ईलिया के दरवाजे में दाख़िल हो तो निहायत आजिज़ी से अल्लाह की इताअ़त के जज़्बे में डूबे हुए सर झुकाये हुए दाख़िल हो। यह भी हमने उनसे कह दिया था कि हफ्ते (शनिवार) के रीज मछलियों का शिकार न खेलो. यह हमारा हक्म है इससे मँह न फेरो और इस ------

तरह हमने उनसे मज़बूत अ़ब्द लिया था लेकिन हुआ यूँ कि उन्होंने एक-एक करके अहकाम की ख़िलाफ़्कर्ज़ी की, और हमारे अ़हद को तोड़ डाला तो हमने दुनिया में भी उनको ज़तील कर दिया और आख़िरत में भी उनको बदतरीन सज़ा भुगतनी होगी।

هاد هالطور با سما معدة عدد المعلم المعدد المنظم المعدد عدد المنظم المنظ

फुबिमा निकुहिम् मीसाकहम् व क्षिरहिम् बिआयातिल्लाहि व कत्लिहिम्ल अम्बिया-अ बिगैरि हिक्कं व्-व कौलिहिम् कृ लुब्ना गुल्फून, बल् त-बजल्लाह् अलैहा बिकुपिरहिम् फुला युअमिनू-न इल्ला कुलीला (155) व बिकुफिरहिम् व कौलिहिम् अला मर्य-म बुह्तानन् अजीमा (156) व कौलिहिम इन्ना कृतल्नलु-मसी-ह अीसब्-न मर्य-म रस्तल्लाहि व मा क-तल्ह् व मा स-लबृह व लाकिन् शुब्बि-ह लहुम्, व इन्नल्लजीनस्त-लफ्रू फ़ीहि लफ़ी शक्किम् मिन्हु, मा लहुम् बिही मिन् जिल्मिन् इल्लित्तवाअ्ज्जन्नि व मा

उनको जो सजा मिली सो उनके अहद तोडने पर और इनकारी होने पर अल्लाह की आयतों से, और छान करने पर पैगम्बरों का नाहक. और इस कहने पर कि हमारे दिल पर गिलाफ (पदा) है, सो यह नहीं बल्कि अल्लाह ने मोहर कर दी उनके दिल पर उनके कुफ़ के सबब, सो ईमान नहीं लाते मगर कम। (155) और उनके कुफ पर और मरियम पर बड़ा तफान बाँधने पर। (156) और उनके इस कहने पर कि हमने कत्ल किया मसीह ईसा मरियम के बेटे को जो रसल था जल्लाह का, और उन्होंने न उसको मारा और न सली पर चढाया लेकिन वही सुरत बन गई उनके आये. और जो लोग इसमें मुख़्तलिफु (विभिन्न और अनेक) बातें करते हैं तो वे लोग इस जगह शब्हे (गलती और घोखे) में पड़े हुए हैं। कुछ

नहीं उनको इसकी खबर, सिर्फ अन्दाजे क-तल्ह यक्रीना (157)और अटकल पर चल रहे हैं, और उसको बर्र-फ्-अहुल्लाहु इलैहि, कल्ल नहीं किया बेशक (157) बल्कि कानल्लाह् अजीजन् हकीमा (158) उसको उठा लिया अल्लाह ने अपनी तरफ. और अल्लाह है जबरदस्त हिक्मत वाला। व इम्-मिन् अह्लिल्-किताबि इल्ला (158) और जितने फिर्के हैं अहले किताब ल-युज्मिनन्-न बिही कुब्-ल मौतिही के सो ईसा (अलैहिस्सलाम) पर यकीन व यौमल्-कियामति यक्न अलैहिम् लायेंगे उसकी मौत से पहले. और कियामत शहीदा (159) के दिन होगा उनपर गवाह। (159)

#### इन आयतों के मज़मून का पीछे से ताल्लक

पिछली आयतों में भी यहूद की शरारतों का ज़िक वा और उन शरारतों की बजह से उन पर लानन्तान और सज़ा का बयान हुआ था। इन आयतों में भी यहूदियों के बाज़ जुमों की तफ़सील मज़कूर है। इसके तहत में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक उनके बातिल ख़्याल की तरदीद की गई है, और यह बाज़ेह कर दिया गया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तज़ाला ने इनके हुल्म व सितम से बचाकर ज़िन्दा आसमान पर उठा तिया है। ये लोग जो दाबा करते हैं कि हमने ईसा अलैहिस्सलाम को क़ल कर दिया है और उनको सूज़ी दी है, यह सरासर बुठा दाबा है, जिस शख़्स को इन्होंने क़ल किया था वह ईसा अलैहिस्सलाम नहीं थे बिल्क उनका हममुख्य एक दूसरा आदमी या जिसको कृत्ल करके ये लोग यूँ समझने लगे कि हमने ईसा (अलैहिस्सलाम) को कल्ल कर दिया।

#### ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

सो हमने (उनकी हरकतों की वजह से) लानत य गुज़ब, ज़िल्लत और शक्तें बिगाड़ देने वगैरह की तज़ा में मुक्तला किया (यानी) उनके अहद तोड़ने की वजह से और अल्लाह के अहकाम के साथ उनके कुफ़ (व इनकार) की वजह से, और उनके निषयों (अलेहिसुस्सलाम) को कृत्ल करने की वजह से (जो उनके नज़रीक भी) नाहर, (या), और उनके इस कहने की वजह से कि हमारे दिल (ऐसे) महफ़्ज़ हैं (कि उनमें मुख़ालिफ़ मज़हब यानी इस्लाम का असन नहीं होता तो अपने मज़हब्ब पर हम ख़ूब पुख़्ता हैं। इक तज़ाला इस पर रद्द फ़रमाते हैं कि यह मज़्बूती और पुख़नी नहीं है) बल्कि उनके कुफ़् के सबब उनके दितों पर अल्लाह तज़ाला ने बन्द लगा दिया है (कि हक् बात का उनपर असर ही नहीं होता) सो उनमें ईमान नहीं मगर बहुत मामूली (और बहुत मामूली ईमान मक़बूल नहीं, पस काफ़्रिर ही ठहरे)।

और (हमने उनको लानत वगैरह की सज़ा में इन वजहों से भी मुब्तला किया यानी) उनके

(एक खास) कफ़ की वजह से. और (तफसील इसकी यह है कि) हजरत मरियम अलैहस्सलाम पर उनके बड़ा भारी बोहतान धरने की वजह से (जिससे ईसा अलैहिस्सलाम को झठलाना भी लाजिम आता है, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम अपने मोजिजे से अपनी वालिदा की बराअत जाहिर फरमा चुके हैं)। और (साथ ही घमंड के तौर पर) उनके इस कहने की वजह से कि हमने मसीह ईसा इब्ने मरियम को जो कि अल्लाह तुआला के रसल हैं. कत्ल कर दिया (यह कहना खुद हतील है दश्मनी की, और दश्मनी अम्बिया अलैहिमस्सलाम के साथ कफ़ है, तथा इसमें दावा है कत्ल का, और नबी का कुला करना भी कुफ़ है, और दावा कुफ़ का भी कुफ़ है), हालाँकि (कुफ़ होने के अलावा खुद उनका यह दावा भी गलत है क्योंकि) उन्होंने (यानी यहदियों ने) न उनको (यानी ईसा अलैहिस्सलाम को) कल्ल किया न उनको सली पर चढाया. लेकिन उनको (यानी यहद को) धोखा और शब्हा हो गया। और जो लोग (अहले किताब में से) उनके (यानी हज़रत ईसा के) बारे में इख़्तिलाफ करते हैं वे गलत ख्याल में (मब्तला) हैं, उनके पास इस पर कोई (सही) दलील (मीजद) नहीं, सिवाय अटकली बातों पर अमल करने के, और यकीनी बात है कि उन्होंने (यानी यहद ने) उनको (यानी ईसा अलैहिस्सलाम को) कत्ल नहीं किया (जिसका वे दावा करते हैं)। बल्कि उनको खदा तआ़ला ने अपनी तरफ (यानी आसमान पर) उठा लिया (और एक और शख्स को उनका हमशक्ल बना दिया और यह सुली दिया गया व मक्तूल हुआ, और यही सबब हुआ यहुद के धोखे और शुब्हे का, और इस शुब्हें ने अहले किताब में इिक्तलाफ पैदा कर दिया) और अल्लाह तआ़ला बड़े जबरदस्त (यानी क्रदरत वाले), हिक्मत वाले हैं (कि अपनी क्रदरत व हिक्मत से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बचा लिया और उठा लिया, और यहद को शब्दा व धोखा लगने की वजह से पता भी न लगा)। और (यहद को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की नबव्यत का इनकार करने में झुठा और गलत रास्ते पर होना बहत जल्द दनिया ही में जाहिर हो जायेगा, क्योंकि इस आयत के नाजिल होने के वक्त से लेकर किसी जमाने में) कोई शास्त्र अहले किताब (यानी यहद में) से (बाकी) नहीं रहता मगर वह ईसा अलैहिस्सलाम (की नवव्यत) की अपने मरने से (जरा) पहले (जबिक आलमे बर्जख नजर आने लगता है) जरूर तस्टीक कर लेता है (अगरचे उस वक्त की तस्दीक लाभदायक नहीं, मगर खुद के गुलत रास्ते पर होने के इजहार के लिये तो काफी है. तो उससे अगर जब ही ईमान ले आयें तो फायदेमन्द हो जाये) और (जब आलमे दनिया और आलमे बर्जख दोनों ख़त्म हो चुकेंगे यानी) कियामत के दिन वह (यानी ईसा अलैहिस्सलाम) उन (मन्किरों के इनकार) पर गवाही देंगे।

#### मआरिफ व मसाईल

सुरः आले इमरान की आयतः

إِنَّا مُتَ فَيْكَ وَرَافِعُكَ إِنَّ الْعُلِّكَ إِلَّا إِلَّهِ (٣:٥٥)

(यानी सर: आले इमरान की आयत 55) में हक तआ़ला ने हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम के दुश्मन यहदियों के इरादों को नाकाम बनाने और हज़रत ईसा को उनके इख़्तियार चलाने

बचाने के सिलसिले में पाँच वायदे फ्रामाये ये, जिनकी तफ़सील और मुकम्मल तक्षरीह व तफ़सीर सूरः आले इमरान की तफ़सीर में बयान हो चुकी है। उन वायदों में एक वायदा यह भी या कि यहूद को आपके कृत्त पर कुरता नहीं दी जायेगी, बक्ति आपको अल्लाह तआ़ला अपनी तरफ़ उठा लेंगे। इस आयत में यहूदियों की शरारतों और बूटे दों के बयान में अल्लाह के उस वायदे को पूरा करने और यहूद के मुगातने का मुफ़स्सल बयान और यहूद के इस कौल की मुकम्मल तारदीद है कि उन्होंने ईसा अविहिस्सलाम को कुल कर दिया है।

इन आयतों में वाज़ेह किया गया किः

وَمَا قَتَلُوهُ وَمَاصَلُوهُ

यानी उन लोगों ने हज़रत ईसा इब्ने मरियम को न कल्ल किया और न सूली पर चढ़ाया, बिल्क सूरतेक्षल यह पेश आई कि मामला उनके लिये सिंदिग्य कर दिया गया।

# यहूद को शुब्हा व धोखा किस तरह पेश आया?

'व लाकिन् शुब्बिन्ह लहुम' की तफ़्सीर में इमामे तफ़्सीर हज़रत ज़्ह्सक रहमतुल्लाहि अलेहि फ़्रसाते हैं कि क़िस्सा यूँ ऐश्न आया कि जब यहुदियों ने हज़रत मसीह अलेहिस्सताम के क़्ल का इरादा किया तो आपके हवारी (भानने वाते) एक उगह जमा हो गये। हज़रत मसीह अलेहिस्सताम भी उनके पास तज़रीफ़ ले आये। श्रीतान ने यहूद के उस दम्ने को जो हज़रत ईसा अलेहिस्सताम की उनल के सिये तैयार खड़ा था हज़रत ईसा आ पना दिया और चार हज़ार आदिमियों ने मकान का घेराय कर लिया। हज़रत ईसा अलेहिस्मताम ने अपने हवारियों से फ़्रसाया कि तुम में से कोई शख़्त इसके किये तैयार है कि बाहर निकल और उसको क़्ल कर दिया जाये और फिर जन्तत में मेरे साथ हो? उनमें से एक आदमी ने इस गृज़े के लिये अपने आपको पृशाबहर डाका दी गई (यानी उसको अपना कुता, पगड़ी अता किता, फिर उस पर आपको पुशाबहर डाका दी गई (यानी उसको अल्लाह ने आपके जैसे हुलिये वाला बना दिया) और जब वह बाहर निकल आया तो यहुट उसे पकड़कर ले गये और सूली पर चड़ा दिया, और हज़रत ईसा को आसमान पर उठा लिया गया। (तफ़्सीर हुतुंबी)

कुछ रिवायतों में है कि यहूदियों ने एक शाख्य तेतलानूस को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कल्ल के वास्ते भेजा था, रुज़रत ईसा तो मकान में न मिले इसलिये कि उनको अल्लाह तज़ाला ने उठा लिया था, और यह शख़्स जब घर से बाहर निकला तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का हमश्रक्त बना दिया गया था, यहूदी यह समझे कि यही ईसा है और उस अपने ही आदमी को लेजाकर कल्ल कर दिया। (तफ़्तीरे मज़हरी)

इनमें से जो भी सूरतेहाल पेश आई हो सब की गुंजाईश है। क़ुरआने करीम ने किसी ख़ास सूरत को मुतैयन नहीं फ़्रसाया, इसलिये हकी़कृते हाल का सही इल्म तो अल्लाह ही को है, अलबत्ता क़ुरआने करीम ने इस जुमले और दूसरी तफ़्सीरी रिवायतों का संयुक्त खुलासा यह जुक्त निकलता है कि यहुंदियों व ईसाईयों को ज़बरदस्त मुग़ालता (धोखा) हो गया था, असल हर्ह्हीकृत उनसे पोशीदा रही और अपने-अपने गुमान व अन्दाज़े के पुताबिक उन्होंने तरह-तरह के दावे किये और उनके आपस ही में मतभेद व विवाद पैदा हो गये। इसी हक्कीकृत की तरफ़ हुरआने करीम के इन अलफ़ाज़ में इशारा किया गया है:

وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَقُوا فِيْدِ لَفِي هَلِكَ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِدِمِنْ عِلْمِ إِلَّا الْبَيَاعَ الطَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا،

कि उनके पास सही इल्म की बुनियाद पर कोई यकीनी बात नहीं है जिन-जिन लोगों ने इज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के बारे में इख़िलाफ़ (झगड़ा) करके तरह-तरह के दावे किये हैं ये सब शक और अटकल की बातें हैं, सही स्थिति यह है कि उन्होंने हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को यकीनन क़त्ल नहीं किया, बल्कि अल्लाह तआ़ला ने उनको अपनी तरफ़ उठा लिया।

कुछ रिवायतों में यह भी है कि कुछ लोगों को इसका पता चला तो उन्होंने कहा कि हमने तो अपने ही आदमी को कृत्ल कर दिया है, इस्तित्य कि यह मक्तूल चेहरे में तो हजरत मसीह अलैहिस्सलाम के जैसा है लेकिन बाकी जिस्म में उनकी तरह नहीं, और यह कि अगर यह मक्तूल मसीह (अलैहिस्सलाम) हैं तो हमारा आदमी कहीं है, और अगर यह हमारा आदमी है तो मसीह (अलैहिस्सलाम) कहाँ हैं?

وككان الله عَزيْزًا حَكِيْمًا

अल्लाह जल्ल शानुहू ज़बरदस्त कुरस्त व गुलवे वाला है। यहूद लाख दफा करल के मन्सूबे बनाते लेकिन जब अल्लाह ने हज़स्त ईसा अलैहिस्सलाम की हिफाज़त का ज़िम्मा लिया तो उसकी क़ुदरत व गुलबे के सामने उनके मन्सूबों की हैसियत क्या है, वह क़ुदरत वाला है सिर्फ माद्दे के पुजारी इनसान अगर ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठाये जाने की हक़ीकृत को नहीं समझ सके तो यह उनकी अपनी कमज़ोरी है, वह हिक्मत वाला है उसका हर काम हिक्मत व मस्तेहत पर आधारित होता है।

आख़िर में इसी मज़मून के आख़िरी हिस्से (यानी पूरक) के तौर पर फ़रमाया कि

وَإِنْ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ.

ये लोग इस वक्त अगरचे बुगुज़ व हसद की वजह से हकीकृत की आँखाँ से देखने की कोशिश नहीं करते और हज़्रस्त ईसा अ़लैहिस्सलाम के बारे में वातिल (ग़लत और वास्तविकता के ख़िलाफ़) ख़्यालात रखते हैं, तथा हज़्रस्त मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की मुख्यत का भी इनकार कर रहे हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आने वाला है जबकि इनकी आँखें ख़ुत जायेंगी और वा वक्त इन्हें यक्षीन हो जायेगा कि हज़्रस्त ईसा अलैहिस्सलाम और मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के मुताल्लिक् जो कुछ हमारा ख़्याल या वह सब बातिल (झूट और मुल्त) या।

इस आयत की एक तफसीर तो वह है जो खुलासा-ए-तफसीर में गुजरी है कि 'मीतिडी' (उसकी मीत) के उस से मुराद अहले किताब हों और आयत का मतलब इस सूरत में यह है कि ये यहूदी अपनी मौत से चन्द लम्हे पहले जब आतमे बर्ज़ख़ की देखेंगे तो ईसा अलैहिस्सलाम की नुबुब्बत पर ईमान ले आर्येगे अगरचे उस वक्त का ईमान इनके हक में फायदेमन्द नहीं होगा, जिस तरह कि फ़िरज़ीन को उसके उस ईमान ने फायदा नहीं दिया था जो वह गुर्क होने के वक्त जाया था।

दूसरी तफसीर जिसको सहाबा रिज़यल्लाहु अन्दुभ व ताबिईन हज़रात की बड़ी जमाज़त ने इंडिलाया किया है और सही हदीस से भी उसकी ताईद होती है, यह है कि 'मीतिही' (उसकी मीत) के उस से युग्द हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम हैं और आयत का मतलब यह है कि ये अहले किताब अम्पद हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम एर ईमान नहीं लाते, यहूद तो उन्हें नहीं हो नहीं मानते, बिल्क उन्हें अल्लाह की पनाह हुठा और बोहतान लगाने वाला क्तर देते हैं, और इंसाई अगरचे उन पर ईमान लाने का दावा करते हैं मगर कुछ तो उनमें से अपनी जहालत में यहाँ तक पहुँच गये कि यहूद ही की तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कृल किये जाने और सूत्ती दिये जाने के कृत्यल हो गये और रुछु एतिकृत्य के हर से बहुनो में इस हद तक आगे निकल गये कि उन्हें खुदा और खुदा का बेटा समझ लिया। हुएआने करीम की इस आयत में बतलाया गया है कि ये लोग आरखे इस वहत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मुखुब्लत पर सही ईमान ले आयें। इस इस अमीन पर फिर नाज़िल होंगे तो ये सब अहले किताब उन पर सही ईमान ले आयेंगे। इसाई तो सब के सब सही एतिकृत्य के साथ अहले किताब उन पर सही ईमान ले आयेंगे। इसाई तो सब के सब सही एतिकृत्य के साथ मुखलाम हो जायेंगे, यहूद में जो मुखलफ़त करेंगे कुल्ल कर दिये जायेंगे, बाढ़ने मुसलमान हो जायेंगे। उस वक्त वक्त इक्त इक्त अपने तमाम कित्यां के साथ दुनिया से फ़ना कर दिया जायेगा और इस अपनी। पर सिर्फ इस्ताम ही की हुक्मरानी होंगी। स

हज़रत अबू हुरैरह रिज़यल्लाहु अन्हु से एक रिवायत मन्कूल है:

عَنْ أَبِي هُويُهُ وَيَا اللِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ الْ وَوَقَطْلُنَ الْجَوْلِيُ وَلِيَحُونُ الصَّلِيبَ وَتَكُونَ السَّجَلَةُ وَاجِنَةً اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَى مَا ال

تُمْ قَالَ ٱلْمُؤْمَرِيْرَةَ ۗ وَاقْرَأُوا اِنْ شِنْمُ، وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتْبِ إِلَّا لِيُؤْمِنَ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. قَالَ ٱبُوهُويُوةَ ۖ قَبْلَ مَوْتِ

عِيْسَى، يُعِيْلُهَا لَلاثَ مَرَّاتٍ. (قرطبي)

"नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ्रमाया कि ईसा बिन मरियम एक आदिल (इन्साफ् करने वाले) शासक बनकर ज़रूर नाज़िल होंगे, वह दज्जाल और ब्रिन्ज़ीर को कृत्ल कर देंगे, सलीब को तोड़ डालेंगे और उस वक्त इबादत सिर्फ़ परवर्षिगारे आलम की सेगी।

इसके बाद रुज़रत अबू हुरैरह रिज़यल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया अगर तुम चाहो तो हुरआने करीम की यह आधत भी पढ़ लो जिसमें इसी रुज़ीकृत का ज़िक्र किया गया है कि अरुले किताब में से कोई भी बाक़ी न रहेगा मगर यह कि वह उन पर उनकी मीत से पहले ईमान ले आयेगा। आपने फ़रमाया ईसा (अलैहिस्सलाम) की मौत से पहले, और तीन बार इन अलफ़ाज़ को दोहराया।"

उक्त आयत की यह तफ़सीर एक बड़े रुतबे वाले सहाबी हज़रत अबू हरेरह रजियल्लाह

अन्ह से सही रिवायत से साबित है, जिसमें 'कब्-ल मौतिही' से मुराद ईसा अलैहिस्सलाम की मौत से पहले करार दिया है, जिसने आयत का मफ़्ह्म वाजेह तौर पर मृतैयन कर दिया कि यह आयत कियामत के नज़दीक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाजिल होने के बारे में है।

इस तफसीर की बिना पर यह आयत बता रही है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात अभी नहीं हुई बल्कि कियामत के करीब जब वह आसमान से नाजिल होंगे और उनके उतरने से अल्लाह तुआला की जो हिक्मतें जुड़ी हैं वे हिक्मतें पूरी हो जायेंगी, तब इस जमीन पर ही उनकी वफात होगी।

इसकी ताईद सुरः जुख्रुफ की इस आयत से भी होती है:

وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تُمْتَرُنَّ بِهَا وِاتَّبِعُونَ. (٦١:٤٣) ''यानी ईसा अलैहिस्सलाम क़ियामत की एक निशानी हैं, पस तुम क़ियामत के आने में शक

मत करो और मेरा कहा मानो।"

मफ़िस्सरीन (क़ुरआन के व्याख्यापकों) की एक बड़ी जमाअ़त ने यहाँ पर लिखा है कि 'इन्नह्' (बेशक वह) में वह से मुराद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं और मायने यह हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम कियामत की एक निशानी हैं। इससे मालूम हुआ कि इस आयत में हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के आसमान से उतरने की ख़बर दी गई है, कि वह कियामत के करीब नाजिल होंगे और उनका आना कियामत की निशानियों में से होगा।

इस आयत में एक दूसरी किराअत 'ल-अ-लमुन' भी मन्क्रूल है, इससे यह मायने ज़्यादा सप्ट हो जाते हैं, क्योंकि 'अलम्' के मायने अलामत (निशानी) के हैं। हजरत अब्दल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की तफसीर भी इसी की ताईद करती है:

عَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، قَالَ خُرُو جُ عِيسنى عَلَيْهِ السَّلَامُ قَبْلَ يَوْم

हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से 'व इन्नहू ल-इल्मुल् लिस्साअ़ति' के बारे में मन्द्रूल है कि इससे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुराद हैं जो कियामत से पहले तशरीफ लायेंगे।

(तफसीर इब्ने कसीर)

खुलासा यह है कि ज़िक्र हुई आयत 'क़ब-ल मौतिही' के साथ जब हज़रत अब हरेरह रज़ियल्लाहु अन्हु की सही ह़दीस के साथ तफ़सीर को शामिल किया जाये तो इससे वाजेह तीर से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिन्दा होना और फिर कियामत के निकट नाजिल होकर यहद पर मुकम्मल गुलबा पाना साबित हो जाता है। इसी तरह आयत 'व इन्नह ल-इल्म्ल लिस्साअति' से भी हज़रत इन्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाह ज़न्ह की तफसीर के मुताबिक यह मज़मून यकीनी हो जाता है। इमामे तफसीर अल्लामा इन्ने कसीर ने आयत 'व इन्नह ल-इल्मुल लिस्साआते' की तफसीर में लिखा है: وَقَحَادُ لَدَوَالْتَرَتِ الْآحَادِيْثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَخْيَرَ بِنَوْ وَلِي عِنْ

الْقِينَمَةِ إِمَامًا عَادِلًا. (ابن كثير)

''रसुलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की हदीसें इस मामले में मुतवातिर (वानी एक बड़ी जमाअत के ज़रिये लगातार बयान होती चली आ रही) हैं कि आपने कियामत से पहले ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया में नाज़िल होने की ख़बर दी हैं।''

उन निरन्तर रिवायतों को हमारे उस्ताज़ हुज्जतुन-इस्लाम हज़रत मौलाना मुहम्मद अनवर शाह कशमीरी रहमतुल्लाहि अलैहि ने जमा फरमाया जिनकी संख्या सौ से ज्यादा है। हज़रत उस्ताज़ के हुक्म पर नायीज़ ने उस रिसाले को अरबी भाषा में मुरत्तब किया। हज़रत अल्लामा कशमीरी रहमतुल्लाहि अलैहि ने उसका नाम अल्तसरीह विमा तवातुरु फी नुज़ूलिल्-मसीह तजबीज़ फरमाया जो उसी ज़माने में प्रकाशित हो चुका था। हाल में हलब (मुल्क सीरिया) के एक बड़े आसिम अल्लामा अब्दुल-फ़्लाह अबू गुदुदा ने अतिरिक्त शरह और हाशियों का इज़ाफ़ा करके बैस्त में उन्दा टाईपिंग के साथ प्रकाशित कराया है।

आख़िरी ज़माने में हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम के नाज़िल होने का अ़कीदा कतई और इजमाई है जिसका इनकारी काफिर है

यह मज़मून मज़कूरा आयत से भी स्पष्ट हो चुका है और इसकी पूरी तफ़सील सूर: आले इमरान में गुज़र चुकी है, वहाँ देख ली जाये। उसमें उन शुब्हों का भी जवाब बयान हुआ है जो इस ज़माने के कुछ बद्दीन लोगों की तरफ़ से इस अ़क़ीदे को संदिग्च बनाने के लिये पेश किये यये हैं। और बेशक हिदायत तो अल्लाह ही के हाथ में है।

فَيْظُلْمٍ فِنَ الَّذِينَ هَادُوْا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَيِصَيِّهِمْ عَنْ

سَيِينِلِ اللّٰهِ كَلِيْتِرَاهُ وَٱخْذِهِمُ الزِّيلُوا وَقَلْ نُهُوا عَنْهُ وَٱكْلِهِمْ ٱمْوَالَ النَّاسِ بِالبّاطِيلُ وَٱغْتَمُنّا لِلْكِهْرِيْنَ مِنْهُمْ عَدَائًا ٱلنِّيثًا ۞

फ-बिज् लिमम-मिनल्लजी-न हाद सो यहूद के गुनाहों की वजह से हमने हराम कीं उन पर बहुत सी पाक चीजें जो हर्रम्ना अलैहिम् तथ्यिबातिन् उन पर हलाल थीं. और इस वजह से कि उहिल्लत् लहुम् व बि-सिद्दिहिम् अन् रोकते थे अल्लाह की राह से बहत। सबीलिल्लाहि कसीरा (160) व (160) और इस वजह से कि सद लेते थे और उनको उसकी मनाही हो चुकी थी, अख़्ज़िहिमुर्रिबा व कृद् नुहू अ़न्हु व और इस वजह से कि लोगों का माल अक्लिहिम् अम्वालन्नासि बिल्बातिलि. खाते थे नाहक, और तैयार कर रखा है व अञ्जतद्ना लिल्काफिरी-न मिन्हुम् हमने काफिरों के वास्ते जो उनमें हैं अजाबन अलीमा (161) दर्दनाक अजाब। (161)

# इन आयतों के मज़मून का पीछे से संबन्ध

पीछे गुज़री आयतों में यहूदियों की शरारतों का और उन शरारतों की वजह से उनकी सज़ा का ज़िक्र या, इन आयतों में भी उनकी कुछ और बुराईयों का बयान है, और सज़ा की एक और किस्म और अन्दाज़ का भी ज़िक्र है, वह यह कि कियामन में तो उन्हें अज़ाब होगा ही, इस दुनिया में भी उनकी गुमराही का यह नतीजा हुआ कि बहुत सी पाकीज़ा चीज़ें जा पहले से हताल यीं बतीर सजा के उन पर हराम कर दी गई।

# ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

्सी यहूद के इन्हीं बड़े-बड़े जुमों के सबब (जिनमें से बहुत सी चीज़ें सूरः व-कुरह में ज़िक्र की गयी हैं) हमने बहुत-सी पाकीज़ा (यानी हलाल व फायदे की और मज़ेदार) चीज़ें जो (पहले से) उनके लिए (भी) हलाल थीं (जैसा कि सरः आले इमरान की आयत 93 में है) उन पर (हज़रत मूसा की शरीज़त में) हराम कर दीं (जिनका वयान सरः अन्ज़ाम की आयत 146 में है और वहाँ भी यह बतलाया गया है कि इन हलाल पाक चीजों को उन पर हराम करना उनके गुनाहों और नाफरमानियों की बिना पर हुआ था) और (हज़रत मूसा की शरीज़त में भी वे सब हराम ही रहीं, कोई हलाल न हुई) इस सबब से कि (वे आईन्दा भी ऐसी हरकतों से बाज न आये जैसे यही कि) वे (अहकाम में रददोबदल करके या अल्लाह के हक्म को छपाकर) बहुत आदिमियों के लिए अल्लाह तआ़ला की राह (यानी दीने हक के क़बल करने) से रुकावट बन जाते थे (क्योंकि उनकी इस कार्रवाई से अवाम को ख्वाह-म-ख्वाह धोखा हो जाता या अगरचे सच्ची तलब से वह शक व धोखा दूर हो जाना मुम्किन था)। और इस सबब से कि वे सूद लिया करते थे हालाँकि उनको (तौरात में) इससे मना किया गया था. और इस सबब से कि वे लोगों के माल नाहक तरीके (यानी नाजायज जरिये) से खा जाते थे (पस इस हक के रास्ते में रुकावट बनने. सद लेने और नाजायज तरीकों से दूसरों का माल खा जाने की वजह से उस शरीअत के बाकी रहने तक आसानी न हुई, असबत्ता नई शरीअत यानी हजरत ईसा की शरीअत में कुछ अहकाम बदले थे जैसा कि सुरः आले इमरान की आयत 50 से मालूम होता है और शरीअते महम्मदिया में बहुत आसानी और कभी हो गई जैसा कि सुरः आराफ की आयत 157 से साबित है। तो यह दुनियावी सज़ा थी) और (आख़िरत में) हमने उन लोगों के लिए जो उनमें से काफिर हैं दर्दनाक सजा का सामान कर रखा है (अलबत्ता जो शरीअत के कायदे के मुयाफिक ईमान ले आये उसकी पिछली खतायें सब माफ हो जायेंगी)।

#### मआरिफ व मसाईल

हज़रत मुहम्मद सल्तल्लाहु अ़लैहि व सल्तम की शरीअ़त में भी कुछ चीज़ें हराम हैं लेकिन बी किसी जिस्मानी या रूहानी नुकसान की दजह से हराम कर दी गई, जबिक इसके उत्तर यहृदियों पर जो पाक और हलात चीज़ें हराम कर दी गई वी उनमें कोई जिस्मानी या रूहानी नुकसान नहीं था, बल्कि उनकी नाफ़्रमानियों की सज़ा के तीर पर हराम कर दी गई थीं।

لكِن الرُّسِخُونَ فِي العِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُوْمِنُونَ بِمَّا أُنْزِلَ

اِلْيَكَ وَمَنَّا الْنَوْلُ وَمِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينِينَ الصَّلُوا وَ الْمُؤْمِنُونَ الْزَّكُوةَ وَ الْمُؤْمِنُونَ بِيالِهُ وَ الْمُؤْمِنُ الْنِجْوِرِ وَاللَّهِ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينِ الصَّلُو قَ الْمُؤْمِرِ وَاللَّهِ مِنْ الصَّامِ وَالْمُؤْم

लाकिनिर्रासिस्ट्रा-न फिल्लिलिल्म मिन्हुम् वल्मुअभिनू-न युअभिनू-न बिमा उन्जि-ल इलै-क व मा उन्जि-ल मिन् कृष्टि-क वल्मुकीमीनस्सला-त वल्सुअतून्ज्जका-त वल्मुअभिनू-न बिल्लाहि वल्यौमिल्-आस्थिरि, उलाइ-क सनुअ्तीहिम् अज्यन् अजीमा (162)

लेकिन जो पुख़्ता हैं इल्म में उनमें और ईमान बाते सो मानते हैं जो नाज़िल हुआ तुझ पर और जो नाज़िल हुआ तुझसे पहले, और आफ़रीं (शाबाश) है नमाज़् पर कायम रहने वालों को और जो देने बाते हैं जुकात के, और यक्तीन रखने बाले हैं अल्लाह पर और कियामत के दिन पर, सो ऐसों को हम देंगे बड़ा सवाब। (162) ♣

#### इस आयत के मज़मून का पीछे से ताल्लुक

ऊपर की आयतों में उन यहुद का ज़िक था जो अपने ख़ुफ़ पर कायम थे, और उपर्युक्त बुराईयों और बदकारियों में मुन्तला थे। अगे उन इज़रात का बयान है जो अहले किताब थे, और जब नबी करीम सल्तल्लाष्टु अलैहि व सल्लम राजरीफ़ लाये और वे सिफ़ात (निशानियों और बुल्वियों) जो उनकी किताबों में आख़िरी नबी के बारे में मौजूद थीं, आप में पूरी-पूरी देखीं तो ईमान ले आये, जैसे हज़्पत अबुल्लाह विन सलाम, हज़्तरा उनेद और हज़्दर सालबा रिज़्यल्लाह अन्दुम, इन आयतों में इन्हीं हज़रात की तारीफ़ व प्रशंसा बयान हुई है।

#### ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

लेकिन उन (यहुद) में जो लोग (दीन के) इल्म में पुख़्ता (यानी उसके मुवाफ़िक अ़मल करने पर मज़बूत) हैं (और इस आमादगी ने उन पर हक वाज़ेंह और हक के लुबूल करने को आसान कर दिया जो आगे उसूली और फ़ुरूओ तौर पर मज़कूर है) और जो (उनमें) ईमान ले आने वाले हैं, कि इस किताब पर भी ईमान लाते हैं जो आपके पास भेजी गई और उस किताब पर भी (ईमान रखते हैं) जो आप से पहले (निवयों के पास) भेजी गई (जैसे तौरात व इन्जील) और जो

(जनमें) नमाज की पाबन्दी करने वाले हैं और जो (उनमें) जकात देने वाले हैं और जो (जनमें अल्लाह तआ़ला पर और कियामत के दिन पर यकीन रखने वाले हैं, (सो) ऐसे लोगों को हम (आखिरत में) जरूर बहुत बड़ा सवाब अता फरमाएँगे।

#### मआरिफ व मसाईल

आयत में जिन हज़रात के लिये पूरे अज़ का वायदा है वह उनके ईमान और नेक आमाल वाला होने की वजह से है. और जहाँ तक खाली निजात का ताल्लक है वह जरूरी अकीदों के दरुस्त होने पर मौकफ है बशर्तिक खात्मे पर ईमान का सौभाग्य नसीब हो।

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَّا أَوْحَنْنَا إِلَى نُوْجِ وَّ النَّبِينَ مِنْ يَعْلِهُ أَ

وَ ٱوْحَيْنَا إِلَّى إِبْرِهِهُمْ وَاسْمَعِيلَ وَاسْعِينَ وَتَعَقُّونَ وَ الْأَسْبَاطِ وَعِلْكِ وَ أَيْنُونَ وَيُونُسُ وَ هِارُونَ وَسُلَيْمُنَ ۚ وَاتَّلِنَا دَاوْدَ زُلُوزًا ﴿ وَ رُسُلًا فَنَ قَصَصْنَهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبِّلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكُلُمُ اللهُ مُولِيْ تَكُلِيمًا ﴿ رُسُلًا ثَبُقِرِينَ وَمُنْدِائِنَ لِكُلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَ اللهِ

مُجِنَّةٌ 'بُعْلَ الرُّيمُلِ وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ لِكِنِ اللهُ يَشْهَلُ مِمَّا انْزَلَ إليْكَ انْزُلَهُ بِعِلْمِهِ ، وَالْمَلْيِكُةُ يَشْهَدُونَ ﴿ وَكُفِّ إِنْشِهِ شَهِيْمًا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِئيل اللهِ قَلْ صَلُوا صَلَاكُ ابِعِيْدًا ٥ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكِنُ اللَّهُ لِيَغُوْرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْ بِيَهُمْ طَرِيقًا ﴿ إِلَّا طَرِنَقَ جَهُنَّمَ خُلِدِينِ فِيْهَا آبَدًّا ﴿ وَكَأْنَ ذَٰلِكَ عَلَمَ اللَّهِ يَسِيُرًا ﴿

हमने वही भेजी तेरी तरफ जैसे वही भेजी इन्ना औहैना इलै-क कमा औहैना नृह (अलैहिस्सलाम) पर और उन निबयों इला नृहिंव्वन्नविय्यी-न मिम्-बसुदिही पर जो उनके बाद हए. और वही मेजी व औहैना इला इब्राही-म व इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) पर और इस्माईल

इस्माजी-ल व इस्हा-क व यज़्क्र-ब पर और इस्हाक पर और याकूब पर और उस की औलाद पर. और ईसा वल्अस्बाति व औसा व अय्यू-ब व (अलैहिस्सलाम) पर और अय्यूब पर और यूनु-स व हारू-न व स्लैमा-न व युसुफ पर और हारून पर और सुलैमान आतैना दावू-द ज़बूरा (163) व पर, और हमने दी दाऊद (अलैहिस्सलाम)

रुस्तन् कृद् कुसस्नाह्म् अलै-क को जुबूर। (163) और भेजे ऐसे रसूल कि जिनका अहवाल हमने सनाया तझको मिन कब्लू व रुसुलल्लम् नक्सुस्हुम्

इससे पहले और ऐसे रसल जिनका अलै-क, व कल्लमल्लाहु मुसा अहवाल नहीं सुनाया तुझको, और बातें तक्लीमा (164) रुसुलम् मुबश्शिरी-न कीं अल्लाह ने मसा (अलैहिस्सलाम) से व मुन्जिरी-न लिअल्ला यक्-न बोल कर। (164) भेजे पैगम्बर खशखबरी लिन्नासि अलल्लाहि हुज्जत्म-और डर सनाने वाले ताकि बाकी न रहे बज़्दर्रसुलि, व कानल्लाहु जज़ीज़न् लोगों को अल्लाह पर इल्जाम का मौका रसलों के बाद, और अल्लाह जबरदस्त है हकीमा (165) लाकिनिल्लाह यश्हद हिक्मत वाला। (165) लेकिन अल्लाह बिमा अन्ज-ल इलै-क अन्ज-लह शाहिद (देखने वाला और गवाह) है उस बिजिल्मिही वल्मलाइ-कतु यश्हदू-न पर जो तझ पर नाजिल किया. कि यह व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा (166) नाजिल किया है अपने इल्म के साथ. और फरिश्ते भी गवाह हैं और अल्लाह इन्नल्लज़ी-न क-फ़रू व सद्दू अन् काफी है हक जाहिर करने वाला। (166) सबीलिल्लाहि कृद् जल्लू जुलालम् जो लोग काफिर हुए और रोका अल्लाह बज़ीदा (167) इन्नल्लजी-न क-फरू की राह से वे बहक कर दूर जा पड़े। व जु-लम् लम् यकुनिल्लाह् लियग्फि-र (167) जो लोग काफिर हुए और हक लंहुम् व ला लियहिद-यहुम् तरीका दबा रखा हरगिज अल्लाह बख्शने वाला नहीं उनको और न दिखलायेगा उनको (168) इल्ला तरी-क जहन्न-म सीधी सह। (168) मगर सह दोजख की. खालिदी-न फीहा अ-बदन्, व का-न रहा करें उसमें हमेशा. और यह अल्लाह जालि-क अलल्लाहि यसीरा (169) पर आसान है। (169)

#### इन आयतों के मज़मून का पीछे की आयतों से संबन्ध

'यस्अल्-क अहल्ल-किबाति.....' (यानी अभी पीछे गुज़री आयत नम्बर 153) से यहिंदियों का एक अहमकाना सवाल नकल करके तफसील से उसका इल्लामी जवाब दिया गया, यहाँ एक 📗 दूसरे उनवान से इसी सवाल को बातिल किया जा रहा है कि तुम जो रस्लुल्लाह सल्लल्लाह अलैंहि व सल्लम पर ईमान लाने के लिये यह शर्त लगाते हो कि आप आसमान से लिखी हुई किताब लाकर दिखलायें, तो बतलाओ कि यह बड़े रुतबे वाले अम्बिया जिनका ज़िक्र इन आयतों 🎚 में है उनको तुम भी तस्लीम करते हो, और उनके हक में तुम इस तरह के मुतालबे नहीं करते, तो जिस दलील से तुमने उन इज़रात को नबी तस्लीम किया है यानी मोजिज़ों से तो मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास भी मोजिज़े हैं लिहाज़ा इन पर भी ईमान ले आओ, लेकिन

बात यह है कि तुम्हारा यह मुतालबा हक की तलब के लिये नहीं बल्कि दुश्मनी पर आधारित है। आगे निबयों के भेजे जाने की हिक्मत (मक्सद व ज़रूरत) भी बयान कर दी गई, और नबी करीम सल्लल्लाहु ज़लैहि व सल्लम को ख़िताब करके बतला दिया गया कि ये लोग अगर आपकी नुबुख्यत पर ईमान नहीं लाते तो अपना अन्जाम ख़राब करते हैं, आपकी नुबुख्यत पर तो खुदा भी गबाह है, और खुदा के फ़रिश्ते भी इसकी गवाही देते हैं।

#### ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

हमने (कुछ आपको अनोखा रखूल नहीं बनाया जो ऐसी उल्टी-सीधी फ्रामाईश्व करते हैं बिक्का आपके पास (भी ऐसी ही) वहीं भेजी है जैसे (हज़रत) नूह (अलैहिस्सलाम) के पास भेजी थी, और उनके बाद और पैगम्बरों के पास (भेजी थी), और (उनमें से कुछ के नाम भी बतला दिये हैं कि) हमने (हज़रत) इब्राहीम और (हज़रत) इस्माईल और इस्हाक और याक़ूव और याक़ूव की औलाद (में जो नवी गुज़रे हैं) और इंसा और अय्यूव और युद्ध और हारून और ख़क्त की सीलाद (में जो नवी गुज़रे हैं) और इंसा और अय्यूव और युद्ध और हारून और खुनेमान (अलैहिस्सलाम) के पास वहीं भेजी थी, और (इसी तरह) हमने दाऊद (अलैहिस्सलाम के पास वहीं भेजी थी चुनोंचे उन) को ज़बूर (किताब) दी थी। और (उज़के अ़लावा) और (बाज़े) ऐसे मुंगमबों को (भी) बही बाला बनाया जिनका हाल हम इससे पहले (सुर: अन्आम वग़ेरह मक्की सुसतों में) आपसे बयान कर चुके हैं और (कुछ) ऐसे पैगम्बरों को (बही बाला बनाया) जिनका हाल (अपी तक) हमने आपसे बयान नहीं किया, और (हज़रत) मूसा (अलैहिस्सलाम को भी वही बाला बनाया) चिनका हाल (अपी तक) हमने आपसे बयान नहीं किया, और (हज़रत) मूसा (अलैहिस्सलाम को भी वही बाला बनाया, चुनोंचे उन) से अल्लाह तज़ाला ने ख़ास तौर पर कलाम फ़रमाया।

(और) इन सब को (ईमान पर) खुआड़बरी (निजात की) देने वाले और (कुफ़ व अज़ाब का) ख़ौफ़ सुनाने वाले पैग़म्बर बनाकर इसिलए भेजा तािक लोगों के पास अल्लाह तआ़ला के सामने इन पैग़म्बरों के (आने के) बाद कोई उब्र (ज़ािहर में भी) बाक़ी न रहें (बराना कि,याातन में यूँ कहते कि बहुत सी चीज़ों का जच्छा युद्ध होना अ़क्ल से मालूम न हो सकता था फिर हमारी बचा ख़ता) और (वैसे) अल्लाह तआ़ला पूरे ज़ोर (और इख़िवार) वाले हैं (कि रसूलों के भेज़े बिना भी सज़ा देते तो इस वज़ह से कि वह मालिक ड़क़ीक़ी होने में तत्त्रा व अक्तेले हैं ,ज़ुक्त न होता, और दर हक़ीकृत उज़्ज़ का हक किसी को न था लेकिन चूँकि) बड़ी हिक्मत वाले (भी) हैं (इसलिये हिक्मत ही रसूलों को भेजने का सबब हुई तािक ज़िहरी उज़्ज़ भी न रहे। यह हिक्मत का बाना करना बीच में संबन्धित मज़ुमून के तौर पर आ गया था, आगे हज़रत मुहम्मद का बसान करना बीच में संबन्धित मज़ुमून के तौर पर आ गया था, आगे हज़रत मुहम्मद का बस्तान करना बीच में संबन्धित मज़ुमून के तौर पर आ गया था, आगे हज़रत मुहम्मद का बस्तान करना बीच में संबन्धित मज़ुमून के तौर पर आ गया था, आगे हज़रत मुहम्मद के बार इस शुद्ध के दूर होने पर भी नुबुब्यत को तस्तीम न करें) तीकन (वास्तव में तो साबित है अपने इस शुद्ध के दूर होने पर भी नुबुब्यत को तस्तीम न करें) तीकन (वास्तव में तो साबित है और इसके साबित होने पर सही दलील कायम है, चुनांचे) अल्लाह तआ़ला इस किताब के ज़िर्य से जिसको आपके पास भेजा है, और भेजा भी (किस तसह) अपने इन्ली कमाल के साख (जिससे वह किताब एक ज़बरदस्त मीजिज़ा हो गई जो कि नुबुब्यत की ऐसी दलील है जो हर का व शुद्ध को ख़त्स करने वाली है, ऐसी मीजिज़ वाली किताब के ज़िर्य से आपकी नुबुब्यत

की) गवाही दे रहे हैं (यानी दलील कायम कर रहे हैं जैसा कि अभी मालूम हुआ कि मोजिज़े वासी किताब नाज़िल हुई और दूसरों को आजिज़ कर देना नुबुज्यत की दलील है, पस दलील से तो वास्तव में नुबुज्यत साबित है, रहा किसी का मानना न मानना से अव्यल तो इसका ख़्याल ही

क्या) और (अगर तबई तौर पर इसको जी ही चाहता हो तो इनसे अफ्जूल मड़्जूल यानी) फ़रिस्ते (आपकी नुबुब्बत की) तस्टीक कर रहे हैं (और मोमिनों की तस्टीक तो सामने थी ही, पर अगर चन्द अहमकों ने न माना न सही), और (असल बात तो वही है कि) अल्लाह ही की

पस आरा चन्द अहमकों ने न माना न सही), और (असल बात तो वही है कि) अल्लाह ही की गयाही (यानी दलील कायम करना वास्तव में) काफी है (किसी के तस्दीक करने और मानने की आपको ज़रूरत ही नहीं)। जो लोग (इन कृतई हुज्जतों के बाद भी) इनकारी हैं और (ऊपर से यह कि औरों के लिये

भी। लाग (इन कुलेह हुप्याता था बाद गाँउ न्याता र किया है। यह तो गुमराही में जा पड़े हैं (यह तो मुंग) खुवाई दीन से रुकावट होते हैं (वे हक से) बड़ी दूर की गुमराही में जा पड़े हैं (यह तो इंनिया में उनके पज़हब का हासित है और इसका फत आख़िरत में आगे सुनी कि) वेशक जो लोग (हक के) इनकारी हैं और (हक में रुकावट बनकर) दूसरों का भी गुक्सान कर रहे हैं अल्लाह तआ़ला उनको कभी न बख़्शेंगे और न उनको सिवाय जहन्नम की राह के और कोई राह (यानी जन्नत की राह) दिखाएँगे, इस तरह पर कि उस (जहन्नम) में हमेशा-हमेशा रहा करेंगे, और अल्लाह तआ़ला के नज़दीक यह सज़ा देना मामूली बात है (कुछ सामान नहीं करना पड़ता)।

# मआरिफ व मसाईल

اِنَّا ٱوْحِيَّا اِلِّكَ كَمَا ٱوْحِيَّا إِلَى ٰوْحٍ وَالنَّبِيْنَ مِنْ الْعَبِهِ.... 'इसने वहीं भेजी तेरी तरफ......' इससे मालूम हो गया कि वही ख़ास अल्लाह का हक्म

और उसका प्याम है जो पैगुम्बरों पर भेजा जाता है, और पहले अम्बिया अलैहियुस्सलाम पर जैसे अल्लाह की वही नाज़िल हुई वैसे ही हज़रत मुहम्मद मुस्तफा सल्ललाहु अलैहि व सल्लम पर अल्लाह तज़ाला ने अपनी वही भेजी। तो जिसने उनको माना इसको भी ज़रूर मानना चाहिये, और जिसने इसका इनकार किया गोया वह उन सब का मुन्किर हो गया। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनसे पिछलों के साथ मुशाबहत (मिलता-जुलता होने) की वजह शायद यह है

कुलार आत्म अलेहिस्सलाम के वक्त से जो वही शुरू हुई तो उस वक्त बिल्कुल शुरू की हालत थी, हजरत नूह अलेहिस्सलाम पर वह पूरी हो गई, गोया पहली हालत सिर्फ शुरू की तालीम की हालत थी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जुमाने में वह हालत पूरी होकर इस काबिल हो गई कि उनका इन्तिहान लिया जाये, और फ्रसाँबरदारों को इनाम और नाफ्रसमानों को सज़ा दी जाये। चुनाँचे अम्बया अलैहिमुस्सलाम का सिलसिला भी हजरत नूह अलैहिस्सलाम हो से शुरू हुआ और जल्लाह की वहीं से गुँह मोड़ने और नाफ्रस्मानी करने वालों पर भी पहला अजाब

हज़रत नूह अ़लैहिस्सलाम के वक्त से शुरू हुआ।

खलासा यह कि नृह अलैहिस्सलाम से पहले अल्लाह के हवम और निबयों की मुख़ालफ़त पर अजाब नाज़िल नहीं होता था बल्कि उनको माज़ूर समझकर ढील दी जाती थी, और समझाने ही की कोशिश की जाती थी। हज़रत नृह अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब मज़हबी तालीम ख़ुब जाहिर हो चुकी और लोगों को अल्लाह के हक्म का पालन करने में कोई खिफा (नावाकफियत और अज्ञानता) बाकी न रहा तो अब नाफरमानों पर अजाब नाजिल हुआ। पहले हज़रत नूह अलैडिस्सलाम के जमाने में तुफान आया, उसके बाद हज़रत हुद, हज़रत सालेह, हज़रत शुऐव अलैहिमस्सलाम वगैरह निबयों के जमाने में काफिरों पर तरह-तरह के अज़ाब आये, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की वहीं को हज़रत नृह और उनसे पिछलों की वहीं के जैसा बताने में अहले किताब और मक्का के मुश्तिकों को पूरी तंबीह कर दी गई कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की वही यानी करआन को न मानेगा वह बड़े अज़ाब का मस्तहिक होगा।

(फवाईद द्वारा अल्लामा उस्मानी रह.)

हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ज़ात ख़ुद एक मोजिज़ा (करिश्मा और चमत्कार) थी, साढ़े नौ मी साल की उम्र आपको अता की गुई थी. आपका कोई दाँत नहीं गिरा था, न आपका कोई बाल सफेद हुआ, आपकी जिस्मानी ताकत में भी कोई कमी न आई, और पूरी उम्र कौम के तकलीफें देने को सब के साथ सहते रहे। (तफसीरे मजहरी)

وَرُسُلًا قُدْ قَصَصَنْهُمْ عَلَيْكَ

'और मेजे ऐसे रसल कि जिनके हालात हमने सनाये......' हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद जो अभ्विया हुए हैं उन्हें संक्षिप्त रूप से ज़िक करके उनमें से जो बड़े रुतबे वाले अम्बिया हैं उनका खास तौर पर भी जिक्र कर दिया गया, जिससे यह बतलाना मकसद है कि ये सब नबी हैं और नबियों के पास विभिन्न और अनेक तरीकों से वही आती है, कभी फरिश्ता पैगाम लेकर आता है, कभी लिखी हुई किताब मिल जाती है, कभी अल्लाह तआ़ला डायरेक्ट अपने रसल से बात करते हैं, गुर्ज़ कि जिस तरीके से भी वही आ जाये उस पर अमल करना वाजिब होता है। लिहाज़ा यहूदियों का यह कहना कि तौरात की तरह लिखी हुई किताब नाजिल हो तब मानेंगे वरना नहीं. खालिस वेवक्रफी और कफ़ है।

हज़रत अबूज़र गिफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने फरमाया- अल्लाह तआ़ला ने एक लाख चौबीस हज़ार नबी भेजे हैं जिनमें से तीन सौ तेरह शरीअत वाले रसूल थे। (तफसीरे कूर्त्बी)

'मेजे पैगुम्बर ख़ूशख़बरी सुनाने और डर सुनाने वाले....' अल्लाह तआ़ला ने पैगुम्बरीं को बराबर भेजा कि मोमिनों को खुशख़बरी सुनायें और काफिरों को डरायें ताकि लोगों को कियामत के दिन इस उज़ (बहाने) की जगह न रहे कि हमको तेरी मर्ज़ी और गैर की मर्ज़ी मालूम न थी, मालूम होती तो हम ज़रूर उस पर चलते। सो जब अल्लाह तआ़ला ने पैगृम्बरों को मोजिज़े (अपनी निशानियाँ) देकर भेजा और पेगम्बरों ने इक रास्ता बतलाया तो अब दीने हक के कुबुल न करने में किसी का कोई जब (बहाना) नहीं सुना जा सकता। अल्लाह की वहीं ऐसी कृतई हुज्जत है कि उसके रू-य-र कोई हुज्जत नहीं चल सकती, बल्कि सब हुज्जतें (दलीलें) कट जानी हैं और यह अल्लाह की हिकमत और तदवीर है।

जाती हैं, और यह अल्लाह की हिक्मत और तदबीर हैं। हज़्त इन्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि यहूदियों की एक जमाअ़त आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास आ गई। आपने उनसे फ़रमाया ख़ुदा की कृसम। तुम यहीनन जानते हो कि मैं ख़ुदा का बरहक रसूल हूँ। उन्होंने इसका इनकार कर दिया तो इस पर

यह आयत नाज़िल हो गई:

(यानी आयत नम्बर 166) जिसमें बतलाया गया कि अल्लाह तआ़ला इस मोजिज़े वाली

किताब के ज़रिये से जो इसके इल्मी कमाल का प्रतीक है, आपकी नुबुब्बत पर गवाह है, उसने यह जानकर किताब नाज़िल कर दी है कि आप इसके अहल हैं, और फ़रिश्ते भी इस पर गवाह हैं, और अलीम व ख़बीर ज़ात (यानी अल्लाह तआ़ला) की गवाही के बाद फिर किस दलील की हाजत (आवश्यकता) बाक़ी रह जाती है। क्रस्आन मजीद और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तस्दीक के वाद फ़रमाते हैं

कि अब जो लोग मुन्किर (इनकार करने वाले और न मानने वाले) हैं, और तौरात में जो आपकी सिफ्तेंं, निशानियाँ और हालात मौजूद थे उनको छुपाते हैं, और लोगों पर कुछ का कुछ ज़ाहिर करके उनको भी सच्चे दीन से रोकते हैं, सो ऐसों को न मगुफिरत नसीब होगी न हिदायत, जिससे ख़ूब मालूम हो गया कि हिदायत आप संल्ललाष्टु अलैहि व सल्लम की इत्तिबा (पैरवी) करने पर मुन्हिसर (सीमित व निर्भर) है, और गुमराही आपकी मुखालफ़त का नाम है। इससे यहदियों के तमाम ख्यालात का गुलत और गुमराही आपकी सुखालफ़त का नाम है। इससे यहदियों के तमाम ख्यालात का गुलत और गुमराही आपकी तह दिया गया।

يَّالِيُهُمَّ الثَّاسُ قَـٰلُ جَآءَكُمُ الرَّسُولُ بِالحَقِّ صِنْ تَرْتِكُمُ فَاصِلُوا خَمْيُرًا لَكُمُّ وَلِنُ لَلْكُمْرُوا فِإِنْ لِلْعُومًا فِي السَّمْطُوتِ وَالْوَاضِ وَالْوَاضِ وَكُلُّ اللَّهُ عَلِيْمُنَا حَكِيْمُنَا نِ

या अय्युहन्नासु कृद् जा-अकुमुर्रसूलु ए लोगो ! तुम्हारे पास रसूल आ चुका ठीक बात लेकर तुम्हारे ख की, तो मान बो लाहि मला हो तुम्हार, और जगर न

बिल्हिंक भिरंबिबकुम् फुआभिन् हो ताकि मला हो तुम्हारा, और अगर न मानोगे तो अल्लाह तजाला का है जो कुष्ठ है आसमानों में और ज़मीन में, और किल्लाहि मा फिस्समावाति वल्ऑज़, व कानल्लाहु ज़लीमन् हकीमा (170)

इस आयत के मज़मून का पीछे से ताल्लुक

यहदियों के एतिराज़ों का जवाब देने और नुबुव्यते मुहम्मदिया को साबित करने के बाद अब तमाम जहान के इनसानों को ख़िताब फरमाते हैं, कि तम्हारी निजात इसी में है कि मुहम्मद मल्लल्लाह अलैहि व सल्लम की नुबुव्वत पर ईमान ले आओ।

## खुलासा-ए-तफ्सीर

ऐ तमाम (जहान के) लोगो! तुम्हारे पास यह रसूल (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) सच्ची बात (यानी सच्चा दावा, सच्ची दलील) लेकर तुम्हारे परवर्दिगार (जल्ल शान्ह) की तरफ से तश्रीफ लाए हैं. सो (सही दलील के साथ दावे के साबित हो जाने का तकाज़ा यह है कि) तुम (इन पर और जो-जो यह फरमायें सब पर) यकीन रखो (जो पहले से यकीन लाये हुए हैं वे उस पर कायम रहें, और जो नहीं लाये अब अपना लें) यह तुम्हारे लिए बेहतर होगा (क्योंकि निजात होगी)। और अगर तुम मन्किर ''यानी इनकार करने वालें'' रहे तो (तुम्हारा ही नकसान है, खुदा तआला का कोई नुकुसान नहीं, क्योंकि) खुदा तआ़ला की (तो) मिल्क है यह सब जो कुछ (भी) आसमानों में और ज़मीन में (मौज़द) है, (तो ऐसे बड़े अज़ीम्श्शान मालिक, कादिर को क्या नकसान पहुँचा सकते हो, मगर अपनी ख़ैर मना लो) और अल्लाह तआ़ला (सब के ईमान व कुफ़ की) पूरी इत्तिला रखते हैं (और दुनिया में जो पूरी सज़ा नहीं देते तो इसलिये कि) कामिल हिक्मत वाले (भी) हैं (वहं हिक्मत इसी को चाहती है)।

يَّا هُلَ الْكِتْبِ لَا تَغْلُوا فِي دِيْنِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ

إِلَّا الْحَقِّ وَأَمَّا الْمَدِيدُ عِيلْتِي ابْنُ مُرْيُمُ رَسُولُ اللَّهِ وَكَايَمُتُكَ اللَّهِ اللَّهِ الله وَرُسُلِهِ \* وَلاَ تَقُولُوا ثَلِثَةٌ ۚ و (نَتَهُوا خَيُرًا لَكُمْ ﴿ نِنَمَا اللَّهُ إِلاَّ وَاحِدَّ سُبِعَنَهَ أَن يَكُونَ لَهُ وَلِنَّ مِلَهُ مَا

فِي السَّمُوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَكُفِّي بِاللَّهِ وَكِيدُلًّا ﴿

या अस्तल्-िकताबि ला तर्लू फी दीनिक्म व ला तकूल अलल्लाहि इन्नमल्-मसीह इल्लल-हक्-क. जीसब्नु मर्य-म रसूलुल्लाहि व किल-मतुहू अल्कांहा इला मर्य-म व रूहुम्-मिन्हु फुआमिनू बिल्लाहि व

ऐ किताब वालो ! मत मबालगा (बढा-चढाकर बयान) करो अपने दीन की बात में. और मत कहो अल्लाह तआ़ला की ञान में मगर पक्की बात, बेशक मसीह जो है ईसा मरियम का बेटा वह रसल है अल्लाह का और उसका कलाम है जिसकी डाला मरियम की तरफ, और रूह है उसके यहाँ की. सो मानो अल्लाह की

रुसुलिही, व ला तक्तूलू सलासतुन्, इन्तहू खेँ रल्लकुम्, इन्नमल्लाहु इलाहुंव्याहिदुन्, सुब्हानहू अंय्यकून लहू व-लदुन्। लहू मा फि्स्समावाति व मा फिल्अर्जि व कफा बिल्लाहि वकीला (171) **७**  और उसके रसूजों को और न कहा कि खुदा तीन हैं, इस बात को छोड़ो बेहतर होगा तुम्हारे वास्ते, बेशक अल्लाह माबूद है अकेला, उसके लायक नहीं है कि उसके औलाद हो, उसी का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जुमीन में है, और काफी हो अलाह कारसाज़ (काम बनाने वाला)। (171) ♥

इन आयतों के मज़मून का पीछे से ताल्लुक

पहले बयान हुई आयतों में यहूद को ख़िताब या और उन्हीं की गुमराहियों की तफ़सील ज़िक्र की गई, इस आयत में ईसाईयों को ख़िताब है और उनके खुर एतिकादों और ख़ुदा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में उनके बातिल (गुलत) ख़्यालात की तरदीद की गई है।

#### ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

ऐ अहले किताब! (यानी इन्जील वालो!) तुम अपने दीन (के बारे) में (हक अ़क्ट्रीद की) हद से मत निकलों और ख़ुदा तआ़ला की शान में ग़लत बात मत कहो (कि नऊज़ बिल्लाह वह अौलाद रखता है, जैसा कि कुछ लोग कहते थे िक मतीह अल्लाह के बेटे हैं, या वह खुदाओं के मजपूर में का तहते हैं के एक हिस्सा है जैसा कि कुछ लोग कहते थे कि अल्लाह तीन में का तीसरा है और बाकी के दो हिस्से एक छज़रत जिश्रील अलैक्टिस्सलाम को कहते थे और एक हज़रत जिश्रील अलैक्टिस्सलाम को कहते थे और एक हज़रत जिश्रील अलैक्टिस्सलाम को, जैसा कि आमे आने वाली आयत में 'व लल्पलाइक्तुल-मुक्त्र्यून' के बद्दाने से मालूम होता है, और कुछ लोग कहते थे 'इन्लला-ठ डुक्ल् मतीहुजून मर्र्यु-म' 'फि खुदा बस वह मतीह इने मरियम ही हैं' गृज़ं कि ये सब अ़क्तिद बालिल हैं) मतीह ईला इने मरियम तो और खुछ भी नहीं वस अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह तआ़ला के (पैदाईश क) एक किला। हैं, जिसको अल्लाह तआ़ला ने (इज़रत) मरियम तक (हज़रत जिश्रील अलैक्टिस्सलाम के ज़ैंदि से पे एक ज़ान (रखने वाली चीज़) हैं (कि उस जान के हज़रत मरियम के जिस्म में हज़रत जिश्रील अ़लैक्टिस्सलाम के फ़ुँक मारने के एहुँक सिंह के आप को हज़रत मरियम के जिस्म में हज़रत जिश्रील अ़लैक्टिस्सलाम के फूँक मारने के एहुँक सिंह के लिख वा वाली चीज़) हैं (कि उस जान के हज़रत मरियम के जिस्म में हज़रत जिश्रील अ़लैक्टिस्सलाम के फूँक मारने के एहुँक पारने के एहुँक हैं के लिला के लिला हों। हों हों के उस जान के हज़रत मरियम के जिस्म में हज़रत जिश्रील अ़लैक्टिस्सलाम के फूँक मारने के एहुँक सिंह के लिला के हज़रत मरियम के जिस्स में के एक हैं जीता कि उक्त अकटीदों में लाज़िम आता है।

सी (जब ये सब बातें गुलत हैं तो सबसे तीबा करो और) अल्लाह पर और उसके सब रसूलों पर (उनकी तालीम के मुताबिक) ईमान लाओ (और वह मौक़ूफ़ है तौहीद पर, पस तौहीद का अकीवा रखो), और यूँ मत कही कि (खुवा) तीन हैं (मक्सद मना करना है शिर्क से और यह जिक्र हुए सब अक्वाल में मुश्तरक है, इस शिर्क से) बाज़ आ जाओ तुम्हारे लिए बेहतर होगा (और तीहीद के कृपवल हो जाओ क्योंकि) माबूदे हकीकी तो एक ही माबूद है (और) वह औलाद बाला होने से पाक है, जो कुछ आसमानों और ज़मीन में मौजूद चीहें हैं सब उसकी मिस्क हैं (और उनका पाक और हर तरह से पूरे इिद्धायार का तन्हा मासिक होना दलील हैं तीहीद की) और (एक दलील यह हैं कि) अल्लाह तज़ाला कारसाज़ होने में काफ़ी हैं (और उनके सिवा सब कारसाज़ी में नाकाफ़ी और दूतरे की तरफ़ मोहताज हैं और एक हद पर जाकर आजिज़ हो जाते हैं, और यह कफ़ी होना कामिल होना वही समुद्र और खुव होने की शान है, जब वह गृहल्लाह में मौजूद नहीं है तो किसी और के खुवा होने को शान है, जब वह गृहल्लाह में मौजूद नहीं है तो किसी और कर खुवा होने को सान है, जब वह गृहल्लाह में मौजूद नहीं है तो किसी और कर खुवा मुंब को की सान है, जब वह गृहल्लाह में मौजूद नहीं है तो किसी और कर खुवा मुंब को की सान है।

# मआरिफ व मसाईल

'व कलि-मतुहू' इस लफ़्ज़ में यह बतलाया गया है कि हज़्रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का कलिमा हैं। मुफ़्सिसीन (क्रुरजाने करीम के व्याख्यापकों) ने इसके विभिन्न मायने बयान किये हैं।

1. इमाम गुज़ाली रहमतुल्लाहि अलैहि फुरमाते हैं कि किसी बच्चे की पैदाईश में दो आ़मिल (काम करने वाले) काम करते हैं- एक आ़मिल नुफ़ा (वीर्य का कृतरा) है और दूसरा अल्लाह तआ़ला का किलमा "कुन" फुरमाना, जिसके बाद वह बच्चा वजुद में आ जाता है। हजुरत ईसा अलैहिस्सलाम के हक में चूँकि पहला आ़मिल नहीं है, इसलिये दूसरे आ़मिल की तरफ़ निस्बत करके आपको कलिमतुल्लाह कहा गया, जिसका मतलब यह है कि आप माही अस्तबाब के वास्ते के बारेर लिफ़् किलमा "कुन" से पैदा हुए हैं। इस सूरत में 'अल्काहा इला मर्य-म' के मायने यह होंगे कि अल्लाह तआ़ला ने यह कलिया हजुरत मिरियम अलैहिस्सलाम तक पहुँचा दिया जिसके नतीज़ में हजुरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाईश अमल में आ गई।

 कुछ रुजरात ने फ्रमाया कि 'कलिमतुल्लाहि' (अल्लाह का कलिमा) अल्लाह की तरफ से खुझखबरी के मायने में है, और मुराद इससे रुजरत ईसा अलैहिस्सलाम हैं, अल्लाह जल्ल शानुह ने फ़रिक्तों के ज़रिये रुज़रत मरियम अलैहस्सलाम को रुज़रत ईसा की जो बशारत (खुशख़बरी) दी थी उसमें "कलिमे" का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया गया है:

إِذْ قَالَتِ الْمَلْئِكَةُ يِنْمَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ.

 कुछ हज्रात ने फ्रमाया कि 'किलिमा' आयत और निशानी के मायने में है, जैसा कि दूसरी जगह यह लफ्ज आयत (निशानी) के मायने में इस्तेमाल किया गया है। फ्रमायाः

وَصَلْقَتْ بِكُلَمْتِ رَبَّهَا.

'व रूहुम् मिन्हु' इस लफ़्ज़ में दो बातें काविते ग़ौर हैं- एक यह कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को रूह कहने के क्या मायने हैं? और दूसरे यह कि अल्लाह जल्ल शानुहू की तरफ़ जो इसकी निस्वत की गई है उस निस्वत का क्या मतलब है? इस सिलसिले में मुफ़रिसरीन के अनेक अकवाल मन्कल हैं:

1. खुष्ठ हज्यत ने फ्रस्ताया कि उर्फ़ (आम बोलचाल) का कायदा यह है कि जब किसी चीज़ की पवित्रता और पाकीज़गी को बयान करना होता है तो बात में ज़रा ज़्यादती करके उस पर लह का इतलाक़ कर दिया जाता है। हज्यत ईसा अलेहिस्सलाम की पैदाईश में चूँकि किसी बाप के तुरफ़ें (वीर्य के कृतरे) का दख्रल नहीं था, और यह सिर्फ़ अल्लाह जल्ल शानुहू के इरादे और किसी 'कुर 'का नतीजा था, इसिलंधे अपनी तहारत व पाकीज़्मी में कमाल के दर्जें को पहुँचे हुए थे, इसी वजह से उर्फ़ के मुहादे के मुताबिक उनको लह कहा गया, और अल्लाह की तरफ़ किस कर के सम्मान व एहतिराम के लिये है, जिस तरह मस्जिदों के सम्मान के लिये उनकी निस्वत अल्लाह की तरफ़ कर दी जाती है "मसाज़ितुल्लाह" या काबे की निस्वत अल्लाह की तरफ़ करके "बेनुल्लाह" कहा लाता है, युनोंच सुर बनी इहाईल में नबी किसी मसल्लाहा ज़लैहि व सल्लाम के लिये यह सीगा (लफ़्ज़) इस्तेमाल किया गया है "असरा बि-अन्दिही"।

2. कुछ इन्तरात ने फरमाया कि ईसा अलीहिस्सलाम की वेसत (नवी बनाकर भेजने) का मक्तस्त वह या कि लोगों के मुर्दा दिलों में रुहानी ज़िन्दगी डालकर फिर ज़िन्दा कर दें, बूँकि वह रहानी ज़िन्दगी का सबब है जिस तरह रुह जिस्मानी ज़िन्दगी का सबब हुआ करती है, इसलिये इस एतिखार से जनको रूह कहा गया जैसा कि ख़ुद कुरआने करीम के लिये भी यह लफ्ज़ इस्रीमाल किया गया है:

وَكَلَٰلِكَ وَحُنِينًا لِلْكَ وُرَحًا مِنْ الْمِنْ क्योंकि क़ुरआने करीम भी रूहानी ज़िन्दगी बढ़शता है। 3. कुछ हज़रात ने फ़रमाया कि रूह का इस्तेमाल राज़ के मायने में होता है। हज़रत ईसा

 कुछ हज़रात ने फ़रमाया कि स्तृह का इस्तेमाल राज़ के मायने में होता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी अजीव व गृरीब पैदाईश की वजह से चूँिक अल्लाह जल्ल शानुहू की एक निशानी और राज़ थे, इस्लिये जन्हें स्हुल्लाह कहा गया।

4. कुछ हज़रात ने कहा कि यहाँ असल इयारत यूँ थी ''ज़ू रूहुम मिन्हु'' और चूँिक रूह बाला होने में सब हैवान (जान रखने वाले) बराबर हैं इसिलपे इंसा अलैहिस्सलाम का इम्तियाज़ (विशेषता) इस तरह ज़ाहिर किया गया कि उनकी निस्वत अल्लाह जल्ल शानुहू ने अपनी तरफ कर दी।
5. एक कौल पह भी है कि रूह नफ़्ख़ (फूँक) के मायने में है, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम

्र पुरान भूति पर्ना तथा कि निवास के मुश्ति भूति के मायन में हैं, हज़रत जिन्नाल अलीहस्सलाम ने हज़रत मिरियम अलीहस्सलाम के गिरेबान में अल्लाह के हुक्म से फूँक दिया था और उसी से हमल (गर्म) क़रार पा गया। बूँकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक मोजिज़ के तौर पर सिर्फ नफ़्ख़ (फूँक) से पैदा हो गये थे इसिलये आपको रूहुल्लाह कहा गया। क़ुराजाने क़रीम की एक हूतरी आयत ''फ-नफड़ना फीहा रूडम् मिन् सहिना'' से इसी तरफ इशारा किया गया है। इसके अलावा भी कई मायने क्यान किये गये हैं, बहरहाल इसका मतलब यह हरिण्ड नहीं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का एक हिस्सा (भाग) हैं, और यही रूह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की इनसानी श्राचल में जाहिर हो गई है।

#### लतीफा

अल्लामा आल्सी रहमतुल्लाहि अ़तैहि ने एक वाकिआ लिखा है कि बादशाह हारून रशीद के दरबार में एक ईसाई तबीब ने हज़्तर अ़ली बिन हुसैन वाकिडी से मुनाज़रा (बहस-मुबाहसा) किया और उनसे कहा कि तुम्हारी किताब में ऐसा लफ़्ज़ मौजूद है जिससे मालूम होता है कि हज़्तर ईसा अलेहिस्सलाम अल्लाह का जुज़ (भाग और हिस्सा) हैं, और दतील में यह आयत पढ़ ही जिसमें "एहमू मिन्ह" के अल्फाज़ हैं।

अल्लामा वाकिदी ने उनके जवाब में एक दूसरी आयत पढ़ दी:

وَمَنْ عُولَكُمْ مَّا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْآرُضِ جَمِيْعًا مِّنْهُ

(इस आयत में कहा गया है कि आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है वह सब उसी अल्लाह का है, और 'मिन्हु' के ज़रिये से सब चीज़ों की निस्बत अल्लाह की तरफ कर दी गई है) और फ़रमाया कि ''रूहुम् मिन्हु'' का अगर मतलब यह है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का जुज़ (पार्ट) हैं तो इस आयत का मतलब फिर यह होगा कि आसमान व ज़मीन में जो कुछ है वह भी अल्लाह का जुज़ है। यह जवाब सुनकर ईसाई लाजवाब हुआ और मुसलमान हो गया।

"व ला तकूलू, सलासतुन" (और मत कहो कि ख़ुदा तीन हैं) क़ुरआन के नाज़िल होने के वक्त ईसाई जिन बड़े-बड़े फ़िकों में बंटे हुए थे, तस्लीस (तीन ख़ुदा होने) के मुताल्लिक उनका अक़ीदा तीन अलग-अलग उसूलों पर मज़ी था। एक फ़िक्कें का कहना था कि मसीह ही ख़ुदा हैं और ख़ुदा हो मसीह की शब्ल में दुनिया में उतर आया है। दूसरे फ़िक्कें का कहना था कि मसीह अलालाह के बेटे हैं और तीसरा फ़िक्कें यह दावा करता था कि वस्दत (एक होने) का राज़ तीन में पोशीदा है- बाप, बेटा और मरियम। इस जमाअ़त में भी दो गिरोह थे दूसरा गिरोह हज़रत मरीह

अल्लाह के बट ह आर तासरा एक्का यह जया करता था कि वस्त (एक लग) की राज़ तिम पे पोशीदा है- बाप, बेटा और मरिसम। इस जमाअत में भी दो गिरोह से दूसरा गिरोह हज़्ख़ मरिसम की जगह लहुत-हुतुइस को अक़्नूमें सालिस कहता या। गुर्ज़ कि ये लोग इज़्य़्त महीह अलैहिस्स्ताम को सालिसु सलासा (तीन में का तीसरा) तस्लीम करते थे, इसलिये सुरआने करीम में तीनों को अलग-अलग भी मुख़ातब किया है और एक साथ भी, और ईसाईयों पर यह बाज़ेह कर दिया गया है कि हक़ एक ही है, और यह यह कि इज़्य़्त मसीह हज़्य्त मरियम के पेट से पैदा शुदा इनसान और ख़ुदा के सच्चे रसूल हैं, इससे ज़्यादा जो कुछ कहा जाता है सब बातिल और ग़लत है, चाहे उसमें कामी की जाये जैसे कि यहूदियों का अ़क़ीदा है कि अल्लाह की पनाह वह (यानी हज़्य़्त ईसा अलैहिस्सलाम) पाखंडी, शोबदेबाज़ और झूट कहने वाले थे, या हद से बढ़ना हो जैसा कि ईसाईयों का अ़क़ीदा है कि यह ख़ुदा है, या खुदा के बेटे हैं, या तीन में के तीसरे हैं। क्ट्रांआने करीम ने बेशुमार आयतों में एक तरफ तो ईसाईयों और यह्हियों की गुमराही को स्पष्ट किया और दूसरी तरफ हज़रत ईसा अलैहिस्सताम की बुलन्द शान और अल्लाह के नज़दीक उनके ऊँचे मकाम को वाज़ेड फ्रम्साया है, ताकि असल हक़ीकृत में कमी और ज़्यादती करके ग़लत रास्तों में से हक़ का मोतदिल (सही) रास्ता नुमायाँ हो जाये।

ईसाई अक़ीवों और उनके विभिन्न पहलुओं पर और उसके मुक़ाबिल इस्लाम की हक्क़ानियत (सच्चा क्षेत्रे) पर अगर तफ़सीली मालूमात हासिल करनी हों तो हज़रत मीलाना रहमतुल्लाह साहिब कैरानची की विश्व विख्यात किताव "इज़्हाहल-इक्ल" का अध्ययन करें जिसका अखी से उर्दू में अनुवाद मय व्याख्या के होकर प्रकाशन हो चका है।

यानी आसमान और ज़मीन में ऊपर से नीचे तक जो कुछ है सब उसकी मृद्ध्यूक, और उसकी मिन्द में और उसके बन्दे हैं। फिर कहिये उसका शरीक या उसका बेटा कौन और कैसे से सकता है, और अल्लाह तज़ाला सब काम बनाने वाला है और सब की कारसाज़ी के लिये वहीं काफ़ी और बस है, किसी दूसरे की हाजत नहीं, फिर बतलाईये उसको शरीक या बेटे की आयश्यकता कैसे हो सकती है?

खुलासा यह हुआ कि न किसी मख्लुक में उसके शरीक बनने की काबलियत है और न उसकी पाक ज़ात में इसकी गु-जाईश और न इसकी हाजत, जिससे मातूम हो गया कि मख़्लुकात में किसी को ख़ुदा का शरीक या बेटा कहना उसका काम है जो ईमान और अ़क्ल दोनों से मेहरूम हो।

दीन में गुलू और हद से बढ़ना हराम है

لَا تَغْلُوا فِي دِيْنِكُمْ

इस आयत में अहते किताब को दीन में गुलू करने से मना फ्रसाया गया है। गुलू के लफ़्ज़ी मायने हद से निकल जाने के हैं और इमाम जस्सास ने अहकामुल-कुरआन में फ्रसायाः

الْفُلُوُ فِي الدِّيْنِ هُوَمُجَاوَزَةُ حَدِّ الْحَقِّ فِيْهِ.

"यानी दीन के बारे में मुखू यह है कि दीन में जिस बीज़ की जो हद मुकर्रर की गई है उससे आगे निकल जाये।"

अहले किताब यानी यहूदी व ईसाई दोनों को इस हुक्म का मुखातब इसलिये बनाया गया कि दीन में गुजू करना इन दोनों में साझा है, और ये दोनों फिक़ें दीन में गुजू करने (हद से आगे बढ़ने) के शिकार हैं, क्योंकि ईसाईयों ने तो ईसा अवैहिस्सलाम को मानने और उनकी ताज़ीम में गुजू किया, उनको खुदा या खुदा को देटा या तीसरा खुदा बना दिया और यहूदियों ने उनके न मानने और रह करने में गुजू किया कि उनको रसुल भी न माना, बल्कि अल्लाह की पनाह उनकी वालिदा-ए-मोहरारमा हज़रत बीबी मारियम पर तोहमत लगाई और उनके नसब पर ऐव लगाया। बूँकि दीन में गुलू करने के सबब यहूदी व ईसाईयों की गुमराही और तबाही सामने आ चुकी बी इसलिये रक्षले करीम सत्त्वत्वाहु अतिहि व सत्त्वम ने अपनी उम्मत को इस मामले में पूरी एहतियात की ताकीद फ्रामाई। मुस्तद अहमद में हज़ारत फ़ाहक़े आज़म रिज़यत्वाहु अन्हु की रिवायत है कि रसूले करीम सत्त्वाल्वाहु अतिहि व सत्त्वम ने फ़्रामायाः

"मेरी तारीफ व प्रशंसा में ऐसा मुबालगा (इट से बढ़ाना) न करो जैसा कि ईसाईयों ने ईसा बिन मरियम के मामले में किया है। ख़ूब समझ लो कि में अल्लाह का बन्दा हूँ इसलिये तुम मुझे अल्लाह का बन्दा और रसल कहा करो।"

(इस रिवायत को बुख़ारी और इंब्ने मदीनी ने भी रिवायत किया है और सही सनद से होना कार दिया है।)

खुलाता यह है कि में अल्लाह का बन्दा और बशर (इनसान) होने में सब के साथ शरीक हूँ, मेरा सबसे बड़ा दर्जा यह है कि में अल्लाह तआ़ला का रस्त हूँ, इससे आगे बढ़ाना कि खुदा तआ़ला की सिफ़ात में मुझे शरीक करार दे दो यह मुलू है, तुम ईसाईयों की तरह कहीं इस गुलू में मुब्तला न हो जाओ। और यहूदियों व ईसाईयों का यह दीन में गुलू सिफ़्तं निव्यों ही की हद तक नहीं रहा बिक्त उन्होंने जब यह आदत ही डाल ली तो नवियों के सहावा (साधियों) और ताबिईन (पैरोकारों) और उनके उन्तरांकिकारों के बारे में भी यही बताव इिक्तायर कर लिया। रसूल को तो खुदा बना दिया था, रसूल के तो वे मासूम (गुनाहों से पाक होने) का दर्जा रसूल को तो खुदा बना दिया था, रसूल के ताबे लोगों को मासूम (गुनाहों से पाक होने) का दर्जा दे दिया, फिर यह भी जाँच-पइताल और तहकीक न की कि ये लोग हक़ीकृत में निबयों के ताबेवार व पैरोकार और उनकी तालीम पर सही तौर से क़ायम भी हैं या महज़ विरासत के तौर पर आ़लिम या शैख़ समझे जाते हैं। नतीजा यह हुआ कि बाद में उनका नेतृत्व ऐसे लोगों के हाथ में अग गया जो खुद भी गुमराह थे और उनकी गुमराही को और बढ़ाते थे, दीन और दीनदारी ही की राह से उनका दीन बरबाद हो गया। हुरुआने हक़ीम ने उन लोगों की इस हालत का बयान इस आयत में फ़रमाया है:

#### إِتَّخَذُوْ آ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّنْ دُوْن اللَّهِ

यानी उन लोगों ने अपने मज़हबी पेशवाओं (धर्मगुरुओं) को भी माबूद (पूज्य) का दर्जा दे दिया। इस तरह रस्<sub>ल</sub> को तो ख़ुदा बनाया ही धा रस्<sub>ल</sub> की पैरवी के नाम पर पिछले मज़हबी पेशवाओं की भी पूजा और इवादत शुरू कर दी।

इससे मालूम हुआ कि दीन में गुलू वह तबाहकुन चीज़ है जिसने पिछली उम्पतों के दीन को दीन ही के नाम पर बरबाद कर दिया है, इसी लिये हमारे आकृत व मौला हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपनी उम्पत को इस ज़बरदस्त वबा और बड़ी तबाही से बचाने के लिये मुकम्पल तदबीरें फ़रमाईं।

हदीस में है कि हज के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने रमी-ए-जमरात

(शैतानों को कंकरियाँ मारने) के लिये हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रिज़यल्लाह अन्तु को फरमाया कि आपके वास्ते कंकरियाँ जमा कर लायें, उन्होंने दरमियानी किस्म की कंकरियाँ पेश कर दीं। आप सल्लालाहु अलैहि व सल्लम ने उनको बहुत पसन्द फ़रमाकर दो मर्तबा फ़रमायाः

्यानी ऐसी ही दरमियानी किस्म की कंकरियों से जमरात पर रमी करना चाहिये। फिर फरमायाः

لِيُّاكُمْ وَالْفُلُولُ فِي اللَّذِينَ فَاتَّمَا مَلَكَ مَنْ فَلَكُمْ بِالْفُلُولِ فِي دِيْهِمْ (को में बलते रहो क्योंकि तम में पहली उम्मतें दीन में उल

'यानी दीन में गुलू (हद से बढ़त) से बचते रहों, क्योंकि तुन से पहली उम्मतें दीन में गुलू ही की वजह से हलाक व बरबाद हुईं!'

#### फायदे

इस हदीस से चन्द अहम मसाईल मालूम हुए। अव्यल यह कि हज में जो कंकरियाँ जमरात पर फेंकी जाती हैं उनकी मस्नून हद यह है कि वे दरमियानी दर्जे की हों, न बहुत छोटी हों न बहुत बड़ी, बड़े-बड़े पत्यर उठाकर फेंकना टीन में ग़ुलू (हद से बढ़ने) में दाख़िल हैं।

दूसरे यह मालूम हुआ कि हर चीज़ की शरई हद वह है जो रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने कौल व अमल से मुतैयन फुरमा दी, उससे आगे वहना ग़लू है।

तीसरे यह वार्जेह हो गया कि दीन में गुंजू का मतलब यह है कि किसी काम में उसकी मस्तून हद से आगे निकला जाये।

# दुनिया की मुहब्बत की सीमायें

जरूरत से ज़्यादा दुनिया के माल व दौलत और ऐश व आराम की इच्छा व हिर्स इस्लाम में नापसन्दीदा और बुरी है और उसके छोड़ देने की हिदायतें भी क़ुरआन में बहुत ज़्यादा आई हैं, लैकिन रासूले किंग्स स्लाल्लाहु अलैंडि व सल्लाम ने जाहें दुनिया के लालच और उसकी मुहब्बत से मना फ़्रसाया वहीं अपने कौल व अमल से उसकी हुदें (सीमायें) भी मुतैयन फ़्रसा दी हैं कि निकाह करने को अपनी सुन्तत क़रार दिया और उसकी तरग़ीव दी, औलाद पैदा करने के फ़ायदे और दर्ज बतलायें, पर बालों और बाल-बच्चों के साथ अच्छे वर्ताव और उनके हक्तें की अदायेगी को फ़र्ज़ क़रार दिया, अपनी और उनकी ज़रूरतों के लिये माल कमाने को फ़राईज़ के बाद फ़रीज़ा (ज़रूरी कमा) फ़्रसाया। तिजारत, खेती-बाड़ी, कारीगरी व हुनरमन्दी और मज़दूरी की लोगों को ताकीट फ़्रसाई। इस्लामी हुकूमत की स्थापना और इस्लामी निज़ाम को जारी करने को फ़्रीज़ा-ए-नुबुब्बत क्रार देकर अपने अमल से पूरे अरब ख़िलों में एक निज़ामें हुकूमत कायम फ़्रसाया और ख़ल्फ़ा-ए-राश्विदीन रिज़यलाहु अन्हम ने इसको दुनिया के मूरब व पश्चिम में फैला दिया जिससे मालूम हुआ कि ज़रूरत के मुताबिक़ इन चीज़ों में मश्नालूल होना न दुनिया की मुख्बत में शमार है न हिसं व तालय में।

यहुदियों व ईसाईयों ने इस हत्रीकृत को न समझा और रहबानियत (दुनिया और सामाजिक ज़िन्दगी से बिल्कुल अलग होने) में मुख्तला हो गये। क़ुरआने हकीम ने उनकी इस गृतत चाल को इन अलफ़ाज़ में रह फ़्रसायाः

وَهْبَائِيَةً ذِ ابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْيَعَآءَ وِضُوَانِ اللَّهِ فَمَا وَعُوهَا حَقَّ دِعَاعَتِهَا.

''यानी उन लोगों ने अपनी तरफ़ से स्ह्यानियत के यानी दुनिया को छोड़ देने के तरीक़े इह्वियार कर लिये जो हमने उनके ज़िम्मे न लगाये थे, फिर जो चीज़ें ख़ुद अपने ऊपर लागू कर ती वीं उनको पूरा भी न कर सके।''

# सुन्नत और बिद्अ़त की हदें

रसूलें करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इबादतों, मामलात और रहन-सहन व सामाजिक ज़िन्दमी सब ही चीज़ों में अपने कौल व अमल से एतिदाल (दरिमयानी चलन) की हदें मुकर्रर फ़्रस्मा दी हैं और उनसे पीछे रहना कोताही और आगे बढ़ना गुमराही है, इसी लिये आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने बिद्अ़तों और दीन में नई-नई चीज़ों के निकालने को बड़ी शिद्दत के साथ रोका है। इरशाद फ़्रस्मायाः

كُلُّ مِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

"यानी हर बिद्धअत गुमराही है और हर गुमराही का अन्जाग जहन्नम है।" बिद्धत उसी चीज़ को कहा जाता है जो नवी करीम सल्लल्ताहु अलैहि व सल्लम के कौल व अनत में स्पष्ट रूप से या इशारतन मौजूद न हो।

हज़स्त शाह वलीयुल्लाह ने लिखा है कि इस्लाम में बिद्ज़त को इसलिये सख्त जुर्म क्यार दिया है कि वह दीन में तहरीफ़ (कमी-बेशी करने) का रास्ता है, पिछली उम्मतों में यही हुआ कि उन्होंने अपनी किताब और अपने रसूल की तालीमात पर अपनी तरफ़ से इज़ाफ़े कर लिये और हर आने वाली नस्ल उनमें इज़ाफ़े करती रही, यहाँ तक कि यह पता न रहा कि असल दीन क्या या और लोगों के इज़ाफ़े क्या हैं।

शाह साहिब रहमतुल्लाहि अत्तिहि ने अपनी किताब हुज्जतुल्लाहिल-बालिगा के अन्दर यह बयान फरमाया है कि दीन में तहरीफ़ (रद्दोबदल) के दुनिया में क्या-क्या असबाव पेश आये हैं, और इस्लामी शरीअ़त ने उन सब के दरवाज़ों पर किस तरह पहरा बैठाया है कि किसी सुराख़ से यह वबा इस उम्मत में न फैले।

## उलेमा व बुज़ुर्गों के सम्मान व पैरवी में दरमियानी राह

उन असवाय (कारणों) में से दीन के बारे में बाल की खाल निकालने और दीन में गुलू (हद से बढ़ने) को बड़ा सबब क्रार दिया, मगर अफ़सोस हैं कि रसूले करीम सल्ललाहु अलैंडि व सल्लम के इस कद्र एहतिमाम और शरीअ़त की इतनी पावन्दियों के बावजूद आज उम्मते

तफसीर मजारिफल-करजान जिल्द (2) 

जैसे वे अल्लाह की किताब समझते हैं हम भी समझ सकते हैं:

मुस्लिमा इसी गुलू की बरी तरह शिकार है। दीन के सारे ही शोबों में इसके आसार नुमायों हैं। उनमें से ख़ास तौर से जो चीज़ भिल्लत के लिये घातक और इन्तिहाई नुकसानदेह साबित हो रही

है वह धर्मगुरुओं और पेशवाओं का मामला है। मुसलमानों की एक जमाअत तो इस पर गई है। कि मुक्तदा व रहदर, उलेमा व बुजुर्ग कोई चीज नहीं, अल्लाह की किताब हमारे लिये काफी है.

सरः निसा (4)

هُمْ رِجَالٌ وَلَنْحُنُّ رِجَالٌ

यानी वे भी आदमी हैं हम भी आदमी हैं। इसका नतीजा यह हुआ कि हर तबीयत का

लालची जो न अरबी भाषा से वाकिफ़ है न क़रआन के उल्रम व मआरिफ़ से, न रसले करीम।

सल्ललाह अलेहि व सल्लम के बयान व तफसीर से, सिर्फ क्रूरआन का तर्ज़मा देखकर अपने को 🖡

कुरआन का आ़तिम कहने लगा। क़्राआने करीम की जो तफसीर व तशरीह ख़द रस्ले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम या आपके डायरेक्ट शागिर्दों यानी सहाबा किराम रिज़यल्लाहु अन्ह्रम

से मन्त्रुल है उस सबसे हटकर जो बात जेहन में आ गई उसको क़रआन के सर धोप दिया,

हालाँकि अगर सिर्फ किताब बगैर मुज़ल्लिम (बिना उस्ताज़ और शिक्षक) के काफी होती तो अल्लाह तआ़ला को यह क़ुदरत थी कि किताब के नुस्खे (प्रतियाँ) लिखे लिखाये लोगों को पहुँचा

देते, रसूल को मुअ़ल्लिम (सिखाने वाला) बनाकर भेजने की ज़रूरत न थी। और अगर गौर किया जाये तो मालूम होगा कि यह बात सिर्फ़ किताबुल्लाह के साथ मख़्सूस नहीं, किसी भी इल्म व

फुन की किताब का ख़ाली तर्जुमा देखकर कभी कोई शख़्स उस फुन का आलिम नहीं बन सकता। डॉक्टरी या तिब्बे यूनानी की किताबों का तर्जुमा देखकर आज तक कोई हकीम या डॉक्टर नहीं बना, इन्जीनियरी की किताबें देखकर कोई इन्जीनियर नहीं बना, कपड़ा सीने या

खाना पकाने की कितावें देखकर कोई दर्जी या बावर्ची नहीं बना, बल्कि इन सब चीजों में

अमल और नेकी व तकवे के मेयार पर सही उतरता भी है या नहीं? और न फिर इस तरफ कोई ध्यान किया कि जो तालीम वह दे रहा है वह क़्रुआन व सुन्नत के मुख़ालिफ़ तो नहीं? शरीअ़ते

सीखने-सिखाने और सिखाने वाले की ज़रूरत सब के नज़दीक मुसल्लम है, मगर अफ़सोस है कि करुआन व सुन्तत ही को ऐसा सरसरी (आसान और मामूली) समझ लिया गया है कि इसके लिये किसी मुअल्लिम (उस्ताज़ व शिक्षक) की ज़रूरत नहीं समझी जाती। चुनाँचे तालीम यापता लोगों की एक बहत बड़ी जमाअत तो इस तरफ गुलू (हद से बढ़ने) में बह गई कि सिर्फ करआन के मुताले (अध्ययन) को काफी समझ बैठे, पहले उलेमा और बुज़र्गों की तफसीरों और ताबीरों को और उनकी पैरवी व अनुसरण को बिल्कुल ही नज़र-अन्दाज़ कर दिया।

दूसरी तरफ मुसलमानों की एक भारी जमाअत इस गुलू में मुब्तला हो गई कि अंधाधंध जिसको चाहा अपना मुक्तदा और पेशवा (दीनी रहबर) बना लिया। फिर उनकी अधी तक्लीद (पैरवी) शुरू कर दी। न यह मालूम कि जिसको हम मुक़्तदा और पेशवा बना रहे हैं वह इल्म व

इस्लाम ने गुलू से बचाकर इन दोनों के बीच का तरीका यह बतलाया कि अल्लाह की किताब 

पारा (6)

को अल्लाह वालों से सीखो, और अल्लाह वालों को अल्लाह की किताब से पहचानो। यानी कुरआन व सुन्तत की मशहूर तालीमात के ज़िरये पहले उन लोगों को पहचानों जो किताब व सुन्तत के उल्प में मशजूल हैं, और उनकी ज़िन्दगी किताब व सुन्तत के रंग में रंगी हुई होती है, फिर किताब य सुन्तत के हर उलझे हुए मसले में उनकी तफ़सीर य तशरीह को अपनी राय से मुक्ह्म (ऊपर) समझो और उनकी बात मानो।

لنن ئَيْسَتَنَكِفَ المَسِيْمِ ان يَتَكُونَ عَبْدًا فِلْمِو وَلا المَسْلَكُةُ الْمُقَرَّفُونَ ، وَصَنْ يَلْسَتَنَكِفُ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسْتَكَلِمْ ضَيَحْشُرُهُمْ الِنَهِ جَمِيعًا » وَأَثَنَّا اللَّذِينَ امْنُوا وَعَبِدُوا الصَّلِح الجُورُهُمْ وَيُونِيلُهُمْ ضَنْ فَصْلِهِ ، وَإِنَّا اللَّذِينَ اسْتَنْتُمُوا وَاسْتَكَابُرُوا فَيَسَلِيْهُمْ عَدَامًا اللِيمًا لا وَلا يَجِدُونَ لَهُمْ فِينَ دُونِ اللهِ وَلِيمًا وَلا تَصِيدُمُا »

लंध्यस्तन् किफ्ल्-मसीह अध्यक् न अब्दल्-लिल्लाहि व तल्मला-इ-कतुल् मुक्र्रवू-न, व मंय्यस्तन्किफ् अन् अ बादतिही व यस्तिक्बर् फ्-सयस्शुरुहुम् इलैहि जमीआ (172) फ्-अम्मल्लजी-न आमन् व अमिलुस्-सालिहाति फ्-युवफ्फीहिम् उज्ररहुम् व यजीदुहुम् मिन् फ्जिही व अम्मल्लजीनस्-तन्कफ् वस्तक्बरू फ्-युअञ्जिबुहुम् अजाबन् अलीमंव्-व ला यजिदून् लहुम् मिन् दूनिल्लाहि विल्यंव्-च ला नसीस (173)

मसीह को इससे हरिण्ज जार (शर्म) नहीं
कि वह बन्दा हो अल्लाह का, और न
फ्रिंदतों को जो गुक्रंब (ह्यास और
क्रिंतां को जो गुक्रंब (ह्यास और
क्रिंतां को जो गुक्रंब (ह्यास और
अल्लाह की बन्दगी से और तकब्बुर करे
सो वह जमा करेगा उन सब की अपने
पास इकट्ठा। (172) फिर जो लीग ईमान
लाये और उन्होंने अच्छे अमल किये तो
उनको पूरा देगा उनका सवाब और ज्यादा
देगा अपने फ्ल्ल से, और जिन्होंने आर
(शर्म) की और तकब्बुर किया सी उनको
अजाब देगा दर्दनाक अजाब। और न
पायेंगे अपने वास्ते अल्लाह के सिवा कोई
हिमायती और न मददगार। (173)

## खुलासा-ए-तफसीर

(ईसाई ख़्वाह-म-द़बाह हज़रत मसीह अंतीहेस्सलाम को ख़ुदा या ख़ुदा का हिस्सा यानी खुदाई में हिस्सेदार बना रहे हैं, ख़ुद हज़्स्त) मसीह (की यह कैफ़ियत है कि इस ज़मीन पर रहने की हासत में तो उनका अपने बन्दा होने का इक़रार जो कि उनके ख़ुदा होने को नकारता है, मशहूर तफसीर मञारिफूल-कूरआन जिल्द (१) और सब को मालूम ही है, लेकिन अब भी आसमान में रहने की हालत में जो कि ज़मीन पर

रहने से बुलन्द और उनके ऊँचे मकाम को ज़ाहिर करता है, या कियामत तक वह जिस हालत में हों उनसे कोई पूछकर देखे उस हालत में भी) हरगिज़ ख़ुदा के बन्दे बनने से शर्म (और इनकार) नहीं करेंगे, और न करीबी फ़रिश्ते (कभी शर्म करेंगे जिनमें हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम भी हैं जिनको ये खुदाई का एक हिस्सा मानते हैं, खुद उनसे कोई पूछकर देखे) और (वे शर्म करें कैसे उस शर्म करने का ऐसा बुरा अन्जाम है कि) जो शख़्स ख़ुदा तआ़ला की बन्दगी से शर्म करेगा "या बुरा समझेगा" और तकब्बुर करेगा तो (उसका अन्जाम सुन लो) खुदा तआ़ला ज़रूर सब लोगों को अपने पास (यानी हिसाब के मौके पर) जमा करेंगे। फिर जो लोग (दुनिया में) ईमान लाए होंगे और उन्होंने अच्छे काम किए होंगे (यानी बन्दे बने रहे होंगे, क्योंकि बन्दगी का

हासिल यही ईमान और आमाल हैं) तो उनको उनका पूरा सवाब (भी) देंगे (जो कि ईमान और आमाल पर बयान हुआ है) और (उसके अलावा) उनको अपने फुल्ल से और ज़्यादा (भी) देंगे (जिसकी तफसील बयान नहीं हुई)। और जिन लोगों ने (बन्दा बनने से) शर्म की होगी और तकब्बर किया होगा तो उनको सख्त दर्दनाक सजा देंगे। और वे लोग अल्लाह के अलावा किसी और को अपना मददगार व हिमायती न पाएँगे। मआरिफ़ व मसाईल

# अल्लाह का बन्दा होना आला दर्जे का सम्मान और इज्जत है

لَنْ يُسْتُنْكِفَ الْمَسِيْحُ أَنْ يُكُونَ عَبْدًا لِلْهِ.....الخ यानी मसीह अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बन्दा होने में कोई आर (शर्म) नहीं, और न ही अल्लाह के मुक्रिव (क्रीवी और बड़े दर्जे के) फरिश्तों को शर्म है। इसलिये कि अल्लाह का

बन्दा होना और उसकी इबादत करना और उसके हुक्मों का पालन करना तो आला दर्जे की

शराफत (सम्मान) और इज़्ज़त है। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम और मुक़र्रब फ़रिश्तों में से इस नेमत की कद्र व कीमत पूछिये तो उनको इससे कैसे शर्म व आर आ सकती है, अलबत्ता जिल्लत और गैरत तो अल्लाह के सिया किसी दूसरे की बन्दगी में है, जैसे ईसाईयों ने हजरत मसीह अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा और माबूद बना लिया, और मुश्रिरक लोग फरिश्तों को अल्लाह की बेटियाँ मानकर उनकी और बुतों की इबादत करने लगे, सो उनके लिये हमेशा का

# अजाब और जिल्लत है। (फवाइदे उस्मानी) يَا يُهُنَّا النَّاسُ قَدْ جَاءَ كُنْرِ بُوْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَٱنْزَلْنَآ

وَلِيَكُمْ نُوْوًا مُبِينًا ﴿ فَانَا الَّذِينَ الْمُنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَكُمُوا بِهِ فَسَيُدُخِلُهُمْ فِي يَحْمَةٍ قِنْهُ وَفَضْلٍ ﴿ فَيَهُ لِلنَّامُ النه مراطا مُستَقِمًا ﴿

कद ऐ लोगो! तुम्हारे पास पहुँच चकी तुम्हारे जा-अकम ब्रहानुम् मिर्रिब्बिक्म् व अन्जल्ना रब की तरफ से सनद, और उतारी हमने इलैक्म नूरम मबीना (174) त्म पर स्पष्ट रोशनी। (174) सो जो फ अम्मल्लजी-न आमन् बिल्लाहि लोग ईमान लाये अल्लाह पर और उसको वज्रत-सम् बिही फ्-सयुद्ख्रिलुहुम् मजबूत पकडा तो उनको दाखिल करेगा फी रहमतिम् मिन्ह् व फज्लिंव-अपनी रहमत में और फल्ल में. और व यह्दीहिम् इलैहि सिरातम पहुँचा देगा उनको अपनी तरफ सीधे मस्तकीमा (175) सस्ते पर । (175)

#### खुलासा-ए-तफसीर

पे (तमाम) लोगो! प्यकीनम तुम्हारे पात तुम्हारे परवर्दिगार की तरफ से एक (काफ़ी) दलील आ चुकी है (वह मुबारक हसती है रसूलुलाह सल्लालाहु अलेहि व सल्लम की), और हमने तुम्हारे पास एक साफ रूर भेजा है (वह कुरआन मजीद है, पस रसूलुलाह सल्लालाहु अलेहि व सल्लम और कुरआन के ज़िर्स्थ से जो कुछ तुमको बतलाया जाये वह सब हक है जिनमें ज़िक हुए मजामीन भी वाख़िल हैं)। सो जो लोग अल्लाह पर ईमान लाए (जिसके विये अल्लाह के एक और हर ऐब की बात से पाक होने का एतिकाद लाज़िम है) और उन्होंने अल्लाह (के दीन) को (यानी इस्लाम को) मज़बूत पकड़ा जिसके लिये रसूल सल्लालाहु अलेहि व सल्लम और कुरआन की तस्यीक लाज़िम है) तो ऐसों को अल्लाह तज़ाला अपनी रहमत (यानी जन्नत) में वाख़िल करेंगे और अपने फ़ल्लाह का वीदार भी वाझिल करेंगे और अपने एक्लाह का वीदार भी वाझिल है) और अपने तक (पहुँचने का) उनको सीधा रास्ता बता देंगे (यानी दुनिया में उनको अपनी रज़ा के तरीके पर क़ायम व साबित रखेंगे, और इसी से इंभान और नेक आमाल को छोड़ने की हालत मालूम हो गई कि उनको ये नेमतें और फल व मिलेंगे)।

# मआरिफ़ व मसाईल

'बुरहान' से क्या मुराद है?

अल्लाह तआ़ला का कौल है:

قَدْ جَآءَ كُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رُبِّكُمْ.

इसमें बुरहान के लफ़्ज़ी मायने दलील के हैं, इससे मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु ज़लैहि

सल्लम की पवित्र जात है। (सहल-मुआनी)

हज़रत इब्ने अ़ब्बास रिज़यल्लाह अ़न्ह फरमाते हैं कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की पवित्र जात को लफ्ज़ बुरहान से इसलिये ताबीर फ्रमाया कि आपकी जाते मुबारक और आपके बुलन्द अख़्लाक, आपके मोजिजे और आप पर किताब का उतरना, ये सब चीज़ें आपकी नुबुव्यत और आपकी रिसालत की खुली-खुली दलीलें हैं, जिनको देखने के बाद किसी और दलील की आवश्यकता बाकी नहीं रहती। तो यूँ समझना चाहिये कि आपकी ज़ात खुद ही एक मुजस्सम (पूरी की पूरी और स्पष्ट) दलील है।

और अगर नूर से मुराद क़ुरआन मजीद है (रूड्ल-मज़ानी) जैसा कि सूरः मायदा की इस आयत से भी मालम होता है:

فَلْدُ جَاءَ كُورُ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَ كِنْتُ مُبِينٌ٥ (٥:٥)

"यानी तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ़ से एक रोशन चीज़ आई है और वह एक स्पष्ट किताब यानी क़ुरआन है।" (बयानुल-क़ुरआन) इस आयत में जिसको नूर कहा गया है आगे उसी को किताबे मुबीन कहा गया।

और अगर नूर से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की पाक जात हो और किताब से मुराद करुआन मजीद हो तो यह भी सही है। (रूहल-मुआनी) लेकिन इससे नबी करीम सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम का ऐसा नूरे महज होना साबित नहीं होता जो बशर और जिस्म वाला होने के मनाफी हो।

يُسْتَفَتُونَكَ مَ قُبِلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلْلَةِ مِإِنِ امْرُوُّوا هَلَكَ لَيْسَ كَ وَلِدُّ وَلِهَ أَخْتُ فَلَهَا نِصْفَ مَا تَوَكَ وَهُو يَرِثْهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدُّ وَلِنَ كَانَتا الْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثَّاثِينَ مِنَا تَرُكُ وَإِنْ كَا ثِوَا اخْوَةً يَهَالًا وَيْسَاءُ فَلِلذَّكُومِشُلُ حَظِّ الْأَنْثَيَيْنِ ويُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُوا مُواللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمُ

हुक्म पूछते हैं तुझसे सो कह दे- अल्लाह यस्तपृत्न-क, कुलिल्लाहु युप्तीकुम् हुक्म बताता है तुमको कलाला का. अगर फिल्-कलालति, इनिम्रुउन् ह-ल-क कोई मर्द मर गया और उसके बेटा नहीं लै-स लह व-लद्व-व लह उड़त्न और उसके एक बहन है तो उसको पहुँचे फ्-लहा निस्फू मा त-र-क व हु-व आधा उसका जो छोड मरा. और वह यरिसुहा इल्लम् यकुल्लहा व-लदुन्, भार्ड वारिस है उस बहन का अगर न हो फ-इन् का-नतस्नतैनि फ-लहुमस्-उसके बेटा। फिर अगर दो बहनें हों तो -सलसानि मिम्मा त-र-क. व इन उनको पहुँचे दो तिहाई उस माल का जो

कानू इस्टबतर्राजालंच्-च निसाअन् फ्-लिज़्ज़-करि मिस्लु हिज़्जिन् उन्सयैनि, युबय्यिनुल्लाहु लकुम् अन् तिज़ल्लू, वल्लाहु विकुल्लि शैइन् अलीम (176) Ф छोड़ मरा, और अगर कई शख्स हों इसी रिश्ते के खुछ मर्द जुछ औरतें तो एक मर्द का हिस्सा है बराबर दो औरतों के। बयान करता है अल्लाह तुम्हारे वास्ते ताकि तुम गुमराह न होओ, और अल्लाह हर चीज़ से वाकिफ है। (176)

# इस आयत के मज़मून का पीछे के मज़मून से संबन्ध

सूरत के शुरू से ज़रा आगे मीरास के अहकान मज़कूर थे, फिर वहाँ से तकरीबन एक पारे के बाद दूसरे अहकाम के साथ मीरास के हुक्म की तरफ़ फिर बयान लौटा था, अब सूरत के कुक्म पर फिर इसी मीरास के मज़मून का बयान है। शायद तीन जगह इसके अलग-अलग बयान करने में यह हिक्मत हो कि इस्लाम से पहले मीरास के बारे में बहुत ज़ुल्म था, पस सूरत के शुरू में, बीच में, आख़िर में इसके ज़िक्र फ़्रमाने से मुख़ातव लोगों को बहुत ज़्यादा एहतिमाम व ध्यान मालूम हो, जिससे वे भी इसको ज़्यादा पाबन्दी व एहतिमाम से अपनायें।

# खुलासा-ए-तफ़सीर

लोग आप से (कलाला को मीरास के बारे में यानी जिसके न औलाद हो न मीं बाप हों) हुक्म मालूम करते हैं, आप (जवाब में) फरमा दीजिए कि अल्लाह तज़ाला तुमको कलाला के बारे में हुक्म देता है (वह यह है कि) अगर कोई शड़्क्र मर जाये जिसके औलाद न हो (यानी न मुज़क्कर न मुज़न्तस और न मी-बार हों) (1) और उसके एक (सगी या मी-शरिक सीतेली) बहन हो तो उस (बहन) को पूरे तर्के का आघा अगर कोई असबा हुआ उसके दिया जायेगा उपर कोई कि अदायेगी के बाद, और बाक़ी आघा अगर कोई असबा हुआ उसके दिया जायेगा दरना फिर उसी पर वापस लौट आयेगा) और वह शड़्क्र उस (अपनी बहन) का बारिस (कुल कें का) होगा, अगर (वह बहन मर जाये और) उसके औलाद न हो (और माँ-बाप भी न हों)। और अगर (पिसी) बहनें दो हों (या ज़्यादा) तो उनको उसके कुल तर्क में से दो तिहाई मिलेंगे (1) वह बुलता कफ़सीर बयानुल-हरज़ान से सिया गया है और वहाँ वह बारत हती तरह है, मगर राजेह

आर जगर (एसा) बहन दा हा (या ज्यावा) ता उपका उपका कुछ तक म स दा तिहाड़ भिताग (1) यह सुनासा करनीर व्यानुत-दुष्णान से लिया गया है और वहाँ यह इसार इसी तहर है, मगर तिके (वंदीयता प्रत्यो के स्त्रीय का उन्हाना होने से उपको विकास के इन जिन्दा में हैं है कि मीयद को में उसकी बकात के इन जिन्दा हो तो चेंद्र कि मीयद को माँ उसकी बकात के इन जिन्दा हो तो चेंद्र कि निया के के स्त्रीय हो हो है कि स्त्रीय हो हो है कि स्त्रीय हो हो है कि स्त्रीय हो से प्रत्यो है से कि स्त्रीय हो हो है कि स्त्रीय हो है हम स्त्रीय हो हम स्त्रीय हो हम स्त्रीय ह

तकसीर मठारिफल-करआन जिल्ह (2)

(और एक तिहाई असबा को, वरना बतौर रद्द के उन्हीं को मिल जायेगा)। और अगर (ऐसी मियात के जिसके न औलाद है न माँ-बाप, चाहे वह मियात पुरुष हो या स्त्री) कई वारिस (यानी

एक से ज्यादा ऐसे ही) भाई बहन हों मर्द और औरत तो (तर्का इस तरह तकसीम होगा कि) एक मर्द को दो औरतों के हिस्से के बराबर (यानी भाई को दोहरा बहन को इकेहरा, लेकिन संग भाई से अल्लाती यानी वाप-शरीक भाई-बहन सब साकित हो जाते हैं और सगी बहन से कभी वे साकित हो जाते हैं कभी हिस्सा घट जाता है जिसकी तफसील मीरास की किताबों में है) अल्लाह तआ़ला तुमसे (दीन की बातें) इसलिए बयान करते हैं कि तुम (नावाकि़फ़ी से) गुमराही में न पड़ो (यह तो याद दिलाना और एहसान है) और अल्लाह हर चीज़ को ख़ुब जानते हैं (पस अहकाम

की मस्लेहतों से भी बाख़बर हैं और अहकाम में उनकी रियायत की जाती है यह हिक्मत का बयान है)। मआरिफ व मसाईल अहम फायदे

يَسْتَفْتُوْ نَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلْلَةِ

अल्लाह तआ़ला का कौल है:

इस जगह कलाला का हुक्म और उसके नाजिल होने का सबब बयान फरमाने से चन्द बातें

मालुम हुई- अब्बल यह कि जैसे पहले:

وَانْ تَكْفُرُوْا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمُونَةِ وَمَا فِي الْأَرْضِ (और अगर न मानोगे तो अल्लाह तआ़ला का है जो कछ है आसमानों में और जमीन में.......आयत 170) फरमाकर उसके बाद मिसाल देने के तौर पर अहले किताब का हाल जिक्र

फरमाया था. ऐसे ही इरशादः

فَأَمَّا الَّذِينَ امَنُوا بِاللَّهِ وَاغْتَصَمُوا بِهِ..... الخ (सो जो लोग ईमान लाये अल्लाह पर और इसको मज़बूत पकड़ा...... आयत 175) के बाद

रसुलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के सहाबा किराम का ज़िक्र मिसाल के तौर पर फरमाया तािक वहीं (अल्लाह के हुक्म व पैग़ाम) से मुँह मोड़ने वालों (जिनका ज़िक आयत 170 में है)

की गुमराही और बुराई और वहीं की पैरवी और हुक्म मानने वालों (जिनका जिक्र आयत 175 में है) की हक्कानियत और भलाई ख़ूब समझ में आ जाये। 2. इसी के तहत में दूसरी बात यह भी ज़ाहिर हो गई कि अहले किताब (यहदियों व

ईसाईयों) ने तो यह गुज़ब किया कि अल्लाह की पाक ज़ात के लिये शरीक और औलाद जैसे बरे अकीदों को अपना ईमान बना लिया और अल्लाह की वहीं की जमकर मुख़ालफ़त की। और रस्लुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सहाबा की यह हालत है कि ईमानी उसल और

इबादात तो क्या छोटे-छोटे मामतात और मामृती मसाईल तो मीरास व निकाह वगैरह से संबन्धित हों, में भी वहीं (अल्लाह के हुन्म) के मुत्तींतर रहते हैं, और हर मामले में रामुनुन्ताह सल्ललाहु अलैहि व सल्लम की तरफ़ देखते हैं अपनी अत्रन और इच्छा को हाकिम नहीं समझते, अगर एक दफ़ा में तसल्ली न हुई तो दोवारा ख़िदमत में हाज़िर होकर मानूम करते हैं। अब देख लो उन पहले (यानी नाफ़रमानों) और दूसरे (यानी फ़रमॉबरदारों) में कितना फ़र्क है।

और यह भी मालूम हो गया कि हज़रत सिय्यदुन-मुसंतीन सल्तल्लाहु अनेहि व सन्नम भी वहीं के हुक्म के बिना अपनी तरफ से हुक्म न फ़्रसाते थे, अगर किसी माल्त में वही (यानी अल्लाह की तरफ से) हुक्म मौजूद न होता तो हुक्म फ़्रमाने में वही के उत्तरने का इन्तिज़ार फ़्रमाने, जब वहीं आती तब हुक्म फ़्रमाने। तथा इशाश है इस तरफ कि एक रफ़्त तमाम किताब के नाज़िल होने में जैसा कि कहले किताब शाखान करने हैं, वह ख़ूबी नहीं यी जो ज़स्तर के वक्त और मौक़े के मुताबिक मुत्तफ़्रिक तौर पर नाज़िल होने में है, क्योंकि इस हालत में हर कोई अपनी ज़स्तर के मुवाफ़िक़ सवाल कर सकता है और बही-ए-मतत्तु के द्वारा उसको जवाब मिल सकता है, जैसा कि इस जगह में और हुरआन मजीद की बहुत सी जगहों पर मौजूद है, और यह सूरत ज़्यादा मुफ़ीद होने के अलावा अल्लाह के ज़िक और ख़िनाब करने के सम्मान हासिल होने के ऐसे ज़बरहत फ़्रह्य (गीयव व सम्मान) पर मुक्तिमक है जो किसी उम्मत को नसीव नहीं हुआ। वाकृई अल्लाह तज़ाला बड़े फ़्रल्व वाला है।

नोट: मतलब यह कि एक इनसान किसी मामले में सवाल करता है और अल्लाह की तरफ से उसका जवाब आता है, तो एक तरह से अल्लाह ने उस शहस का त्रिक किया और उसको द्विताब किया, जाहिर है कि वह किस कृद्ध इंज्युत व सम्मान की बात है कि किसी शहस को मालिक त्राचन की तरफ से मुखातब किया जाये और उसके सवाल का जवाब देकर उसको इंज्युत बहुत्री जाये। अपर पूरी किताब एक ही बार में नाज़िल हो जाये गैसा कि पिछती उम्मतों में हुआ तो अब यह द्विताब व ज़िक का मीका ही कहीं रहा। मुहम्मद इंमरान क्रासमी बिज्ञानवीं)

जिस सहाबी की भलाई में या उसके सवाल के जवाब में कोई आयत नाज़िल हुई वह उसके कमालात और ख़ूबियों में शुमार होती है, और इंड्रितलाफ (मतभेद) के मौके में जिसकी राय या जिसके कौल के मुवाफिक वही नाज़िल हो गई कियामत तक उनकी ख़ूबी और नेक नाम बाकी रहेगा। सो कलाला के मुताल्लिक सवाल व जवाब का ज़िक फ्रमाकर इस तरह के उमूमी सवालात और जवाबात की तरफ इशारा फ्रमा दिया। (फ्वाइदे-उस्मानी)

अल्लाह तआ़ला शानुहू का बेहद करम व एहसान है कि उसकी तौफ़ीक व इनायत से मज़ारिफ़ुल-कुरआन की दूसरी जिल्द मुकम्मल हुई।

# कुछ अलफ़ाज़ और उनके मायने

इस्लामी महीनों के नाम:- महर्रम, सफ्र, रबीउल-अव्यल, रबीउस्सानी, जमादियल-अव्यल जमादियुस्सानी, रजब, शाबान, रमजान, शब्वाल, ज़ीकादा, ज़िलहिञ्जा।

चार मश्हर आसमानी किताबें

तौरातः- वह आसामानी किताब जो हज़रत मुत्ता अ़लैहिस्सलाम पर उतरी। जबर:- वह आसमानी किताब जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर उतरी।

इन्जील:- वह आसमानी किताब जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर उत्तरी।

करुआन मजीद:- वह आसामानी किताब जो हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम पर नाजिल हुई। यह आख़िरी आसमानी किताब है।

# चार बडे फरिश्ते

हजरत जिब्राईल:- अल्लाह तआ़ला का एक ख़ास फ्रिश्ता जो अल्लाह का पैगाम (वही) उसके रसलों के पास लाता था।

हजरत इक्षाफील:- अल्लाह का एक ख़ास फ़रिश्ता जो इस दुनिया को तबाह करने के लिये सूर फँकेगा ।

हजरत मीकाईल:- अल्लाह का एक ख़ास फ़रिश्ता जो बारिश का इन्तिजाम करने और मख्त्रक को रोजी पहुँचाने पर मकर्रर है। हजरत इजाईल:- अल्लाह का एक खास फरिश्ता जो जानदारों की जान निकालने पर लगाया

गया है।

#### रिश्ते और निस्बतें

अब:- बाप (जैसे अब हजैफा)। इब्न:- बेटा, पत्र (जैसे इब्ने उमर)।

उम्म:- माँ (जैसे उम्मे कलस्म)।

बिन्त:- बेटी, पत्री (जैसे बिन्ते उमर)।

#### वजन व पैमाईश

ओकिया:- चालीस दिरहम का वजन, अंग्रेजी औंस के बराबर। किन्तार:- एक वजन (40 ओकिया, करीब सवा सैर)। कीरात:- दिरहम के बारहवें हिस्से के बराबर एक वजन।

दिरहम:- चाँदी का एक सिक्का जो करीब साढ़े पाँच माशे का होता है।

दीनार:- अरब में सोने का एक सिक्का जिसका वजन डेढ दिरहम के बगबर होता है। फर्सख्र:- करीब आठ किलो मीटर, तीन मील हाशमी।

मिस्काल:- सोने का एक सिक्का जिसका वजन साढ़े चार माशे होता है। साअ:- 234 तीले का एक वजन।

अजल:- श्रल, मख्तुक की पैदाईश का दिन। वह समय जिसकी कोई शुरूआत न हो। अजायबात:- अनोखी या हैरत-अंगेज चीजें।

अजाब:- गनाह की सजा, तकलीफ, दख, मसीबत। अजा:- नेक काम का बदला, सवाब, फल।

अकीदा:- दिल में जमाया हुआ यकीन, ईमान, एतिबार, आस्था आदि। इसका बहुवचन अकीदे

और अकायद आता है।

अदम:- नापैटी, न होना।

तफसीर मआरिफल-करआन जिल्ह (१)

मद:- एक सैर का वजन।

अबदः हमेशगी। वह जुमाना जिसकी कोई इन्तिहा न हो। अय्यामे-तशरीक:- बकर-ईद के बाद के तीन दिन।

अमानतः- सपर्द की हुई चीज।

अमीन:- अमानतदार।

अलीम:- जानने वाला, अल्लाह तआ़ला का एक सिफाती नाम। अहकाम:- हक्म का बहवचन, मायने हैं फरमान, इरशाद, शरर्ड फैसला आदि।

आयत:- निशान, क़ुरआनी आयत का एक टुकड़ा, एक रुकने की जगह का नाम जो गोल दायरे की शक्ल में होती है।

आबस्वोरा:- पानी पीने का छोटा सा मिडी का बरतन।

आखिरत:- परलोक, दुनिया के बाद की जिन्दगी। इस्मे आजम:- अल्लाह तआ़ला के नामों में से एक बड़ाई वाला नाम, इसके जरिये दआ की

कबलियत का अवसर बढ़ जाता है। इबरानी:- यहदियों की भाषा, किनआन वालों की जबान, इब्र की औलाद यानी इसाईली।

इल्लिय्यून:- बड़े और ऊँचे दर्जे के लोग. जन्नती। डजमा:- जमा होना, एकमत होना, मसलमान उलेमा का किसी शरई मामले पर एकमत होना।

र्डला:- शौहर का बीची के पास चार महीने या इससे ज्यादा समय के लिये न जाने की कसम ले लेना । इस्तिगफार:- तौबा करना, बख्शिश चाहना।

उचा:- बहाना. हीला. सबब, हुज्जत, एतिराजु, पकड़, माफी, माफी चाहना, इनकार। एहराम:- बिना सिली एक चांदर और तहबन्द। मुराद वह कपडा और लिबास है जिसको पहनकर

हज और उमरे के अरकान अदा किये जाते हैं। कहानत:- गैब की बात बताना, फाल कहना, भविष्यवाणी करना।

कफ्फारा:- गुनाह को धो देने वाला. गुनाह या खुता का बदला, कुसूर का दंड जो खुदा तक की तरफ से मकर्रर है। प्रायशचित।

कियास:- अन्दाजा, अटकल, जाँध। किसास:- बदला, इन्तिकाम, खन का बदला खन।

तफसीर मआरिफल-करजान जिल्द (2)

खल्कः- मख्तुक, सुष्टि।

खालिक:- पैदा करने वाला। अल्लाह तआ़ला का एक सिफाती नाम।

ख्रियानतः- दगा, धोखा, बेईमानी, बद-दियानती, अमानत में चोरी। ख्रशुज व ख्रजुज:- जाजिजी करना, गिड़गिड़ाना, सर झुकाना, विनम्रता डिख्तयार करना।

खतबा:- तकरीर, नसीहत, संबोधन । ख़ला:- बीबी का कुछ माल वगैरह देकर अपने पति से तलाक लेना।

गुज़वा:- वह जिहाद जिसमें ख़ुद रसूले ख़ुदा सल्ल. शरीक हुए हों। दीनी जंग।

गैंबः- गैर-मौज़दगी, पोशीदगी की हालत, जो आँखों से ओझल हो। जो अभी भविष्य में हो।

जमाना-ए-जाहिलीयतः- अरब में इस्लाम से पहले का जमाना और दौर। जिरहः- लोहे का जाली दार कुर्ता जो लड़ाई में पहनते हैं। आजकल बलेट-प्रुफ जाकेट।

जिहाद:- कोशिश, जिद्दोजहर, दीन की हिमायत के लिये हथियार उठाना. जान व माल की क्ररबानी देना।

जिना:- बदकारी, हराम कारी।

जिज़या:- वह टैक्स जो इस्लामी हुकुमत में गैर-मुस्लिमों से लिया जाता है। बच्चे, बुढ़े, औरतें और धर्मगुरु इससे बाहर रहते हैं। इस टैक्स के बदले हुकूमत उनके जान माल आवरू की सुरक्षा करती है।

ज़िहार:- एक किस्म की तलाक, फ़िका की इस्तिलाह में मर्द का अपनी बीवी को माँ बहन या उन औरतों से तशबीह देना जो शरीअत के हिसाब से उस पर हराम हैं।

टड़ी:- बाँस का छप्पर, पर्दा खड़ा करना, कनात। तकदीर:- वह अन्दाज़ा जो अल्लाह तआ़ला ने पहले दिन से हर चीज़ के लिये मुक्ररर कर दिया है। नसीव, किस्मत, भाग्य।

तर्काः- मीरास, मरने वाले की जायदाद व माल। तौहीद:- एक मानना, खुदा तुआला के एक होने पर यकीन करना ।

दारुल-हरबः- वह मुक्क जहाँ गैर-मुस्लिमों की हुकुमत हो और मुसलमानों को मजहबी फराईज अदा करने से रोका जाये।

दारुल-इस्लाम:- वह मुल्क जिसमें इस्लामी हुकूमत हो।

(मुहम्मद इमरान कासमी बिज्ञानवी) \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*